

# प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास

(२०० ई० पू० से ३०० ई० तक के शुंग-सातवाहन युग के इतिहास का संक्षिप्त परिचय)

#### ्रेसक .

हरिदत्त वेदालंकार, एम० ए० (भू० पू० भ्रष्यक्ष, इतिहास विभाग, गुक्कुल कागड़ो विश्वविद्यालय, हरिद्वार) निदेशक, अकाशन विभाग, गोविन्द बल्लभ पत कृषि एवं प्रोधोगिक विश्वविद्यालय, फ्लनगर



उत्तर प्रदेश शासन राजींव पुरुषोत्तमदाम टण्डन, हिन्दी भवन महात्मा गांघी मार्ग, लखनऊ प्रथम संस्करण १९७२

मूल्य अठारह रुपये

मुद्रक **जॉब प्रिटर्स** ११९, स्वामी विवेकानन्द मार्ग, इलाहाबाद⊷३ द्वितिहास अतीत का लेखा-जोसा है। उसमें हम प्राचीन संस्कृति और रीति-रिशाजों के साथ-साथ देश और जारि के उत्थान और पतन की कहानी भी पढ़ते हैं। मार्त्र को अपने प्राचीन दिख्हाम और सस्कृति पर गरें और गौरव है। इसका अव्ययन आवश्यक है। बच तक जो इतिहास-पन्य उपलब्ध हैं अवदा विदेशी शासन की दृष्टि से लिखे गयें थे, उनमें तथ्यों और घटनाओं का चित्रण और मृत्यांकन उचित रूप में नहीं हो सका है, यदि हम यह कहें तो अन्यथा न होगा।

हिन्दी समिति ने अपनी प्रकाशन-योजना के अन्तर्गत इस ओर भी ध्यान दिया और विभिन्न कालों और युगों के इतिहास-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखवाने का निर्णय किया। प्रश्तुत एस्तक "प्राचीन मारत का राजनीतिक एव सास्कृतिक इतिहास" उसी दिशा मे एक प्रयत्न है। इसमे २०० ई० प० से २०० ई० तक के राजनीतिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक बलो और घटनाओं का अकन है। शग-सातबाहन यग हमारे इतिहास का असावारण अध्याय है। इस अध्याय के अनेक घटनाक्रम ऐसे हैं. जिनका अव्ययन और ज्ञान प्रत्येक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य के जन्तिम चरग मे लेकर गुप्त साम्राज्य के स्वर्णिम काल तक के इतिहास में ऐसे अनेक पृष्ठ है, जो विचारोत्तेजक और महनीय समाग्री प्रस्तुत करते है। उन गताब्टियो में जो राजनोतिक गतिविधियाँ घटिन हुई, वे विद्यो उल्लेखनीय है। इसी यग में विदेशी जाति यो के अक्रमणों ने भी हमे प्रभावित किया। यही नहीं, इस देश ने आक्रामकों को भो इसी मृति मे आरमसातु करने का जो प्रयास किया, वह एक जीवन्त गाया है। माथ ही, इसी यग में हम अपनी सारहतिक वैजयत्नी अन्य देशों में भी फहराने में सफ र हए। इसके अतिस्थित इस स्वर्णयम में ही हम अपनी कला, साहित्य और मन्कृति को नैवारने के माथ-माथ राजनीतिक क्षप्रना की वृद्धि एवं आर्थिक सम्पन्नता को मध्ट करने में भी यमर्थ हुए। अत उस यग की कहानी रोचक और रोमाचक है।

इन व्यय के प्रशंता श्री हरिदन बंदानकार असे विषय के प्रसिद्ध लेकक है। उन्होंन वर्ड अप और मनंदांग में इन युग की बढनाओं का सकल्ज और विवेचन विचा है। हमें विस्वाम है, इन वन्त्र में हमारे पाठक सनुष्ट होंगे और छात्र एवं अव्यायकों का आनं अव्ययन और सोच के लिए, आवादनक पुरुप्ति उपलब्ध होंगे।

शरद पूर्णिमा स॰ २०२९ काशीनाय उपाध्याय 'भ्रमर' सचिव, हिन्दी समिति

#### प्रस्तावना

•

कुस पुस्तक में प्राचीन मारतीय इतिहान के एक महत्वपूर्ण मुग का प्रामाणिक एवं सक्षित परित्य सत्त और सुबाव क्य में प्रस्तुत करने का विनम्न प्रमास किया गया है। यह पुस्तक प्रधान रूप से प्राचीन इतिहास में आमिशी रखने बाले सामान्य पाठको एव उन्त कलाओं में इस विषय का अध्ययन करने बाले छात्रों की आवश्यकताओं को दूष्टि में रखते हुए जिली गयी है, ताकि इससे पाठकों को इस मुग का तजीव परिचय मिल सके।

इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में इस युग के महत्त्व और सामान्य विशेषताओ पर प्रकाश डालते हुए इस युग के इतिहास-लेखन की कठिनाइयो का एवं जटिल तिथिकम का उल्लेख किया गया है। दूसरे अध्याय में शुग वंश का तथा उत्तरी भारत के २०० ई० तक के अन्य राज्यों का वर्णन है। इस युग का श्रीगणेश मगघ की राजगद्दी पर पूर्व्यामित्र शुग के बँठने से होता है। यह अन्तिम मौयं सम्राट् बृहद्रथ का वध करके पाटिलपुत्र के सिहासन पर बैठा था। प्राचीन भारतीय इतिहास मे एक ब्राह्मण के राज्यारोहण का यह पहला उदाहरण था। इम सैनिक कान्ति की तुलना कुछ ऐतिहासिकों ने इंगलैण्ड में कामवैल द्वारा चाल्म प्रथम के वर्ष से की है। शुग वश के तिथिकम पर प्रकाश डालने के बाद इम युग के युनानी आक्रमणी, अरवमेघ यज्ञ, बौद्ध धर्म के दमन की समस्याओ पर प्रकाश डालते हुए शुग बश के अन्य राजाओं का वर्णन किया गया है। शुग वश के बाद कण्व वश, अयोध्या, पचाल, मथुरा, कौशाम्बी और पजाब के बिमिन्न राज्यो, औदुम्बर, कुणिन्द, यौथेयों का परिचय देने के बाद कलिंग के खारबेल के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे अध्याय में यवनों के आक्रमणों का वर्णन है। इसमें पहले वैक्ट्रिया में शासन करने वाले यनानी राज्य का परिचय दिया गया है और बाद में मारत पर आक्रमण करने बाले, उत्तर-पश्चिमी भारत और पजाब के विभिन्न प्रदेशों पर शासन करने बाले राजाओं का परिचय दिया गया है, अन्त में मारत और यूनान के सास्कृतिक आदान-प्रदान पर प्रकाश डाला गया है। चौथे अध्याय में शक पहलवों के आक्रमणो और शासन का तथा पांचने अध्याय में कुषाण साम्राज्य के उत्थान और पतन का वर्णन है। इस अध्याय के अन्त में कृषाण साम्राज्य के पतन के कारणों की मीमांसा की गयी हैं और भारतीय मस्कृति में कृषाणी की देन का उल्लेख किया गया है। छठे अध्याय में कृषागोत्तर मारत का और सातवें अध्याय में पश्चिमी मारत के शक

क्षममें का परिचय दिया गया है। आठ के अध्याय में इस युग में दक्षिण में शासन करते बाले मुप्रसिद्ध सात्वाहन वंध के साआज्य का विवेचन किया गया है तचा नमें अध्याय में सातवाहनों के परचान् २०० से ३०० ई० के बीच में दक्षिण मारत में शासन करने वाले वक्तारकों, आमीरों, इरवामुखी और बहुत्वक्ष्णयनों का परिचय दिया गया है। इसमें अध्याय में दिखण मारत के मुप्रसिद्ध तीन राज्यों—पाइय, चील नया केरल के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश हाला गया है। इस प्रकार इस पुस्तक के पूर्वविक दस अध्यायों में इस युग के राजनीतिक इतिहास का चिवेचन किया गया है।

इस प्रत्य के उत्तराई के अन्तिम साल अध्यायों में इस युग के सांस्कृतिक इति-हास पर प्रकाश वाला मया है। स्यारहवें अध्याय में इस युग के माहितिक विकास का तया संस्कृत, प्राकृत, तामिल, बौढ और जैन वाल्म्य का सक्षिप्त विवेचन किया गया है। वारहवें अध्याय में इस युग की सामन पढ़ित और रावनीतिक सिद्धात्यों पर प्रकाश बाला गया है। तेरहवें अध्याय में सामिक दमा का, इस युग में हिन्दू, बौढ और जैन धर्मों में विकामित होने वाले बैलाव, जैन, महायान आदि विभिन्न सम्प्रदामों का परिचय दिया गया है। बौदहवें अध्याय में इम युग को कला का वर्णन है। मारहत, मौती, बुद्धाया के स्कृतों का सिक्षान परिचय देने के बाद पर्वतीय बैदयों और विहारों की कला पर प्रकाश डाला गया है। आन्न्र प्रदेश के अमरावनी और नागार्जुनी—कोष्टा की कला का वर्णन करने के बाद मयुश की कुपाण कला और गन्याद कला विवेचन करने हुए बुढ की मूर्ग के विज्ञान को स्यट किला गया है और इन कराओं पर विदेशी प्रभाव की मीमांमा की गयी है। परवह वें अध्याय में शुन, सातवाहन युग की आधिक दशा पर विक्नुत प्रकाश डाला गया है। मोजहवें अध्याय में इस युग की सामाजिक दशा पर प्रकाश डाला गया है।

इस पुस्तक में सर्वत मिल्लिगाय की 'नामुल िलस्यते किञ्चित्' की प्रतिक्रा का निर्वाह करते हुए सब विषयों का विवेचन प्रामाणिक प्रन्थों के आधार पर किया गया है। प्रत्येक अध्याय से सम्बद्ध सहायक एवं प्रामाणिक प्रन्थों की विन्तृत सूची पुस्तक के अल्न में दी गयी हैं। यह पुस्तक मामान्य पाठकों के लिए लिखी गयी है, अतः इसको पार्ट्टिप्पणियों से बहुत अधिक बोंसिल नहीं बनाया गया है। इससे प्रत्येक सिलस्त संकेतों की सूची को पाठकों की मुविधा के लिए आरम्म में ही वे दिया गया है। पुस्तक के विषय को स्पष्ट बनावें के लिए इसमें अनेक मानविन, रेखाचित्र तथा अस्त चित्र मी दिये यथे हैं। प्राचीन इस गुन की भूमि एवं बास्तुकला के विश्रों के लिए लेकक मारानीय पुरातत्व विभाग का आमारी है इस बात का प्रमत्न किया गया है कि जटिल एवं क्लिक्ट विषयों का स्पटीकरण यवासम्भव विश्रों को सहायता से किया आय। पुस्तक के अन्तमें इस युग की महत्वपूर्ण घटनाओं का तिषिकम भी दिया गया है और जित्न तिषयों के सम्बन्ध में विद्वानों में मतनेद हैं उन तिषियों को कोच्ठकों के भीतर दिखायां गया है। मारत के विशिष्ठ स्देशों में और भारत से बाहर के देशों में होने वाली समक्षामिष्क घटनाओं की भी एक माराणी दी गयी है। इस प्रकार इम पुस्तक को यथानम्भव उपयोगी, रोचक और उपादेय बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

हम पुल्तक के प्रणयन में अनेक मल्याओं और व्यक्तियों से बहुमृत्य सहायता
मिली है। मैं इन मबका बहुत आमारी हूँ। हिल्दी समिति में मारतीय इतिहास के
बीस लण्डों में लेखन तथा प्रकारन की अपनी विद्याल योजना में मुझे इंस लण्ड को
लिखने का जो सर्वमार सीमा था उनके लिए मैं ममिति का अत्यन्त आमारी हूँ।
इनकी पाण्डुलिपि तैयार करने में मेरे छात्र थी स्थामनारायण, और श्री योगानन
ने तथा पडित जयप्रकाश जी ने और मौ० मुगामयी आनन्द ने बडा महयोग दिया
है। इनके बिना इनकी पाण्डुलिपि का तैयार हो सकता सम्भव नहीं था।
इस पुल्तक के मुद्राग ये ग्रेग में ग्रहमृत्य महयोग मिला है। यह पुल्क नेलक के निवास
स्थान में बहुन हूर प्रयाग में छाते है, इनमें मुद्राग की तथा प्रतिकों को अपुद्रियों वा रह
आना संगव है। नेलक उनके लिए क्षामायाँ है गौर उन सब बिद्दानों का ब्रायारी रोगा
जो इसके प्रयोग सल्करण को प्रथिक उपयोगी बनाने के लिए अपने सुकाय में जने की कपा
करिंग। यदि इस पुल्तक के प्रथ्यान में प्राचीन मारतीय इतिहास को प्रथमुग गया।
जाने बाले— जुग-साता बाहन गुग में गाठकों वा प्रनुपा चौर अभिकृष्टि बढ़ हती ता
लिक्क प्रयाद प्रयुक्त सकता सम्ब्रीता।

--- हरिदत्त वेदालकार

# विषय-सूची

प्रस्तावना पृ० (४-६) संक्षिप्त संकेत-सूचो पृ० (१६) प्रथम प्रष्टाय-प्रवतरिका। पृ० १-६

सामान्य विशेषताएँ, पृ० १, अन्धयुग, पृ० ८।

दितीय प्रथ्याय —शुंगवंश तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्य पृ० १०-४३

वृंगि राजाओं का महत्त्व, पु० १०; बुगववा के ऐतिहासिक सामा, पू० १०; बुगवंदा की स्वापना, पू० ११; पुष्पिम का तिपिकम कोश्रे वंत, पृ० ११; पुष्पिम का तिपिकम कीश्रे वंत, पृ० ११; अवन्य सामान, पृ० १५; अवन्य सोम यज्ञ: हिन्दूममं का पुनरत्वान, पृ० १९; कष्ण वंदा, पृ० २६; उत्तर प्रदेश तथा पात्राव के रुप्पुराय (१२३ है पू० से २०० है० तक्त), पृ० २७; (१) जयोग्या, पृ० २७, (२) पंचान, पृ० २९; मस्पा, पृ० ३०; (१) कोगाया, पृ० ३२, अर्जुनायत, पृ० ३२; प्रजाव के विनिम्न राज्य, पृ० ३२; (क) औदुम्बर, पृ० ३३, (क) कुणवर, पृ० ३३, (क) विनार, पृ० ३४; क्लार-वंदा, प्रणाप्त, प्रथान, प्यान, प्रथान, प्रथ

तीसरा ग्रध्याय---पवनों के आक्रमशा तथा हिन्द-यनानी राज्य

do 88-60

यननों के साथ मायकं, प्० ४८, बीक्ट्रया का राज्य-मौगोलिक स्थिति और महत्व , प्० ४६, हिन्व-यूनानी सत्ता के प्रमार के मार्ग, प्० ४८ (१) बामियां का मार्ग, प्० ४८, (२) बाक्क दर्रे का मार्ग, प्० ४८, (१) बाक्क दर्रे का मार्ग, प्० ४९, (३) काश्रोवों वरें का मार्ग, प्० ४९; यनन साम्राज्य का सित्तार, प्० ५९, डिमेट्टियम, प्० ५८, एण्टीमेक्स, प्० ५७; डिमेट्टियम दित्तीय, प्० ५९, यूक्टाईटीच प्रथम, प्० ५९; मिनाण्डर, प्० ६७, मिनाण्डर के बाद के राजा—भीरक्कत तथा कुन्द्रज मुद्रानिध्याँ, प्०, ७२; स्ट्रेटो, प्० ७४; एण्टियालिकडस, प्० ७५; हमियस, प्० ७५; यूनानी शासला का प्रमान, प० ८१; साहत्यापकरण, प० ८६; मुताक्ला, प० ८६; मुताकला, प० ८८; स्ताक्ला, प० ८५; स्ताक्ला, प० ८८; स्ताक्ला, प० ८० ८०; स्ताक्ला, प० ८०; स्ताक्ला, प० ८०; स्ताक्ला, प० ८० ८०; स्ताक्ला, प० ८० ८०; स्ताक्ला, स्ताक्ला,

#### षोवा सध्याय---शक तथा पहलव

पु० ९१-१२२

घकों का आरमिक इतिहास, पू० २२, मध्य एविया की जयकपुत्रक, पू० ९३; सके के मारत प्रवेश और आक्रमण के मार्ग, पू०
९८; मारत पर आक्रमण करने वाले सकों की विमिन्न सालाएँ,
पू० १००, बोनोनीस तथा उसके उत्तराधिकारी, पू० १०१; मोल तथा उसके उत्तराधिकारी, पू० १०३, मोल के उत्तराधिकारी, पू०
१०७, इंग्डो-पाधियत अक्वा पहलती राजा, पू० ११, गोण्डोफर्नीज,
पू० १११; सत्त यामम का क्यानक, पू० ११२; गोण्डोफर्नीज के उत्तराधिकारी, पू० ११८, हाकों को सावन व्यवक्था तथा अक्य, पू० ११९, अमिसारम्बस्थ के अक्य, पू० १२२, मसुरा, पू० १२०।

### पाँचवां प्रथ्याय-कुषाण साम्राज्य का उत्थान और पतन पु० १२३-१६८

महत्त्व, पृ० १२३; जाति. पृ० १२४, निषिकम, पृ० १२४; ऐति-हासिक स्रोत, पृ० १२५, मृहचि जानि का प्रवास, पृ० १२६, कुषाण का अर्थ, पृ० १२५; कमूल कर्राफ्तस, पृ० १२९; विम कद-फिसम, पृ० १३९, विम की मुद्राओं की विशेषनाएँ, पृ० १३३, कृतिक का निषिकम, पृ० १३६; नवीन बंज, पृ० १४०, मुद्राण, पृ० १४६, जनुषं महासमा (समीति), पृ० १४५, मुद्राण, पृ० १४६, (क) भारतीय देवता, पृ० १४०, (स) मुनाण देवता, पृ० १४०, (ग) ईराती देवता, पृ० १४८, नना, पृ० १४५, अर-दोबों, १५०, कृतिकक के माम्रास्य का प्रमानन, पृ० १४५, कृतिक के उत्तराधिकारी वासिक्त, पृ० १५३, हिक्क, पृ० १४५, कृतिक दितीय, पृ० १५६; बासुदेव प्रथम, पृ० १५७; कृतिक नृतीय, १५९; बासुदेव दितीय, पृ० १६०, साम्राज्य की क्षीणता क क्रारण, पृ० १६२। शाकवंग, पृ० १६५; उपनहार—कुषाणो का प्रमाव और देन, पृ० १६६।

### छठा अध्याम—कुवाणोत्तर उत्तरी भारत

प्० १६९-१९१

अन्ययुग, पु० १६९, जायमबाल की कत्यना, प्० १७०, गणराज्य योबेय, प्० १७१, आर्जनावन, प्० १७५, कृषिन्द, प्० १७६, मालब, प्० १७६, उत्तम मद्र,प्० १७९; मद्र, प्० १७९; और्टु-म्बर,पु० १८०; कुकूत, प्० १८०, राजतन्त्रात्मक राज्य :कौशा- स्बी, पृ० १८०; पद्मावती तथा मयुरा के नाग राजा, पृ० १८४; बढ़वा के मौलारि, पृ० १८८; देहरादून का शीलवर्मा, पृ० १८८; अयोध्या, पृ० १८९।

### सातवां ब्रध्याय---पश्चिमी भारत के क्षत्रप

पृ० १९२–२१६

सहरात बंस.पू० १९३, नहपान, पू० १९५, कार्दमक बन, पू०००, जरदासा, पू० २०३, सहदासा, पू० २०४, रुद्रासा के उत्पाधि-कारी :दामकड़ पू० २०४८, रुद्रासा, पू० ११०, संखदामा और दाम-मेन, पू० २११, यशोदामा प्रथम, विजयमेन, दामजङ तृतीय तथा स्ट्रसेन द्विनीय, पू० २१२; विश्वनिह और मर्गुदामा, पू० २१३, नक्ष वंशावकी, पू० २१२, विश्वनिह और मर्गुदामा, पू० २१३, नक्ष वंशावकी, पू० २१४,

### आठवी अध्याय--सातवाहन साम्राज्य का उत्थान और पतन पु० २१७-२५७

मानवाहन वश का महत्त्व, पु० २१७. मानवाहन वश के इनिहास का मूलस्रोत,पृ० २१८, सातवाहन वश का तिथिकम,पृ० २२०; सात-वाहनो का मूलम्यान, पृ० २२१, वश का नाम, पृ० २२३, सात-कर्गी, प० २२७, जानि, प० २२८, आरंभिक मानवाहन राज्य का विस्तार एव समृद्धिका युग, पृ० २२८: सिम्क (श्रीमुख), पृ० २२८, कण्ड (कृष्ण), पु० २२९, मानकर्णि प्रथम, पु० २२९. सातकर्णि द्वितीय, पु०२३०. हाल्ट, पु०२३१, क्षत्रपो का आक्रमण तथा मानवाहन वंश की अवनित , प० २३३; मानवाहन साम्राज्य का पुन-रुत्थान, पृ० २३६, **गौ**तमीपुत्र श्रीसातकर्णी, पृ० २३६; पुलुमायि द्वितीय, पू० २४०; श्री सातकर्णि, पू० २४१, शिव श्री पुलमावि, प्० २४१, श्री ज्ञिवस्वत्त्दमातकाणि, प्० २४२, श्रीयज्ञ, प्० २४२, मातवाहन साम्राज्य के पतन के कारण पृ० २४४, चुटू, पृ० २४५, मातवाहनवश की सम्कृति और सम्यता, पृ० २४६, (क) धार्मिक दशाः बौद्धधर्म, पृ० २४६, हिन्द्धर्म, २४७, (स) शामन पद्धति, पृ० २४९; (ग) आर्थिक दशा, पृ० २५१, (घ) विदेशी व्यापार, पृ० २५२; मातवाहन राजाओ की पुराणों में दी गयी वंशावली, पृ० २५६।

नर्भं ग्रध्याय--सातवाहन साम्राज्य के बाद का दक्खिन

पु० २५८-२७८

वाकाटक वश के आरंभिक राजा, पू॰ २५८; वाकाटक साम्राज्य का

महत्त्व, प्० २५९; बाकाटको का मुख्यवान, प्० २५९; तिषिकम, प्० २६०; विष्यवास्ति, प्० २६१; साम्राट् प्रवस्तेन प्रथम, प्० २६३, इध्वाकुवंग, प्० २६३; शालामुख प्रथम, प्० २६८; बीर-पुश्वदत, प्० २६९; बालामुख द्वितीय, प० २६९; बुह्त्फळायन वंश, प्० २७९; बाजीर, प्० २७४; कोलाहुपुर का कुर- वंश, प० २०४, कुलाल का चुट्वंग, प० २७५ ।

### दसर्वा ग्रध्याय-विक्रणी भारत

पु० २७९-२९६

तिमल देश का स्वरूप और इतिहास के स्रोत, प्० २७९, दक्षिणी मारत के इतिहास की विशेषताएँ, प्० २८६; मौगोलिक स्थिति, प्० २८५, तीन राज्य, प्० २८६, पाण्ड्य राज्य, प्० २८८; पाण्ड्य राज्य के राजा : नेडुजेलियन, प्० २८५, सोल राजा: करिला कोल, प्०२९१; चेर राज्य, प्० २९२, चेर राज्य के राजा : इमयबरम्बन नेडुजीरल आदन, प्० २९२, जेर राज्य के राजा : इमयबरम्बन

ग्यारहवां ग्रन्थाय-साहित्य का विकास पृ० २९७-३३६

संस्कृत साहित्य सनकृत माया का उलकर्ष, प् ० २९८; संस्कृत साहित्य के विभिन्न अग-व्याक्तरण, प् ० ३००; स्मृति बन्य : (१) मनुहमृति, प् ० ३०१; (२) याबकल्य स्मृति, प् ० ३०४; (३) नारव
हमृति, प् ० ३०५. (४) वृहस्पति स्मृति, प् ० ३०५ काल्य
ए० ३०५, ताहित्य, प् ० ३०५. (ला) भहास्मारत, प् ० ३००८ काल्य
ए० ३००, नाटक, प्० ३१३. युनानी प्रसान की समीना, प्० ३१४,
दर्गत, प्० ३१३, बौद दर्गन और चाम्कि साहित्य, प्० ३१५, जीन
माहित्य, प्० २२३; आयुर्वेद, प्० ३२४, अयोनिक्य, प्० ३२५; पाल
और प्राकृत साहित्य, प० ३२९, तिक्त माहित्य, अगस्य की अनुस्मृत, प्० ३२९, मासू ए० ३३०; तिथिकमा, पू० ३३९; तीमल कविनार्ते, प० ३२९, मासू ए० ३३०; तिथिकमा, पू० ३३२; तीमल कविनार्ते, प० ३३९।

### बारहर्वाम्रध्याय-धार्मिक दशा

4°8-6:22 ob

अवतरणिका, पृ० ३३६, वार्मिक विकास की सामान्य विशेषताएँ, पृ० ३३७; हिन्द धर्म को लोकप्रिय बनाने के उपाय—

- (क) लोकप्रचलित देवताओं को वैदिक देवता बनाना, पृ० ३३९;
- (ल) लोकप्रियवमं ग्रन्थों का निर्माण, पृ० ३४०; (ग) क्षत्रिय,

पुरुषों को देवता बनाना, पृ० ३४१; हिन्दूधर्म : ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष, पृ० ३४२; वैष्णवधर्मः उद्गम, पृ० ३४४, वैष्णवधर्मका विकास, पृ० ३४६; चतुर्ब्यूह का सिद्धान्त,पृ० ३४९; चनुर्ब्यूह पूजा,पृ० ३५०, वैष्णवसर्म के केन्द्र, पुरु ३५२, अन्य धर्मों के साथ सम्बन्ध, पुरु ३५४, उत्तरहार, प्० ३५५; शैव धर्म : शिवमागवत सम्प्रदाय, प० ३५७, पागुपत सम्प्रदाय, पु० ३६१; उत्तरी भारत में शैव धर्म की लोक-प्रियता पृ॰ ३६२, श्रीव मूर्तियाँ, पृ॰ ३६३, अन्य धार्मिक सम्प्रदाय, पु० ३६४, आजीवक सम्प्रदाय, पु० ३६५, सूर्य देवता, पु० ३६६, शाक्त सम्प्रदाय तथा शैव देवी-देवता, प्० ३६८; लक्ष्मी तथा श्री, पृ० ३७०, नागपूजा, पृ० ३७१, यक्षपूजा, पृ० ३७४, बौद्ध धर्म, पु० ३७६, यूनानी शासन में बौद्ध वर्म, पु० ३७८, बौद्ध सम्प्रदायों का विकास.पृ० ३८०: स्थविरवाद के विभिन्न सम्प्रदाय प्० ३८२, महागाधिक सम्प्रदाय और उसकी शाखाएँ, पु० ३८३, कुषाण वश के समय में बौद्ध धर्म,पृ० ३८५, बौद्ध धर्म के आचार्य,पृ० ३८७, कनिष्क रालीन दार्शनिक सम्प्रदाय, पु० ३८९, महायान का अम्यदय और विकास, पु० ३८९, नामार्जुन, पु० ३९०, महायान के सिद्धान्त, प्०३९२ (१) मन्तिवाद, प्०३९२, (२) बोधिमस्व और पारमिताओ का विनार, पृ० ३९३, (३) अलौकिक बुद्ध की कल्पना, पृ० ३९८, नबीर दार्शनिक दष्टिकोण, पू० ३९५ महायान की लोकप्रियता, पू० ३९५, हीनयान और महापान की तुलना, पु० ३९६. उपमंहार, प० ३९७, जैन वर्म, प० ३९९, श्रेताम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदायो का विकास पुरु ३९९, कालकाचार्य पुरु ४००।

तेरहवां अध्याय---शासन पद्धति और राजनीतिक सिद्धान्त पृ० ८०४-४४७

उत्तरी मारतः , श्य शावन पदित, प्० ४०५, हिन्द यूनानी राजा, (क) किंदीय सामन, प्० ४०६, (ल) प्राप्तीय धासन, प्० ४०६, शक पहु- ल्बो की शामन पदित, प्० ४०८, कुमाणो की शासन पदित, प्० ४०८, कुमाणो की शासन पदित, प्० ४०९; देवत्व की प्राप्ता, प्० ११०, स्वर्षो द्वारा शामन, प्० ४११, गणराज्यो की सामन स्वरूप, प्० ४१६, गणराज्यो की सामन स्वरूप, प्० ४६६, गणराज्ये और महामारत, प्० ४१०, संपीय शामन पदित, प० ४१८; सुधर्मी या देवसा, प्० ४१०, संपीय शामन पदित, प० ४१८; सुधर्मी या देवसा, प्० ४१०, दर्गे पुष्ट ४१४, सुधर्मी को सिमन प्रकार, प्० ४२४, सुधर्मी को विभिन्न प्रकार, प्० ४२६, सुधर्मी सुधर्मी की सिमन प्रकार, प्० ४२६, सुधर्मी सुधर्मी को सिमन प्रकार, प्

पूर्वी मारत, गृ० ४२८; परिवमी मारत, गृ० ४२९; दिन्तिन, गृ० ४३१; राजनीतिक सिद्धान्त, गृ० ४३३; राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्धान्त गृ० ४३३, मातव्य न्याय या समयवाद, गृ० ४३४, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त, गृ० ४३४, राजा की विद्योचनाएँ और स्वरूप, गृ० ४३७; मंत्रपरिवर, गृ० ४३८, प्रशासन की व्यवस्था, गृ० ४४०; कर-प्रहुल, गृ० ४४८, न्याय की व्यवस्था, गृ० ४४२; विमिन्न प्रकार को सामन प्रगालियों और इनकी नुजना, गृ० ४४२, उपसंहार, गृ० ४४४।

चीवहवां अध्याय--कला ४४८-५१४

स्तूप का स्वरूप और महत्त्व, पृ० ४५०, मारहुत का स्तूप, पृ० ४५३; कल्पजता, पृ० ४५७, बुद्धगया, पृ० ४६१, सौची का स्तूप, पृ० ४६३, स्तूप निर्माण की विभिन्न अवस्थाएँ,पू० ४६४, तोरण, पुरु ४६५, मूर्तियो मे अकित घटनाएँ, पुरु ४६६; पर्वतीय चैत्य और विहार.पृ०४६८; चैत्यगृहकी योजना पृ०४६९, विहार,पृ०४७०; माजा,पु० ४७१; कोडाने,पु० ४७३, अजन्ता,पु० ४७३; नासिक की गहाएँ, पु० ४७३, कालें, गु० ४७५; कन्हेरी (कृष्णगिरि),पू० ४३७, उदयमिरि और खण्डमिरि की गृहाएँ, पृ० ४७७; रानी गृम्फा पृ० ४७८, गणेश गुम्का, पृ० ४७८, अनन्त गुम्का, पृ० ४७८; आस्प्र मातवाहन युग की कजा : अमरावती और नागार्ज्नी कोंडा, पृ० ४७९, आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक पृष्ठभूमि पृ० ४७९; गुण्टपल्ले का पर्वतीय चैत्यम् ह. ए० '४८०, गोजी स्तूप, ए० ४८१, जन्मस्यपेट का स्तुप, प० ४८१, असरावती, प० ४८२, स्तुप का स्वरूप, प० पूर्व ४८३, अमरावती के स्तूप के विकास के चार काल, पूर्व ४८४, नागार्जुनीकोडा, पु० ४८७, मथ्राकी कला, पु० ४९१; स्तूपऔर वेदिकास्त्रस्म,पु०४९२ , जैनकला,पु०४९४ , हिन्दु मुर्तियाँ,पु०४९४ . यक्ष मृतियाँ पृ० ४९६. नागमृतियाँ, पृ० ४९७, सम्राटों की मृतियाँ, पृ० ४९७, बुद्ध की मूर्ति का आविर्माव,पृ० ४९८; मधुरा की बुद्ध-म्ति की विशेषताएँ,पु० ५०२, मधराकी कला पर विदेशी प्रमाय, पृ०५०३, गन्त्रार, पृ०५०४, दो शैलिया, पृ०५०५; गन्धार कला के प्रमुख केन्द्र. ५०५, कापिशी, पृ० ५०७, गन्धार कला के विकास की अवंग्थाएँ तथा तिथिक्रम, प्० ५०९: बद्ध की मृति का विकास, प्० ५११, गन्धार तथा मथुराकी बुद्ध-मूर्तियो की तुल्लना,पृ० ५१२, विदेशी प्रमाव, पृ० ५१३; उपसहार, पृ० ५१४ ।

### परव्रहवां बाज्याय-आर्थिक वशा

पु० ५१५-५७१

समृद्धि का युग, पू० ५१५; मूल स्रोतः (क) साहित्यिक ग्रथ, पू० ५१५; (स) विदेशी विवरण, पू०५१६; (ग) पुरातत्त्वीय सामग्री, पू०५१७; कृषि, पू० ५१७; पशुपालन, पू० ५२०; शिल्प तथा उद्योग-धन्धे : श्रेणियां, पु० ५२१; श्रेणियो के कार्य, पु० ५२२; वस्त्रोद्योग, पू० ५२४; हाथीदांत का उद्योग, पू० ५२६, घातवीय उद्योग, पू० ५२६, सोना; पु० ५२६; मुक्ता एव रत्नोद्योग, पु० ५२८, आन्तरिक ब्यापार-व्यापारियो के दो वर्ग, पु० ५३०, सार्थ, पु० ५३०, बन्दरगाह, पु॰ ५३४; प्राचीन जलपोत, पु॰ ५३८, विदेशी वाणिज्य : (क) पश्चिमी जगत्, पू॰ ५४०; लालसागर के समुद्री मार्ग का विकास, पु० ५४१; (ख) रोमन साम्राज्य के साथ मारत का व्यापार, पू० ५४५; हिप्पलास का आविष्कार तथा समुद्री मार्ग के विकास की चार दशाएँ, पू० ५४६; रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रधान पृष्य वृ० ५५०; मसाले और सुगन्वित द्रव्य, पृ० ५५०, मोती, पृ० ५५७; हाथीदॉत, पृ० ५५९, निर्यात, पृ० ५६०, आयात: (क) सोना चाँदी, पु० ५६१; (ख)दासियाँ, पु० ५६१, (ग)मूँगा, पु० ५६२; दक्षिण-पूर्वी एशिया (सुवर्णभूमि) के साथ व्यापार, पृ० ५६५, चीन के साथ व्यापार : (क)स्थलीय मार्ग; पृ० ५६८, (ख) समुद्री मार्ग, पु० ५६८, चीन से मारत आने वाले प्रधान द्रव्य, पु० ५६९; उप-सहार, पृ० ५७० ।

### सोलहर्वा अध्याय-सामाजिक दशा

पु० ५७२-६३०

सामाजिक जीवन का महत्व और विश्वेषताएँ, पृ० ५००, वर्ण-व्यवस्थाः ब्राह्मण के कार्य एव सामाजिक स्थिति, पृ० ५०४, ब्राह्मणों की महत्ता और विश्वेष अधिकार, पृ० ५०६, क्षत्रिय, पृ० ५८३, वैश्य, पृ० ५८४, शूद्र, पृ० ५८४, सकर जातियों, पृ० ५९०, जात्युक्तयं तथा जात्यय-कर्ष, पृ० ५९२; व्यव्यक्षयं तथा जात्यय-कर्ष, पृ० ५९२, आश्रम वर्षा, पृ० ५९४, तस्त प्रथा, पृ० ५९६, विश्वेषों की स्थित, पृ० ६०१; पत्नी की स्थित, पृ० ६०७, विश्वयों की स्थित, पृ० ६०७, पत्नी की स्थित, पृ० ६०७, पत्नी की स्थित, पृ० ६०७, विश्वयों की स्थित, पृ० ६०७, पत्नी की स्थित, पृ० ६०७, विश्वयों की स्थित, पृ० ६०७, प्रविश्वयों स्थानी स्थिति, पृ० ६०७, प्रविश्वयों स्थानी, पृ० ६०४, विश्वयों स्थानी, पृ० ६०४, विश्वयों स्थानी, पृ० ६०४, विश्वयों स्थानी, पृ० ६०४, विश्वयों स्थानी, पृ० ६१४, ज्ञावान स्थाना, पृ० ६२१, समस्या कीडा, पृ० ६२३;

कन्याओं के मनोविनोद पु॰ ६२४; प्रसाधनप्रियता पु॰ ६२५; वेशमूषा और अलंकरण, ६२६।

सत्रहवाँ अध्याय—विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार पृ० ६३१–६६६ मध्य एशिया, पृ० ६३२; मौगोलिक स्थिति और मार्ग, पृ० ६३३;

ने सेवेय एवं पूर्व ६३४, मण्या एविया की बनवातियाँ, पृ० ६३६; कुबारिस्तान द्वारा मध्य एविया में भारतीय संस्कृति के प्रसार में योगवान, पृ० ६३८; मध्य एविया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का श्रीगणेंग, पृ० ६४८; बौद वर्म और संस्कृति के प्रमान केन्द्र, खोरन, पृ० ६४८; कुना, पृ० ६४५; भारत का सांस्कृतिक प्रसार, पृ० ६४६; मध्य एविया के उपनिवेशक, पृ० ६४७; मध्य एविया जाने के सार्ग, पृ० ६४७; मध्य एविया का भारतीय सांस्कृति और बौद्ध पर्म के प्रसार का उपन्तान वीन और मारता का प्रायमिक सीद पृ० ६५८; दिलाग-पूर्वी एविया: मुवर्ण मूसि, पृ० ६५४; उपनिवेशन के कारण पृ० ६५५; सुवर्णमूसि के मार्ग, पृ० ६५६; परिवहन पय, पृ० ६५८, तीन प्रकार के उपनिवेश पृ० ६५८, क्रान, पृ० ६६०, कीखिल्य द्वारा राज्य की स्थापना, पृ० ६५०, कीख्य के उत्तराधि-कारी, पृ० ६६२, व्यापन, पृ० ६६९, स्वर द्वीर पृ० ६६९ हर्स,

प्रसिद्ध घटनाओं का तिथिक्रम तथा वंशावली तालिकाएँ सहायक प्रन्य-पूची

पृ० ६६७-६७३ ए० ६५४-६७३

पु० ६७४-६९४ प्० ६९५-१०६

१ गन्यार प्रदेत, पू॰ ६९५; २ हिन्दयूनानी राजाओं की विजय के बाद का उत्तर भारत, पू॰ ६९३, ३. यक्ती, काकी, पहल्की, और मुद्दांच जातियों के मारत पर आक्रमण एव प्रवेश के मार्ग, पु॰ ६९७, ४. १५० ई॰ का मारत, प० ६९६, ५. वाग मानवाहत पुग के विदशी राज्य, पु॰ ६९९, ६ आन्ध्रो तथा परिचमी क्षत्रभो के प्रदेश, पु॰ ७००; ७ दिल्ली मारत, पु॰ ७०१. ८. आन्ध्रा प्रदेश की भौगोलिक थियति और मार्ग, पृ॰ ७०२, ९. भारत और परिचमी अवन् के प्राचीन व्यापार-मार्ग, पु॰ ७०३, १०. मारत और परिचमी अपनित यापार चम, प० ७०३ ११. परिचमी एगिया पृ॰ ७०४, १२. मध्य एगिया, पु॰ ७०५-७०६ ।

मानचित्र

## चित्र-सूची

फलक-१ माया का स्वप्न. मारहुत स्तूप, दूसरी श० ई० पू० पू० ४५४

फलक-२ जेतवन का दान, मारहुत स्तूप, दूसरी श० ई० पू०, पृ० ४५४

फलक-३ बुद्ध की उपासना, मारहुत स्तूप, दूसरी शर् ई० पू०, पू० ४१४ डसमे बुद्ध की मानवीय मूर्ति के स्थान पर उनको धर्मचक्र के प्रतीक केरूप में अक्तित किया गया है।

कलक-४ बुढ की उपासना, भारहुत स्तूप, दूसरी श० ई० प्० ४५४ इसमें बुढ को बोधि वृक्ष के प्रतीक के रूप में अकित किया गया है।

फलक−५ साँची का उत्तरी तोरस, दूसरी श० ई० पू०, पृ० ४६३

फ़लक-६ महाराजाधिराज कनिष्क की शीर्यहीन नामाकित प्रतिमा, पहली श∙ई० पू∘, मथुरा सम्रहाय, पृ∘ ४६७

फलक-७ अमरावती के स्तूप का एक दृश्य, पृ० ४८४

फलक- नर्लागरि नामक मत्त हाथी का दमन, अमरावती स्तूप, पृ० ४८४-४ फलक- ६ कनिष्क की घातु मजूषा, ब्रह्मा और शुक्र के साथ प्रभामडल युक्त ब्रु

पेशावर पहली श० ई०, पृ० ४०७
फलक-१० वृद्ध का महापरिनिर्वाण, गयार खेली लांरिया नगई, पृ० ४०६
फलक-११ बांपिसस्य की खड़ी पूर्ति, गंपार शैली, पृ० ४०६
फलक-१२ गयार बैली को वृद्ध की प्यासनस्य पूर्ति, तक्ते बाही, पृ० ४०६
फलक-१२ कर्ले का गुहा वृंद्यस्तृप तथा अलक्त स्तम्म, पृ० ४७५
फलक-१८ माजा गृहा का अलक्त द्वारमुख, पृ० ४७१

### सक्षिप्त संकेत-सूची

अधं० कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र अ॰ मा॰ ओ॰ रि॰ ई॰ अनल्स आफ मण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीटयट अ० हि० आ० क० अर्ली हिस्ट्री आफ आन्ध्र कप्ट्री आ० स० रि० आर्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट (एन्युअल रिपोर्ट) आ० स० वे० ई० आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ वेस्टर्न इण्डिया आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ साउच इण्डिया आ० स० सा० इ० ह0 हि0 ब्बा० इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टली इष्डि० एष्टि० इण्डियन एण्टिक्वेरी एज आफ इम्पीरियल यनिटी ए० इ० यू० एपि० इण्डि०, ए० ह० एपियापिया इण्डिया कैं हिण्ड व कैंग्बिज हिस्ट्री आफ इंडिया प्रथम खण्ड जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी ज० रा० ए० सो० जर्ने र आफ न्यमिस्मैटिक सोसाइटी आफ इण्डिया ज० न्य० सो० इ० ज० ए० सा० व० जनंत्र आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बगाल ज॰ बा॰ बा॰ रा॰ ए॰ सो॰ जनंल आफ बाम्बे बान्ब आफ राया एशियाटिक सोमायटी जर्नल आफ विहार एण्ड उडीसा रिसर्व सासायटी ज० बि०ओ० र० मो० जनेल आफ इण्डियन हिस्दी ज० इ० हि० जनैक आफ रायक एशियाटिक मामायटी आफ बगाक ज० रा०ए० मा० ब० ज व यु वी व हि मो व जर्नत आफ यु॰ पी॰ हिस्टारिकल मामायटी न्यमिस्पैटिक सप्रिकेट न्य० स० पाली देक्ट मामायटी पां० टे० मा० पो० हि० ए० इ० पालिटिक् र हिस्टरी आफ एशेण्ट इण्डिया प्रा० इ० हि० का० प्रोमीडिंग्स आप इण्डियन हिस्टरी काँग्रस प्रामी। इन्म आर्थ आल इण्डिया ओरिय एल सान्तन সা০ জা০ কা০ बाम्बे गजेटियर बा० ग० मनस्मृति मन० मत्स्य पुराण मत्स्य० म० मा० महाभारत मेनाउने आफ अक्तियाशजिकल सर्वे आफ इण्डिय मे० आ० स० इ० याज्ञवल्क्य म्मृति याज्ञ० शि० ले० शिला लेख হাক্ষ ০ श्क्रस्मति

> स्तम्म लेख सेलेक्ट इस्क्रियान्स

स्त० ले०

सें ० इ०

#### प्रथम अध्याय

### ग्रवतरशिका

सामान्य विशेषताये

धुग-सातवाहन युग प्राचीन भारत के इतिहास में असाधारण महत्व रखता है। मौर्यसाम्राज्य के पतन से गुप्तसाम्राज्य के अम्युत्थान तक की पाँच शता-ब्दियाँ अपनी कई विशेषताओं के कारण उल्लेखनीय हैं। इस युग की **पहली** विशेषता राजनीतिक एकता का अमाव था। मौर्य सम्राटो ने वर्तमान मारत के बहुत बड़े भूमाग पर अपना एक च्छत्र शासन स्थापित किया, समुचे मारत में एक जैसी शासन-परम्परा का प्रवर्तन किया, यह मौर्ययुग की बड़ी विशेषता थी; किन्तु मौर्य सम्राटों का शासन समाप्त होते ही यह राजनीतिक एकता छिन्नमिन्न हो गई, अगली आधी सहस्राब्दी में हिमालय से समुद्रपर्यन्त समस्त भूभाग को अपने अधिकार में रखने वाली किसी प्रवल राजनीतिक सना का आविर्माव नही हुआ। गुप्त सम्राटो ने चौथी शताब्दी ई० में मारत के विभिन्न भागों को जीत कर पूर्व अपने एकच्छत्र शासन द्वारा इसे राजनीतिक एकता प्रदान की। इस प्रकार यह यग राजनीतिक विघटन का युग है। इस समय उत्तरी और दक्षिणी भारत के विविध प्रदेशों में विभिन्न शक्तियाँ शासन करती रही। उत्तरी मारत मे भौयों के पतन के बाद श्यावश का उत्कर्ष हुआ तथा दक्षिणी भारत में सबसे बडी और मुदीघंताल तक शासन करने वाली शक्ति सातवाहनवशी राजा थे। अत इस शुग-मानवाहन युग को राजनीतिक विघटन (Political disintegration) के युग का नाम दिया जाता है।

इस युग की बूसरी विशेषता विदेशी जातिया के आक्रमण में। दूसरी शताब्दी ई० पू० के आरम्म में यक्तों ( Greeks ) ने मीर्य एवं शुण साम्राज्य पर प्रबल्ध आक्रमण किए। कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होने लगा कि समृबे उत्तरी मारत पर उनका शासन स्थापित हो जायगा। किन्तु शुग राजाओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण यूनानियों को भीछे हटना पड़ा। किर भी उत्तर परिवसी सीमा प्रान्त और राजा के कुछ मागों पर इनका शासन १५० वर्ष तक पहली शताब्दी ई० पूर्व के मध्य-माग तक बना रहा। भारत के साथ सम्बन्ध रखने वाले इन हिन्द-यूनानियों ( Indo-

Greeks ) का यह आकमण सिकन्दर के आकमण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण या। इसका मारतपरगहराप्रमावपद्मा। इसने अनेक विदेशी जातियों के लिए मारत पर आकमण का मार्ग प्रवस्त किया, विदेशी शासन की यह परम्परा दूसरी शताब्दी ई० के अन्त तक उत्तर परिवर्गी मारत में बनी रही।

यनानियों के बाद इस यग में मारत पर आक्रमण करने वाली इसरी जाति शक तथा तीसरी जाति पहलव थी। शक पहलवो ने युनानी शासन का अन्त करके अपने नवीन राज्यों की स्थापना की। उत्तर पश्चिमी भारत में पत्रली शताब्दी ई० प० में हिन्द-युनानियों का स्थान शको ने ग्रहण किया। शकों के बाद इस प्रदेश पर ईरान से आने वाले पहलब राजाओं का शासन स्थापित हुआ। ये पहली शताब्दी ई० में भारत के उत्तर पश्चिमी मागपर शासन करते रहे। इस युग में आक्रमण करने वाली चौथी जाति कृषाण थी। इसका उत्कर्ष पहली शताब्दी ई० से हुआ। इस बंश का सबसे प्रतापी और यशस्वी राजा कनिष्क (७८-१०१ई०) या, इसका साम्राज्य मध्य एशिया में बैक्ट्या के प्रदेश से भारत में बिहार तक विस्तीण था। ऐसा साम्राज्य इससे पहले कभी स्थापित नहीं हुआ था। मौयों के साम्राज्य की सीमा हिन्द्रकृश पर्वतमाला तक ही थी, किन्तुयह उसे भी लॉब कर मध्य एशिया के बहत बडे माग में फैला हुआ था। रूसी विद्वानो द्वारा की गई खदाइयो से कुषाण कला के अवशेष आम नदी की निचली घाटी में क्वारिज्म तक पाये गये है। उपर्यक्त चार जातियों के विदेशी आक्रमणों के कारण दसरी शताब्दी ईस्वी के अन्तिम माग तक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, पंजाब, सिन्ध, काठियाबाड के प्रदेशों में तथा चन्द्रगप्त द्वितीय के समय तक मालवा में विदेशी जातियों की सत्ता बनी रही। १७६ ई० में वास-देव दितीय की मत्य होने के बाद ही यौथेयों, आर्जनायनो आदि पंजाब के गणराज्यो ने भारत को विदेशी शासन की दासता से मुक्त किया।

सीसरी वियोषता विदेशी आकालाओं का मारतीयकरण और मारतीय सन्हति के रंग में रगा जाता है। महाकवि रखीवताथ ने अपनी एक सुप्रतिव कविवता में मारत को महामानवता का समुद्र बताते हुए कहा है — "किसी को भी जात नहीं है कि किसके आह्वान पर मानव आति की कितनी घारावें दुवारे के से बहुनी हुई कहाँ-कहाँ से आई और इस महासमूद्र में मिल कर खोगई— समय समय पर जो लोग रण की घारा बहातें हुए, उत्माद और उत्साह में विजय के गीत नातें हुए रैगियतानों और पर्वतों को लोच कर इस देश में आये थे, उतका प्रव कोई मी पृथक् अस्तित्व नहीं है। वे सब के सब मेरे भीतर विषयान है, मुक्त कोई मी दूर नहीं है। मेरे रक्त में सबका स्वर ध्वनित हो रहा है।" । यह बात इस युग के सम्बन्ध में बहुत ही अधिक सत्य प्रतीत होती है। इस समय मारत पर यूनानियों, बाको, पहलवो और कुषाणों ने हमके नियो । हम सब निवंधी जातियों ने मारत के कुछ मार्गों को जीत कर उन पर अपना बासत स्थापित किया, किन्तु राजनीतिक दृष्टि से विजय प्राप्त करने वाली ये जातियाँ जारतीय संकृति से पर्णावत हुई, बीध्र ही अपना पृषक अस्तित्व सोकर मारतीय वन गई। हम्होने मारतीय संकृति और सम्बन्ध को स्वीकार कर लिया। इन जातियों में यूनानी सबसे अधिक सुक्ति कीर सम्बन्ध के प्रतिकार मारतीय यूनानी राजवृत हील्योडोरसने वैक्य वर्ष का उत्पादक वन कर विविद्या में गरकृष्टक स्थापित किया। मिनान्वर ने बौद वर्ष स्वीकार किया। इसी प्रकार शकों, पहलवों और कुषाणों के बार पे को भारतीय नाम विदेशों वंग के से, किन्तु कुछ समय तक प्रदी धान करने को बार ये कोम पारतीय नाम और उपाधियाँ वारण करने लगे, वीद बौद ये कोम पारतीय नाम और उपाधियाँ वारण करने लगे, वीद बौद ये कोम पारतीय नाम और उपाधियाँ वारण करने लगे, वीद बौद ये कोम पारतीय नाम और उपाधियाँ वारण करने लगे, वीद बौद ये कोम पारतीय नाम और उपाधियाँ वारण करने लगे, वीद बौद ये कोम पारतीय नाम और उपाधियाँ वारण करने लगे, वीद बौद ये कोम को अनुपायों वने।

बीबी विशेषता इस मुग में बारतीय सत्कृति का विदेशों में प्रसार था। तीसरी बौद महासना के बाद अशोक के समय में इस कार्य का श्रीगणेश हुआ था। इस समय कुषाणों के साझाज्य ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। इनका साझाज्य मारत और मध्य एशिया में फैला हुआ था। किन्तिक ने बौद वर्ष स्वीकार किया या, इसे प्रबल प्रोरसाहन दिया था। उससे पहले एक कुषाण नरेश चीनी सच्चाट को र हैं भें बौद प्रमा की मेंट मेंज चुका था। पहली बताब्दी हैं से मध्य एशिया होते हुए बौद पर्म और मारतीय सत्कृति चीन पर्युची और यहीं से कोरिया, जापान, मगीलिया, मन्त्रीरया में उसका प्रसार हुआ। इसी समय दक्षिणी मारत से

केह नहि जाने, कार आह्वाने, आनुकोर बारा । पुर्वार क्रांते एनो कोबा हते, समुद्र हली हारा।। हेबाव बार्य, हेबाव धनार्य, हेबाव ब्राविड बीन । सक हुण बल, पाठान मोगल एक वहें हलो लीन ।। रण बारा बाहि, जब गान गाहि उत्भाव कलरवे ।। सारा कार पिरवर्षन माग एलिक्सिलो सबे ।। सारा मोर पर्फि सवार्ष विराजे केही नहे-नहे हुएं। खानार मोरिलोर परोक्के प्यतिनत तारि विजिने सुर ।।

१. एई भारतेर महामानवंर सागरतीरे ॥

बन्दरगाहों से व्यापारी और बर्मदूत दक्षिणपूर्वी एशिया के प्रदेशों में जाने लगे, यहाँ मारतीय संस्कृति और धर्म का आलोक पहुँचने लगा।

पांचवीं विशेषता इस युग मे भारतीय साहित्य का सर्वांगीण विकास था। इस समय न केवल सस्कृत साहित्य मे अपितु प्राकृत एव तामिल साहित्य मे अनेक अमर कृतियों का निर्माण हुआ। संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकाव्य वाल्मीकि रामायण और महाभारत में कई अश इस युग में जोड़े गए है। हिन्दू आचार विचार पर गहरा प्रमाव डालने वाली सुप्रसिद्ध मनुस्मृति और याज्ञवल्वयस्मृति का प्रणयन इसी समय हुआ। संस्कृत नाटकों की पहली रचनाएं इस यग से मिलने लगती हैं। अश्वघोष, मास और शहक इस युग की विमृति है। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ--चरक और सुश्रुत इस युग की देन है। इसी समय वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। ज्याकरण के क्षेत्र में पाणिनीय अध्दाष्यायी पर लिखा गया पतजलि का महाभाष्य संस्कृत बाइस्य का एक देदीप्यमान रत्न है। बौद्धों ने अपने धर्मग्रन्थों की पुरानी भाषा पालिका परित्याग करके संस्कृत में अपने साहित्य की रचना की। महायान संस्प्रदाय के दिव्याबदान, ललितबिस्तर जातकमाला, अवदानशतक आदि ग्रन्थ इसी समय लिखे गये। बौद्ध एव जैन साहित्य के साथ साथ प्राकृत के साहित्य का भी विकास हआ। प्राकृत में गाथासप्तशती और बहत्कथा जैसे ग्रन्थों की रचना हुई। इस प्रकार इस यगको संस्कृत साहित्य में पतजलि जैसे वैयाकरण, मास और शद्रक जैसे नाटककार, अश्वधोष जैसे कवि, नागार्जन जैसे दार्शनिक, वात्स्यायन जैसे कामशास्त्र-विशेषज्ञ, चरक और सुश्रत जैसे आयर्वेदश उत्पन्न करने का श्रेय है और दक्षिण भारत में इसी समय तामिल बाङ्मय का गौरवपूर्ण विकास हुआ।

इस युग की खुठी विशेषता थामिक कितत की है। इस युग का श्रीगणेश पुत्र्यामित द्वारा की गई सैनिक एक धार्मिक कान्ति से हुआ था। मीर्थ राजाओं ने बौढ धर्म को प्रबल गरकण प्रदान किया था। उस समय प्राचीन वैदिक धर्म कुछ दव गया था, अत वैदिक धर्माकलची मीर्थ शासन को अच्छा नही समझते थे। उनकी दृष्टि में मीर्थ वृष्ठ (शुद्ध) थे, वे देवभृतियों को वेच बेच कर अपने राज्यकोश की बृद्धि कर रहे थे। इमार्ज्ये जब ब्राह्मण सेनानी पुष्यामित्र ने मौर्थ वश के सम्राट् का युप किया तो वैदिक धर्माकलची ब्राह्मणों में अपूर्व उल्लास की लहर दौड़ गई। इस समस सम्मयन रक्षी दिशाए वैदिक कुछाओं के गान से गूज उठी, सगन मण्डल सम्म-चूम से मुगासित होने लगा। वीदिक सजो की विलुक्त प्राचीन परम्परा का पुरुद्धार हुआ। राजा अवस्वेष आदि वैदिक यज्ञ करते में गौरक अनुमुख करने लगे। हुस समस् न केवल उत्तर मारत में भूग राजाओं ने, अपितु दक्षिण में सातवाहन राजाओं ने अक्बमेघ, बाजपेय आदि विभिन्न श्रीत यज्ञ किये। इसीलिये इस यग को कुछ विद्वानो ने अश्वमेष-युनस्द्वार का युग कहा है। इस समय मन्ति-प्रधान सम्प्रदायों का अभ्यदय और प्रावल्य हुआ, वैष्णव और शैव घमों में भक्ति और प्रसाद के सिद्धातों को महत्व दिया जाने लगा। बौद्ध धर्म भी भिक्त आन्दोलन से प्रमावित हुआ। इसमें महायान सम्प्रदाय का महत्वपूर्ण विकास हुआ। भवित आन्दोलन प्रबल होने पर मितपुजा का विकास होना स्वामाविक था। वैदिक धर्म यज्ञप्रधान था, उसमें देवताकी उपासना यज्ञो हाराकी जानी थी। किन्त मक्तिवाद से सगवान की पूजा उनकी मूर्ति पर फल, धूप, दीप, नैवेद्य, पत्र, पूष्प, वाद्य, नृत्य, गीत और विल द्वारा की जाने लगी। इस युग में वास्देव, बलराम आदि वैष्णव देवताओं की, पूर्णमद्र, मणिभद्र आदि यक्षों की तथा नागदेवताओं की पूजा प्रचलित हुई। बौद्ध धर्म में महायान सम्प्रदाय का विकास होने पर बद्ध एवं बोधिसत्वों की मुतियाँ बनने लगी। यह इस युग की बहुत बड़ी देन थी। इस समय मारत में विलक्षण वार्मिक सहिष्णता थी। हिन्दू घर्म में बैप्णव, शैव, शाक्त, सौर आदि विभिन्न सम्प्रदायो का विकास हुआ। इसके साथ ही बौद्ध एवं शैव घर्मों के विभिन्न सम्प्रदायों का विलक्षण विकास हआ।

कला के क्षेत्र में अद्मृत विकास इस युग की सासवी विशेषता है। मारहुत, साबी, बृढ गया, नायार्जुनीकोडा जैसे मुप्रसिद्ध न्यूप इस युग की देत हैं। इस समय प्रन्तर-शियल और स्थापत्य कला का अमृत्यूष विकास हुआ। एहल अवन-निर्माण एव मृतिकला में लक्ष्में के साध्यम का ही अधिक प्रयोग होता था। मीर्य युग से पर का प्रयोग आरम्म हो गया था, इस युग में यह पराकाच्या र पहुँच गया। बड़ी सक्या में क्तूपों, मृतियों, तौराखोदिकाओं का निर्माण होने लगा। यहाडों की शिलाओं को काट कर विहारों, जैताराखोदिकाओं का निर्माण (Rockout Architecture) का एक नवीन आन्दोलन सारे देश में प्रचित्त हुआ। मीर्थ युग में अखीक के समय गया के पास बराबर नामक पहाडों में कुछ सादी गुकाएं बनाई गई थी। जस समय यह आन्दोलन केवल मगव तक ही मीमित था। युग युग में समूचे मारत के पहाडों में सुरूद कलापूर्ण विशाल महाए काटने का एक आन्दोलन सोराय्ह में कलिल तक और मगब से महाराय्द्र तक की पत्र साथ उद्योगिरि और खड़द और साथ से महाराय्द्र तक की पत्र की पत्र साथ से सहाराय्द्र तक साथ की पत्र साथ की पत्र साथ की पत्र साथ की पत्र साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ साथ से साथ

सीबी और बुढ नवा में हमें बुढ की मूर्ति कहीं नहीं दिखाई देती है। इन्हें सर्वत्र छत्र. बरणायुक्त, व्ययंक्क, बोधिवृत्त आदि के प्रतिकें से प्रकट किया जाता था, किन्तु इस बुग के उत्तराई में मबुरा और नन्धार के काकारों ने बुढ की प्रतिमा का निर्माण करके भारतीय कला में एक महान कान्ति का जीमणेश किया। बुढ की सूर्ति के साथ-साथ हिन्दू और जैन घर्म के विभिन्न देवी देवताओं की, यक्षों, यक्षणियों और नागों की प्रतिमाओं का निर्माण प्रवृत्त संख्या में किया गया। भारहृत और सांची के लूत्र प्रवाधि येद्य धर्म की प्रेरणा के रत्यू प्रवाधि येद्य धर्म की प्रेरणा के रत्यू प्रवाधि येद्य धर्म की प्रतिक से स्वयुद्ध कर्म का किन्तु के वीकन के स्वयुद्ध घर्म की प्रवाधि का स्वयुद्ध के वीकन के स्वयुद्ध वर्ष की प्रवाधि के स्वयुद्ध के वीकन के स्वयुद्ध वर्ष के प्रवाधि के स्वयुद्ध वर्ष के वीकन के स्वयुद्ध वर्ष के वीकन के स्वयुद्ध वर्ष के वीकन के स्वयुद्ध के स्वय

इस यग की आठवीं विशेषता शासन पद्धति के क्षेत्र में नवीन परम्पराओं का श्रीगणेश था। मौर्य यग मे शासक अपने लिये राजा की उपाधि बारण करना पर्याप्त समझते थे। चन्द्रगप्त और अशोक जैसे शक्तिशाली शासक केवल राजा कहलाने से सन्तष्ट थे। किन्त कनिष्क आदि कथाण वशी राजाओ ने महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र आदि की गौरवपुणं, लम्बी और बढी उपाधियाँ धारण करनी शरू की। इस समय राजाओं को देवता समझने की भावना का विचार प्रवल हुआ। कुछ कुषाण मद्राओं में राजाओं की दिव्यता को सुचित करने के लिये उन्हें देवलोक का प्रतीक समझे जाने वाले बादलों से निकलता हुआ दिस्वाया गया है। शक, कृषाण राजाओं की एक निराली विशेषता राजा और यवराज के पिता तथा पत्र के सम्मिलित रूप से शासन करने की या दैराज्य की पद्धति थी। शको मे पिता महाक्षत्रप और पुत्र क्षत्रप की उपाधि धारण करता था और दोनो अपने नाम से सिक्के चलवाने थे। इस समय भारत में राजतन्त्रों के अतिरिक्त अनेक गणराज्य थे। कृषाण साम्राज्य के पतन के बाद यौधेय, कृणिन्द, आर्जनायन, मालव आदि अनेक गणतंत्रों का उत्कर्ष हुआ। इनकी शासनपद्धति पर महाभारत में सुन्दर प्रकाश डाला गया है। इनमें वर्तमान समय के गणतत्रों की माँति दलबन्दी, फट आदि के कई बढ़े दोष थे, फिर भी इन गण-राज्यों ने उस समय बड़ी उत्कट देशभिक्त का प्रदर्शन किया. विदेशी आक्रमणो का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, कृषाणों के साम्राज्य का उन्मलन करने और भारत-मिम को विदेशी शासन की दासता से मक्त कराने का सराहनीय कार्य किया।

इस युग की नवीं विशेषता सामाजिक क्षेत्र में विदेशों से आने वाली जातियों को अपने समाज का अंग बना लेना था। यवन, शक, पहलव, कृषाण आदि विदेशी जातियों के भारत पर आक्रमणों के कारण तथा बड़ी संख्या में इनके यहाँ बस जाने से प्राचीन परस्परागत सामाजिक जीवन में बड़ी हळवळ का पैदा होना स्वा-माविक था। इससे तत्कालीन संस्कृति को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था। इसीलिये कुछ पूराणों में बड़े निराशापूर्ण स्वर में भविष्यवाणियाँ करते हुए यह कहा गया था कि यवनो ने भारत के समाज में बड़ा कान्तिकारी परिवर्तन किया है, इसके परिणामस्वरूप आर्य-अनार्य का और वर्णाश्रम धर्म का मेद लप्त हो गया है, शीझ ही घोर कलियग आने वाला है। फिर भी ऐसे सामाजिक संकट के समय में हिन्द धर्म का पुनरुत्थान हुआ । इस समय विदेशी आक्रमणों के सम्पर्क से उत्पन्न समस्याओं के समाधान का सफल प्रयास किया गया। इसका परिचय हमें मन्स्मृति, याज्ञवल्यस्मृति तथा महामारत से मिलता है। इनमें विदेशी जातियों के सम्पर्क मे प्रमावित होने वाली नवीन सामाजिक व्यवस्था के विस्तत नियमो का प्रतिपादन उपलब्ध होता है। इस समय के शास्त्रकारो और समाज के नेताओं ने विदेशी जातियों को जिस शीधता और सरलता के साथ अपने समाज में आत्ममात कर लिया, विदेशियों को हिन्द तथा बौद्ध धर्म का उपासक बना लिया, वह वास्तव में भारतीय इतिहास का एक अतीव आइचर्यजनक तथ्य है।

इस युन की बसवीं विशेषना आधिक दृष्टि से इमकी असाघारण समृद्धि थी। ईसा में पहले की और बाद की दो शानिदयों में मारत के विदेशी समृद्धी व्यापार का अमृत्यूर्ष उलक्षं हुआ। विदेशों में मारतीय माल की माग बहुत थी, इसे पूरा करने के लिये विभिन्न उलीप-परों में विलक्षण प्रगति हुई। कारों गरें अर व्यापारियों के श्रेणी, निगम आदि विभिन्न सगटनों का विकास हुआ। रोमन साझाज्य में भारत के नुगीयत द्रव्या, वहुमून्य रत्नो, मलमल और नसालों की साम बहुत बढ़ गई थी, अन भारत दूसरे देगों को अधिक माल में जता था और बाहर से कम माल मणवाता था। इसके परिणासन्वक्य यहाँ से नियर्ति की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता था। इस मूल्य को चुकाने के लिये गोमन साम्राज्य को तथा अन्य देशों को बहुत बढ़ी साला में स्वर्ण-मुद्राये और सोना में जना पहता था। यह तस्य इस बात से पुष्ट होता है कि दक्षिणी आरत के विभन्न स्वर्णाने से में मन सम्राटों की स्वर्ण-मुद्रायें बहुत बढ़ी सल्या में उपलब्ध है है। इस समय मारत के अनुकुल व्यापारिक मुद्रायें बहुत बढ़ी सल्या में उपलब्ध है है। इस समय मारत के अनुकुल व्यापारिक

सन्तुलन (Favourable Balance of Trade) के कारण दूसरे देशों का सोना मारत की और बहा चला आ रहा था। इससे मारत सोने की दृष्टि से अयस्य समूद होने लगा। सदम्बत इसकी प्रचुरता और विदेशों व्यापार की आवश्यकताओं के कारण इस सुग में सर्वप्रथम दुष्णा सप्रादों ने स्वणं मुहाओं का प्रचलन आरम्म किया। इससे पहले मारत में वादी और तांचे के सिक्कों का ही अधिक प्रचलन था। इस समय व्यापार के वारण मारत में अमृत्यूर्व समृद्धि का स्वणंगुण आया। उपर्युक्त विदेशताओं के नारण शुग-सातवाहन युग प्राचीन मारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान और महत्व रखता है। किन्तु इसके अध्ययन में कुछ वडी कठिनाइयों भी है।

धन्धपुग--पहली बडी विश्वाई इस यम की प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री का शोचनीय अभाव है। स्मिथ ने अपने मुप्रसिद्ध ग्रन्थ "ग्रली हिस्टरी आफ इण्डिया में कृषाणीलर भारत को भारतीय इतिहास का अन्धमग कहा था। उनके शबदों में कुषाण तथा आन्ध्र राजवशा की लगभग २२०-२३० ई० में समाप्ति से लेकर गुप्त राजवश के अभ्यदय के बीच का लगमग एक शताब्दी का समय समचे मारतीय इतिहास मे अधिकतम अन्धवारपूर्ण है। प्रामाणिक सामग्री के अभाव के अतिरिक्त इस यग की दसरी बड़ी कठिनाई तिथित्र म विषयक वाद विवाद है। इस युग में विक्रम सबत और शक सबतु का आरम्भ ५८ ई० पू० में तथा ७८ ई० में हुआ । विद्वानों ने सप्रसिद्ध विक्रम सबत के सम्बन्ध में पिछले १५० वर्षों में बढ़ा ऊहापोह किया है किन्त वे अब तक हिसी सर्वसम्मत निप्कप पर नहीं पहच सके है। अभी तक इस समस्या का पूरी तरह हल नहीं हो सवा हे कि विक्रम सबत को चलाने वाले विक्रमादित्य की ऐतिहासिक अनश्रति में कहाँ तक सत्य है। इसी प्रकार का उग्र विवाद शक सबत् के सम्बन्ध मंगी है। कुषाण बश के सप्रसिद्ध राजा कनिष्क के तिथिकम का निर्णय करने के लिये अब तक १९१२ १९६० तथा १९६८ में विद्वानों की तीन विचार गाष्ट्रिया और अन्तर्ग-ष्ट्रीय सम्मेलन हो चके है किन्तु इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। किनधम फलीट और केनेडी जैसे प्राने प्रातत्वज्ञ विनिष्व के राज्यारी-हण की तिथि ५८ ई० प० मानते थे। इसरा पक्ष फर्ग्यमन ओल्डनवर्ग आदि विद्वानों का है जो कनिष्क की निधि पहली शताब्दी में ७८ ई० मानना है और इसे शक सबत का प्रवर्तक समझता है। तीमरा पक्ष इसरी शताब्दी ईस्बी मानने

१ स्मिय-प्रली हिस्टरी ग्राफ इण्डिया चतुर्व संस्करण १९६२, पु० २९२।

बालों का है। स्मिष के मतानुसार कनिष्ण ने १२० ई० में शासन आरम्भ किया था, कोनी के मतानुसार १२५ ई० के बाद ही बहु गई। पर बैठा था और कनिष्ण कर्मा स्वत्त १२८-२९ ई० से आरम्भ होता है। विश्वेमान ने बेग्राम की खुताइयों के आधार पर कनिष्ण के राज्यकाल का आरम्भ १५५ ई० में माना है। बोधा पस तीसरी शतब्दी ई० का मत मानने वाले विद्यानों का है। डा॰ रमेशचन्द्र मत्रुमतार के मतानुसार कनिष्ण २४८ ई० में तथा सर नामकृष्ण गोपाल मण्डार- कर के मतानुसार २८७ ई० में राज्यही पर बैठा था। इसी प्रकार का उस बारदिवाद सातबहानों के तथा नहुपान के तिष्णक्षम के सम्बन्ध में है। इन कारणों से सातबहानों के तथा नहुपान के तिष्णक्षम के सम्बन्ध में है। इन शास्त्रों से सातबहान सुग का इतिहास बडा जटिल और विवादसना है। यहाँ इन शुक्ष ऐतिहासिक विवादों के विस्तार में न जाते हुए अधिकाश विद्यानी द्वारा साने गये मती को प्रमाणिक समझते हुए इस युग के राजनीतिक तथा सास्कृतिक इतिहास का अपले अध्यायों में विवेचन किया जायगा।

### द्वितीय अयाध्य

## शुंग वंश तथा उत्तरी भारत के ग्रन्य राज्य (लगभग १८४ ई० पू०-२०० ई०)

कृग राजाकों का सहस्व—गुग वदा भारतवर्ष के दितहास में सामान्य रूप से तथा मध्य भारत के इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस समय भारत पर मृतानियों (यक्तों) के प्रस्त जाकमण हो रहे थे, कुछ समय तक ऐसा मान्य होने लगा था कि समुचे उत्तर भारत पर इनका सासन स्थापित हो जायगा, किन्तु गुग राजाओं के प्रस्त प्रतिरोध के कारण यवनो को पीछ हटने के लिये विस्का होना पड़ा। इस समय हिन्दू भर्म का बड़ा उत्तर्थ हुआ। भागवत धर्म इर-दूर तक फैल गया और निदेशी यक्तों को भी वह स्थप्ते प्रस्त आवर्षण से मृत्य करते ज्यासना के लिया गम्हद्भस्त स्थापित करने लगे। भारतीय कला और साहित्य के क्षेत्र में इस गुग की नृतना गुरतकाल के स्थर्णयुग से की आ सकती है। इसी समय साची स्तृष के विश्वक्षस्त्रयात तारणों का निर्माण हुआ, भारतृत्व के मुप्तनिक नृत्य पर त्यविलिंग अपना महामान्य इसी युक से लिया। इस युग की एक अन्य निश्वदा पर त्यविलिंग अपना महामान्य इसी युक से लिया। इस युग की एक अन्य निश्वदा यह भी है कि मोर्थों के समय से चली आने साली राजनीतिक एकता इस समय विलिख्य हो गयी और देश के विसिध्य मांगों में अनेक सकत्या प्रस्त होने लगी।

मुंग बंग के ऐतिहासिक साबन—्या युग पर प्रकाश डालने वाली ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। तकालीत इतिहास के प्रधान साहित्यक कोत-गांगिसहिता, पतजील का महाभाष्य, काण्टियम का मालिकांनिमित्र, बाण का हर्षचित और बौढ पत्रच दिव्यावदात है। इस युग के आरम्भिक साग पर प्रकाश टालने बाले अतिलख्त को गुडाये नहीं मिलती है, किन्तु इस बाग के पिछले राजाओं के इति-हास के त्यस्य में अयोध्या, विद्या (पिकसा) और सारहुत से कुछ अपिलेख मिले है तथा कोशास्यी, अयोध्या, बहिन्छत और मधुग से काफी सस्या में पूताये उपलब्ध हुई हैं; किन्तु मुद्राओं की साक्षी बड़ी अपूर्ण और अनिश्चित है। यहां इन सब के आधार पर शुंग वंश का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

षुंग वैस की स्थापना—पुराणों के मतानुसार सौर्यवंश के व्यक्तिस राजा बृह्द्रय को उसके सेनानी पुष्पिमन ने तलवार के घाट उतारति हुए। अपने नवीन राजववा की स्वापना की। 'पुष्पिमन ने तलवार के घाट उतारति हुए। अपने नवीन राजववा की स्वापना की। 'पुष्पिमन ते तिनी सान्दर्शल बृह्द्रवर्ग—पुराणों के इस वर्णन की पुष्टि पुप्रियद संस्कृत गवालेख जाण ने अपने हृषंवारित में की है। उसके कथानानुसार पुष्ट सेनापति पुष्पिमत्र ने सैनिक प्रदर्शन के बहाने तेना को परेड के लिये एकत्र किया और उसके सामने ही कपन बृद्धि राजने वाले (प्रजाद्वंल) अपने स्वामी बृह्द्रय को सरवा डाला।' इस प्रकार सारित सेना के सामने राजा की हत्या कराने के पीछे मंत्रव डाला।' इस प्रकार सारित योजना अथवा पड्एन्त था। इसके सफल होने को एक बड़ा कारण यह प्रतीत होना है कि उस समय जनता मौरवक के पिछले निवंल राजाओं के कुशासन से ऊब चुकी थी, क्योंकि वे पाटिलपुत्र तक मारनमृश्ति को पदाक्षान करने वाले यवनो से अपने देश की रक्षा नहीं कर सके थे। संमवत यह एक सैनिक कार्ति थी। विदेशी आक्रमणी से संत्रन्त तथा आन्तरिक अणानित और कथावस्या से पीडित जनता ने सुद्ध शासन की आशा दिलाने वाले सेनानी पुष्पिमत्र का स्वापत सिव्य होगा।

पुष्पित्र का तिथिकम भीर वंस--पुराणों के मतानुसार मीर्यवश ने १३७ वर्ष तक राज्य किया । जन्द्रगुप्त मीर्य के राज्यारोहण की निश्चि ३२२ ई० पू० मानी जाती है, अन पुष्पित्र हारां की गई सैनिक कान्ति से मीर्यवश का अन्त (३२२-१३७) = १८५ या १८४ ई० पू० के पूर्व के लगमग हुआ होगा । इती समय पुष्पित्र मनघ की राज्याही पर बैटा होगा । पुष्पित्र का मानतकाल पुराणों में सामान्य कप से ३६ वर्ष का माना यात है, बे अतः पुष्पित्र के से पार्टालपुत्व पर शासन करने की निर्मि १८४ ई० पु० से १४८ ई० पु० मानी जाती है।

हर्षचरित पृष्ठ १६६—प्रज्ञाहुबंलं च बलवर्शनव्यपदेशविश्ताशेषसैन्यः सेनानीरनार्यो मौर्यो बृहद्वथं पिपेष पृथ्यमित्रः स्वामिनम् ।

२. किन्तु बायु और बहुगण्ड पुराणों में पुण्यमित्र के राज्यकाल की धविब ६० वर्ष बताई गई है। भी रमेशचन्त्र मनुसदार ने ३६ और ६० वर्ष के दो विभिन्न प्राप्तन-कालों के विरोध का समन्यव करने के लिए यह माना है कि ६० वर्ष की धविब में बस्तुतः वो पृथक प्रकार के शासन-कालों को सम्मा-सित कर सिया गया है पृत्ता काल भीयों को अपीनता में विविधा के

बृह्यय की हत्या करके शुंगवण की स्थापना करने वाले पुव्यमित्र के बारे में हमें बहुत ही कम प्रामाणिक जानकारी है। प्रपणो ने पुष्पामित्र को शुनवंशी बताया है। प्राचीन परस्परा के अनुसार कुनवा ब्राह्मण क्यां से सम्बद्ध था। वैदिक साहित्य में अनेक सुप्रवंशी ब्राह्मण आचार्यों का उल्लेख है। बृह्दारप्यक उपनिषद (६। १३४) में सीपीपुत्र नामक आवार्यों का उल्लेख मिलता है। आदक्तावन श्रीतष्ट्व (२२१३३५) और पाणिन की अप्टाच्यायी (४१११७) के अनुसार शूंग मरद्धाज गोत्र के ब्राह्मण होते थे। अत. पुराणो की साक्षीके अनुसार पुष्पित्र ब्रांगवंशी ब्राह्मण प्रतीत होता है, किन्तु इम विषय में कुछ अन्य मत भी विद्वानो ने उपस्थित

पहले मत के अनुसार श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने कालिदास के मतानुसार पुष्यमित्र को बैम्बिक वश का माना है। उस मन का आधार मालविकास्निमित्र के चतुर्थ अकका एक श्लोक है जिससे राजा अग्निसित्र को बैस्बिक कूलोत्पन्न **होने** के कारण इस कुल के आचार का पालन करने बाला बनाया गया है। वैस्बिक शब्द को मारहत अभिलेखो मे वॉणत विम्बिका नदी से मिलाया गया है। श्री एच०ए० शाह ने यह मत रखा है कि बैंग्बिक वश विभिवसार के कुल से सम्बन्ध रखता था। श्री राय-चौधरी ने इस सम्बन्ध में यह भी लिखा है कि पूर्व्यमित्र और उसके कहाओं के साध शुग शब्द का प्रयोग केवल पूराणों में ही किया गया है, इसका प्रयोग दिव्यावदान, मारुविकाग्निमित्र और हर्षचरित मे नहीं किया गया है, अत उन्होंने यह भी संभा-वना प्रकट की है कि पराणों ने शायद गयों में दो प्रकार के राजाओं को-वैम्बिक वंश के पुष्यमित्र को तथा वस्तृत शगवश से सम्बन्ध रखने वाले पिछले राजाओ राज्यपाल के रूप में उसका शासन है, इस समय तक वह समूचे साम्राज्य का वास्तविक शासक ग्रीर सर्वेसर्वा बन खुका था। दूसरा काल बृहद्वथ की हत्या के बाद कानूनी तौर से मगथ साम्राज्य का सम्राह बनना था। (इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टली लण्ड १, पृ० ६१)। जैन अनुभृति में मेरुतुग ने पुष्यमित्र का शासन केवल ३० वर्ष माना है (इंडि० एं० १६९४, पृष्ठ १९८)। स्टेन कीनौ के मतानुसार पृष्यमित्र ने ३० वर्ष तक मालवा में तथा छ वर्ष पाटलिपुत्र में इस प्रकार कुल छत्तीस दर्ष तक अपना शासन किया।

- इब्डियन कलचर, लब्ड तीन, पृथ्ठ ७३६।
- २. मालविकान्निमत्र ४।१४, बाक्षिण्यं नाम बिम्बोच्ठि बैम्बिकानां कलवतम ।

को सम्मिलित कर लिया है। किन्तु इस मत को मानने में एक बड़ी आपत्ति बैम्बिक शब्द के अर्थ का निश्चित न होना है। आप्टे ने बैम्बिक का अर्थ एक वीरप्रेमी व्यक्ति किया है, यह एक विशेष नाम भी हो सकता है। पृष्यमित्र के एक वश्ज धनदेव ने अपने अभिलेख में बैम्बिक वंश का कोई उल्लेख नहीं किया है, अत यह मत प्रामा-णिक नहीं प्रतीत होता है। दूसरा मत श्री हरप्रसाद शास्त्री ने यह रखा है कि शुंगबंशी राजाओं के नामो के अन्त में मित्र शब्द आता है, यह संभवतः ईरान में मित्र (मिद्य) अथवा सूर्य की उपासना करने वाले राजाओ से ग्रहण किया गया था। १ पारसियों में मिछ की उपासना करने का बड़ा प्रचार था, अतः वे अपने नामो के अन्त में मित्र शब्द का प्रयोग किया करते थे। बाद में हरप्रसाद शास्त्री ने स्वयमेव अपने मत का परित्याग कर दिया और पुष्यमित्र को बाह्मण माना। तीसरामत दिव्यावदान का है। इसमे पृष्यमित्र की मौर्य कहा गया है। मौर्य राजा शद्भ (वषल) समझे जाते थे। हर्षचरित में पूर्विमत्र के लिये अनार्य शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके आधार पर भी पुर्व्यामत्र को शुद्र माना जाता है, किन्तु यह सत्य नहीं प्रतीत होता है क्योंकि बाण ने उपर्युक्त असग में अनार्य शब्द का प्रयोग जाति के अर्थ में न करके दृष्ट के अर्थ में किया है। दिव्यावदान में समवत. मौर्थ राजाओं का वर्णन करते हुए भल से उनकी सुची में पूर्ध्यमित्र की गणना कर ली गई है। चौथा मत पूर्विमत्र के कश्यप गोत्र का बाह्मण होने का है। अधी जायसवाल ने इस विषय में हरिवश पुराण का एक क्लोक उद्धत किया है, इसमें आकस्मिक रूप से उदय होने वाले (औद्भिज) तथा कलियुग में पुन अश्वमेध की परिपाटी पुनरुज्जीवित करने वाले किसी कस्यपगोत्री बाह्मण सेनानी का उल्लेख किया गया है। श्री जायसवाल ने इस मेनानी का समीकरण पृथ्यमित्र शग के साथ किया है, क्योंकि वह कान्ति द्वारा सहसा राजगदी पर बैंटा या और उसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। किन्तु इस इलोक में पृथ्यमित्र का स्पष्ट नामोल्लेख न होने के कारण इसकी प्रामाणिकता निविवाद नहीं है। अतः पुष्यमित्र को पहले मतानुसार शगवशी ब्राह्मण ही मानना उचित प्रतीत होता है।

१. राय चौधरी पो० हि० ए० इ० प्० ३०७।

२. ज० रा० ए० बं० १६१२ पृ० २≍७।

हरिबंश पुराल (भविष्य २-४०) श्रीद्भक्को भविता कश्चित् सेनानी काश्यपो द्विज. । श्रश्चमेशं कलियुगे युनः प्रत्याहरिष्यति ।।

विवर्भ का युद्ध---मालविका निर्नामत्र से हमें यह ज्ञात होता है कि पूष्यमित्र के बंग की स्थापना के साथ-साथ विदर्भया बरार के प्रदेश में एक नए राज्य की स्थापना हुई । अग्निमित्र के अमात्य ने इसे 'ऋचिराचिष्ठित' अर्थात् अमी हाल में स्थापित हुआ राज्य कहा है और इसके राजा की तुलना एक ऐसे पेड से की है जो अभी हाल मे रोपा जाने के कारण सुदृढ नहीं है (नवसरोपणशिधिलस्तरः)। विदर्भ का राजा भौगं राजा के सचिव का बहनोई होने के कारण पुष्यमित्र के कुल का स्वामाविक शत्र (प्रकृत्यमित्र) कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तिम मौर्यवधी राजा बहुद्रथ के शासनकाल में मगघ साम्राज्य में दो दल थे. एक दल का नेता राजा का मंत्री या सचिव था, दूसरे दल का नेता राजा का सेनापति पुष्यमित्र था। मंत्रीदल के पक्षपातियों ने यज्ञसेन को विदर्भ का शासक बनवाया और सेनापति केदल वालों के प्रमाव से पूर्ण्यमित्र का पूत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल बनाया गया। जब राजधानी में सेनापति ने अपना षडयंत्र रचा और राजा की हत्या करते हुए उसके मत्री को बंदी बनाया तो स्वामाविक रूप से विदर्भ में यज्ञसेन ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा की, इसीलिए उसे कालिदास ने अपने नाटक में अजिराधिष्ठितराज्य और प्रकृत्यमित्र कहा है। इसी समय अग्नि-मित्र का पक्षपाती और यज्ञसेन का एक भाई कुमार माधवसेन गुप्त रूप से विदिशा जा रहा था. इसे यज्ञसेन के अन्तपाल (सीमारक्षक) ने पकड लिया. अग्निमित्र ने इसे छोड़ने की माँग की। विदर्भ का राजा इसे इस शर्त पर छोडने को तैयार था कि वह इसके बदले में उसके सम्बन्धी तथा मौर्य साम्राज्य के मत्री को बन्धनमुक्त कर दे। इस मांग से ऋद होकर विदिशा के शासक अग्निमित्र ने अपने साले बीरसेन को विदर्भ पर चढाई करने का आदेश दिया। इस सधर्ष में यजसेन पराजित हुआ, माधवसेन को बधनमुक्त किया गया और विदर्भ का राज्य इन दोनो भाइयों में बाँट दिया गया, वरदा नदी (वर्घा नदी) दोनो राज्यों की नवीन सीमा निश्चित की गई। दोनों ने पुष्यमित्र वहां की सर्वोच्च सत्ता एवं प्रभेता को स्वीकार किया।

कुछ विद्वानों के मतानुसार यक्तसेन की अपेक्षा पुत्यमित्र का अधिक भीषण शत्रु कलिंग का राजा था। डा॰ स्मिथ ने यह माना हैं 1 कि कलिंगराज खारकेल ने पुष्यमित्र को हराया था और इस घटना का उल्लेख हायीगुम्फा के शिलालेख में मिलता

स्मिथ—काश्सफोर्ड हिस्टरी झाफ इंग्डिया पु० ५८, स्टेन कोनो तथा आयसवाल का भी यही सत है।

है, इसमें बणित बहुसतिसिक नामक राजा बस्तुतः पुत्र्यामित ही है क्योंकि बृहुस्पति का सस्त्रम पुत्र्यामित्र कीर तिष्य नक्ष्मों से हैं। भी दुवेडहरू ने भी खारवेल को पुत्र्यामित्र कोर तिष्य नक्ष्मों से हैं। भी दुवेडहरू ने भी खारवेल को पुत्र्यामित्र कोर तिष्य है। किन्तु डा॰ रिकेश्वरन कम्प्रयाद ने यह सिद्ध किया है। कि हाथीपुम्ला जिसलेल में विना छः जकारों को बहुसतिमित्र पढ़ा गया है, वह ठीक नहीं है, इन्हें हुसरे डंग से भी पढ़ा जा सकता है। इसके जितिस्त यदि लार- केल ने कस्तुतः पुत्र्यामित्र की हुसरा वाल ने वाल करता का स्थाप उल्लेख न करते हुए पुत्र्यनात्र ने सान्यन्य स्वाच्या नोले वाल काम स्थाप उल्लेख न करते हुए पुत्र्यनात्र ने सान्यन्य स्वाच्या ने वाल हुसरा कि जना मा त्री पाण क्या ने वाल हुसरा की किए यो जिला हुसरा कि किया ? दे हिस प्रकार लाय है। पहुले विद्वान इसे हुसरी वालाव्यी इस्त्री मानते ये, किन्तु अब इस लेख की लिपि के आधार पर इसे रहली वालाव्यी इस्त्री मानते ये, किन्तु अब इस लेख की लिपि के आधार पर इसे रहली वालाव्यी इस्त्री मानत वाला है। इस प्रकार लायले प्रव्यामित्र (१८५-१४८ ई० पूर) से लगावग १०० वर्ष बाद हुआ और उसे पुत्र्य- भित्र का वानु नहीं माना जा सकता है।

वक्त श्राह्मपर्य--पुष्पिमत्र के राज्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना यूनानियों (यक्तो) का आक्रमण है। इसकी सूचना हमें कई प्रकार के प्रमाणी से प्रारत होती है। पहला प्रमाण पतालि का महामाण्य है। पतालि पुष्पिमत्र के राज्युरोहित थे। यह बात उनके उस बचन से सूचित होती है जिससे उन्होंने पुष्पिमत्र का यक कराने का उन्होंक किया है। " पतालि ने पाणिन के अनवादन कह लकार के प्रयोग को स्पष्ट करने के लिये निम्निलित दो उदाहरण दिये हैं— (क) अरुण्यू यवन साकेतन् क्यांत पूनानियों ने अयोग्या पर बेरा डाला, (क) अरुण्यू यवना माण्यिमका अर्थात यक्तों ने माष्यिकता (चित्तीक के निकट नगरी नामक स्थान) पर बेरा डाला। यह लकार पूताका की ऐसी प्रसिद्ध घटना के लिये प्रयुक्त किया जाता है कि जो अर्थां सामने न हुई हो (परोक्ष), किन्तु यदि कोई उसे देखना चाहता तो बहु उसे देख सकता था। इस लकार के प्रयोग को स्थान कोई उसे देखना चाहता तो बहु उसे देख सकता था। इस लकार के प्रयोग को स्थान कोई उसे देखना चाहता तो बहु उसे देख सकता था। इस लकार के प्रयोग को स्थान को स्थान की कियं प्रयुक्त किया उसका की उसकी के उसकी स्थान का स्थान की स्थान होता है कि यह यवन आक्रमण पर्यक्ता उदाहरण दिये हैं। इनसे यही सुचित होता है कि यह यवन आक्रमण पर्यक्ता

१. इण्डियन एण्टीक्बरी, १६१६ पृष्ठ १८६।

२. बिनेशबन्द्र सरकार सिलेक्ट इन्सिकिप्शन्स पृ० २१४, खारबेल की तिबि पर झागे (प्०४१-४३) विचार किया गया है।

३. पारिएनि-इह पुष्पमित्रं याजवालः। इस और सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण गोपास मंद्रास्त्रर ने इ० एं०, १८७६ यू० ३०० में बिद्वानों का ध्यान प्राकृष्ट किया या। यह प्रयोग वर्तमान काल के ऐसे प्रयोग को सूचित करता है जो प्रारम्भ हो युका है, किन्तु पूरा नहीं हुमा है।

के जीवन काल में हुआ था। उन्होंने इस बाकमण को स्वयमेष नहीं देखा था, किन्तु यदि वे इसे देखना चाहते तो साकेत और माध्यमिका में जाकर स्वयं देख सकते थे।

दूसराप्रमाण गार्गी संहिता का है। इस संहिता का एक साम युनपुराण है। इस सम्ब का समय पहली कारावर्ष हैं पूर समझा जाता है। इसमें मुनानी आफमणों का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि दुष्ट पुत्र बीर युनानी (यदन) साकत, पांचाल और मयुरा पर आक्रमण करते हुए कुसुम्बज (यादलिक्क्ष) तक पहुँच गये और वहाँ पादलिक्ष्म के चारों ओर बने मिट्टी के परकोट तक उनके पहुँचने पर सब लोग बहुत बबरा गये। 'तीसरा प्रमाण मालिकाणिमित्र का है। इससे पुष्यांभन स्वां के अवसमें यक्त का वर्णन है। इसका अवस्य सुमते पुमते विल्यु नवी के दिलाण तट पर पहुँचा (सिन्योदेशिक्षरोचांस)। यहाँ इसे यवनों ने पकड़ लिखा। इसके परिणामत्वच्छ

> ततः साकेतमाक्रम्य पाचालान् मथुरां तथा । यवनाः बुध्दविक्रान्ताः प्राप्स्यन्ति कृतुमध्वजम् ।। ततः पृष्यपुरे प्राप्ते कर्वमे प्रथिते हिते । भ्राकृता विषयाः सर्वे भविष्यन्ति न संसयः ।।

२. इस सिन्धु नदी की सही स्थिति के बारे में विद्वानों में प्रवल मतभेद है। कतिंधम, स्मिम, स्टेन कोनो तथा एलन इस नदी को मध्यभारत की एक नदी समक्षते हैं। रैप्सन ने (कै० हि० इं०, सं १, पू० ४६६) स्तिला है कि इसे या तो यवनों द्वारा घेरी जाने वाली माध्यमिका नगरी (विसीड़) से सौ मील की दूरी पर बहुने वाली चम्बल (चर्मध्वती) नदी की सहायक काली सिन्ध मानना चाहिये अथवा यमुना नवी की एक सहायक सिन्धु नवी समक्तना चाहिये । इस विवय में दूसरा मत डा॰ रमेशचन्द्र मजूमदार का है । उन्होंने इसे उत्तर पश्चिमी भारत की सुप्रसिद्ध सिन्धु नदी मानने के लिये प्रबल तर्क उपस्थित किये हैं (इं० हि० क्वा० खं० १, पु॰ २९४) । कनियम ने इसे उत्तर पश्चिमी भारत की सिन्धु नदी न मानने के पक्ष का समर्थन इस बाधार पर किया या कि यह नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है, झत: इसका कोई दक्षिएी किनारा नहीं है, अत. कालिदास का दक्षिएी तट (बिक्षण रोषति) का वर्णन निरर्थक है। इस आपित का समाधान यह किया जाता है कि यहाँ बिक्सए शब्द दिशावाची नहीं, किन्तु नदी बहने की दिशा की ग्रोर मुँह किये व्यक्ति के दांये हाथ वाले तट को सुचित करता है। इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि चन्चल की सहायक नदी काली सिन्ध की बहने की दिशा भी उत्तर-दक्षिए है। कॉनधम की ब्रापित का एक समाधान यह भी हो सकता युद्ध छिद्द स्था, इसमें पुत्थमित्र शुत्र के पौत्र नसुभित्र ने यननों को पराजित किया और समीस अध्य को छुड़ा लिया। इस प्रकार इन प्रमाणों के आधार पर पुत्थमित्र शृंग के समय में भारत पर यवन आक्रमण होने के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। किन्तु यह आक्रमण कब हुआ और इस यवन आक्रमण का क्या नाम या, इस विषय में विद्यानों में प्रवह्म मत्त्र स्थानित उपर्युक्त समीयन्यों में कही भी मूनानी आक्रमण-कारी का क्या मही दिया पया है।

सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक टार्ग (धी. वै. ई. पू. १२२-२) के सतानुसार यह यूनानी आक्रमण पुष्पिमक के नहीं पर वैटने के बाद १८० ई० पूर्व में हुआ और १२ वर्ष बाद १८० ई० पूर्व में हुआ और १२ वर्ष बाद १८० ई० पूर्व में हुआ और १२ वर्ष बाद १८८ ई० मू० में जब यूनानियों के मुण्टेश विह्या में राजगद्दी के विश्व मुह्य हु विद्या में राजगद्दी के विश्व मुह्य हु विद्या पर विस्तृत विवार तीमरे अध्याय में होगा। यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि १६८ ई० पूर्व में यूनानियों के बारिय लोटने के हानारे पाय कोई निर्विष्त प्रमाण नहीं है। पुष्पिम के साप्त लिस यूनानी राजा के आक्रमण का सत्ते हैं। ऐसान, स्थित में प्राप्त प्रमाण नहीं है कि इस पवन आक्रमण का नेता मिनान्डर या क्योंकि इस यूनानी राजा की मुद्राएं मारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में पाई गई हैं। दूसरा मत्र थी रामकृष्ण गोपाल महारकर, सी राय जीपरी तथा और सावीग्रसार जावसवाल का है। इनके मतानुसार यवन आक्रमणा हिन्य-यूनानी राजा डोमेंट्रियस था। इनसे कोई मन्देह नहीं के इस राजा ने मारत पर आक्रमण किया सा किन्तु हमारे पात कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि विसके आधार पर यह कहा

है कि सित्यु नदी के उत्तर ते दक्षिण को घोर बहुने पर भी यह प्रसनव नहीं है कि किसी स्थान पर यह नदी कोई बड़ा मोड़ लंकर प्रपने बहुने की दिशा में कुछ परिकर्तन कर लेती हो घोर ऐसे स्थान पर इसके दिशाणी किनार का प्रयोग सार्थक हो। इसे वस्त्रव को सहायक काली सिल्य न नानने के सस्त्रव में यह युक्ति वी जाती है कि प्रतिमानित्र को रानी वारिएणी विदिशा में इस नदी के बहुत पास रह रही थी, किन्तु उसे अपने पुत्र वसुमित्र के यदनों के साथ संघर्ष का समावार पृथ्यमित्र इसार सम्बन्त पाटलिपुत्र से भेजा जाता है। बारिएणी इस नाटक में प्रपने पुत्र ने अपायमेश करने वाली तथा उसकी कुशलता के लिये देशे दलाओं की पूजा करने वाली वार्ता गई है। यद उसका पृत्र सम्बन्ध मार्थक में उसके तिकट होता तो वह अपने दूगों हारा सीचा हो उसका समावार मेंगवाती रहती, उसे यह समावार पृथ्यमित्र से न अगबाना पहता।

जा सके कि वह पाटिलपुत तक पहुंचा था। उसकी मुदाए पजाब में व्यास नवी के पूर्व में नहीं मिलती है। इससे स्पष्ट है कि उसका प्रमाव-क्षेत्र और राज्य-विस्तार इस नवीं के परिचम तक ही था। भी जायसवाल तथा स्टैन कोनी के मतामुस्तार हामीमुम्मा अमिलेल में यचन राजा डिमीट्रिय का बिमित के नाम से उस्लेख है। इसमें कहा गया है कि जब लारबेल ने मगध पर आक्रमण किया तब मूनानी राजा बिमित मपुरा माग गया। 'इस विषय में यह स्मरणीय है कि इस अमिलेल में दिमित साव्य का पाट बहुत सदिग्य है और यह राजा डिमीट्रिय नहीं हो सकता क्योंकि उसका समय हुसरी सताव्यी हैं० पूल का पूर्वीचे हैं और लारबेल का समय अब इसके १०० वर्ष बाद पहली सताव्यी ई० पूल का पूर्वीचे हैं और लारबेल का समय अब इसके १०० वर्ष बाद पहली सताव्यी ई० पूल का पूर्वीचे हैं और लारबेल का समय

उपर्यक्त कठिनाइयों से बचने के लिये श्री एन० एन० घोष ने यह मत् प्रकट किया है कि सारत पर एक नहीं, किन्तु दो यनानी आक्रमण हए। पहले आक्रमण का नेता डेमेटियस था और दूसरे का मिनान्डर । पहला आक्रमण पृष्यमित्र शग के शासन-काल के आरम्भ में हुआ और दूसरा आक्रमण उसके शासनकाल के अन्त मे। माल-विकाग्निमित्र में युनानियों के साथ जिस संघर्ष का वर्णन है वह संभवतः दूसरे आक्रमण के सम्बन्ध में है। किन्त दो यवन आक्रमणो को प्रतिपादित करने वाले इस मत में कई दोष हैं। कोई भी विदेशी या भारतीय ग्रन्थ पृष्यभित्र शंग के समय मे दो यनानी आक्रमणो का वर्णन नहीं करते है। समवत मालविकाग्निमित्र, गार्गी-सहिता और पतजिल एक ही आक्रमण की घटनाओं का उल्लेख करते हैं। इस विषय में पुष्यमित्र द्वारा अयोध्या अभिलेख में दो अव्यमिष यज्ञ करने के उल्लेख से दो युनानी आक्रमणो की कल्पना को पुष्ट नही किया जा सकता, क्योंकि यह वर्णन कही भी स्पष्ट रूप से नही मिलता है कि पहलायज्ञ पाटलियूत्र में अपने वश की स्थापना के समय तथा दूसरायज्ञ यवनों को हराने के उपलक्ष में किया गया था। किन्त इस विषय में टॉर्नमहोदय का मत यह है कि पुर्व्यामत्र शंग के जीवनकाल में एक ही यनानी आक्रमण हुआ था। इसका नेता डिमेट्यिस था और वह अपने साथ अपने भाई अपोलोडोटस तथा अपने सेनापति मिनान्डर को लाया था। यह स्वय व्यास नदी ( Hyphasis ) तक आया। इस के बाद उसने अपने मार्ड अपोलोडोटस को दक्षिण पश्चिमी भारत की विजय के लिये और मिनान्डर को पर्वी भारत की विजय के लिये मेजा।

सारवेल का ग्रामिलेल, विनेशबन्द्र सरकार, सेलेक्ट इंक्किण्यान्स—मधुर ग्राप्याली यवनरा (क) (डिमित) ।

**प्रश्वनेष-प्रज्ञ, हिन्दू वर्न का पुनक्त्यान**—पुष्यमित्र विदर्भ की विजय के बाद और यवनों के लौट जाने के पश्चात् उत्तरी मारत का एकछत्र सम्राट्बन गया। उसने अपनी प्रमुसत्ता की घोषणा करने के लिये वैदिक-युग से राजकीय गरिमा और दिग्विजय का प्रतीक समझे जाने वाले अदवमेष यज्ञ को सम्पन्न किया। मालविका-ग्निमित्र में इस यज्ञ के किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। अयोध्या से पाये गए बनदेव के अभिलेख में सेनापति पुष्यमित्र को दो बार अक्वमेघ यज्ञ करनेवाला बताया गया है। प्रपना दूसरा अवनमेच यज पूज्यमित्र ने संभवतः वृद्धावस्था में किया था। मालविकाग्निमित्र से यह जात होता है कि इस समय उसका पीता वसमित्र तरुण हो चुका था और वह १०० राजकुमारो के साथ यज्ञीय अरुव की रक्षा कर रहा था। इस घोड़े को कुछ यवन सैनिको ने पकड़ लिया। समवत. ये मिनान्डर के सैनिक थे। वसुमित्र ने युनानियों को युद्ध में हराया और अध्वर्मेष यज्ञ सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। इस यज्ञ का किया जाना अनेक विद्वानो की दृष्टि में हिन्दूचर्म के पुनरुत्यान का सचक था। अशोक द्वारा बौद्धधर्म को राजसरक्षण और प्रबल प्रोत्साहन देने से इस मत का बड़ा उत्कर्ष और प्रसार हुआ था। कुछ समय तक इसके सम्मुख हिन्दूधर्म दबा रहा, किन्तू पिछले मौर्य राजाओ की निर्वल, दब्ब और विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने में असमर्थ नीति के कारण बौद्धवर्म बहुत बदनाम हो गया। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। पृष्यमित्र ने इस वश को समाप्त करके बौद्धो के राज्यसरक्षण का अन्त कर दिया और हिन्द्रधर्म की प्रबल प्रोत्साहन दिया। बैदिक काल के यज्ञों की परम्परा को बौद्धों ने नष्ट कर दिया था, अब इसका पुनुरुद्धार पुष्यमित्र की नवीन नीति का एक अग था। इसीलिये हरिवशपूराण मे सेनानी पुर्व्यामत्र को ही कल्लियग में अध्वमेश यज्ञ की पुरस्परा को पून. आरम्भ करने वाला बताया गया है। हिन्दूधर्म का पुनरुत्थान करने के कारण बौद्ध पुष्यमित्र से बहुत रुष्टथे। अतः बौद्ध साहित्य मे ऐसे अनेक वर्णन मिलते है जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि पृष्यमित्र ने बौद्धो का भीषण दमन किया था।

बौद्धक्यं का दमन —िदव्यावदान के मतानुसार पुष्यिमत्र शृग बौद्ध व्यं का कट्टर विरोधी था, उसने बौद्धी पर प्रबल अत्याचार किये। अपने बाह्मण पुरोहित के परामर्था पर उसने बौद्ध-मत के समुलोन्मुलन का निश्चय किया। पहले उसने

धयोध्या प्रस्तर प्रतिलेल, नागरी प्रचारिणी पत्रिका खण्ड, ५, भाग
 पृ० ६६, वि० च०सै० इं० पृ० १०४—कोसलाचियेन द्विरस्वनेधयाजिन सेनायतेः
 पृथ्वित्रस्य वष्टेन कौतिकीपत्रेण थन।

पार्टीलपुत्र के सुप्रसिद्ध महान् बौद्ध-गठ कुक्कुटाराम का विश्वस करने का निश्वस किया। उसने तीन बार इसे नष्ट करने का प्रयास किया, कियु तीनों बार उसे महा विल बहुलाने बाला शीयण सिहनाद सुनाई दिया और बहु सममीत होकर बारिस लीट आया। इसके बाद उसने अपनी सेना को बौद स्वप्त के नष्ट करने का, मटो को जलाने का और बहु सममीत होकर किया की, मटो करने को जलाने का और बौद-मियुओं को मारणे का आदेश दिया, मध्यदेश में इन्हें नष्ट-अप्ट करता हुआ वह शाकल (स्थालकोट) तक पहुचा। यहाँ उसने यह बोधणा की कि जो स्थानित मुझे एक बौद मिलु का सिर लाकर देगा, मैं उसे पारितायिक के रूप में २०० दोनार दुगा (यो में अमणपिशरी दास्पति तस्याई दोनारशत दास्थामिं)। इस प्रकार उत्तर परिश्मी मारत में बौद्धममें पर मीचण अत्याचार करता हुआ वह दिशिणी मारत की और चला गया, किन्तु इस समय तक उसके पापो का चड़ा मरणया था; लत. यही वह एक यहा किमिश हारा एक बढ़े रत्यर से मार शाला गया। इस दिवस्य में दूसरा प्रमाण बौद ऐतिहासिक तारानाम का है। उसने लिला है कि पूर्ध्यामत शूग ने बहुत बड़ी सच्या में बौद्धों का वब करवाया तथा उनके हरपो और सठो को नष्ट किया।

हैं ति है। इन यानी लेखकों की साक्षी निम्म कारणो से विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती है। इन यानो के लेखक बीढ हैं। वे बाहुण वर्ण और हिन्दूममें के प्रति लख्डी मानना नहीं रखते थे। बौढ लेखकों ने अशोक जैसे अपने धर्म के प्रवत्त किया हो। बौढ लेखकों ने अशोक जैसे अपने धर्म के प्रवत्त किया है, अत उनके लिये यह मर्वण स्वामानिक वा कि वे हिन्दूषमं को प्रवल सर्म कि किया है, अत उनके लिये यह मर्वण स्वामानिक वा कि वे हिन्दूषमं को प्रवल सर और उसके मीयण बरावा हों के के स्थित किस को बदनाम करने ना प्रयत्न करें और उसके मीयण बरावा हों के के स्थित किस को बदनाम करने विद्यावदान पुष्पिम के के स्था बावा किया के के स्था के स्वामानिक को मीयंवशी राजा बनाने जैसे कई भ्रातिपूर्ण बणो किया ने स्वाम के स्था के साथ वीनार की मुद्धा प्रचल्ति ही नहीं भी, अत इस मुद्धा के स्था के साथ वीनार की मुद्धा प्रचल्ति ही नहीं भी, अत इस मुद्धा के स्था के किया के स्था वीनार की मुद्धा प्रचल्ति ही नहीं भी, अत इस मुद्धा के स्था के साथ वीनार की मुद्धा प्रचल्ति ही नहीं भी, अत इस मुद्धा के स्था के स्था

अत यह स्पष्ट है कि बौद्ध लेखको ने पूर्व्यामत्र के अत्याचारो के सम्बन्ध

में अस्पिषक अनिराजित और अप्रामाणिक वर्णन लिखे हैं। यह समय है कि पुण्यनित्र की हिन्दूषमं की समर्थक नवीन नीति के कारण कुछ बौद्ध मिक्षुओं को कष्ट उठाना पड़ा ही, किन्तु व्यापक रूप से बोडी पर भीषण अस्याचार करने की बात क्योंक करना प्रतीत होती है। यह सभवत ऐसे मस्तित्वों की उपन्न थी जो मीयंवश की सम्माजित के बाद बौद-पर्म के राज्याश्रय से वचित दोने में तथा हिन्दूपर्म को राज्याश्रय प्राप्त होने से क्यान्त असन्तुष्ट और रुष्ट थे तथा हिस्तप्रधान वैदिक सन्नों के पुनराहरण की नवीन प्रवृत्ति की बूरा समझते थे।

फिर भी यह सम्भव है कि बौद्धों का इस समय कुछ दमन किया गया हो, इसका एक कारण राजनीतिक था। मारतीय बौद्धो को स्वामाविक रूप से यह बात बुरी लगने वाली थी कि पूर्ण्यामत्र ने उनके धर्म को प्रबल सरक्षण देने वाले मौर्य वंश को समाप्त कर दिया था। अत नवीन वश के प्रति उनकी प्रक्ति और आस्था सदिग्ध थी। समवत वे पजाब में रहने वाले नथा बौद्ध मत को स्वीकार करने वाले विदेश के युनानी आकान्ताओं का माथ दे रहे थे और पचमागी दल (Fifth Column) का कार्य कर रहे थे। ऐसे देशद्रोही देश की सुरक्षा के लिये भीषण भय का कारण बन सकते थे. इन्हें कड़ा दण्ड देना पृथ्यमित्र के लिये सर्वथा स्वामाविक था। इस विषय में श्री जायमवाल ने यह सत्य ही लिखा है कि "इस सम्बन्ध में यह बात महत्वपूर्ण है कि मिनान्डर के नगर शाकल में ही पूर्व्यमित्र ने अपने यह घोषणा की थी कि बह प्रत्येक बौद्ध भिक्ष का मिर लाने पर सौ दीनार देगा। बौद्ध-धर्म को यह कडा दण्ड इसलिये दिया गया था कि वह इस समय युनानियों के साथ मिल गया था।" . किन्त जिन प्रदेशों में बौद्धों द्वारा इस प्रकार देशदोही बनकर शत्रओं के साथ मिलने और राज्य को खतरा पहुंचाने की सभावना नहीं थी, वहाँ पूर्यामित्र ने बौद्धो पर कोई अत्याचार नहीं किया। बौद्ध धर्म के अनेक उत्कृष्ट स्मारक साबी और मार-हत के स्तृप न केवल इस समय में बनते रहे, किन्तु उन्हें राज्य की ओर से सरक्षण भी मिलता रहा। इन स्तुपो की सुन्दर मृतियो वाली वेदिकाए यहाँ खुदे अभिलेखो के अनसार श्रग राजाओं के समय में ही बनी थी। <sup>२</sup> पुष्यमित्र के साम्राज्य में हिमालय से नमंदा नदी तक उत्तरी मारत का अधिकाश प्रदेश सम्मिलित था। उसके प्रमुख नगर पाटलिपुत्र, अयोध्या तथा विदिशा थे । यदि दिव्यावदान और तारानाय की साक्षी प्रामाणिक मानी जाय तो जालत्घर और शाकल भी पुष्यभित्र के शासन में थे।

१. जर्नल धाफ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, १६१८, पु० २६३ ।

२. वही ।

दिव्याख्यान से यह सूचित होता है कि स आर पार्टालगुड़ में रहा करता था। माल-विकाणिमित्र में यह कहा गया है कि विदिशा में उसका गुज पिता के प्रतिनिधि और राज्यपाल (गोला) के रूप में शासन करता था। विशोध्या अविलेख से प्रकट होता है कि सम्राट का एक अन्य सम्बन्धी कोसल या अयोध्या के मदेश का राज्यपाल हुआ करता था। अलिमित्र की राली का एक निवली जाति वाला माई (वर्षावर आता) वी रसेन था। इसे नर्मदा नयी के तीर पर साम्राज्य की दक्षिणी सीमा की रक्षा के लिये अलागाल के रूप में नियक्ता किया यथा था।

पुष्पिमक के समय से मौर्यमुग की शासन-पढ़ित कलती रही। राजकुबारों के मान्तों का शासक नियुक्त किया जाता था। पुष्पीमक का पुत्र अगिनमित्र विदिशा का शासक था, अयोध्या से समस्त इसी प्रकार राजकुश्वा से साम्वत्व दृशी प्रकार राजकुश्वा से समझ्य हमित्र का राजकुश्वारों को संनापित का कार्य भी सीपा जाता था। वृद्वीमक अदस्येम-प्रक्र के अदस्येम प्रकार को साम्वत्व विद्या कर से साम्वत्व की रक्षा करने वाली सेना का सेनानी था। इस समय मौर्य पूर्व को मानि अमान्य परिष्पु को होनी थी। राजा के आदेश सेनापितयी तक पहुचाने का कार्य मन्त्रिपित्य की साम्वत्व परिष्पु की होनी थी। राजा के आदेश सेनापित्यों तक पहुचाने का कार्य मन्त्रिपित्य की साम्वत्व की स्वत्व विद्या करने की स्वत्व का स्वत्व की साम्वत्व की सा

पुष्यमित्र के बाद १४८ ई० पू० में उसका पूत्र अस्तिमित्र गद्दी पर बैठा।

१. माल० ५१२० ।

२. वही म्रंक, अस्यि देवि वण्णावरो भावा वीरसेर्गो णाम सोभाष्ट्रिणां म्रान्त-पालकुरगो णभावातीरे ठाविवे ।

मालविकान्तिमित्र स्रकः ४, तेन हि मन्त्रिपरिवर्दं ब्रूहि सेनान्ये वीरसेनाय लेख्यतामेव कियतानिति ।

४. वही, मन्त्रिपरिषदोऽ प्येतदेव दर्शनम् ।

वही, देव एवममात्यपरिवदो विज्ञापयामि।

सिनिसिस मालिकशानिनित्र से हमें जात होता है कि पुष्यमित्र के राज्य-काल में सीनिमिस विदिक्षा अथवा पूर्वी मालवा का खासक था। नाटक में स्वयपि उसे राजा का पद दिया पया है, किन्तु इसका यह लिमप्राय नहीं समझना चाहिये कि वह स्वतन्त्र शासक था। फिर भी उनकी पिताने उसे प्रशासनविषयक मामलों में पर्याल स्वतन्त्र ता से रखी थी। यह इस बात से स्पष्ट है कि विदर्भ के राजा के साम लड़ाई छेड़ते समय उसने अपने पिता से कोई निरंश या सन्त्रत तही लीथी। अनिमित्र ने आठ वर्ष तक शासन किया, किन्तु हमें उसके राज्यकाल की घटनाओं का कोई ज्ञान नहीं है। अनिमित्र के शासनकाल के कोई अभिलेख या मृत्राएं नहीं मिली है। पंचाल (वर्तमान स्हेललण्ड) के बिभिन्न स्थानों से प्राप्त दूसरी शताब्दी ई० पू० की ब्राह्मी लिये में अनिमित्र के लेख बाली मुझाओं को कुछ विद्वान अनिमित्र की समझते हैं। अनिमित्र के लेख बाली मुझाओं के राज्य से एमें मिल समझते हैं। इसके बाद १३३ ई० पू० में वसुनित्र या मुनित्र राजगही पर बैठा। मालविकानिमित्र

१. जे० एलन--ब्रिटिश स्यजियम कायन केटेलोग झाफ एन्शेफ्ट इन्डिया, प० १२०, १२१। कॉनघम (का० ए० इं० प० ७६) ने दो कारलों के आधार पर पंचाल प्रदेश में पायी जाने वाली मुद्राओं के अग्निमित्र से शुगवशी अग्निमित्र की भिन्न माना या---(१) पंचाल देश की मुद्राझों पर मित्र नामधारी अनेक राजाओं के नाम मिलते हैं (देखिये नीचे), किन्तु पराएगों में इस प्रकार का एक ही नाम ग्राग्निमित्र मिलता है। (२) ये मदायें उत्तरी पचाल राज्य की सीमा से बाहर बहुत कम पायी जाती हैं। श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने इन दोनों यक्तियों को दोषपूर्ण माना है (पो० हि० ए० इं० प० ३२६-७)। जायसवाल ने यह प्रदर्शित किया है कि अग्निमित्र के अतिरिक्त मदाखों वाले कई नाम प्राएगों में शग ग्रीर कण्य राजाओं की सुची में शिलते हैं। सिक्कों का घोष शुग बंश का सातवां राजा घोष है। मनाबों का अमिमित्र कण्य वंश का एक राजा है। यदि ये नाम पुरारों में नहीं मिलते तो ये ऐसे राजाओं के नाम है, जो वसुदेव कण्य के बाद भी स्वतन्त्र रूप से शासन करते रहे । दूसरी युक्ति के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि ये मदायें पंचाल देश की सीमाओं से बाहर अवध के बस्ती जिले में तथा पाटलिपत्र में भी मिली हैं। ब्रह्ममित्र तथा इन्द्रमित्र के नाम बुद्धगया के वो वेदिकास्तम्भों पर मिलते हैं । अभी तक इस प्रश्न पर विद्वानों में कोई सहस्रति नहीं हो पायी है।

को उपर्यक्त बर्णन को अनसार इसने पुष्यमित्र को यज्ञीय अव्य की रक्षा की थी और यवनों को हराया था, किन्तू राजगद्दी पर बैठने के बाद यह भोग-विलास मे हुब गया, और इस कारण साम्राज्य का ह्रास होने लगा। बाण ने हर्षचरित में यह बताया है कि वसुमित्र संगीत और नृत्य का बहुत शौकीन था । जब वह एक संगीत-गोष्ठी का आनन्द ले रहा था तब मुलदेव ने उसकी हत्या कर दी। यह मुलदेव सम-बतः वही राजा है जिसकी मद्राए अयोध्या में मिली है और जो उपर्यक्त अयोध्या अभि-लेख में विणित को मल देश के राजा घनदेव का पूर्वज था। मलदेव को को सल या अयोध्या के स्वतन्त्र राज्यका सस्थापक समझाजासकता है। यह शग साम्राज्य से स्वतन्त्र होने वाला पहला राज्य था। इस माम्राज्य से कोमल के पथक हो जाने पर सगध के पश्चिमी प्रदेशों में शगों का प्रभत्व शिथिल हो गया। सभवत इसी समय पचाल. कौशास्त्री और सथरा के वे स्वतन्त्र राज्य स्थापित हार, जिनकी सद्वार्ण हमे प्रचर संस्था में मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन राज्यों की स्थापना शग साम्राज्य की और से इन प्रदेशों में शासन करने वाले शग राजकुमारों ने केन्द्रीय शक्ति के निर्वल होने पर की. और अपनी स्वतन्त्र प्रभूमत्ता को प्रविधत करने के लिये उन्होने अपनी मुद्राए ढालना शुरू किया। अब शुग सा आरज्य केवल सगध तक और मध्य भारत के प्रदेशो तक ही सीमिन रह गया। पुराणों के अनुसार सुमित्र या वसुमित्र का शासन-काल १० वर्ष का था। असं उसके शासन की समाप्ति १२३ ई० प० में हुई।

पुराणों की मूची के अनुसार अगले तीन राजा आन्ध्रक, पुण्लिक और पोष में ये तीतों शुग्लका से सम्बद्ध नहीं प्रनीत होते हैं। वसुप्रिम की हत्या के बाद उत्पन्न अव्यवस्था और गटबड़ी का लाम उठाते हुए समस्य ना आप ने सम्भ पर हमला किया। इसके पिणासन्वरूप कुछ समय तक पाटिलपुत्र में इसका शासन स्थापित हो गया। पुण्लिक भी समयत इसी प्रकार का राजा था। पुराणों से बांणत घोष सम्बद्ध प्याल देश का ही राजा है विस्तर सा तान से सा प्रकट होता है कि इतके शामुक्त पा स्थापत हो है कि इतके शामुक्त को साथ सम्बद्ध नहीं ने स्वत है से प्रकट होता है कि इतके शामुक्त को अगी के राज्यकाल से सीमाध्यक करने की अवधि को इस से बती है से इत ती ने प्रालिक स्थापित हो जाती है। पुराणों से श्वावक से राज्य करने की अवधि को इससे बोई दे तो इनका शामनकाल २२० वर्ष वैठता है। यदि इससे से इत तीन राजाओं के शामन की अवधि को इससे बोई दे तो इनका शामनकाल २२० वर्ष वैठता है। यदि इससे से इत तीन राजाओं के आट वर्ष के शामनकाल हो हम से स्थाल दे तो यह अवधि ११२ वर्ष हो रह जासमी। अतः वसुनित्र के बाद हमें उसका अनला उत्तराध्रवारी वयानित्र को ही सनाता चारित्र।

अधिक को नहीं। वद्यमित्र के नौ वर्ष के शासनकाल की घटनाओं का हमे कोई भ्रान नहीं है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी भागवत ११४ ई० पू० में राजगही पर बैठा।

मध्यभारत में मिलसा में एक प्रस्तर-स्तम्भ के टुकडे पर भागवत के शासन-काल के बारहवें वर्ष का बाह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख मिला है। इसमें गौतमीपन नामक एक व्यक्ति द्वारा विष्ण की उपासना के लिये एक ब्वज स्थापित करने का उल्लेख है। इस अभिलेख में वर्णित राजा पराणों के श्ववशी मागवत से अभिन्न प्रतीत होता है। मिलसा से दो मील की दूरी पर बेसनगर में गुरुडस्तम्म पर एक अन्य लेख मिलता है। यह राजा भागभद्र के शासनकाल के चौदहवे वर्ष में लिखा गयाथा। इसमे तक्षशिला के युनानी राजा एन्टिअल्किडम (Antialkidas) के राजद्दत हेलियोडोरस द्वारा विष्णुकी पूजा के लिये सरुडब्बज स्थापित करने का वर्णन है। यद्यपि बेसनगर के मागभद्र और गग राजा मागवत के नामों में अन्तर है, तथापि ये दोनो एक ही प्रतीत होते हैं। यनानी राजदत का बेसनगर का अभिलेख कई दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह न केवल इस बात को सूचित करता है कि पजाब के हिन्दु-युनानी राजाओ तथा गुगो मे प्रीतिपूर्ण घनिष्ठ मैत्री सभ्बन्ध थे, अपित यह भारतीय सम्कृति के उस सम्मोहक आकर्षण की भी सूचित करता है जिसमे प्रभावित होकर युनानियो जैसी सम्य जातिया भारत के देवी-देवताओ की उपासक बन रही थी और भारतीय संस्कृति को अपना रही थी। भागवत ने ३२ वर्ष की सुदीर्घ अवधि तक शासन किया। उसके बाद ८२ ई० पू० में देवमति गद्दीपर बैठा।

हर्षचिरत से हमें यह बात होता है कि एक गुग राजा अत्यन्त विषयी, कामूक और सदेव न्वियों की नगति में रहते बाजा था। इनकी हत्या इसके मंत्री वसुदेव की पेरणों के से लियों की नगरिय से ती पुत्री ने की। पुराणों में मी देवपृति के विकासी हीने और ब्राह्मण मंत्री के हावों मारे जाने का वर्णन मिलता है। अत यह परिणाम निकाला जा सकता है कि बाण के वर्णन में जिस गुग राजा का उल्लेख है वह देवमृति ही था। अपने स्वामी की हत्या करने के बाद वसुदेव गही पर बैटा और कच्चविक मात्र प्राप्त में प्राप्त का प्राप्त का उत्तर के स्वाद वसुदेव गही पर बैटा और कच्चविक सामान प्राप्त में कुणा। पुराणों में देवमृति का शासनकाल दस वर्ष वताया गया है, अत ७२ ई० पू० में पुष्पिम द्वारा स्वापित शुग राजवंश की समान्ति हो

१ हर्वचरित प्० २६६—म्ब्रतिस्त्रीसंगरतमनंगपरवर्ग मृगममात्यवसुवेद्यो वेबम्तिवासीवृहित्रा वेबीव्यंत्रमया वीतवीवितमकारयत् । मि० पुरास्—अमात्यो बसुवेदस्तु बाल्याव् व्यसनिमं नृपम् । तबौत्पाद्य ... गुंगेवु अविता नृपः ।।

गई। शुंगबंदा के शासन की समाप्ति का प्रधान कारण इसके अन्तिस राजाओं की विवयसिक्त, नैतिक अप-पान और लम्मदाता प्रतीत होता है। यद्यिप समय में शुंगों का शासन समाप्त हो गया, फिर मी संमवन मध्यमारत में जनका शासन कर तक बना रंतु, क्योंकि पूराणों में यह कहा गया है कि वसुदेव कण्य शुंगों के साथ सासन करेगा और आन्ध्र राजा कण्यों की तथा शुंगों की शेष शक्ति का विष्यंस करेंगे। अमबत यहा इस बात का मफेत है कि समय में शुंगों का शासन निर्मल होने पर मी इनकी शासन-सत्ता विदिशा में उस समय तक बनी रही जब तक अभी ने पूरा समय तक बनी रही जब तक आंधी ने यहा आकर इनके शासन की समयन नहीं कर दिया।

### कण्ववंश

बसुदेव द्वारा स्थापित राजवंग कष्य या काष्यायन के नाम से प्रमिख है। धुंगों की माति कष्य भी बाह्यण थे। कष्यवश बाह्यण पुरोहितों का एक सुप्रतिप्तित और प्रयानितम परिवार समझा जाता था। ऋतंवर (७-५५-४) में कष्य के बंदान काष्या- यत का उल्लेख मिलता है। 'पुराणों में इस बंग के राजाओं को शृंगमूल्य भी कहा गया है। इन्हें यह नाम नेने का कारण समबता यह था कि राजा बनने से पहले ये गुग राजाओं के मनी और सेवकर रहे हों। वसुदेव ने अपने स्वामी को मारकर जिम राजाओं को मनी और सेवकर रहे हों। वसुदेव ने अपने स्वामी को मारकर जिम राजाओं को मात्र कर करते के बिक्त करते हों। सेवित के सेवित क

क काजवा के मंत्र्यापक वसुदेव का ९ वर्ष का राज्यकाल ७२ से ६३ ई० पू० तक माना जाता है। उसके बाद उसका वुस मुमिमल मही पर देटा। इसका बासत १४ वर्ष का या। उसका वासत १४ वर्ष का साम स्वते वाले राजा के अनेक निक्के मिले हैं, किल्तु मुद्राजाली इन्हें इस काल्य राजा की मुद्राए, मानते के लिये वैयार नहीं हैं। मुमिमिल ने पुराणों के मनान्मार १४ वर्ष तक अर्थान् ६३ ई० पू० ते ४९ ई० पु० का कामन किया। उसके बाद उसका बेटा नाज्यण ४५ ई० पू० से ३७ ई० पू० तक वासन करता रहा। इस वस्त का अपना और अलिस राजा वारायण का पुत्र सुणमी था। इसके १० वर्ष ने वासन के बाद आहोंने २७ ई० पू० में काण्यायन वंश सु

<sup>🗝</sup> १. वैदिक इन्हेंबस, खण्ड १ प० १४७ ।

अन्त करते हुए मगब में अपना प्रमुख स्थापित किया। इस प्रकार पुराणों के मतानुनुसार कथ्य मा काष्ट्रायन बधा ने केवल ४५ वर्ष तक शासन किया। इन्होंने पुष्पिम क्ष्म सुम द्वारा प्रवर्तित हिन्दुभमं के पुनरुस्थान और पुनरुद्धार की मीनि का अनुसरण किया। हमें इस कथ्य बधा की किसी मी महत्वपुण घटना का जान नहीं है। इसके बाद ईसा की पहली तीन धतान्त्रियों में मगय के इनिहास पर प्रकाश डालने वाली कोई मी सामग्री अभी तक जात नहीं है। इस समय की एक मिट्टी की मुद्दर से यह सृषिक होता है कि तीवरी शतान्त्री इंग में मगय के राजा का बैवाहिक सम्बन्ध परिच्यों अपनी के साथ हुआ था। यह मुदर महाक्षत्रप न्यामी घडीतह तथा महाजवर क्लामी घडेसेन (२००-२२२ ई०) की पुत्ती महावेत्री प्रमुखमा की है। ममबतः इसी अजात और अस्पर युग में एतो और लिच्छवियों का गठवन्त्रन हुआ। इसके परिणाम-

## उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के लघु राज्य (१२३ ई० पू०-२०० ई०)

मौर्यो ने भारतवर्ष के एक बडे भाग में गवनीतिक एकता की स्थापना पहली बार की थी। समुचा देश एक शासन-भूज में आबढ़ किया गया था। किन्तु यह एकता सूत्र वश के समय से शतै शतै ने समान्त होने लगी। पुष्पमित्र के शासन के बार भारत में मूतनी आक्रमणों से तथा के लेशिय शिक्त निर्वे तहें जाने से प्रान्तीय शासकों को विद्याह करने का अगेर स्वतन्त राज्य स्वापित करने का स्वर्ण अवसर मिल गया था। प्रवाद में रावी नदी तक का सारा प्रदेश मिनान्डर के अधिकार में चला गया। अयोष्ट्रा को कोशान्ती, सपूरा और आहिच्छत में स्वतन्त्र राज्य स्वापित हो गये। इनका परिचय हमें प्रयान कथे में मुश्लों से मिलता है। इस विवेच के अनके राज्याओं के नामों के अनत में मित्र वह आता है। इसके आधार पर यह समाचना प्रकट की गयी है कि इतका सम्बन्ध पुष्पित्र जो निर्देश राज्याओं के साथ था। किन्तु इनके शुन वश का उत्तराधिकारी होने के निदिचन प्रमाण हमारे पास नहीं है। इस विवय में यह तक्या उल्लेखनीय है कि अयोष्ट्रा के नामक निर्मित्र कथा उत्तर्णनीय है कि अयोष्ट्रा के शासक निर्मित्र कथा साथ हमारे व्यवस्त्र के स्वाप्त कर स्वाप्त प्रवाद करने साथ के शासक निर्मेश प्रवाद अल्लेखनीय है कि अयोष्ट्रा के शासक निर्मेश कथा पर से प्रवाद निर्मेश कथा करने सिक्त प्रवाद प्रवाद कथा साथ साथ हमारे कथा स्वाप्त स्वाप्त प्रवाद स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्त

#### १---प्रयोध्या

हर्षचरित में बाण ने यह लिखा है कि मूलदेव ने शुग सम्राट सुमित्र की हुत्या की थी। पहिले यह बताया जा चुका है कि यह सुमित्र मालविकाग्निमित्र

में विणित पूष्यमित्र का का पोता वसुमित्र है। इसका बच करने वाले मुलदेव की मुद्रायें अयोध्या में पायी गयी है, अत यह अनुमान किया गया है कि समित्र को भारने के बाद सलवेब ने अपने को कोसल देश का स्वतन्त्र शासक वोषित किया और एक नवीन राजना की स्थापना की। सम्रवत इ.स. वका से सम्बन्ध रखने बाले अन्य राजा बायदेव. विशालदेव और धनदेव थे। इन राजाओ की, मुलदेव की मुद्राओं से पहरा साम्य रखने वाली मदाये उपलब्ध हुई है। घनदेव की मदाये समवतः अयोध्या से प्राप्त एक अभिलेख में वर्णित कौशिकी के बेटे उसी घन ... नामक राजा की है जिसने इसमें अपने को सेनापति पृष्यमित्र की वशपरम्परा में छठा राजा बताया है। इस अभिलेख में इस राजा द्वारा अपने पिता फल्ग्बेब की पृष्यस्मृति में एक स्मारक (केतन) बनाने का वर्णन है। इस प्रकार यह अभिलेख मुद्राओं द्वारा ज्ञात नामों मे एक नये नाम की बृद्धि करता है। पचाल देश की पूरानी मुद्राओं में फल्ग्निमित नामक राजा का नाम मिलता है, कुछ विद्वानों ने इसका सम्बन्ध फल्गदेव से जोडना चाहा है। किन्तु अधिकाश मद्राशास्त्री इस बात को स्वीकार नहीं करने है, क्योंकि उनकी सम्मति में कल्युनिमित की मुद्राये पवाल देश में भी पायी जाती है, अत यह विश्वद्ध रूप से पचाल देश का स्थानीय राजा प्रतीत होता है। पूर्यामित्र और फल्ग्-देव में चार पीढी का अन्तर होने से इसका ज्ञासनकाल लगभग ६८ ई० प० माना जाता है। मदाओं की लिपि से भी इस राजा की यही निथि प्रतीन होनी है। घन-देव की मद्राए कौशास्त्री में भी पायी गयी है, किन्तु इससे यह परिणाम निकालना ठीक नहीं है कि धनदेव कौशाम्बी का भी शासक था, क्योंकि मद्राये व्यापारिक प्रयो-जनो से प्राय अपने मल राज्यों से बाहर भी ले जायी जाती थी।

इसी बाज के एक अन्य राजा इन्ह्यागिनसित्र की मृदाये भी मिली है। इस राजा की पत्नी कुरगी द्वारा बृद्धगया में एक दान देने का अमिलेल फिला है। इससे इस राजा को कीशिकीपुत्र कहा गया है। यही बान अयोष्या-अधिलेल में घनदेव के लिये कही गयी है। अत. ऐतिहासिको ने इन्द्रागिनित्र को घनदेव का छोटा या बडा माई माना है।

१ वि० च० से इं० प्० ६५-कोसलाबियेन डिरस्बमेषयाजिन. सेनापतेः पुष्य-मित्रस्य वष्ठेन कौशिकीपत्रेण ।

भ्रयोध्या प्रस्तर भ्रमिलेख-वर्मराज्ञा पितु. फल्गुदेवस्य केतनं कारितम्।

यहाँ केतन का धर्य दिवंगत पिता कौ स्मृति को शुरक्षित बनाने के लिये कोई भवन धर्मया त्रमशान जूमि में बनाया जाने वाला व्यवस्तम्भ है।

इसी काल की लिपि वाले नरहस्त और शिवदत्त के सिक्के भी कोमल से मिले हैं। किन्तु इनका सम्बन्ध अयोष्या के शुग राजाओं से नहीं प्रतीत होता है। ये संग-नतः सबुरा के स्वानीय राजवंश से सम्बन्ध रखते थे।

मुन्नदेव से प्रारम्भ होने वाले अयोध्या के आर्राम्भ राजाओं की मुद्रायें पहली खातास्त्री हैं ० यू० की समाप्ति के बाद मिलना बन्द हो जाती हैं और फिर ये मुद्रायें दूसरी खातास्त्री ईसवी के अन्तिम माग में ही मिलती हैं। इसका वह कारण प्रतीत होता है कि अयोध्या का प्रदेश पहली खातास्त्री ई० में कुवाणों के हाथ में चला गया। वे यहाँ एक खातास्त्री करते रहें। हुवाणों की शक्त की स्वान करते रहें। हुवाणों की शक्त की लाने ही एक स्वानिक स्वान करते रहें। हुवाणों की शक्त की माने पर यहाँ के स्थानीय राजा पुतः स्वतन्त्र हो। यह और दूसरी शतास्त्री ई० के अन्त से इनके सिक्के हमें पुतः मिलले लगते हैं। इस परिमाना जाओं के नाम उपलब्ध होते हैं—सम्बर्धमा, अववस्त्री, हसरी खातास्त्री ई० के इन मिन्न राजाओं का पहली खातास्त्री ई० पू० के उपर्युक्त वृत्त राजाओं के नाम उपलब्ध होता ही हैं, क्योंकि अयोध्या के पुराने शुग राजाओं का उन्मूलन कुवाणों ने कर दिया होगा। गुतवशी राजाओं के आरोम्म देशों में साकेत अथवा कोसल की गणना की गयी है। अत यह प्रतीत होता है कि दूसरी शताल्यों ईसवी के मित्र राजाओं की समाप्ति गुप्त राजाओं की नवीन शक्ति की होगी।

## २---पचाल

उत्तर प्रदेश के बर्तमान स्हेलकाण्ड के दिवीजन मे प्राचीन पचाल राज्य था। इसकी राजधानी अहिल्बक की पहचान बरेली जिले के रामनगर से की गई है। पहली शताब्दी ई० पुरु से पहली शताब्दी ई० तक इस राज्य की मुद्राई पासनगर, अवादना, बस्ती और बदायू से बहुत वही सात्रा में उपलब्ध हुई है। इस सिक्की परिमानलिकिन नाम पार्य जाते है—स्वद्योष, आलूफिस, भूमिसिस, ध्रुविमस, इन्सिस, अवस्त्रिस, कास्मानीसिस, सूर्योसस, विष्णासिस, कास्मानीसिस, अर्थासस, विष्णासिस, कास्मानीसिस, ध्रुविमस, विष्णासिस, कास्मानीसिस, अर्थासस, विष्णासिस, कार्यासिस, विष्णासिस, कार्यासिस, विष्णासिस, विष्णास, विष्णासिस, विष्णासि

विः चं से दिः वृः १७।

स्वी दिनेशबण्ड सरकार (से॰ इं॰ पु॰ ९७) आदि आयुनिक विश्वान् िक्षिमास्त्र के आधार पर इस अमिलेल का समय पहली सताम्वी ई॰ पु॰ का आत्मम प्रान्त हो मानते हैं। पमोसा की गृहा के बाहर और इसके अन्दर दो अमिलेल हैं। इनमें से गृहा के बाहर वालेलेल में आपाइतेन को वृह्मप्तिमित्र का मामा कहा प्राप्त है। यह संगन्दर बही राजा है जिसकी पहली सताम्वी ई॰ पु॰ की लिपि वाली अनेक मृत्राप् कौशाम्बी से मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि अहिल्खन और कौशाम्बी के राजाओं से वैवाहिक सम्बन्ध थे। उपर्युवन लेल में आयाइतेन के दो पूर्वण राजाओं सौतकासनिष्ठम बंगपाल इस प्रत्ये में वृष्ट पराचान सौतकासनिष्ठम बंगपाल इस प्रत्ये में वृष्ट पराचान और श्राप्त के शिल होने पराचान के सामा कि राज्यान के सिक्स सिक्स में से पराचान के सामा कि स्वाप्त होने सो स्वप्त पराचानों की और से राज्यान रहा होगा और शुगों की शिल होणेपर वह स्वतन्त्र राजा बन बेटा। हमें अभी तक निध्यत्त स्व से यह सात नहीं है कि बंगपाल और आयाइतेन का मुदानों से प्राप्त होने वाले राजाओं के साथ क्या सम्बन्ध था। किन्य के समय में पचाल के प्रदेश में कुवाण विस्त का विस्तार हुआ, इसके साथ है समयत. भित्रवदी राजाओं का अल हो। यदा।

## ३—मथुरा

मुदाओं से हमें दूसरी शताब्दी ई० पू० से पहली शताब्दी ई० पू० के मध्य तक मुद्रा के प्रदेश पर शासन करने वाले दो राजवदा की सत्ता का जान होता है। पहले राजवदा से निम्निलियत नाम मिलते है—बद्धासित, बृद्धासित, सूर्यसित तथा सिक्युसित । इन सब राजाओं के नाम के अन्त में मिल शब्द आता है, अन हम इसे मिलवदा कह सकते हैं। गया से प्राप्त एक अभिलेल में ब्रह्मामित्र नामक राजा का वर्षात है, किन्तु यह समन्तरः मयुरा के राजा से मिल था। इन राजाओं के सम्बन्ध में हमें इसके अनिय्वत अन्य किसी बात का जान नहीं है कि इनमें से एक राजा की शास्त्री के बहुस्पतिस्त्र अन्य किसी बात का जान नहीं है कि

दूसरे वश के राजाओं के नाम निम्निलिस्ति है—पुरुषक्त, उत्तमक्त, रामक्त, मेवक्त तथा भववता । इन्हें बत्त राजवा का कहा जा सकता है। इनके सम्बन्ध में मुद्राओं के अतिस्थित किमी अन्य प्रकार को कोई सामग्री उपज्ञ्च नहीं होती है। श्री जायसवाल के मतानुसार इनका सम्बन्ध नामवा से था। 'किन्तु इमें निष्म के उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण नहीं प्रमन्त किसे हैं। रैप्तन के मतानुसार ये राजा मुंगों के सामत्त्व थे। एकन ने भी इम मत का समर्थन किया है, किन्तु यह इसलिये प्रामाणिक

जायसवाल—हिस्टरी भ्राफ इण्डिया (१४०-३५० ई०), पु० १२,१३ ।

नहीं प्रतीत होता है कि ये राजा उस समय के हैं जब शुग साआ ज्य यूनानी आक्रमणों के दबाब से तथा आंतरिक कलहों से विवटित हो रहा था। वस्तुतः अनिमित्र के बाद शुग साम्राज्य समाप्त हो गया था। इन राजाओं द्वारा अपनी मुद्राये डालना इनके स्वतत्व होने का प्रवल प्रमाण है। ७५ ई० पू० में शकों ने मयुरा पर अधिक कार कर रिल्या और इस प्रदेश पर अपले डाई सो वर्ष तक अर्थात् कुषाण साम्राज्य की समाप्ति तक विदेशी प्रमुता बनी रही।

### ४-कौशाम्बी

अक्षोक के समय में कीवास्त्री मीर्य साम्राज्य का एक प्रान्त या। शुग साम्राज्य के आरोमिक काल में यह उसका एक अग बना रहा, किल्टु दूसरी शताब्दी दैं हु, वे यह शुग प्रमृता से मुक्त हो गया। अवोककालीन ब्राह्मी में बहुस्पतिक व्यक्ति कुल बाली अनेक मुद्राप्त कौद्यात्वी से सिन्धे हैं। कुछ विद्यात्ती ने दे से बृहस्पति अव्यक्ति पुष्पमित्र शुग माना है क्योंकि कृहस्पति पुष्प नक्षत्र का प्रशिपति होता है। यह बात यमार्च कही प्रतीत होती है, क्योंकि मुद्रक्ष्पति पुष्प नक्षत्र का प्रशिपति होता है। यह बात प्रमाप कही प्रतीत होती है, क्योंकि मुद्रक्ष्पति पुष्प नक्षत्र स्व पर लिखे अधिकेश से हमें यह बात होता है कि इसकी लड़की योगती का विवाह मधुरा के एक राजा से हुआ था। इनके अतिरिक्त हमें मृहस्पति प्रथम के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञान नहीं है।

इसके बाद हमें एक दूसरे बृहस्पित की मुद्राए मिछली हैं। यह समबत प्रमास अमिलक में वर्णित अहिल्छत्र के राजा आपादसेत का मामा था। रेप्सन के मानासाय यह गुगस आपाद के बहु का का मामा था। रेप्सन के मानासाय यह गुगस आपाद के बहु कोई मामान कुछ कोई मामान कुछ कोई मामान कुछ कोई मामान के सात् मामान की मानाम के सात् मामान के एक बढ़ी आपत्ता यह भी है कि यदि इसे व्यक्तिवाची नाम मानते हुए इसे शुगों का मामान स्वीकार किया जाय तो इसने अपने नाम की मुद्राएं क्यों का स्वात प्रमाण है कि यह कौशास्त्री कास्त्रतल राजा था।

कौशाम्बीकं कुछ अन्य राजाओं कं नाम मी हमें मुद्राओं से ज्ञात होते हैं। ये नाम इस प्रकार है— ज्येष्ठिमित्र, प्रौष्ठिमित्र, वश्वपित्र और पुष्पभी। वश्यमित्र का नाम कौशाम्बीकं एक अभिलेख में भी मिलता है।

अश्वयोव और पवन (पर्वत) नामक दो अन्य राजाओ की मुद्राएं कौशास्वी से

मिकी है। सारताथ में अशोकस्ताम्म पर एक छोटा सा लेख बाह्यी अकारों में मिका है, यह अरबयोध के राज्यकाल के चौदहर्ष वर्ष में लिखा गया था। इसकी लिए अरब-भोव की मुद्राओं से मिलती है। यदि यह अमिलेख तथा मुद्राएं एक ही राजा की मानी आये तो इससे यह पूर्वित होता है के उन दिनो वाराणसी कौशास्त्री के राज्य में सामितिल से । यह अरबयोध समबत: कौशास्त्री का अन्तिम राजा था, इसके बाद इस एर कीलक की प्रभृता स्थापित हो गई।

## ५--- प्रार्जुनायन गणराज्य

यह एक अस्यन्त प्राचीन नणराज्य था। पाणिन ने इसका उल्लेख किया है। इस राज्य के निवासी अपने को महामारत के सुप्रसिद्ध बीर अर्जुन का बाज नमझते थे। इनका आरम्भिक इतिहास जजात है। इसरी तथा पहली शाताच्या के प्रतक्ष किया के प्रतक्ष का साही विशेष स्थानों से यह सुचित होता है कि इस राज्य के प्रदेश मधुरा के दिला-पश्चिम में, पूर्व में आगरा संपर्धिक मार्चिक में प्रतिक किया है। इसरी जया जिस प्रदेश में विदर्शीण या उसे प्राचीन काल में मलस्य देश कहते थे। इस प्रकार इनका राज्य जिस प्रदेश में विदर्शीण या उसे प्राचीन काल में मलस्य देश कहते थे। इनकी मुहाओं पर अधित लेख से यह झात होता है कि इन्होंने पिछले सुंग राजाओं के समय में अपना वाधीन राज्य स्थापित किया था। इनकी मुदाएं पहली शताब्दी है, जुर के बाद मिलनी बन्द हो जानी है, अद. इससे यह परिणाम निकालना सम्धीन प्रतीत होता है कि ७५ ई० के लगभग मधुरा के स्थापन के प्रदेश को जीतने वाले शक्तों दे इनके प्रदेश पर अधिकार कर लिया था।

# पजाव के विभिन्न राज्य (१४०—७५ ई० पू०)

पुत्रमित्र के समय में पजाब शुग माभ्राज्य का अग था, किन्तु उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इन्ने अपने माभ्राज्य में नहीं रख सके। मिनाल्डर के नेतृत्व में मूनानियों ने रावी नदी के प्रदेश तक हम पर अधिकार कर लिया। पिछले शुग राजा साम्राज्य के दूरवर्ती प्रदेशों पर अपना प्रमुख बनाये रखने में समर्थ नहीं थे, हनको दुवंजना का लाम उछाने हुए रावी तथा यमुना नदी के मध्यवनीं प्रदेश में रहने वालों क्षत्रिय जानियों ने अपने स्वाधीन राज्य स्थापित कर लिये। पहले ये समी जानिया मीयें माभ्राज्य के अधीन थीं। इन समय ईसा ने पूर्व की दो शताब्रियों में हनके प्रसुख राज्य निम्मिलिक सत्ता का परिचय हमें इनकी मुदाबों से प्रप्त होता है। इनके प्रसुख राज्य निम्मिलिक वि

- (क) ब्रीहुम्बर—रावी तथा व्यास निरंधी की उपरकी घाटियों में ब्रीहुम्बर जाति का राज्य था। इनकी मुझाएं गुण्डावपुर जिले के पठानकीट नामक स्थान से तवा कांग्बा जिले के जवालामुली और हमीरपुर नामक स्थानों से मिली हैं। कुन्तु वह जिला कुणियों के प्रदेश में था। ब्रीहुम्बर मुझाओं पर पहली खताब्दी ई० पू० की बाह्मी और सरोप्ट्री लिपियों में लेल पाये जाते हैं और इन पर निम्मलिखत शासकों के नाम मिलते हैं—शिववास, खबसस, महारेंब, बरवोब तथा बढ़बक्की। इनमें महारेंब एक प्रतापी राजा वा और उसने ममुरा के उत्तमदत्त का परामब किया था। यह तथ्य हमें उत्तमदेव की ऐसी मुझाओं ही जिल पर महारेंब ने अपनी मुझा का चिन्ह पुन. अकित किया है।
- (स) कृश्यिम्ब--- आस और यमुना नदी की उपरली चाटियो में शिवालिक पर्वत-माला के साथ-साथ कुणिन्दो का राज्य था। इनकी मुद्राए कागड़ा जिले के ज्वालामुखी नामक स्थान से, हमीरपूर तहसील के टप्पामैवा से तथा लुधियाना जिले में सुनेत से मिली है। बृहत्संहिता, विष्णुपुराण और महाभारत में कुणिन्दों के इसी प्रदेश में बसे होने का वर्णन मिलता है। कुणिन्दों के सिक्कों के लेख प्राकृत माषा में मिलते हैं। इनकी रजत मुद्राओं पर पूरोभाग में ब्राह्मी में तथा पुष्ठभाग में खरोष्ट्री लिपि में लेख पाये जाते है, किन्तुता अ-मुदाओ पर केवल बाह्मी लिपि के ही लेख है। ता अ मुद्राए प्रधान रूप से स्थानीय व्यवहार के लिये बनाई जाती थी, अतः इन पर ब्राह्मी लिपि का एकमात्र प्रयोग यह सूचित करता है कि उन दिनो कुणिन्द राज्य में इसी लिपि का प्रचलन था। रजन मद्राए दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिये बनाई जाती थी, अत इन पर खरोष्टी लेख पाये जाते हैं, क्योंकि उस समय उत्तर-पश्चिमी पजाब में इसी लिपि का प्रचलन था। एलन का यह मत है कि कुणिन्दों की रजत मुद्राए पिछले युनानी राजाओं के अर्धद्रम्मो ( Hemidrachms ) के नमने पर बनाई गई थीं। यूनानी मुद्राओं का अनुकरण सभवत. पश्चिमी राज्यों के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से किया जाताथा। इन मुद्राओ पर पहली शताब्दी ई० पू० के उत्तरार्घ में शासन करने वाले एक राजा अ**मोध**-भूति का नाम मिलता है। इसके बाद कुणिन्दों के सिक्के मिलने बन्द हो जाते है। मधुरा के शकों ने कुणिन्दों को इस समय परामृत कर लिया था। दूसरी शताब्दी ई० की समाप्ति पर कृषाण साम्राज्य का विघटन होने पर कृणिन्द स्वतन्त्र हो गये और इनके सिक्के पुनः मिलने लगते है।

3

- (ग) त्रिमतं:—राबी और सतलब निदयों के बीच वर्तमान जालन्यर विवीचन का प्रदेश प्राचीन काल में त्रिमतं कहलाता था। यहाँ के लोग प्राचीनकाल से अपनी बीरता के लिये प्रसिद्ध थे। 'गाणिति ने अपने एक सूत्र (५।३।१६) में इनका उल्लेख किया है। दूसरी शताब्दी १० पू० में इनके स्वतन्त्र गणराज्य की सत्ता इनकी एक मुद्रा से सूनित होती है जिस पर बाह्यी अक्षरों में जकत नपदस का लेख है।
- (घ) यौषेय-यह प्राचीन भारत की सुप्रसिद्ध वीर क्षत्रिय जाति थी। पाणिनि नें दो सूत्रो (४।१।१७६,५।३।११७) में इनका उल्लेख किया है। ये लुधियाना, अम्बाला, करनाल, रोहतक और हिसार जिलों में सतलूज तथा यसूना नदी के मध्य-वर्ती प्रदेश में रहा करते थे । इनकी प्राचीनतम मुद्राये दूसरी तथा पहली शताब्दी ई० पू० की है। इनसे यह सूचित होता है कि इस समय तक यौधेय स्वतन्त्र हो चुके थे। कुछ मिक्को पर बहुधनके (बहुधान्यके) का लेख है। इससे यह सूचित होता है कि उन दिनो यह गणराज्य घनधान्य की दष्टि से बडा समद्ध था। इनकी मद्राए इस समचे समय में मिलती हैं और इस बात को सचित करती है कि उन्होंने शको के हमलो का मुकाबला किया और अपनी स्वतन्त्र सत्ता बताये रखी। रोहतक के निकट खोलराकोट नामक स्थान से यौधेय मुद्राओं के साचे बडी मात्रा में मिले है। हरयाणा में मिवानी के समीप नौरगाबाद नामक प्राचीन नगर से भी यौधेयों की "यौधेयाना बहचान्यके" वाली मदाओ के ठप्पे (Moulds) बडी सम्या में पिछले दिनो प्राप्त हुए हैं। ये ठप्पे अब गरुकुल झज्जर (रोहतक) के पुरातस्य संग्रहालय में सरक्षित है। यह स्थान खोबराकोट संकेवल २०-२५ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इतने निकट के दो स्थानो पर इन साचो का मिलना बढ़ा विस्मयजनक है। ये साचे ई० सन के आरम्म के है। इनमें यह ज्ञात होता है कि पहली शताब्दी में ये दोनों स्थान योघेय गणराज्य के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। कृषाणों के विदेशी शासन की परा-धीनता से भारत को मुक्त कराने के सराहनीय प्रयास में यौथेयो ने महत्वपूर्ण भाग लिया। उसका उल्लेख आगे छठे अध्याय में किया जायगा।
- (क) अपस्य ---योबेयो के निकट इनके पश्चिम से एक अन्य गण राज्य था। इस-की राजयानी अपोदक थी। इस स्थान की पहचान पजाब के हिसार जिले के अपरोहा नामक स्थान से की गई है। यहाँ के सिक्को पर प्राकृत से अयाच का लेख मिलता है, यह समयत सम्कृत के अपस्य प्रभाय का प्राकृत क्यान्तर है। कुछ विद्वानों ने इसे संस्कृत के आपेय शब्द से निकालने का प्रयन्त किया है।

# कलिंग के महामेघवाहन

कांकण पूर्वी भारतका एक महत्वपूर्ण राज्य था। ' अद्योक ने अपने सासंनकाल के आठवे वर्ष में एक मीयण एवं रक्तरवित युद्ध के बाद करिया की तर मीयं साम्राज्य में मिलाया था। किन्तु उसके निवंश उत्तराधिकारी इस सुदूरवर्ती मानत को दे र तक अपने अधिकार में न रख सके। फिलनी ने प्रथम था। ईंठ में इसके साम्याय में जिला था— "कांकण नामक जन-आतियां समुद्र-तट के निकटतम माग में रहती हैं, इनकी राज्यानी पार्थिक्त क्यान्तर है। इत के राज्यानी पार्थिक्त क्यान्तर है। इत के राज्यानी पार्थिक्त क्यान्तर है। इतके राज्या के पास ६० इत्तरा रेवल मिलनी ने यह वर्णन कित आसार पर जिला है, किन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि अधोक के बाद कित्य पर वेदिवा है। '' हमें यह आत नहीं है कि फिलनी ने यह वर्णन कित आसार पर जिला है, किन्तु इस में कोई सन्देह नहीं कि अधोक के बाद कित्य पर वेदिवा में महामेयवाहनों की शवित्याली प्रमृता स्थापित हुने वेदिवक्त का वर्णन पुराणों और महामारत में मिलना है। में लोग ऐल अधवा चन्द्र बंध । आसुनिक बुन्देलखण्ड इनका मूल स्थान होने से वेदिप्रदेश कहलाता था। समस्त. बुन्देलखण्ड इस प्रक्षिण कोशल ( इस्तीसगढ़) होते हुए वेदिवशी राज्या कांकण पुर्देव थे। उड़ीसा में एक ऐसी अनुभृति है कि ऐलबश्च पहले कोसल से ही साव्यतिर (श्रीली) में आया था।'

हमे इस बात का ज्ञान नहीं है कि अशोक के बाद चेदिवंश ने करिला में अपनी शासन-सत्ता का विस्तार किस प्रकार किया, किन्तु आगे बताये जाने वाले खार-

<sup>9.</sup> कांलय की राजनीतिक सीमायें बदलती रही हैं। सामान्य क्य से इसे कई बार गया के मुहाने से गोदाबरी के मुहाने तक का समुद्रतटीय प्रदेश सम्मक्त जाता था। विशेष क्य तो, इसमें पुरी, कटक तथा गंजाम के जिले सम्मित्तत थे। मौयों के समय कांलय राजनीतिक वृष्टि से श्री हिस्सों में बंदी हुआ था, एक की राजधानी तोससी (भुवनेत्रवर के तिकट थीली) तथा दूसरे की समाया (जीगड़, जि० गंजाम) थी। सारखेल के समय में इसमें पुरी, कटक, गजाम जिलों के जांतरिक्त विजायदृत्त जिले का कुछ आग सम्मितित था। कांतिवास ने रायुंश्वर्स में कटक और पुरी जिलों के लिये उत्कल शब्द का प्रयोग करते हुए कांतिन नरेश को गंजाम जिले के महेत्व पर्वत का त्यामी बताया है। योचयी स० ६० के एक जीमलेल में महानदी से कुष्पा नदी के बीच के प्रदेश को कर्तिय कहा यथा है। दि० ज्यो० ए० नि० ६० पु० ८४ ।

२. ज विव ओ० रिव सो० १६९७ वृव ४८२।

बेल के हाथीगुम्फा अमिलेख से यह प्रकट होता है कि ये आर्थ राजा थे, यहाँ इनके संद का प्रवर्तक महासेधवाहन नामक राजा था। आर्थिक इससे तीसरी पीढ़ी में हुआ। किन्यु बात निश्चित रूप से कहना किन्त है कि जारिक महासेधवाहन का पोला था। उदयीगिर पर्वत की मंजपुरी गृहा की निजली मिल आर्थ महासेधवाहन बजी किला नरेश वक्षवें ने जुरवाई थी। दे स्प पृहा की उपराली मंजिल इस संग के तीसरे राजा जारिल की पटरानी ने उल्लीण करायी थी। निजली मंजिल को यदि उपराली मंजिल को यदि उपराली मंजिल को यदि उपराली मंजिल को यदि उपराली मंजिल की वाद का माना जाय तो यह मानना असंभव नहीं होगा कि महासेधवाहन के बाद इसकी दूसरी पीढ़ी में वक्षवें हुआ और उसका पुत्र काल का प्राची राजा जारिल था।

राजा खारवेल का एक अभिलेख अशोकोत्तर ब्राह्मी लिपि में पूरी जिले के मुबनेश्वर नामक स्थान से ३ मील की दूरी पर उदयगिरि पहाड़ी की एक गृहा (हाथीगुम्फा) से मिला है। इससे यह प्रतीत होता है कि अशोक की मृत्यु के बाद महामेघवाहन ने कलिंग की मौयों के प्रमाव से मुक्त करते हुए एक स्वतन्त्र वश की स्थापना की। इस वश को हाथीगुम्फा लेख में चेति (चेदि) कहा गया है और खारवेल को सुप्रसिद्ध चन्द्रवश का तथा राजिय वसु का वशज बताया गया है। यह समनतः कुरु के पुत्र सुधन्वा की चौथी पीढी में होने वाला तथा चेदि-देश के विजेता हो जाने के कारण चैंदयोपरिचर वसु नामक राजा ही है। खारवेल के इतिहास का प्रधान साधन हाथीगम्फा अभिलेख है। इसकी तिथि का प्रवन बडा विवादास्पद है। आगे इस पर प्रकाश डाला जायगा। श्री काशीप्रसाद जायसवाल तथा स्टेन कोनो इस अभिलेख का समय दूसरी शताब्दी ई० पु० का पूर्वार्ध मानते है। किन्तु श्री हेमचन्द्रराय चौधरी, श्री रमाप्रसाद चन्दा तथा श्री बेनीमाधव बन्धा इसका समय २५ ई० पू० समझते है। लिपिशास्त्र के आधार पर इस अभिलेख को इसरी श० ई ॰ पू॰ का और पहली श॰ ई ॰ पू॰ से बाद का नहीं मानाजा सकता है। श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने इसे पहली शताब्दी ई० पू० का ही माना है। इस अभिलेख में खारवेल के व्यक्तित्व और शासनकाल की घटनाओं का विस्तत परिचय दिया गया है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें खारवेल के शासन के समय में प्रतिवर्ष की घटनाओं का, उसके आक्रमणों और प्रजाहित के लिये किये वये कार्यों का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख के कुछ पाठों के बारे में विद्वानों में प्रवल

इ० हि० प्र० ल० १४ पू० १४६, इस राजा के नाम को वक्ष्येय, कृतेय या कवस्य भी पढ़ा गया है।

मतमेर है। इससे सारवेल के विषय में निम्नलिखित ऐतिहासिक तथ्य मालूम पड़ते हैं।

किलगाधिपति खारवेल ने अपने इस अभिलेख का आरम्भ अहंतो और सिद्धों के प्रति प्रणाम से किया है। खारवेल का जन्म चेदिराज वंश में हआ था। बचपन में जमे जन सब विषयों की शिक्षा दी गई थी। जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त करना उस समय के राजकुमारों के लिये आवश्यक समझा जाता था। ये विषय निम्नलिखित थे---लेखनकला तथा मदाओ का ज्ञान (रूप), हिसाब-किताव एव लेखा, काननी व्यव-हार और प्रशासन। अपने जीवन के पहले वर्ष उसने खेलकद में तथा इन विद्याओं में प्रवीणता पाने में बिताये। १५ वर्ष की अवस्था में वह यवराज नियक्त हुआ। यवराज रहते हुए उसने ९ वर्ष तक शासन-कार्य में माग लिया। २४ वर्ष की आयु होने पर कलिंग के महाराज के रूप में उसका राज्याभिषेक किया गया। उसने कलिंगाविपति कालिय चकवर्ती की उपाधियाँ धारण की। इसी समय समयत उसने ललाक वश के राजा हस्तिसिंह के प्रपौत्र की कन्या से विवाह किया। स्वारवेल जैनधर्म का परम भक्त था। उसने अपने को भिक्षराज कहा है। किन्त जैन होते हुए भी वह अशोक की भाति सभी धार्मिक सम्प्रदायों का संमान करता था। अपने जासनकाल के प्रथम वर्ष में उसने एक तुफान से नष्ट हुई अपनी राजधानी कलिंगनगर में विभिन्न प्रकार की मरम्मन (प्रतिसस्कार) के कार्य किये। इस तफान से राजधानी के प्रसन्य द्वार और प्राचीर टट गये थे, उसने इन्हें ठीक करवाया। राजधानी को सुन्दर बनाने के लिये जारवेल ने शीतल जल वाले और सीहियों से यक्त जलाशयों का निर्माण किया, उद्यान बनवाये। एसके बाद ३५ लाख मदाए खर्च करके उसने जनता के मनीविनीद का प्रबन्ध करवागा। इस प्रकार प्रथम नहीं से उसने अपने अवले नहीं के लिये भावडयक मैनिक तैयारी करने हुए भी जनता को प्रसन्न रखने का पुरा प्रयास किया। अपने शासन के दूसरे वर्ष में उसने सातवाहन राजा शातकींण को नगण्य समझने हए (अगण-यित्वा) अपनी एक विशाल मेना पश्चिम दिशा में मेजी। यह सेना कन्हवेणा नदी तक पहुँच गई और इसने असिक नगर को आतिकत किया। इस नदी और नगर की भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में विद्वानों में प्रबल मतभेद है। श्री रैप्सन और वरुआ का यह मत है कि यहाँ कन्हवेणा नदी वैनगगा और उसकी सहायक नदी कन्हन को सचित करती है। किन्त जायमवाल हमें कृष्णा नदी मानते है। इसी प्रकार श्री जायसवाल वहाँ असिक के स्थान पर मसिक का पाठ मानते हैं और इस नगर को कृष्णा तथा मसी नदियों के सगम का समीपवर्ती समझते है। इस प्रकरण में खारवेल की सेना के शातकाण के साथ संघर्ष का कोई उल्लेख नहीं है, इससे यह प्रतीत होता है कि दोनों राजाओ में मैत्रीपूर्णसम्बन्ध थे और खारवेल की सेना धातकींण के राज्य में से होती हुई कृष्णा नदी पर असिक या मुसिक नगर तक चली गई।

इसके बाद अपने शासन के बीचे वर्ष लारकेज ने भोजकों और रिक्तों पर आक्रमण किया। मोजक नगर का शासन करने वाले बढ़े सरदार थे और रिक्त पूर्व लानदेश और अहमदनगर के मराठी शाधाभाषी प्रदेशों के सरदार थे। उसने इन्हें युद्ध में परास्त करते हुए अपनी अधीनता स्वीकार करनेके लिये विकाश किया। इस युद्ध के प्रसंग में विद्यापरों की राजधानी (विजाधराधिवास) का उल्लेख किया गया है। गुजकबी कुमारणुत के समय के मधुराजे एक अभिलेख से जात होता है कि विदा-वर जैनियों की एक शाखा थी। समयन जैन धर्मावल्डी लारवेल ने विद्यापर सध्य-दाय के जैनियों की सुरक्षा के लिये है। यह आक्रमण किया था। इस लेख में विदा-घरों की एक राजधानी का वर्णन है, शायद यह स्थान जैनियों का एक बड़ा तीर्थ था। इसे सोजको और रिक्तों से कुछ लतरा पैदा हो गया था, कट्ट जैन होने के कारण लाखेल इस नीर्थ की रक्षा करना अपना पवित्र कर्तव्या और विवेध

अपने शामन के पायबे वर्ष में उसते तम्बुलि तामक स्थान से अपनी राजधानी तक एक नहर का जीमींद्वार कराया। इस नहर को नान्दराज में ३०० वर्ष पहले (नन्दराज मिनस मत आ . .) बनवाया था। अमिनल से वर्षिणत इस नन्दर राजा के सम्बन्ध में पितृ होने को ते प्रता के सम्बन्ध में पितृ होने नन्दर राजा के सम्बन्ध में ऐतिहासिको में तीच सत्तेच है कि क्या यह मगय का सुप्रसिद्ध महाप्रदानाच्या अथवा किन्स का कोई पुराना राजा था। इसके बाद बारवेल ने प्रजा को मुनी रखने के लिये अने का कार्य कियो । उसने राजधानी में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार को मुविधाए दी तथा थासीण जनता के कल्याण के लिये करो में छूट दी। इन कार्यों के लिये राजकोप से कई लाल मुझाए अया को गई। श्री जायसवाल ने इसी प्रसाम में सारवेल डारा राजसूय यज्ञ के करने का वर्षन किया है, किन्तु श्री वरुआ पही राजपूर्व के स्थान राजकीस्य राजकीय से अर्थन एक्ट से सारवे ही सारवे ही सारवे के सारवे ही सारवे का सारवे ही सारवे के सारवे ही सारवे सारवे ही ही सारवे ही सारवे ही सारवे ही सारवे ही सारवे ही सारवे ही सारवे

दिलण में विजय प्राप्त करने तथा अपनी स्थिति सुद्व करने के बाद अपने शासन के आठबें वर्ष में उसने उत्तर मारत की और प्यान दिया और इस प्रदेश पर पहला आक्रमण किया। उस की देनाए गया जिले में बराबर की पहाडिय ऐगोरप-गिरि) में होकर गृजरी, उन्होंने यहाँ के दुर्गों को नष्ट किया और इसके बाद राजगृह पर घेरा डाला। इस दुल्कर कर्म के करने से उसकी कीर्ति बारों और फैल गई। एक भूताती राजा उसकी सेना के आगमन के कर ते सममीन होकर मसूरा माग गया ।

कुछ ऐतिहासिको के सतान्सार यह विजेता क्रिकेट्रियस था। वह वैनिद्र्या से यूकेटाइडीज के आक्रमण से सममीत होकर वापित कीट गया। इस सत का आधार विमित्त
शब्द का पाठ है। कस्तुत, यहाँ यवनराज का शब्द स्पष्ट है, किन्तु डिमित या विमित को
पाठ सदिग्य है। औ दिनेश वन्द्र सरकार का मत है कि यदि यहाँ दिमित के पाठ
को सही मान किया आय तो भी यह यूनानी राजा हमरी ई० पू० के पूर्वोद्ध में होने
बाला डेमेट्रियस नहीं हो सकता, क्यों कि वारदेण के इस केल को पहली शताबदी ई०
पू० का समझा जाता है। यह समजन सप्तुर का कोई अन्य यूनानी राजा होगा

अपने शासन के दसवें वर्ष में लारवेल ने मारनवर्ष पर अर्थान् उत्तरी मारत पर दूसरों बार आक्रमण किया, किन्तु इससे उसे कोई बड़ी मफलता नहीं मिली। अपले वर्ष उसने अपनी सेनाकां का मूह दक्षिण की ओर मोड दिया और पीसूच्ह नामक राजा की राजधानी को जीत कर वहाँ "गंधों से हल चलवा दिया" (पीसूच गरम नगलेन कासबित, गर्यस्मणालेन कर्षयति)। यह स्थान टालमी हारा वर्षिण पितुन्द्र नामक स्थान है जो आक्ष के मछलीपहुन प्रदेश में अवस्थित राज्य की राजधानी थी। इसी वर्ष उसने तिमल देश के राजधानी थी। इसी वर्ष उसने तिमल देश के राजधानी थी। इसी वर्ष उसने तिमल देश के राजधानी थी। इसी वर्ष

उत्तर भारत पर दो बार आक्रमण करने के बाद भी उसे मतुष्टिन हुई थी। अत. अपने शामनकाल के बारहबें वर्ष में उसने पुन उत्तरापक्ष के राजाओं पर चढ़ाई की, मगधवासियों के हृदय में सब उत्तरा कर दिया। अपने हाथियों और घोड़ों को गगा नदी का पानी पिलाया (हथम गगाय पायविन)। " मगय का राजा बृह्यम्मि उमकी बरणवन्दना करने के लिये विवस हुआ। मगय की विशाल लृटपाट के माथ वह स्वदेश लीटा। इस समय वह एक ऐसी जैनमूर्ति भी लेगा जिसे ३०० वर्ष पहले राजा नद कल्लिय में छीन कर ले गया था। " इसी वर्ष पायद्य देश राजा की मी समयन उसने हराया तथा इस राजा की उसे बहुस्थल मुक्ता-पणियों और रल्लो के हार में ले।

<sup>9.</sup> श्री जायसवाल यहाँ हुवीचुगगीय का पाठ मानते हैं। उनके मता-नुसार यहाँ मुदाराक्षस में वर्णित मोधों के गंगातट पर बने राजमहल सुगांग पर सारवेस के प्रथिकार का वर्णन है। यह धर्म जायसवाल के पाठ के अनुसार किया सारवेस के प्रथिकार का वर्णन है। यह धर्म जायसवाल के पाठ के अनुसार किया सारवें हैं।

२, जायसवाल ने यहां 'कांलगाजन' घर्यात् कांलग देश को जैन मूर्ति का पाठ माना है, किन्तु बक्झा ने 'कांलगाजन' के स्थान पर 'कांलगजन' का पाठ मानते हुए इसका अर्थ कांलग की प्रजा किया है।

सारबेल सदैव अपनी प्रजा के कल्याण तथा हितविन्ता में लगा रहता था। उसने प्रजा की मुल-मुविषा के लिये लालों रूपया व्यय किया। वह संगीतशास्त्र का उत्तम जाता (पंथवंबेदेखाः) था। जनता के मनीविनोद के लिये वह मस्ल्या (खव) का तथा नृत्यों और सगीत-गोध्यों का अपनी राजधानी में आयोजन किया करता था। उसने मिनाई केलिये ३०० वर्ष पुरानी एक नहर का जीणोदार करवाया। अपने निवास के लिये महाविजयप्रासार नामक प्रव्य अवन का उसने निर्माण कराया था।

सारवेल जैन घमें का परम मक्त था। उसने तथा उसकी रानी में जैन घमें को प्रवल सरलण प्रवान किया था। जैन साइजो को उदारतापूर्वक अनेक प्रकार के दान दिये, उनके सुक्षपूर्वक निवास के लिये गृहाण बनवाई, उन्हें रेसामी बक्त प्रवान किये। उनके सामन्यान के लिये मुखार व्यवस्था की। हालीयुम्का अमिलेल का प्रधान प्रयोजन यह था कि कुमारो पर्वत (उदयगिरि) के शिवार पर मिल्लों के निवाम-गृह बनवाने का नाया जैन माधुओं की समाओं के लिये एक विशाल मण्डप बनाने का उल्लेख किया लाय। यह मुनियों के बौसट लौकटों ने अलकृत किया गया था। इसके बनवाने में राजा ने ७५ लाल मुदाए व्यवस्था की थी। जैन घमें कापर पर मन्त होते हुए भी यह अशोक की तरह अन्य वामिक समझायों के प्रति मिल्लों की नीति रक्ता था। इसके जिले पर प्रवास के प्रति मिल्लों की नीति रक्ता था। इसके जिले पर प्रवास के प्रति मिल्लों की नीति रक्ता था। इसके जिले में उसके मानी मान्यदायों के प्रति ममान दृष्टि रखने वाला (सर्वपार्वपुत्रक) अर्थान् सब वामिक मतो का आदर करने वाला तथा सब सम्प्रदायों के देवालयों ही मरम्मत करनाने वाला (सर्वव्यवस्तनसकारकारकार को सर्वेद्रवायतनप्रति-संस्कारकारका) का गया है।

स्वारकेल का अन्ध्यान एक अत्यन्त मास्वर पृमकेतु की माति या। वह अपनी विजयो और कार्यों से विजली की वमक की माति हमारी दृष्टि को चौषिया कर क्षण मर में ही ल्य्न हो जाता है। इसे उससे पहले या बाद के राजाबों की प्रामाणिक जानकारी नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह अपने पुग का एक प्रतापी राज्य सा उसे हाथी- पुम्का अमिलेक में कमी न परावित होने वालों मेना और राज्य से सम्पन्न (अपित्तहत होने वालों मेना और प्राम्व होने सिंप के स्वताहनक्सी) जाताया गया है। उसकी राज्य वाला की थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह विजला प्रतिमार स्वतं वाला मैतिक तेता और प्रवासन्तर शासक था। उसके समय में केलिंग देश अपनी कीति और वैमक के चरम शिक्षर पर पहले पाया।

**क्षारवेल की तिषि**—यह भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त विवादास्पद प्रश्न है। श्री जायमवाल, स्टेन कोनी, दुबैउइल आदि पूराने ऐतिहासिक इसका समय कई कारणी के आधार पर दूसरी शताब्दी ई० पू० का पूर्वाई समझते थे। पहला कारण लाखेल के अभिलेख की १२वीं पंक्ति में वर्णित बृहस्पतिमित्र की पुष्यमित्र से अभिन्न समझना था। पुर्ध्यमित्र का काल १८५ से १४८ ई० पूर्व है, अत खारवेल को इसका समकालीन माना जाता था। किन्त पहले यह बताया जा चका है कि बहस्पतिमित्र की ज्योतिष के आधार परपूष्यिमत्र मानना युक्तियुक्त नहीं है। श्री दिनेशचन्द्र सरकार बद्रसर्तिमित्र का संस्कृत रूपान्तर बद्रस्पतिमित्र नहीं किन्त बहुत्स्वातिमित्र समझते हैं तथा इसे पमोसा अमिलेखों में वर्णित पहली कार ईर पूर में होने वाले आबाइसेन का भानजा तथा मथरा के निकट पाये गये मोरा अमिलेख में वर्णित यशोमती का पिता समझते है। वे इसका कोई भी सम्बन्ध पुष्यभित्र से नहीं मानते हैं। अतः इसके आधार पर लारवेल को दूसरी श० ई० पू० के पूर्वार्टका मानने का मत ठीक नहीं समझते है। दूसरा कारण श्री दुउ बेइल के मतानुसार इस अभिलेख की १६वी पंक्ति में मौर्य सबत का निर्देश है। इस पक्ति का पाठ इनके मतानुसार मृरियकल-बोछिन है। इससे पहले इनके तथा जायमवाल के मतान्सार पान तरीय सतसह सेठिका पाठ है, इन दोनों को मिलाकर ये बिद्वान् इस पक्ति का अर्थमौर्यकाल का १६५वा वर्ष करते है। पुराने पुरातत्वज्ञ प्रिन्सेप, भगवान इन्द्रजी, स्टेन कोनो ने यहाँ मरिय (मौर्य) का पाठ माना था, अत इसके आधार पर इसे मौर्य के साथ सम्बद्ध करना सर्वथा स्वामाविक था। किन्त आधनिक विद्वान श्री बरुआ तथा दिनेश-चन्द्र सरकार इसमे सही पाठ **मरियकल** (मौर्यकाल) नही, अपित **मलियकल बोछिनं** (मरूयकलाविच्छन्न) अर्थात् गीत-नृत्य-वादन आदि मृन्य ललित् कलाओ से युक्त करते हैं और इससे पहले **पान तरीय** के शब्दो का सम्बन्ध इससे नहीं किन्तु पिछले वाक्य से मानते है। इस प्रकार इनके मतानुसार इसमें मौर्यकाल के किसी सबतुका कोई निर्देश नहीं है। इनके मत के अनुसार उपर्युक्त आन्तिपूर्ण पाठ के आधार पर खारवेल की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है।

तीसरा कारण इस लेख में वर्णित यवनराज दिमिन को १९० से १६५ ई० पू० में शासन करते वाले हिन्द-यूनानी राजा डेमेट्रियस से अभिन्न तथा समकालीन समझना था। पहुले यह बताया जा चुका है कि हाथीगुम्का के अभिलेख में दिमित का पाठ बहुत ही सदिस्य है और इसके आधार पर लाखेल की तिथि को निश्चित नहीं किया जा सकता है।

इ.स. समय लारवेल की तिथि कई युक्तियो के आधार पर पहली शताब्दी ई० पू० मानी जाती है। पहली युक्ति लिपिशास्त्र की है। हाथीगुस्का अभिलेख की ४२

लिपि हेलियोडोरस के बेसनगर स्तम्म लेख की लिपि से निश्चित रूप से बाद की

है। बेसनगर अभिलेख का समय इसरी शताब्दी ई० ५० है। इसके अतिरिक्त हाथीगस्फा अभिलेख की लिपि की नानाघाट के अभिलेखों की लिपि से भी अविचीन समझा जाता है। श्री बन्दा के मतानसार नानाधाट के लेखो की लिपि पहली शताब्दी ई० पु० के उत्तरार्घ से पहले की नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें व, प द, च के अक्षरों के चिन्ह अशोककाल की लिपि से परवर्ती विकास को एवं त्रिकोणाकार होने की प्रवृत्ति को मूचिन करते है। इससे यह स्पष्ट है कि हाथीगम्फा अभिलेख पहली

शर्टिक ने नानाघाट के लेखों के बाद का है। अत हाबीगुरूका अभिलेख का समय इसके बाद पहली शनी ई० पु० का समझा जाता है। इस अभिलेख की छटी पक्ति इस प्रकार है--पंचमे च बानी बसे नंदराज तिबससत खीघाटित तनमलियवाटा पर्साडि मगरं पवेसयति, अर्थात राजा ने अपने शासनकाल के पाँचवे वर्ष मे उस नहर को राजधानी तक पहुँचाया जिसे नन्द राजा ने ३०० वर्ष पहले खदवाया था। यहाँ तिब-ससत (त्रिवर्ष शत) का अर्थ अब तक सभी विद्वान तीन सौ वर्ष समझने है। किन्तु जायसवाल ने नन्दराज का अर्थ नन्दिवर्धन किया है ताकि खारवेल पप्यमित्र का सम-

कालीन हो सके। इस मन में बड़ी आपत्ति यह है कि नन्दिवर्धन शिश्नागवशी राजा था, किलग के साथ उसका कोई सम्बन्ध न था, अत अधिकाश विद्वान नन्दराज खारवेल का राज्य पहली श० ई० प० ही बैठता है। इसका समर्थन इस अभिलेख की

के मतानुसार ३०० की गरूया को बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में न लेते हुए इसमें १४, १५ वर्ष जोडने चाहिये। अन नहर १९ ई० पु० मे बनी होगी। इस समय लाखेल

को महापद्मनन्द समझते है। यह नन्दवश का राजा है, इस वश का उन्मूलन करके चन्द्रगप्त ने ३२२ ई० पू० में मौर्यवश की स्थापना की। पूराणों के मतानसार महापद्म के बाद उसके आठ पत्रों ने १२ वर्ष तक शामन किया। अन महापध कासमय कम से कम ३२२ + १२ = ३३४ ई० पू० होगा। अत नन्दराज के ३०० वर्ष बाद नहर के जीणोंद्धार की घटना ३४ ई० पु० में हुई होगी। इस प्रकार काव्यक्षैली में भी होता है। मनिकला की साक्षी भी इसी निथि को पृष्ट करनी है। यहाँ मचपरी गहा से खोदी गई मिनियों की कुछा शग यग से बनाये गए सारहत के स्तुप की मिनयों से काफी बाद की प्रतीन होती है। तीसरी यक्ति उपर्यक्त अभिलेख में नन्द-राज के द्वारा ३०० वर्ष पहले बनवार्ड नहर के जीर्णोदार की है। श्री नगेन्द्रनाथ घोष को गद्दी पर बैठे ५ वर्ष हो चके थे। वह चौबीस वर्ष की आय मे राजगद्दी पर बैठा था, जत इस समय उसकी आय २९ वर्षकी होगी। अत १९ ई० पु० को आघार मानते हुए खारवेल का तिथिक म निम्नलिखित रूप में निश्चित किया जा सकता है---

- (क) जन्मकाल १९+२९=४८ ईo qo
- (स) युवराज बनना ४८ १५ = ३३ ई० पू०
- (ग) राज्यारीहण ४८ २४ = २४ ई० पू०

षड इसके अनुसार खारलेल को तन्द के ३०० वर्ष बाद होना चाहिये। नन्द राजा चौषी शताब्दी है० पूर में धामन करते थे। इनके ३०० वर्ष बाद लाग्लेक का काल पहली गर्क है० पूर हो ममुखित प्रतीन होता है। चौषी पृक्ति लाग्लेक हार महाराज की उपाधि का प्रयोग है। महाराजधिराज की माति यह उपाधि मारत्त में विदेशी शामकों ने लोकप्रिय बनाई थी। इमका सबंप्रथम प्रयोग हिन्द-मूनानी राजाओं ने इसरी शताब्दी है० पूर्व के पूर्वाई में किया था। किला मारत के पूर्वी तट पर था और प्रदालियेश प्रमाथ पहुँचने में काफी समय लगा जाता था। इस दृष्टि ते मी खारवेल का समय पहुँचने में काफी समय लगा जाता था। इस दृष्टि ते मी खारवेल का समय पहुँचने में काफी समय लगा उचित प्रतीत होता है।

लारतेल के बाद महामेषवाहन बंग का इनिहास अज्ञान है। उदयगिरि पर्वत में वहरव नामक राजकुमार हारा एक-यो गृहाए जुरवाने का वर्णन मिलता है। किन्तु हमें यह पता नहीं है कि यह लारतेल का पुत्र नवा उत्तराधिकारी था। ऐसा प्रतीत होता है कि लारतेल के बाद किल्या अनेक छोट राज्यों में बट गया और राजनितिक इति हो कि लारतेल के बाद किल्या अनेक छोट राज्यों में बट गया और राजनितिक इति हो हि कि लारतेल के बाद किल्या अनेक छोट राज्यों में बटा गया और राजनितिक इति हो हि कि लारतेल के बाद किल्या के लारते हो हो हो हो हो हो लारते हैं विद्यास के हमें मारतीय सम्झति का प्रसार करने में बड़ा गौरवपूर्ण माण लिया। यद्याप पेरिप्लस हारा लगमा '७०-८० है भी लिल्ने गाए जर्णन में किल्या कारते कराज कोई वर्णन नहीं है, किन्तु टालमी ने किल्या के एक ऐमें नगर का उल्लेख किया है जहां समुसन्द को छोड़कर लुले समुद्र के लिये दवाना हुआ करने थे। इस नगर को पल्लेस समुसन्द को छोड़कर लुले समुद्र के लिये दवाना हुआ करने थे। इस नगर को पल्लेस कहते हैं। यह वर्गमान चिकाकोल के निकट है। यहां से समुद्रयाश करने वाले किल्य-वासियों ने दिख्या-पूर्वी एदिया में मारतीय सम्झित का प्रसार किया था। अनिस अध्याय में कलिणवासियों द्वारा बृहत्तर सारत के निर्माण के कार्य का उल्लेख किया आध्या।

### तीसरा अध्याय

## यवनों के ग्राक्रमण तथा हिन्द-पूनानी राज्य

मौर्योत्तर यग के इतिहास की एक बडी विशेषता इस देश पर युनानियों के हमले थे। भारत पर पहला यूनानी आक्रमण सिकन्दर ने किया था, किन्तु मारतीय इति-हास पर उसका कोई बडा प्रत्यक्ष प्रमाव नहीं पडा । अतः मारतीय साहित्य में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी इस हमले का अप्रत्यक्ष प्रमाव यह हआ कि इसमें भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर अफगानिस्तान के उत्तरी भाग बल्ल के प्रदेश में बैक्टिया (ई० बारूत्री, सं० बाल्हीक) में यनानी राज्य स्थापित हो गया और मौर्य साम्राज्य के पिछले निर्वल राजाओं के समय में यहाँ के युनानी राजाओं ने मारत पर हमले करने शरू कर दिये। कछ समय पश्चात उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में यनानी राज्य स्थापित किये. अत<sup>.</sup> इन्हें हिन्द-यनानी (Indo Greck) राज्य कहा जाता है। यूनानियो का यह दूसरा आक्रमण पहले आक्रमण की अपेक्षा भारतीय इतिहास की दिष्ट से अधिक महत्वपूर्ण है। इस आक्रमण के परिणाम-स्वरूप भारत में न केवल युनानियों का, अपित अन्य अनेक विदेशी जातियों---शकों, पहलवों और कृषाणो का प्रवेश हुआ। ईसा से पहले की और बाद की शताब्दियों में उत्तर-पश्चिमी मारत के बहुत बड़े भाग पर इनका शासन स्थापित हुआ। तीन-चार शताब्दी तक मारत का यह माग विदेशी शासन की दासता में बना रहा। किन्त ये आकान्ता बाहर से आने वाले कोई बिदेशी विजेता नहीं थे। कछ समय बाद वे इसी देश के निवासी बन गये, वे यहाँ की सम्यता और सस्कृति को अपना-कर मारतीयों में इतने अधिक घल-मिल गये कि उनकी कोई पृथक मत्ता न रही। इन विदेशी आकान्ताओं में केवल यनानी ही अत्यन्त सुमम्कृत और सम्य थे। किन्तु वे भी यहाँ के प्रदेश को जीतने के बाद मारतीय संस्कृति का अनसरण करने लगे और भारतीय तथा यनानी सस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करने लगीं।

यवनों के साथ सम्पर्क-यवनों के नाथ मारत का मध्यन्य बहुत पुराना था। मारतीय साहित्य में यवन शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से विदेशियों के वाजक फ्लेच्छ सब्द के प्रयोग के रूप में किया जाता है, किन्तु आरम्भ में इसका प्रयोग केवल मुनानियों के लिये किया जाता था। समझत यह शब्द मारतीयों ने ईरानियों

के माध्यम से प्रहण किया था। पुरानी ईरानी माथा में आयोनियन युनानियो ( Ionian Greeks ) के लिये और बाद में सभी यनानियों के लिये यौन ( yauna ) शब्द का प्रयोग होता था। इसी से संस्कृत का यवन और प्राकृत का योन शब्द निकला प्रतीत होता है। पाणिनि ने पाँचवी शताब्दी ई० प० में अष्टा-ध्यायी (४।१।४९) में यवनों की लिपि सवनानी का निर्देश किया है । ईरानी सम्राट दारा प्रथम (५२२-४८६ ई० पू०) के समय से मारतीय और युनानी एक दूसरे के साथ सपर्क में आने लगे, क्योंकि उसके साम्राज्य के पश्चिमी भाग में युनानी रहते थे और पूर्व में उसके साम्राज्य की सीमा सिन्ध नदी थी। एक ही साम्राज्य के प्रजाजन होने के कारण दोनो एक दूसरे के सम्पर्क में आने लगे। छठी शताब्दी ई० पू० के अन्त में दारा ने अपने सेनापति स्काइलैक्स (Scylax of Caryanda) को पंजाब की नदियों से ईरान तक का रास्ता ढढ़ने के लिये मेना था। ४७९ ई०पू० मे प्लेटिया ( Plataea ) में ईरानियो और यना-नियों में जो सुप्रसिद्ध युद्ध हुआ था उसमें भारतीय धनुर्धरों की सेना ने भी माग लिया था । इस समय अनेक युनानी और मारतीय अधिकारी समवतः ईरानी सम्राटो की सेवा करते हुए एक दूसरे के साथ संपर्क में आने लगे थे। व्यापार द्वारा इस सम्पर्क मे बृद्धि होने लगी।

३२७ से ३२५ ई० पू० में सिकन्यर ने उत्तर-परिचमी मारत की विजय की। उसने अपने नाम से विनिम्न स्थानों पर सिकन्यरिया नामक कई नगरों की स्थापना की। इनमें चरीकर के निकट की सिकन्यरिया (Alexandria sub-caucasum), कन्यार के निकट की सिकन्यरिया, चनाव और सिन्धू नदी के सम्म के निकट की सिकन्यरिया, प्रसाब और सिन्धू नदी के सम्म के निकट की सिकन्यरिया प्रसाद है। ये उसके आक्रमणों को सफल बनाने के जिये तथा सेना के पूट माण को सुरक्षित रखने के जिये बनाई गई सैनिक छान-निर्मा थी। इनमें अनेक यूनानी सैनिक रहा करते थे। इस प्रकार के इन सैनिक अब्दे द्वारा गारत-भूमि में संवेश्वम यूनानी लोगों का बसना सुष्क हुआ।

यधार इतिहास में सिकन्दर को उसके आक्रमणों के कारण बड़ी प्रसिद्धि मिली है, किन्तु भारतीय इतिहास को दृष्टि से इसका प्रभाव परवर्ती यूनानी आकमणों की तुलना में नगण्य सा प्रतीत होता है। सिकन्दर के बापिस लेटिन ही उसके द्वारा जीते गये लगण्य सो भारतीय प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। जब देश, र्ष्ट पूर के में सिकन्दर के सेनापित सेत्यूक्त ने इन प्रदेशों को चन्द्रगुत्त मौर्य से छीनना चाहा दी बहु क्षमें सफल न हो सका। उसे चन्त्रगुत्त से सन्य करने के लिये बाधित होता पड़ा, उसने हिरात, कन्यार और कावुक की राजयानियों वाले तीन प्रान्त— एरिया (Aria), बार्बोसिया ( Arachosia ) तथा परीपेसिससी (Paropamisadae ) वर्षात् कावुक-स्वादी के प्रदेश चन्नपूर्ण को प्रदान किये। इस प्रकार सौधी साम्राज्य की सीमा हिन्दुकुश पर्वतमाला बन गई, इसके उत्तर में वैक्ट्रिया का गुनानी राज्य सिकस्टर के उत्तराधिकारी के पास बना रहा। मौबींचर युग में मारत पर यूनानी आक्रमण इसी राज्य से होते रहे, अत. इसकी मौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक पुष्ठमूनि का जान होना आवश्यक है।

बैक्ट्रिया का राज्य-भौगोलिक स्थिति स्रौर महत्व

हिन्दूकुश पर्वतमाला के उत्तर में आक्सस अथवा आमू (वंक्ष्) नदी की उप-जाऊ घाटी में बैक्ट्रिया (बारूत्री) का राज्य बना हुआ था। इसकी सीमाए दक्षिण और पूर्व में हिन्दुकुश पर्वतमाला, उत्तर में वक्षु नदी, पश्चिम मे एरिया और मार्गि-याना अर्थात् हिरात और मर्व के प्रदेश थे। बैक्ट्रिया की राजधानी बैक्टा (प्राचीन ईरानी बास्त्री या बस्त्री, वर्तमान बलव) <sup>9</sup> थी। यह अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण असाधारण महत्व रखती थी। यहाँ पश्चिमी जगत से चीन और भारत जाने बाले अनेक व्यापारिक मार्गों का सगम होता था। यह ईरान की पूर्वोत्तर सीमा पर थी और यहाँ से ताशकुर्गान, काशगर तथा कुचा होकर तथा यारकन्द और खोतन होकर चीन जाने वाले व्यापारिक पथ आरम्भ होते थे। (देखिये सलग्न मानचित्र)। बलख से बामियां के दर्रे से होते हुए एक मार्ग भारत को जाता था। यआन च्वाग इसी मार्ग से सातवी शताब्दी में भारत आया था। इन मार्गी के अतिरिक्त यहाँ पश्चिम के दो महामार्ग आम नदी का जल-मार्ग और एण्टियोक से आने बाला स्थल मार्ग मिलता था। बलख के व्यापार से बीसियो नगर समद्ध हो रहे थे। अतः इसे नगरों की जननी ( Mother of Cities ) कहा जाता था। वक्ष नदी के उस पार सीर (Syr) नदी तक का चट्टानी प्रदेश बैक्ट्या को मध्य एशिया के उन प्रदेशों से पथक करता या जहाँ शक और अन्य बर्बर जातियाँ अपनी खाना-बदोश या घमक्क ह दशा में रहा करती थी और जिन जातियों ने भविष्य में बैक्ट्या और मारत पर हमले करके इनके इतिहास पर मारी प्रमाव डाला था। पश्चिम में करमानिया की मरुभमि उस दिशा से आने वाले आकान्ताओं से वैक्ट्या की रक्षा करती थी। आम, एरियस तथा अन्य नदियो के कारण बैंक्ट्या का प्रदेश

प्राजकल बलल का स्थान 'मजारे शरीफ' ने ले लिया है। चगेज लां ने १३वीं शताब्दी में बलल का पूर्ण क्य से विष्वंस कर दिया था।

उस समय बढ़ा सस्य-स्यामल और उर्वर था। जैतुन, अनाज, फलो, बढ़िया घोड़ो और मेड़ों के लिये इसकी बड़ी ख्याति थी। पौराणिक साहित्य में इसे बाल्हीक देश कहा गया है। यह मध्य एशिया, भारत और जीन के तथा पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप के बीच में केन्द्रीय स्थिति रखने के कारण उस समय पूर्व . और पश्चिम के व्यापार का महान केन्द्र था, और इस कारण यहाँ अत्यधिक समृद्धि-शाली अनेक नगर बसे हुए थे और इसे एक हजार नगरो बाला बैक्टिया राज्य कहा जाता था। ईरान के हलामनी राजा इसकी सामरिक और व्यापारिक महत्ता का अनमव करते हुए यहाँ का शासन राजवश से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियो को ही सौंपा करते थे। जब सिकन्दर ने ईरान को हराकर इस प्रदेश पर अपना शासन स्थापित किया तब उसे मारत पर आक्रमण करने केलिये एक आधार के रूप में इस प्रदेश की महत्ता प्रतीत हुई। उसने अपना प्रमत्व दृढ करने के लिये वैक्टिया का राजा कहलाने वाले डेरियस ततीय के एक माई की कन्या रुखसाना ( Roscana ) से विवाह किया। इस विवाह द्वारा सिकन्दर इस देश के अभिमानी ईरानियो को सतुष्ट करना चाहता था। उसने अपने सेनापतियो और सैनिको को भी नवविजित प्रदेशों में विवाह करने की और बस जाने की प्रेरणा दी। इस कारण यहाँ सिकन्दर के अनेक अनयायी बस गये। यहाँ की शक. ईरानी और यनानी जनता सेल्यकस बंशी साम्राज्य के अधीन बने रहने वाले एक यनानी क्षत्रप्याराज्यपाल की अधीनना में रहने लगी।

जन दिनो बैक्ट्रिया के राज्य में न केवल आमू नदी के दक्षिण और हिन्दूकुक्ष गर्वत के जतर का प्रदेश समिमिलन था, अपियु इसमे दक्षिणी सुण्य (Sogdiana) अर्थात् समस्तकत्व का प्रदेश सी था। समरकत्व के उत्तर के पहाट बस्तुतः आमू और सीर निरुद्ध के दीआय—सुण्य को प्राकृतिक दृष्टि से हो सागो में बीटने थे। उन पहाड़ो के दिवाण का साग आमू नदी की घाटी का हिस्सा था। आमू नदी बैक्ट्रिय का प्राप्त थी, इसका अधिकतम सदुष्योग करले हुए नहरी द्वारा इस प्रदेश को दतना अधिक सस्त-त्यामन बनाया गया था। कि मुनानी उसे हैरान की बहुसूच्य सूमि ( Jewel of Iran ) कहते थे। इस प्रदेश की अधिराजी देशे आगाहिता ( Anahita, Anaitus ) को एक प्राचीन वर्णन से सहस्य मुजाओं बाली और हजार नहरी वाली कहा गया है। भे यह बस्तुत पहाड़ी से निकल कर अराल सागर से मिलने वाली, अपने से सैकड़ी थाराओं को मिम्मिलन करनी वाली आमू नदी की देशे का स्वर्ण सुनार से सि कर प्रदान करना था। जिस प्रकार रिम्स नील नरी की देशे हैं, इसी की देशे का स्वर्ण सुन देशे की देशे आप स्वर्ण सुन हों की देशे अपने से सैकड़ा थाराओं को मिम्मिलन करनी वाली आमू नदी की देशे हैं, इसी

१. टार्न-वी प्रोक्स इन बॅव्ह्या एण्ड इन्डिया, पू० १०१।

प्रकार वैक्ट्रिया आमू का वरवान था। प्राचीनः काल से यह न केवल अपनी जरव के लिये अपित लिये की प्रसिद्ध था। वरव्या में लाल मिंच के लिये अपित कि स्वा । वरव्या में लाल मिंच की की में ने ने ने ने ने ने कि की की की की की प्राचित का एक प्रवास वर्षों में वारी की लानें थी। युष्य प्राचीन काल से सीने की प्राचित का एक प्रवास की तो पा। यह मूल्यवान् चातु कुछ तो अरफ्शा आदि नदियों में रासी जाती थी, किन्तु अधिकास की ना अरावी एक की सानों से तथा साइविध्य से आया करता था। इंस्ती साअपाल के लिये सुवर्ण प्राचित का एक वन्न की तो वैक्ट्रिय था। इससे अतिदिक्त इसके महत्व का एक जन्य कारण इसका व्यापारिक केन्द्र होना था। यहले यह बताया जा चुका है कि इसकी राजधानी बैक्ट्रा या बल्ल परिचम से सम्य एधिया होकर पीन जाने वाले तथा मारत जाने वाले मार्गों पर बहुत वही नथी और अरल्या सम्बद्ध नगरी थी।

क्षित-यूनानी सत्ता के प्रसार के साथं—मारत की दृष्टि से वैक्टिया के प्रदेश का सामरिक महत्व सह था कि सिकर्यर के बाद अतेक स्वन, शक और कुषण राजाओं ने इसे भारत पर आक्रमण करने का आधार बनाया। यदार्थ भारत और वैक्टिया के बीच में हिन्दुक्कु पर्वतमाला के ऊँचे शिखर थे, तथापि इन्होंने दोना और के आवा- मन में कोई बड़ी बाधा नहीं डाली। अनेक लेनापित, व्यापारी, वायावर (किरस्वर) जन जातिया, धर्मपप्पात तीर्थयात्री इस पर्वतमाला को पार कर आते जाते रहते थे। सिकन्यर में वैक्ट्रा से कानुक पाटी तक की यात्रा ध्यारह दिन में की थी। वैक्ट्रिया से हिन्दुक्कु पर्वतमालाओं को पार करने वाले तीरा प्रधान मार्ग थे। हिन्दुक्ता पर्वतमालाओं को पार करने वाले तीरा प्रधान मार्ग थे। हिन्दुक्ता से हिन्दुक्कु पर्वतमालाओं को पार करने वाले तीरा प्रधान मार्ग थे। हिन्दुक्ता से हिन्दुक्कु पर्वतमालाओं को पार करने के लिये इन मार्गों का प्रयोग किया। ये तीनो मार्ग हिन्दुक्कु पर्वत को पार करने के लिये इन मार्गों का प्रयोग किया। ये तीनो मार्ग हिन्दुक्कु पर्वत को पार करने के वाद कानुक से ५० मील ऊपर वरीकर या बेसाम (काणिया) जामक स्थान पर मिलले थे। यह स्थान उतना परनक सरोकर या बेसाम (काणिया) को सक स्थान पर मिलले थे। यह स्थान उतना परनक अपर वर्ग विकास के सित्र होते हिन्दुक्क समस पर दायी और मिकन्दिया का नगर बनाया था, उसकी वायी और काणियान मार्ग दिवाम थी। यहां उत्तर की और से आने वाले तीन प्रधान मार्ग विज्ञित प्रधान मार्ग विवास के स्थान थी। यहां उत्तर की और से आने वाले तीन प्रधान मार्ग विवासिय थे—

(१) बामियां का मार्ग—यह दक्षिणी पश्चिमी मार्ग सबसे अधिक सुगम और प्रचित्त या। यह बन्छ शहर ते पहले बल्ख नदी के साथ साथ उत्तर चढ़ते हुए बन्दे अमीर और तील दर्ने ने अचना वक और अकरोबत दरों के मार्ग से बामियां नदी की घाटी में पहुँचता था, बामियां से शिवाद दरों पार करके घोरबन्द नदी की बाटी में उतर जाता या और सिकन्दरिया पहुँचता था। सातवीं शतास्त्री है॰ में चीती यात्री युआन च्यांग और तेरहायीं है॰ शतास्त्री में चंगेज को इसी मार्ग से आया था। इस रात्ती के दरें कम अंचे हैं, किन्तु यह रास्ता अधिक ल्याया है। फ्रेच विद्वात पूर्व का मत है कि हिन्द-यूनानी इस सार्ग का अधिक प्रयोग करते थे। बारों नामक प्राचीन लेखक के कथनानुसार इस सार्ग द्वारा बलख से कांपिशी तक पहुचने में सात दिन लगते थे।

- (२) **कावक वर्रे का मार्ग** यह उत्तर-पूर्वी मार्ग बल्ल से दक्षिण में आते हुए हिन्दूक्ष को लावक दर्रे (११,६४० फुट) से पार करता है। सिकन्दर (३२८ ई० पू०) तथा तैंपूर (१३९८ ई०) ने भारत पर आक्रमण के समय इस मार्ग का प्रयोग किया था। यह मार्ग हिन्दूक्ष को लोचने के बाद पंजनीर नदी के ताथ-लाव बेग्राम पहुँचता था। यह वरद्या जाने के लिये अच्छा था, किन्तु बल्ल से जाने के लिये बहुत लब्ला पड़ाय था।
- (३) का**डोसां वरें का मार्ग**—यह केन्द्रीय मार्ग सबसे छोटा है, किन्तु अधिक ऊँचाई के कारण सबसे विकट हैं। स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार सिकन्दर एक बार इस मार्ग से आया था।

हिल्कुश को पार करने वाले उपर्युक्त सभी मार्ग सिकन्वरिया या बेग्राम में मिनते हैं। बेग्राम का पुराना नाम काविशी था। यह किषश देश की राजधानी थी, यह अब काफिरिस्तान कहलाता है। उन दिनों यहां उत्तप्त होने वाली अनुरों के बनी कापिशायनी मदिरा बहुत प्रसिद्ध थी। पाणिन ने पावची श० ई० पू० में अपनी अन्यायनी (४-२-२-१) में इसका उन्लेख किया है। कापिशी से हिन्द-यूनानी राजाओं ने अपनी सत्ता का प्रसार तीन मार्गों से किया । यह जा सिर्मा मार्ग परिचाम ने हिरात के सस्य-स्थामल प्रदेश की और जाना था। यह जा दिनों एरिया (त्रियः) कहलाता था। बुसरा मार्ग काबूल और गजनी होते हुए अरपन्दाब (सर-स्त्री) नदी के तट पर बसे कन्यार (एल्केजड्रोघोलिक्ष) पहुचता था। यह प्रदेश कर दिनों अर्जीसवा (Atchosta) कहलाता था। डेमेंट्रियस इस रास्ते से आया था। उसने अपने नाम से डेमिट्रियस नामक नामर बसाया था। कन्यार से मारत के सिष्ट प्रान्त में प्रयोग नाम से डेमिट्रियस नामक नामर बसाया था। कन्यार से मारत के सिष्ट प्रान्त में प्रयोग नाम से डेमिट्रियस नामक नामर बसाया था। कन्यार से मारत को सिष्ट प्रान्त में प्रयोग का एक सुगम मार्ग मूला दर्ज का या। इसे पार कर यह मार्ग चन्या, पिश्रीन तथा बेदा और सिब्ब होकर जाना था। इसे पार कर प्रमाण मारत की राजधानी मार्ग पूर्व दिशा में काबूल (इस्ता) वान का परिचानी गन्यार की राजधानी मार्ग पूर्व दिशा में काबूल (इस्ता) वान का स्तान साथ स्त्रीन नाम तथा के राजधानी मार्ग पूर्व दिशा में काबूल (इस्ता) वान का स्त्रीन स्त्री स्त्री स्त्री साथ से स्त्री से साथ नाम प्रचान की राजधानी से साथ पूर्व दिशा में काबूल (इस्ता) वानी के साथ-साथ परिचानी गन्यार की राजधानी स्त्री

पुण्कलावती (स्वात और काबुल के सगम पर चारसङ्गा) पहुँचता था। उस समय यह एक महत्वपूर्ण युनानी नगर था। यहाँ से ओहिन्द के निकट सिन्ध नदी पार कर यह मार्ग पूर्वी गन्धार की राजधानी तथाधिला में आता था। कनिष्क ने खैबर दर्दे के मार्ग का महत्व अनुमत करते हुए पुष्पपुर (पेशावर) में राजधानी बनाई थी। यवन साम्राज्य का विस्तार

बैक्ट्या के यवन राजाओं ने बलला से उपर्युक्त मार्गों से आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान और मारत में तीनो दिशाओं में अपनी शक्ति का प्रसार किया। इनकी विजयो का सुन्दर वर्णन एक प्राचीन लेखक स्ट्रैबो ने पार्थिया के एक इतिहास लेखक अपोलोडोटस के शब्दों में इस प्रकार किया है--- "बैक्टिया में विद्रोह करने वाले यूनानी इस देश की उर्वरता के कारण अन्य लोगों से इतने अधिक शक्तिशाली हो गये थे कि वे एरियाना ( Ariana ) और भारत के स्वामी बन गये। इन राजाओं में विशेषतः मिनान्डर उल्लेखनीय है। उसने यदि वस्तुतः पूर्व में हिर्देनिस नदी को पार किया था और ईसामस नदी तक पहुँचा था तो उसने सिक-न्दर की अपेक्षा भी अधिक देशों को जीता था। इन विजयों में कूछ तो मिनान्डर हारा और कुछ बैक्टिया के राजा युथीडीमस के पुत्र डेमेटियस हारा की गई थी। इन यूनानी राजाओं का प्रमुख अधिकार केवल पतलेने ( Patelene ) पर ही नही अपितु **सरोस्टोस** तथा **सोर्जाब्स** पर हुआ जिनमे समुद्र-तट का शेव माग सम्मि-लित है। उनके साम्राज्य का विस्तार **सेरेस और कोनी** तक हुआ। । "इससे स्पष्ट है कि बैक्ट्यन राजाओं का साम्राज्य-विस्तार हिन्दकश पर्वत को लाघ कर दक्षिणी अफगानिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त, पजाब, सिध, काठियाबाड और पूर्व में चीनी तुर्किस्तान की पामीर पर्वतमाला तक हुआ। उपर्यक्त वर्णन मे इस साम्राज्य की पूर्वी सीमा सेरेस और फेनी बताई गई है। इनकी सही पहचान के सम्बन्ध मे विद्वानों में पर्याप्त मतमेद रहा है। किन्तु आजकल मेरेस की चीनी तुर्किस्तान में सुले या काशगर का प्रदेश और फेनी को प्यूली या ताशकूरगान के निकटवर्ती प्रदेश समझा जाता है। भारत में सिकन्दर व्यास नदी तक ही आया था। स्टैबो ने उपर्युक्त युनानी राजाओं के साम्राज्य-विस्तार की सिकन्दर की विजयों से भी अधिक बताया है, क्योंकि मिनान्डर हियैनिस अथवा व्यास को पार करके पूर्वसे ईसामस नदीतक पहुँचाथा। इसे पहले रैपसन ने यमुनानदी मानाथा। किन्तु

१. मिकिन्डल-एशेष्ट इष्डिया, पू० १००-१।

२. प्रवचकिशोर नारावण-इन्डोग्रीक्स, पु० १७०-७१ ।

जाजकल इसे इक्षुमती अथवा परिचमी उत्तर प्रदेश की काली नदी समझा जाता है। सरोस्टोस संभवतः सौराष्ट्र या दक्षिणी काठियावाड़ का प्रदेश है और सीजडिस संभवतः सागर द्वीप जथवा कंच्छ का प्रदेश है।

यह बड़े दुर्मास्य की बात है कि निकन्दर से भी अधिक विशाज साभ्राज्य स्थापित करने वाले इन मुनानी राजाओं के सम्बन्ध में हमें विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी देने वाले साथन बहुत कम मिलते हैं। इसका प्रधान साथन केल इनकी मुद्राये हैं। अब तक इरे पूनानी राजाओं और दो रानियों के तिकके मिले हैं। इसके विषय से अपने कोई साधन न होने के कारण इनके इतिहास का निर्माण इन सिककों के ही आधार पर किया गया है। अत. इसमें अनेक तीव विवाद और जटिल समयामें अब तक बनी हुई है।

बैक्ट्रिया सिकन्दर की मृत्यु के बाद तेल्यूकक द्वारा सीरिया मे स्थापित यूनानी सा आज्य का एक अग था। अह के पित्रम में इसी सा आज्य का पुत्र दार प्रदेश प्राधिया या। यह केस्प्रियन सापर के दिक्षण पूर्वी किनारे और लुरासान में फैला हुआ था। विकासर की मृत्यु के उपरान्त ये दोनो प्रदेश उसके सेनापित सेन्युकक द्वारा स्थापित सा आज्य ( Seleucid Empire ) में सिन्मिलत थे। २५० ई० पू० के लगभग इन दोनो देशो ने सीरिया के तेल्युकक स्वशी सम्प्राटों के विकट विद्रोह किया। पार्थिया में विद्रोह का नेता अरसक था और वैक्ट्रिया यूनानी राज्यपाल विधीडेट सा इम समय सेल्युकक स्वशी सा अरसक था और वैक्ट्रिया यूनानी राज्यपाल विधीडेट सा इम समय सेल्युकक स्वशी सा आपन के सा अपार्थ के सिल्यु का दिवी (२१६-२१६ ई० पू०) था। किन्तु यह तथा इमके उत्तराधिकारी सेल्यूकक द्वीया (२१६-२१६ ई० पू०) अपा सेल्युकक द्वीया (२१६-२१६ ई० पू०) इन वो शक्तियाली न ये कि वे इन विद्रोहों का इमन कर सकते। अपार्थ मझाट एप्टिओकक तृतीय महान् (२२३-१८) ई० पू०) ने पार्थिया और देशिन्द्र सो अपार्थ महाट एप्टिओकन तृतीय महान् (२२३-१८) ई० पू०) ने पार्थिया और देशिन्द्र सा के प्रत्नों को पुत. जीतने का प्रयत्न किया। वह एक बड़ी सेना लेकर २१२ ई० पू० में यहां आया, किन्तु उसे इस कार्य में निरास होकर प्राप्त की एन सिया।

वैक्ट्रिया के स्वतन्त्र राज्य की स्थापना करने का श्रेय डियोडोटस प्रथम की दिया जाता है। यह समयत. पहले सेन्यूकमवशी राजाओं की ओर से वैक्ट्रिया और सुग्ध (Sogdiana) का राज्यपाल था। २४८ ई० पु० के लगमग इसने

१. कंम्बिज हिस्टरी धाफ इण्डिया खं० १, पू० ४४३।

विश्रोह करके स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। जस्टिन के मतानुसार इसने पार्थिया के शासक अरसक के साथ बाइतापूर्ण नीति बनाये रखी, किन्तु इसके पुत्र वियोहोटस द्वितीय ने अपने पिता की विदेश नीति से परिवर्तन करते हुए रार्थिया के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित फिय्ये। इसके पुत्र साथ मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित फिय्ये। इसके परिचामसम्बन्ध पार्थिया पर जब सेत्युक्तस दितीय ने २४० से २३५ ई० पू० के बीच में आक्रमण किया तो बह बैक्ट्रिया की शेर से निरिचन्त होकर अपनी सारी द्वित्त इस संबर्ध में लगा सका। अवसने तो स्वत्त के स्वत्य में लगा सका। अवसने तो इसके साथ मान्य के स्वत्य पार्थिया की, अपितु वैक्ट्रिया की भी रक्षा की। इससे यह स्थल है कि विशेषोद्ध दितीय की विदेश नीति बढ़ी सफल रही। इस राजा के अन्त के सम्बन्ध में हमें कुछ निश्चित ज्ञान नहीं है, क्योंकि पोर्शिव्य सके मतानुसार २१२ ई० पू० में जब एप्टिकोक्स तृतीय पार्थिया और वैक्ट्रिया को अपने साझाल्य में निकान के उद्देश्य से सेना केक्टर इस प्रदेश में आया तो बैक्ट्रिया पर वाशीधीमस सासन कर रहा था।

एण्टिओकस ने राजवानी बैक्ट्रा पर बेरा डाल दिया । यूथीडीमस ने इससे परेशान होकर अपनी ओर से सीध-बाती के लिये एलियास नामक व्यक्तित को राजदुत बनाकर सेवा । इसने आकाला को यह नमझाने का प्रयत्न किया कि सूचीडीमास विद्ञोही नहीं है। अन्य व्यक्तियों ने विद्रोह किया था और वह विद्रोहियों को कड़ा दण्ड देने के बाद ही राजा बना है। इसके साय ही उसने इस बात पर मी बल दिया कि सुख देश की पर्वतमाला के दूसरी और रहने वाली शक आदि बर्वर जानियां सर्देव इस देश पर हमला करने को उत्सुक रहती है। वैक्ट्रिया इनका प्रवल प्रति-रोध करता रहता है। वर्ष वैक्ट्रिया के स्वनन्त्र राज्य को समाप्त कर दिया गया तो बबर कानाबदोश जातियों के हमलों की बाढ़ को रोकने बाला राज्य समाप्त हो जायमा, ऐप्टि-कोकस को समक्त यह यूक्ति समझ में आ गई। इसके साथ हो उत्सुक राजदुत के साम-साथ अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में भेने गये सीम्य और बुस्द रहिमें दियस के व्यवहार से एप्टिओकस इतना प्रमन्त्र हुना कि उसने न केवल उसके रिता की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया, अपितु वैक्ट्रिय से केवल उसने रिता के क्वान के व्यक्त रस्य प्रतिनिधि के रूप में भेने गये सीम्य और बुस्द रहिमें दिवस के व्यक्ता के स्वतन्त्रता का वन्त दिया।

इसके बाद प्रिन्दओकस हिन्दुकुश पर्वत को पार करके काबुल की घाटी में चला आया। उस समय यहाँ पौक्तिश्वसक के कपनानुसार काबुल नदी की घाटी में मारतीयों का राजा सोकाशसेनस शासन कर रहा था। इस राजा की मारतीय थायों में कोई चर्चा नहीं है। यदि इसके यनानी नाम का मारतीय क्य समयक्ति समझा जाय तो इस विषय में यही कहा जा सकता है कि यह संसवतः तिब्बत के मध्यपूरीन इतिहास फेक्क तारानाच द्वारा विणत गन्यार प्रदेश के राजा तथा अशोक के
प्रभीन बीरसेन के वंश से संबद था। ऐष्टिओक्स को इस समय अपनी राजधानी से
निकले हुए बहुत समय हो गया था। पाषिया और वैनिष्ट्या के साथ पुद्धों में उसे
कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। उसके मीरिया के साआव्य को गोम की
बढ़ती हुई नवीन शक्ति से बड़ा लतरायी हो गया था, अत उसे स्वरंश छौटना
आवय्यक हो गया। उसने इस मारतीय राजा की नाम मात्र की व्ययता को प्रमासत
पूर्वक स्वीकार किया और इससे युद्धोधयोगी कुछ हाथी केकर वह सीरिया वाधिस
लौट गया। इससे यह स्पष्ट है कि वैक्ट्रिया को अपने साआव्य से सम्मिलत करते
का एष्टिओक्स का प्रयास विफल हो गया और इसे दक्षिण और पूर्व दिशा में बढ़ने
का एष्टिओक्स का प्रयास विफल हो गया और इसे दक्षिण और पूर्व दिशा में बढ़ने
का चर्ण अवसर प्रान हजा।

इस प्रकार डियोडोटस प्रथम और दिनीय ने बैक्ट्रिया के स्वातन्त राज्य की स्थापना की। उद्दोंने अपनी मुशाओ पर जिस युनानी देवला ज्युस (Zous) का विश्व अकित किया था, वह उनके नाम के मर्वया अनुकर्य था, क्योंकि उनके जूनानी नाम का खब्या जूं ज्युस देवता का दाना है। सुप्रमिद्ध विद्यान ट्रेकर ने यह करपना की हैं कि सेत्यूक्रमर्थणी राजाओं से सम्बन्ध विच्छिप्त करने के बाद डियोडोटस में सबसे बडे यूनानी देवना ज्युस से महास्या पाने की दूषिट में उसकी मृति अपनी मुझाओं पर अकित की। बय्यपारी ज्यूस की मृति को अपने निक्को पर प्रदक्षित करना की स्वाया सम्मवतः अपने शब्दुओं को उसकी शक्ति में आलित करना भी रहा होगा।

बैक्ट्रिया के स्वनन्त्र राज्य की स्वापना का श्रेय यदि वियोडीटस प्रथम (२५६-२४८ ई० पू०) को है तो इस राज्य के विस्तार और सुदृढ बनाने का श्रेय प्रथीडीमस प्रथम (२३५-२०८ ई० पू०) नवा उनके पुत्र विसंदियन प्रथम (२००-१९५ ई० पू०) को है। पोलि-वियस के मतानुसार पश्चिमी एशिया में यूथीडीमस मैंग्लेशिया नामक स्थान का नृत्र बाला था। वह समस्त वियोडीटस दितीय के समय का कोई उच्च सेनापित नहा होगा, किनयम के मतानुसार वह एरिया नथा गरियाना का राज्यपाल या सत्रम था। पोलिवियस के मतानुसार उसने काफी रक्तपाल के बाद और दियोडीटम दितीय की मारने के बाद गरी प्राप्त की थी। टार्न ने यह मत प्रकट किया है कि यूथीडीमस सीरिया के साम्राज्य का समर्थक था। इसीलिय बहु वियोडीटम दितीय की पार्यन के साम्राज्य का समर्थक था। इसीलिय वह वियोडीटम दितीय की पार्यन के से साम्राज्य का समर्थक था। इसीलिय वह वियोडीटम दितीय की पार्यन को के साम्राज्य का समर्थक था। इसीलिय वह वियोडीटम दितीय की पार्यन लोगों के साथ पत्रवत स्थापित करने की नीति को पत्रव स्वता करना था। उसमें वैयनिकक महत्वाकांक्षा भी कम नहीं थी। इन सब कारणों से उसने वियमितक महत्वाकांक्षा भी कम नहीं थी। इन सब कारणों से उसने वियमितक महत्वाकांक्षा भी कम नहीं थी। इन सब कारणों से उसने वियमितक महत्वाकांक्षा भी कम नहीं थी। इन सब कारणों से उसने वियमितक महत्वाकांक्षा भी कम नहीं थी। इन सब कारणों से उसने वियमितक महत्वाकांक्षा भी कम नहीं थी। इन सब कारणों से उसने वियमितक स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन स्वपन स्व

वैिन्द्रया की राजगद्दी पर उस समय अधिकार किया जिस समय मारत में अधोक की मृत्यु हुई थी। यूपीडीमस ने संमवतः अधोक के निवंक उत्तराधिकारियों का लाम उठारे हुए सीयं साधाज्य के सुदूरवर्ती प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाना दारू किया। उस समय मीयं साधाज्य में हिन्दुक्त पर्वत तक का तथा कल्यार का प्रदेश समितित या। यह बात कल्यार में परि गयं अशोक के एक दिमाणी अमिलेल से सूचित होती है। यूपीडिमस ने वैक्टिया के अपने राज्य में पहले भौगं साधाज्य में समितित क्यानित्तत के आसीतिया (कल्यार) और द्रियाना के प्रात्तों को भी सिम्मिलित किया, क्योंकि इन स्थानों से इक्ते सिक्के वड़ी मात्रा में पायं गये हैं। इससे पहले वैक्टिया के अतिरक्त सुष्य (Sogdiann), एरिया (हिरात) तथा मार्गि- याना (मर्च) के प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित वे।

२०८ है० पू० में सीरिया के मझाट एष्टिओकस तृतीय ने सिकन्दर के साम्राज्य के पूर्वो प्रदेशों को जीतने का प्रयत्न किया। पाषिया के राजा अनंवानम प्रयम को हराने के बाद वह विस्त्राक्षों और मुणा यूपीडीसम ने पहले डे में एरियस (इरीवह) निर्मे के साम के

किमेट्रियस—यूपीडीमम के बाद उसका बेटा डिसेट्रियस गर्दरी पर बैठा। पहने यह हिन्द-यूनानी राजाओं में बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। टार्न ने यह लिला या कि डिसेट्रियस ने सीर ( Jaszerctes ) नदी से सम्मात की लाडी तक तथा देगत की सभूमि से गंगानदी के अध्य साथ तक के विन्तृत प्रदेश पर शासन किया। इस राजा को मारत पर चड़ाई करने और पाटलियुत्र तक यूनानी सेनामें सेजने का

श्रेय दिया जाता था। यह कल्पना प्रवान रूप से दिमाधीय अर्थात् युनानी और खरोष्ट्री भाषा तथा लिपि वाले सिक्कों के आधार पर की गई थी। किन्तु नवीन अन-सन्धान और गवेषणा के परिणासस्वरूप अब यह माना जाने लगा है कि डिमेटियस नाम केदो राजा हए। 'पहले राजा डिमेट्यिस प्रथम ने २०० से १८५ ई० पू० तक शासन किया और दूसरे डिमेटियस ने १८० से १६५ ई० पूर्व तक शासन किया। इन दोनों के बीच में यथीडी मस दितीय ने २०० से १९०ई० पुरुतक तथा एण्टिओकस प्रथम ने १९० से १८० ई० प्रवतक ज्ञासन किया। द्विमाधी सिक्के डिमेटियस द्वितीय द्वारा जारी किये गये थे। इन सिक्कों को डिमेट्यिस प्रथम के सिक्को से प्रथक करने बाली एक विशेषता यह भी है कि इनसे राजा ने अधिजेय का अर्थ देने वाली यनानी उपाधि अनिकेतोस ( Aniketos ) तथा खरोष्टी में अपनिहत (अप्रति-हत) की उपाधि धारण की है। इसके दिमावी सिक्के दो प्रकार के है---ताँबे की चौकोर मद्रा तथा चाँबी के पचद्रम्म (Pentadrohm)। यदि इन सिक्को को डिमेटियस द्वितीय का माना जाय तो डिमेटियस प्रथम के हमे कोई भी मिक्के वैग्राम में अथवा कावल घाटी के अन्य स्थानों में उपलब्ध नहीं होते है। गजनी के निकट मीरजका की विशाल मुद्रानिधि में भी इसका कोई भी सिक्का नहीं पाया गया है। अतः काबल की घाटी पर इसका शासन स्थापित हुआ हो ऐसी सम्मावना बहुत कम प्रतीत होती है। टार्न ने यह कल्पना की है कि डिमेटियस ने गन्धार प्रदेश की विजय की थी, किन्तु तक्षशिला की खदाई मे पाये गये ५१९ सिक्को में केवल एक विशलधारी तास्त्रमद्वा डिमेटियम की है और यह भी सम्भवत. दमरे डिमेटियस की प्रतीत होती है। गन्धार के अन्य स्थानों में बहत बढ़ी मात्रा में हिन्द-यूनानी राजाओ के सिक्के मिले है, किन्तु इनमें एक मी सिक्का डिमैं-दियस प्रथम का नही है।

हिमेट्रियस को बारे में टार्न (पू॰ ५२) ने यह कत्यना की है कि उसने न केवल गत्यार की विजय की थी, अपितु तक्षणिला ने आगे बढ़ने हुए दो दिशाओं में अपनी मेनाओं को भेजा था, एक नो मिच नदी के साथ दिसाण दिशा में और हुमरी पूर्व दिशा में गाम की घाटी की और । उसका उहेद्य मीयों के विशाल सा झाल्य का पुग-द्वार करना, समस्त उसनी भारत को यूनानी शासन में लाना और अद्योक्त की मौति कम का सम्राह वनना था, स्वीक्त टार्न के सनाम्मार डिसेट्रियल का सम्बन्ध सीरिया के सेल्युकस वश से या, और सेल्युकस का सम्बन्ध मीयें वस से या, क्योंकि उसने

१. मवधकिशोर नारायण-वी इण्डोग्रीक्स, पृ० २६-३०।

चन्द्रगप्त को अपनी कन्यादी थी। अतः हिमेटियस अपने को मौर्य वंश का उत्तरा-धिकारी समझता था। उसने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिये अपने दो सेना-प्रतियो-अपोलोहोटस और मिनान्डर को सिंघ की तथा जनरी भारत की विजय का कार्य सौंपा और उन्होंने यह कार्य बड़ी सफलतापर्वक सम्पन्न किया। टार्न ने यह कल्पना जस्टिन और स्टैंबो के वर्णनों के तथा भारतीय साहित्य के कुछ प्रमाणों के आधार पर की है। किन्त नवीन अनसन्धान से ये प्रमाण सर्वधा निराधार सिद्ध हुए हैं। भारतीय प्रमाणों में पहला प्रमाण सिन्ध में डिमेटियस के नाम पर बसाये गये नगर डिमेट्यास या दत्तामित्री का है। यह कहा जाता है कि महामारत में सौबीर (सिन्ध प्रान्त) में एक यवनाथिए का और दत्तामित्र नामक राजा का उल्लेख है और इसकी राजधानी दत्तामित्री का भी मारतीय साहित्य में वर्णन आता है। किन्त इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि महाभारत के जिन क्लोकों में यह वर्णन मिलता है, वे इलोक पूना के संशोधित सस्करण में मलपाठ का भागन समझ कर प्रक्षिप्त समझे गये हैं। इन क्लोको में दत्तामित्र किसी यनानी राजा का नाम नही, किन्तु सौबीर के राजा सुमित्र का एक विशेषण है। <sup>६</sup> यवनाधिप का वास्तविक नाम वित्तल है। ये इलोक वस्तुतः महाभारत में बाद में मिलाये गये है और इन्हें डिम-टियस और दत्तामित्र की अभिन्नता सिद्ध करने के लिये पुष्ट प्रमाण नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार दत्तामित्री नगरी के साथ डिमेटियस का सम्बन्ध जोडना भी ठीक नहीं है। सर्वप्रयम श्री देवदत्त रामकृष्ण भडारकर ने यह लिखा था कि पतजलि ने दात्तामित्र नामक नगर का उल्लेख किया है, किन्त जान्स्टन ने यह प्रदर्शित किया है कि महाभाष्य में पाणिनि के मत्र ४-२-७६ की व्याख्या में इसका कोई भी उल्लेख नही है। नासिक केएक लेख में उत्तरी भारत के दातामिति नासक नगर का निर्देश है। किन्तु भारतीय दृष्टि से सिन्ध भारत के उत्तरी भाग में नहीं, अपितु पश्चिमी भाग से गिना जाता है।

श्री जायसवाल के मतानुसार युगपुराण में डिमीट्रयस का उल्लेख **धर्ममीत के** नाम से तथा बारवेल के हाथीगुष्का आमलेख में डिमिट के नाम से मिलता है। टार्न के मतानुसार यहाँ धर्ममीत या धर्मामत का विशेषण वडा महत्वपूर्ण है, स्योक्ति भारतीय

१ अवधकिशोर नारायण-वी इन्डोग्रीक्स ए०, ३४ से ४४ ।

२. अतीव बलसंपन्न: सबा मानी कुरुप्रति । विल्लो नाम सौबीर: शस्त: पार्थेन घोमता । बलमित्रमिति ख्यातं संप्रामकृतनिरुष्यम् । सुमित्रं नाम सौबीरमजुनोवऽमयध्यरै: ॥ महाम० चुना सं० खं० १, परिशिस्ट १, पु० ६२७-२६ ।

उसे बस्तुतः विदेशी विजेता न समझ कर उन्हें त्याग प्रदान करने वाला शासक समझते थे। इसके अतिरिक्त एक विल्युत्त संकृतं यण्य के तिक्वती अनुवाद में धर्मीमन नामक एक स्थान का उल्लेल है जो उसके मतानुसार कुछ प्रदेश का विकरियन अपवा आधुनिक तरिमित या तिरिमंग नामक तपर है। किन्तु यह कल्पना इसलिये ठीक नहीं प्रतीत होती है किन्तु यह कल्पना इसलिये ठीक नहीं प्रतीत होती है कि सिम विवाद से साम को शुद्ध सो सान लिया जावत तक सी इमें हिस्स का निर्देश यहाँ ठीक नहीं प्रतीत होता है। इसी प्रकात है, क्योंकि यहाँ विवाद का निर्देश यहाँ ठीक नहीं प्रतीत होता है। इसी प्रकात है, क्योंकि यहाँ इमित का पाट बहुत ही सदिस्य है तथा एक अस्तिलेख का समय विवेदिस से समय से लगभग एक खताब्दी से भी अधिक समय विवेद को है। इसी प्रकार वेस-नगर से प्रप्त एक मुद्द से जेलिलीला तिकित समय विवेद को है। इसी प्रकार वेस-नगर से प्रप्त एक मुद्द से जेलिलीला तिकित समय विवेद का है। विवेद सम्बन्ध नहीं एकता है। शुग राजाओं के नाम के अन्त में प्राय मित्र शब्द आता है। यह सम्बन्ध स्थी प्रकार का पाट का साम वा साम अस्ति के साम वा है। इसी प्रकार के स्वावस्त हों। एक राजाओं के नाम के अन्त में प्राय मित्र शब्द आता है। यह समबद इसी प्रकार का मित्र नामवारी कोई व्यक्ति रहा होगा। मिलिल्यप्रका के देवसन्तिय तामधारी राजा का भी इस दिवसे हो कोई स्वत्य नहीं हों। हो स्वावस्त हों हो हम विवेद से से कोई सम्बन्ध नहीं प्रमुत्त ने से इस विवेद हमी प्रकार का भी इस विवेद से कोई स्वत्य नहीं हों। है स्वावस्त हों हमें हम विवेद हमा सामाया नाम हुआ करता था।

इस प्रकार ब्रिमेट्रियस की भारत-विजय की कल्पना सर्वधा निराधार और अप्रामाणिक प्रतीत होती है। इसमें कोई सदेह नहीं है कि ब्रिमेट्रियम के समय में वैविद्धा के राज्य की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई। निस्सन्देह, उस समय भी साम्राय्य का ह्यास और स्थिप्रियना इसे कावृद्ध और सिन्धु नदी की वादियों की विजय करने का प्रशोमन दे रही थी। किन्तु इसके साथ ही वैविद्धा के राज्य को उत्तर की बबेर जातियों में तथा परिवम्स के पाविया राज्य से बहुत बड़ा लतरा था। जस्टिन के मतानुसार इनके अपने प्रदेश में ही अनेक असन्तुष्ट तन्त्र विद्याम थे। इन मब लतरों को देखते हुए विक्रियस के लिये अपने राज्य की सुरक्षा के हेनु यह अधिक बुद्धि सत्त्रापूर्ण करते था पित वह मारत की ओर अपने ताम्राज्य का विस्तार न करें। टार्न ने उसे विनने बड़े विद्याल प्रदेश पर विजय करने का श्रेय दिया है, उनके लिये उसके पात्र विकन्दर की अपेक्षा अधिक बड़ी सेना, शक्ति तथा सैनिक प्रतिमा होना आवय्यक था।

**एण्टीमेकस** –इसी समय का एक अन्य महत्त्वपूर्ण राजा एण्टिमेकस प्रथम है। इसका यूथीडीमस के वश से कोई सम्बन्ध नही प्रतीत होता है। वस्तुत<sup>.</sup> उन दिनो

१. प्रवधकिशोर नारायण--वी इन्डोग्रीक्स।

हिन्द-मुनानी राजाओं में किसी एक परिवार का शासन नहीं था, अपितु विभिन्न परिवार अनेक छोटे-छोटे स्थानों पर स्वतन्त्र रूप से शासन कर रहे थे। एष्टिमकेस के बारे में ट्रेवर की यह कल्या है कि उतने पूर्वी विस्त्रा अपनि वर्दकार्श में अपना राज्य स्थापित किया। यहीं कारण है कि इस प्रदेश में अवस्थित कुन्दुव नामक स्थान से आंप्त सुद्राति में परिवार के विस्त्र से अवस्थित कुन्दुव नामक स्थान से आंप्त सुद्राति में परिवार के विस्त्र हिन्दी प्रधा सिक्त ने शासन के शिक्क दिन्नी प्रधा की अपेक्षा अधिक संस्था में मिन्ने हैं और उसने दो अतीव दुर्ण्य स्थापक मैडल भी प्रधान हुए हैं। सम्बन्त इस प्रदेश से हो उसने काबुल जा सिन्तु ने बी की उपराणी थाटी पर हमले किये और कियंश पाय्य के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। यह पहला पूनानी राजा था जिमने मारतीय आदर्श पर बीकोर सिक्क बनवाये। आवक्त इसे हिन्दुक्त को पार करके दक्षिण की और बढ़ने वाला पहला राजा माना बाता है। यह अभेद उस में राजयही पर देश था। दिसीट्रस प्रधा की मृत्युक बाद समझत विस्तृया का प्रदेश उतके राज्य में माम्मिलत हो गया और एश्विम में उसने माणि-साना (वर्ष) के प्रदेश पर अपनी सत्ता विस्तीण की, क्योंकि यहाँ पर इसके मिक्क पार्य में सु

ए एण्टिमेक्स के कुछ सिक्को पर मूनानी देवता पोसीडोन (Poscidon) की मूर्ति बनी है। यह तदियों का रक्षक तथा समुक्र का अधिष्ठाता देवता है और ६ म मूर्ति के आबाद पर मार्चर, कनियम की राशित्सन ने यह कल्यना की है कि ये मुद्दाण किसी नीयुद्ध में प्राप्त विजय की ल्यूति में जारी की गई होगी। यह युद्ध असवत नित्यू नदी पर हुआ होगा। दाने के मतानुसार एण्टिमेक्स का मारत के माय कोई सम्बन्ध न या, अन यह युद्ध आमू नदी पर कक लोगों के साय मध्य में प्राप्त निजय का मूचक है। क्लियु वर्ग ने अजेन मुनानी उदाहरणों से यह प्रदर्शित किया है कि पोनीडोन इस समय न केवल समुद्र का अधितु वनस्यतियों को पुण्यित-यल्लवित करने वाला और बढ़ाने वाला तथा वसला ऋनु का देवता था। वह लगनम मूम माता अववा (Demeter) के समक्ता देवता था और उपकी पूज समुद्र से दूरवर्ती पहाडों और महस्यलीय प्रदेशों के राज्ञा भी किया करने थे। वहन केवल जल देने वाला, अधितु घोड़ों की न्या करने वाला देवना समझा जाता था। वैक्ट्रिया अपने घोड़ों के लिये दुराने जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। अन इस इस्टि सो सोशीडोन की मूर्ति एस्टीमेक्स के सिक्को पर अकिन की जा नकती थी। उसके लिये किसी नीयुद्ध में विजय प्राप्त करना आवश्यक न था।

एण्टीमेकस की एक नवीनता अपने नाम के साथ मगवान का अर्थ देने

बाजी पियोस (Theos) की उपाधि धारण करना था। उससे पहले किसी भी
मुनानी या पाधियन राजा ने यह उपाधि सरकारी रूप से धारण नहीं की थी। टार्न
ने इस पर क्यांथ करने हुए यह जिल्ला है कि बड़े राजा अपने को मणवान् समझा
करते हैं, किन्तु इस छोटे राजा ने अपने को स्वययेव मणवान् कहना उचित तसझा।
कुषाण राजा भी अपने को देवीय समझते थे और उन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की
थी। यह संमत्र है कि पूर्वी वैक्ट्रिया वा बदल्ला में अपना लासन आरस्म करने
बाले कुषाणों को राजा की दिक्याता का यह विचार यहां की स्वामीन परम्परा से
प्राप्त हुआ हो और एन्टीमेन्स ने भी इस विचार को अपने से पहले यहां प्रचलित
स्थानीय परम्परा से
प्राप्त हुआ हो और एन्टीमेन्स ने मी इस विचार को अपने से पहले यहां प्रचलित
स्थानीय परम्परा से
प्रवास हुआ हो और एन्टीमेन्स ने मी इस विचार को अपने से पहले यहां प्रचलित
स्थानीय परम्परा से बहल किला हो। इसने उसे पहले बच्चे ने अति तर हुआ होगा।
उसके निकको से यह भान होता है कि उसने दे- वर्ष से अधिक शासन नही किया,
अत उसकी मृत्यु १८० ई० पू० में हुई होगी। यदि उसे अधिक शासन कर लोता और द्विमायी
सिक्तो को अवस्य जारी करता। ये दोनों कार्य उसके उत्तराधिकारी डिमीट्रियस
दिनीय (१८०-१६५ ई० पू०) ने किये।

क्षिष्ठयस हित्तीय (१८०-१६५ ई० पू०)—यह समबतः डिमेट्टियम प्रथम का पुत्र या पौत्र प्रतीत होता है। उसने सदययम मुनानी और खरोष्ट्री लिखि बाली मुद्राय प्रतित्व होता है। उसने सदययम मुनानी और खरोष्ट्री लिखि बाली मुद्राय प्रवाद के हिन्द होता है कि खरोष्ट्री लिखि बाली प्रदेशों में उसका बामन अच्छी तरह से जम गया था, अपने प्रजावनों की सुविधा के लिखे उसने अपने चौदी के सिक्के पर दो नई बाते की, इसके पुरोमाय और प्रधाय में लिखा जाने ल्या गा शुरू किया, यूनानी नामो और उपाधियों को मारतीय भाषा में लिखा जाने ल्या तथा मुझाओं के भार में भी कुछ परिवर्तन किये गये। उसके चौदी के डिमापी सिक्को पर बच्चे के साथ चाडे हुए उपूत देवना की मृति है। डिमेट्रियस के कुछ निक्को पर प्रमानी देवी पल्लाम (Pallas) की मृति भी है। किन्तु ये सिक्के कालू घाटी पर अधिकार करने से पहले के है और उन्हें हिन्दुक्छ से उत्तर के प्रदेशों में प्रचलन के लिये बनाया गया था। जिम समय हिन्दुक्छ पर्वत के दक्षिण में डिमेट्रियम अपनी शासन-सत्ता का विस्तार कर उस सा प्रदेश से समय एक

युक्त टाईडीज प्रथम-इसका शासन-काल १७१ से १५५ ई० पू० तक माना

गया है । बस्टिन के मतानुसार पाषिया का राजा मिश्वसात और यूक्टेट्रिकीय एक ही समय पर राजगद्दी पर बैठे वे और दोनों बड़े महत्तपूर्ण राजा थे। यूकेटर्डिकी के मुग्ग, एरिया, अव्लेसिया, द्रियाना और मारत में अनेक लड़ाइयी लड़ी। उसने अपनी बहुत छोटी सेना के साथ डिमेट्रिया द्वितीय का मृकाबला किया और उसे परास्त किया। स्ट्रैबो के मतानुसार वह बैक्ट्रिया के एक हवार नगरों का स्वामी या, द्विमेट्रिया की मृत्य के बाद उसने उसके मारतीय प्रदेशो—काबुल नदी की चाटी, गण्यार, एरिया, अव्लेसिया और द्वियाना पर अधिकार कर तिया। यूकेटाईडीज नै के सत कर देशों को जीठने के बाद प्रहान का अर्थ देने जानी मोसास ( Megas ) की उपाधि पारण की और स्वर्ण मुदाए मी प्रचलित की। यूपीडीमस प्रथम के बाद मिनान्यर के अतिस्त यही एक माथ ऐसा राजा है जिसने सोने के सिक्के चलाये थे। इनमें बीस स्टेटर का सोने का मैडल ( Medallion ) सम्मवतः प्राचीन काल का सबसे बड़ा सीने का सिक्का या।

उसकी ता झमुताओं में से एक मुद्रा पर काषिशी के नगर वेचता की मूर्ति निर्दे हैं और काषितियों नगर वेचता का लिय है। उन दिनों कारियों बेग्राम का नगाम था। यह राज्य हिन्दू कुंग पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ था। ये मुताये नगर का का की सादी पर अधिकार को सुत्तव करती है। उस्कें इस मुद्रा पर अधिकार कि सुत्तव करती है। उस्कें इस मुद्रा पर अधिकार कि सुत्तव करती है। उस्कें इस मुद्रा पर अधिकार कि अक्षेत्र कि सुत्र को सिहासन पर बैठे हुए यूनानी देवता ज्यूस की मूर्ति समझा बाता था। किन्तु बाद में इसमें कई कारणों से सन्देह किया जाने लगा। ज्यूस ( Zeus ) को प्राय: देवताओं का राजा होने के कारण अपने विशेष अस्त वज्य के साथ अथवा छन के साथ एक क्या विशेषाओं के माथ दिखाया जाता है। किन्तु इस मूर्ति को केवल कारियों का नगर देवता कहा गया है और इसके साथ पर्वन तथा हाथी के सित के दो प्रतीकात्मक चित्र है। ऐसे चित्र ज्यूस की मुद्राओं में अन्यव नहीं मिलने है। अन इस विश्वम में विद्रानों में अनेक प्रकार की कल्पनायों की है। चाल्में मेसन ने इस एक देवी की मूर्ति बनाया था। श्री जे एन० बनर्जी के मनानुसार यह इन्द्र की मूर्ति है। उसके मनान्त

सार कषिया देश की राजधानी के दक्षिण-यश्चिम में पी-ली-ली-ली-लाम पर्वन था। इस नगरी की अधिष्ठात्री देवी हाथी के रूप में बी और इस पर्वन का नाम उस देवी के नाम के आधार पर रखा गया था। उपर्यृक्त चीनी नाम का सम्झत रूपान्तर पीलुसार अर्थान्त हाथी जैसा आकार वाला) समझा आता है। सारतीय परम्परा के अनुसार इन्द्र देवताओं का राजा है। उसका जाता है। अर्थन वाला में सी सम्झत आता है। अर्थन वाला के वाला प्रवास है। उसका वाला है। अर्थन वाला के सी समझा आता है। उसका अनेक पर्यनों से भी सम्बन्ध रखता है। अर्थन वाला वाला है। इस्त्र अनेक पर्यनों से भी सम्बन्ध रखता है। अर्थन वाला का स्वास प्रवास है। इस्त्र अनेक पर्यनों से भी सम्बन्ध रखता है। अर्थन वाला का स्वास प्रवास का स्वास प्रवास है। अर्थन वाला स्वास प्रवास है। अर्थन वाला स्वास प्रवास है। इस्त्र अनेक पर्यनों से भी सम्बन्ध रखता है। अर्थन वाला स्वास प्रवास हो।

असंसव नहीं प्रतीत होती है कि यूनानी ओलिम्प्या पर्वत पर रहने वाले अपने देवराज ज्यूस को इन्द्र से लिमिज समझें। श्री बनर्जी के सतानुकार काणिशी नगरी की देवता के रूप में इन्द्र की मूर्ति उसके वाहन ऐरावत के और पर्वत के साथ बनी हुई है। किन्तु ह्वाइट्ट्रंड ने इसे ज्यूस की मूर्ति न मानकर नगरदेवता की ही मूर्ति माना है।

युक्टाईबीज के सिक्को पर रक्का, महारक्का, रक्कारक्का अर्थात् राजा, महाराज और राजाधियाज की उपाधियां मुनानी और प्राकृत माथा में उसके चीदी जोर ताँके के सिक्को पर मिळती है। ये उपाधियाँ ईरान के पाधियन राजाओं से जी गई प्रतित होती है। इनसे यह सुचित होता है कि इसका सम्बन्ध ईरान के पाधियन राजाओं से मी था। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि मिण्यदात प्रथम में इसके हुछ सिक्को का अनुकरण किया है। इन्हेंचों ने पाधियनों के साथ इसके सबयं का बना करते हुए यह बताया है कि पाधियनों ने पहिले पुकेटाईडीज को हरा कर बैंक्ट्रिया। अन्यक स्ट्रेंबों ने गेया अपने राज्य का अम बनाया और इसके बाद बाकों को हराया। अन्यक स्ट्रेंबों ने गेयह कहा है कि पाधियनों ने युक्टाईडीज से हो प्रान्त छीत नियं। मैकडानक के मतानुसार ये प्रान्त एरिया और अक्वीसिया थे। ऐसा प्रतित होता है कि मिण्यदान ने युकेटाईडीज से इन प्रान्तो को अनुकेटाण किया और युकेटाईडीज से इन प्रान्तो को अनुकेटाण किया और युकेटाईडीज ने अपने प्रारा्वीय प्रदेशों में पाधियनों द अनुकेटाण किया और युकेटाईडीज ने अपने मारतीय प्रदेशों में पाधियन उपाधिय को सारण किया।

पृष्ठेटाईडीज के वश के सम्बत्य में प्राचीन लेखकों ने कोई निश्चित बात नहीं लिखी है। आधुनिक विद्यानों ने मुद्राओं के आधार पर इस विषय में कई प्रकार के परिणाम निकाल है। इसने हुन निक्कों पर एक और गुक्रेटाईडीज का मुद्रुट एवं विरस्त्राण बाला सीर्ण बना हुआ है। इस पर बेसिलियस, मेमास अवसीत् मृतुर एवं विरस्त्राण बाला सीर्ण बना हुआ है। इस पर बेसिलियस, मेमास अवसीत् मृतुर राजा युक्रेटाईडीज का लेख है। इसिंग्री और नर-नारी की सयुक्त मूर्ति है और दक्ते नाम हेल्योक्लीज नथा लाओरिके है। हेल्योक्लीज का सिर नणा है और लाओरिके मृतुर प्रहित है। इस विषय में मृत्राशाहित्यों ने बार विभिन्न प्रकार की कल्यनायं की है—(१) चहली कल्यना कनियम और गार्डनर की है। इनके मता-नृमार ये दोनों युक्रेटाईडीज के माता-पिता है। (२) एक अव्य विद्यान वानत्रकेट (Vonsaclet) इन्हें उसके पुत्र और पुत्रवच्च मानता है। उसका यह विचार है कि एर्ग्टिओक स्तृतीय की विस्त कन्या का विवाह डियेट्रियस से हुआ था, उसकी कन्या लाओरिके थी। इस राजकन्या का विवाह डियेट्रियस से हुआ था, उसकी कन्या लाओरिके थी। इस राजकन्या का विवाह डियेट्रियस के हुआ व्याह करवा। इस प्रवास के प्रकार से प्रकेटाईडीज ने इन मिक्को को प्रचलित करवा।या था। (३) तीसरा मत उपर्युक्त दोनों मतो का समन्वय करते हुए यह कहता है कि

लाओदिके यक्षेटाईडीज की माता तथा डिमेट्रियस की लड़की थी। यदि इस मत की मान लिया जाय तो हमें यह असम्भव स्थिति भी स्वीकार करनी पहेगी कि युके-टाईडीज अपने प्रवल प्रतिद्वन्द्वी डिमेट्यिस का पोता था, अतः अधिकांश विद्वानो ने इ.स. कल्पनाको स्वीकार नहीं किया है। (४) टार्नने यह कल्पनाकी है कि यक्रेटाईडीज सीरिया के युनानी सम्राट एन्टियोकस एपिफेन्स चतुर्थ (१७५ से १६४ ई० पु० ) का मातपदा की ओर से भाई लगता था। उसने पश्चिम में रोमन लोगो द्वारा जीते जाने वाले प्रदेशों की क्षतिपृति मध्य एशिया में इस वंश के प्रभाव को बढ़ाकर और इसके साम्राज्य को विस्तीर्ण करके पूरी करने का प्रयास किया। इस प्रकार उसका सेल्युकसवशी सीरियन सम्राटो से गहरा सम्बन्ध था। इस कल्पना की पृष्टि युक्रेटाईडीज की मुद्राओं पर मिलने वाली कुछ ऐसी विशेष-ताओं के आधार पर की गई है, जो सेल्युकसवंशी राजाग्रों की विशेषता समझी जाती हैं। इनमें उसकी मद्राओं का विशेष किनारा (Reel and Bead Border) तथा शिरस्त्राण पर वषम (Bull) के कान और सीग के निशान है। इनके आधार पर टार्न ने यह परिणाम निकाला है कि वह एन्टिओकस चतुर्थ का वस्तुतः ममेरा या मौसेरा माई था, और बैक्ट्रिया और मारत में सेल्युकस के लुप्त साम्राज्य को पुनरुद्धार करने का प्रयास कर रहा था, किन्तु १६४ ई० पू० में एन्टिओकस की मृत्यु ही जाने के बाद उसे स्वतन्त्र रूप से अपने साम्राज्य को बढाने का अवसर मिला। किन्तु मैकडोनाल्ड ने इस विषय मे यह बात सत्य कही है कि इन विषयों में हम यथार्थ ऐतिहासिक जगत में न रहते हुए कल्पना-लोक में विचरण करने लगते हैं। अतः हम उसके वश के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं जानते हैं।

यहाँ इसकी मुदाओं के आधार पर ही कुछ सामान्य बाते कहना समृदिव प्रतीत होता है। पूकेटाईदीज की चौदी और तांचे की मृद्राये प्रचुर मात्रा मे तथा सोने की मृद्राप प्रदा पात्रा में मिली है। इनके सूक्ष अध्ययन से निम्मालिबत महत्वपूर्ण परिणाम निकाले गये है—

(१) पहला परिणाम उसकी स्वर्ण-मुद्राओं के आघार पर टार्न ने यह निकाल है कि उसने वैक्ट्रिया को पूरी तरह जीतने के बाद इस विजय की स्मृति को जिरस्थायों और मुरक्षित बनाने के लिखे अपनी स्वर्ण मुद्राए अचित्र की। यह इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल के यूनानी जगत में अब तक सबसे बढ़ी स्वर्ण मुद्रा इसी राजा की मिल्ली है। यह २० स्टेटर (Stater) की यूनानी मुद्रा है। इसका एक तमूना पेरिस में सुपक्षित है, किन्तु इस प्रकार की स्वर्ण-मुद्राबों के उदाहरण बहुत ही कम मिल्लते हैं। मैक- डोनाल्ड ने इसके बारे में यहुसस्य ही लिखा है कि प्राचीन काल के किसी अन्य राजाया नगर ने समृद्धि का इतना अधिक आडम्बरपूर्ण प्रदर्शन नहीं किया है।

(२) सिक्को पर उसने यूनानी माषा मे महान राजा (Basilcow Megalow) की उपाधि बारण की है। इस उपाधि के आधार पर यह करनान की गई है कि उसने समझतः यह उपाधि एटिकोक्स तुनीय के सिककों के आधार पर उसकी मौति सेर्त्यक्र के पूर्वी साक्षाज्य को जीतने के लिये की थी। टानें ने (पू० २०५-८) इस करना की पूर्णत. सत्य न मानते हुए इसे केवल विजय का स्मारक ही माना है। पुराने जमानें में होने के सिक्के ज्ञाना स्वतन्त्रता की प्रापण करना हुआ करता था। नया हर निक्कों के जा कर पूर्वी साम की सेर्त्य के प्राधिपत्य से मुक्त होने की घोषणा की थी? यह प्रस्त जमी तक विवादयस्त बना हुआ है।

(३) उपर्युक्त सोने के सिक्के पर तथा इसके चाँदी के सिक्को पर युनानी देवगाथा मे प्रसिद्ध बृहस्पति के दो जुडवा माइयों की युगल मृति (Dioscuri) को मूचित करने वाले दो धुडसवारो के चित्र बने हुए है। ये सेल्युकस बंशी राजाओ का विशिष्ट चिह्न समझे जाते है। सर्वप्रथम इन भाइयो के शीर्षमात्र की यगल मतियाँ सेल्यकस प्रथम की मद्राओ पर मिलती है, परन्तु इनकी परी मिनयाँ एन्टिओकस द्विनीय की तथा उसके पुत्र सेल्यकस द्वितीय की मद्वाओं पर पाई जाती हैं और ये निश्चित रूप से इन दो राजाओ द्वारा मिस्र के टालमी राजाओ के विरुद्ध प्राप्त की गई सफलताओं को सूचित करती है। युक्रेटाईडीज के सिक्को की युगल मृति की एक विशेषता यह भी है कि इसमें दोनों घोड़े सराट चाल से ( Galloping ) दौडते हुए दिखाये गये हैं, जब कि उसके दादा सेल्य-कस द्वितीय के सिक्कों में ये घोड़े पिछले दो पैरो पर खड़े होने (Prancing) की दशा मे अकित है। यूनानी साहित्य मे बृहस्पति के पुत्र--दोनो जुडवा माई ( Dioscuri ) वैदिक साहित्य के अश्विनीकुमारो की तरह मनुष्यो को सकटो से उबारने वाले अथवा त्राता ( Soter ) थे। यूक्रेटाईडीज ढारा अपने सिक्को पर इन युगल मृतियो को अकित करवाने का अभिप्राय टार्न के मतानुसार पूर्वी देशों के युनानियों को इस बात का निमन्त्रण देनाथा कि वे सेल्युकस वश के पूर्वी साम्राज्य को यथी-डीमस के बशजो की प्रमृता से मुक्त करने में उसको सहयोग दे क्योंकि वह उनके अत्याचारपूर्ण शासन से उन्हें मुक्त कराने आया है। इसके साथ ही ये यगल मित्याँ समवत. युक्रेटाईडीज और एन्टिक्सोकस के भी प्रतीक थे, जो पश्चिम और पूर्व में एक साथ सेल्युकस वश के विदेशी प्रमुता में गये हुए प्रदेशों को पूनः स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न कर रहे थे (टार्न प० २०४-२०६)।

(४) मदाओं के आधार पर इस राज्य के साम्राज्य की सीमाओं का मी निर्धारण किया गया है। हिन्दुक्श पर्वत को पार करके युक्रेटाईडीज ने जिस मार-तीय प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी, वह समवतः सिन्धु नदी तक विस्तीर्ण किपश और गन्धार का प्रदेश था। कपिश प्रदेश पर उसकी विजय की सूचना हमे उसके तांबे के चौकोर दिमाणी सिक्को से मिलती है, इनमें एक ओर सिहासनासीन ज्यस की मित है और खरोष्ट्री में कापिशी के नगर देवता का उल्लेख है। यह मुद्रा कई दृष्टियो से विशेष महत्व रखती है। एण्टिओकस चतुर्थ ने अपनी मद्राओं के एक विशिष्ट प्रकार में इसी तरह ज्यूस की राजिसहासन पर बैठी हई मित अंकित करवाई थी। यक्रेटाईडीज द्वारा इसका अनसरण करना सचित करता है कि वह अभी तक अपने आपको एण्टिओकस का स्वाभिमक्त सामन्त समझता था। इस मुद्रासे यह भी सूचित होता है कि उन दिनो भारत के विभिन्न नगर अपनी रक्षा करने वाले विशेष देवताओं की पूजा करते थे और अपनी मुद्राओं पर इन देवताओं को अकित किया करते थे। पश्चिमी गन्धार की राजधानी पूष्कलावती का विशेष विद्व शिव का नन्दी था। इसी प्रकार कपिश देश का विशेष विद्व उसका हस्ती देवता था जो कापिशी के निकट पीलुसार नामक पर्वत पर रहा करता था। हाथी की मित एण्टिओकस की मदाओ पर भी है। यक्रेटाईडीज ने इसमें पीलसार पर्वत को सचित करने के लिये पर्वत का चिद्ध भी अकित करवाया है।

उसके पारतीय प्रदेश के दिमाणी सिक्को पर लरोज़ी में रक्त, सहरकत, स्वृत्तिकत (यक सिक्त सहरकत, एक्कितिकत (यक सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त से की जा सकती है जिस पर पूरान की विजया देवी (Nike) की मूर्ति के साथ उपयुक्त केल सहरकत रक्ति देवी (Nike) की मूर्ति के साथ उपयुक्त केल सहरकत रक्तिरकत एक्कितिकत के रूप में है। इसने रजितरक यूनानी के Baule.s Barsileon का प्राकृत अनुवाद है। ऐसा लेल बाद में शक और पाण्यित राजाओं के सिक्को पर मी पाय जाता है, किन्तु किसी यूनानी राजा के सिक्के पर मी पाय जाता है, किन्तु किसी यूनानी राजा के सिक्के पर मी पाय जाता है, किन्तु किसी यूनानी राजा के सिक्के पर मी पाय जाता है। कारतीय माचा के प्रयोग के अतिरक्त मुक्केग्राहेशिज ने मारतीय तोक वाले सिक्को को भी बनवाना शुरू किया, नर्माक इस्क मिक्को सिक्स में मुनानी तोक का अनुसरण नही किया चार्य, किन्तु उसके उत्तराधिकारियों के समय में यह प्रवित्त अविक प्रवज हुई।

उससे पहले समवत. किया प्रदेश में अपोलोडोटम का शासन था। यह बात इस तथ्य से सुचित होती है कि अपोलोडोटम के कई सिक्को पर यूक्रेटाईडीज ने अपनी मुद्रा के चित्नों को अफित करवाया है। ये सिक्के कविसिय नगरदेवता के लेख के अफित हैं और इस बात को पूर्विच करते हैं कि इसने किएस देश (वर्तमान काफिस्टिनात एव घीरवन्द पत्रशीर निदयों की धाटी के प्रदेश) की राजधानी कापिशी पर शासन करने वाले अपीलोडोटम को हराया था। समय अपीलोडोटस बिमेंट्रि-यस के बस का बाऔर टार्न के मतानुसार उसका माई था।

युक्तेटाईडीज को डिमेट्रियस के बध के कुछ अन्य राजाओं, सम्मवतः एगेयोक्छीज और रेन्टेलियोन (Pantaleon) से भी लड़ना पड़ा। इन राजाओं का झान हमें क्रेंबल इनके सिक्कों से हीं होता है। हमारे पास इस बात को जानने का कोई अन्य सामन नहीं है कि ये किन प्रदेशों में शासन करते थे और इनका डिमेट्रियस के साम क्या सम्बन्ध था।

मारत में यूक्केटाईडीज ने कहाँ तक अपने साझाज्य का विस्तार किया, यह बात निश्चित रूप से कहना किन्न है। विजया देवी की मूर्ति से अकित खैली बाले उसके सिक्के संतम तक पाये गये हैं और इसके आधार पर कुछ मुद्राधाहिक्यों में यह करणा की है कि इसका राज्य इस नदी तक मारत में विस्तीर्ण था। किन्तु इस करणा का समर्थन नरने के लिये हमारे पास कोई अन्य निश्चित प्रमाण नहीं है और यह समझा जाता है कि इसका राज्य सिन्तु नदी तक ही सामित था, इसके पूर्व में उसके राज्य का हिक्का । सन्तु न नाया प्रदेश में उसका राज्य का विस्तु न नाया प्रदेश में उसका साम्य का सामित था, इसके पूर्व में उसके राज्य का विस्तार नहीं हुआ। बस्तु न गणाय प्रदेश में उसका खास पाय का सिक्त सिन्तु नदी को पार नहीं किया था। मार्थल ने विकास है कि इस राजा द्वारा सिन्तु नदी को पार करने तथा तक्षाधाला पर शासन करने के सम्बन्ध में हमारे पाय कोई स्पट्य प्रमाण नहीं है। तक्षाधाला पर शासन करने के सम्बन्ध में हमारे पाय कोई स्पट्य प्रमाण नहीं है। तक्षाधाला में अब तक उसके केवल चार ही सिक्के मिलं है।

युक्तेटाईडीज का अन्त बड़ी हुजपूर्ण रीति से हुआ। बह १५५ ई० पूर्ण में सबंदेश लौटा। बैक्ट्रिया बापिस आनं पर, जिस्टित के मतानुसार देशे उसके उस कृतप्रपुत्र में मारहाला, जिसे उसने अपने साथ शासन करने बाला राजा बनाया था। उसनी हुत्या करने बाला बौन था, इस विषय में ऐतिहासिका में तीद्र मत-मेद है। टार्न के मतानुसार युक्टाईडीज की हत्या डिमेट्रियस प्रथम के पुत्र ने की, किल्तु कई जन्य ऐतिहासिका —वनं, एनजीन और जिन्तीस्त ने टार्न के इस मत की स्वीकर तिहासिका। श्री ए० के० नारायण ने यह प्रविध्त किया है कि यूक्टाईडीज की हत्या करने किया है कि यूक्टाईडीज की हत्या करने किया ने स्वाक्त जनका पुत्र पटेटी यो। पटेटी के कई प्रकार के सिक्सी

प्रवधिकशोर नारायस—वी इ-डोग्रोक्स, पृ० ७०–३।

ŧξ

मिलते हैं, इनमें चार घोड़ों बाले रच (Qudraga) पर आचक सूर्य कीली के सिक्के उल्लेखनीय हैं। इन मुद्राओं पर अकित उसके सिर की आहाति यूकेटाईडीज अधि वीर्ष से गहरा साद्य्य रखती हैं। समदत प्लेटो यूकेटाईडीज प्रथम का सबसे बड़ा लडका था। पिता ने हिन्दुकुश के दक्षिण में काबुल नदी की घाटी एव उसके

शीर्ष से गहरा साद्वय रसती है। समकत प्लेटो युक्रेटाईडीज प्रथम का सबसे बहा लड़का था। पिता ने हिल्कुछ के दक्षिण में काबुल नदी की घाटी एवं उसके आसपात के प्रदेशों को विजय करने के न्यि प्रस्थान करने से पहले हों उन्हें अपने साथ सर्वकृत रूप से शासन करने वाला राजा बना दिया था। प्लेटो ने एपीफेन (Epphanes) की उपाधि धारण की थी। इससे यह सुचित होता है कि वह अपयन्त महत्वाकाक्षी था और जल्दी ही राजगद्दी पर बैठना चाहता था। उसमें इतना धर्य नहीं था कि वह अपये पिता के स्वामार्थिक रहे हावतान नी प्रतीक्षा कर मके। अस्टिन ने लिखा है कि उसने अपने पिता की हत्या करके अपने एवं की उसके रस्तरिकता वारी र पर चलाया। इसना सम्बन्ध कुछ विद्यानों ने उसके

मिक्का पर बने चार थोडों से खीचे जाने वाल्टे एथ पर बैठे सुर्य देवता से जोडा है। इस विवय में यह तम्य उल्लेखनीय है कि प्लेटों के बाद किसी राजा में इस प्रवार त्याव्ड सूर्य देवता की मूर्ति अचित नहीं करवाई। इसका कारण शायद यह भा कि इस प्रवार का मुद्राप्रकार पितृपानी प्लेटों के साथ सम्बन्ध होने के कारण बहुत बदनाम होगया। श्री ए० के० नारायण ने इस सम्बन्ध में यह भी खुनाव दिया है कि प्लेटों अपनी पितृहया के दुष्कार्य से इनना अधिक अलाक्तिय और बदनाम हो

गया कि उमें उसके माई हेल्जिंगक्लीज प्रथम (१५५-१४० ई० पूर) में मरवा डाजा और इसके बाद उसने डिक्कोस की उराधि धारण की। इसकी पुष्टि दम बात से की गई है कि प्लेटा की मुदाये बहुन कम मिलती है। यह उस बान वा सूर्वित करती है कि उस आप सामान एक्टम किमी विशेष नारण से समाप्त हा गया। जिस्ति ने यह भी लिला है कि गायिया बैक्टिया के दा प्रात्तों से गहरी दिल्लियों रक्ता या और उसने उन्हें अपने राज्य का अग बना लिया। यह बात उसने अपने पिता की हत्या करने बार को प्रकृत भागि प्रकृत समा में इस बार में लिखी है कि मानो उसने एक शब्द की हत्या करने बार की मी। इसने यह सुचित होता है कि प्टेटा की महत्वावाक्षा का उद्दोश्य करने बार की प्रकृत सुचित होता है कि प्टेटा की महत्वावाक्षा का उद्दोश्य करने बार वार्ति होता है कि प्टेटा की प्रकृत्यों से प्रकृति से अग्रे प्रकृत के प्रकृति से से प्रकृति से प्यवत्ति से प्रकृति से प्य

ने तापुरिया और ट्रैक्सीयानाँ (Traxia i ) नामन प्रान्ता को बेक्ट्रिया से छोन जिया। इन्हें छोनने बारा पाधियन राजा मिण्यरात प्रथम था। पूक्टाईडीन की आक्रिमान मृत्यु स बडी बटिल परिस्थिति उत्सन्न हो गई। इसने मारत में शासन करने वाले एक अतीब प्रसिद्ध यक्न राजा को अपने राज्य के विस्तारकास्वर्णे अवसरप्रदान किया। यह मिनान्डर अथवा पाली साहित्यका मिलिन्द नामक राजा है।

विनाश्वर — यह प्राचीन काल का एक अतीव महत्वपूर्ण हिन्द-पूनानी राजा था। इसका वर्णन न केवल स्ट्रेबो, प्लूटाक, ट्रोगम तथा जिस्ति ने किया है, प्राप्तु उसे पालो के आरम्भिक बीद साहित्य में भी क्या महत्व दिया या है। एक पाली यन्य मिसिन्थपन्हीं (मिलिन्द्रप्रक्त) में साकल के प्रतापी वयन गया मिलिन्द तथा सुप्रसिद्ध बीद्ध निल्हुं नामकेन का वार्तालाए है, इसमें मिलिन्द द्वारा पूर्व गये बीद धमें और दर्शन के जटिल प्रश्नो का नामसेन ने बड़ा सुन्दर और सन्तोध-जनक समाधान किया है। इससे प्रमाधित होकर मिलिन्द बौद्ध धमं स्वीकार कर कता है। सभी विद्धान् इस मिलिन्द को हिन्द-पूनानी राजा मिनास्टर से अमिन्न समझते है।

मिलिन्दप्रश्न में दिये गये वर्णन के अनुसार मिलिन्द का जन्म अलसन्द द्वीप के कालसी नामक ग्राम में हुआ था, यह उसकी राजधानी शाकल से दो सी योजन की दरी पर था। कालभी की आयनिक स्थिति को निश्चित रूप से बताना कठिन है. किन्तु अलसन्द द्वीप हिन्दकश पर्वत की जड में सिकन्दर द्वारा अपनी भारत विजय-यात्रा में बसाई गई सिकन्दरिया की नगरी थी । महावश में उसे योन अर्थात यनानियों की अलसन्द नगरी कहा गया है। कनिषम ने इस सिकन्दरिया की पहचान आर्थानक चरीकर नामक स्थान से की है, यह पजशीर और काइल नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में सामरिक महत्व रखने वाले स्थान पर अवस्थित है। इस प्रकार यह स्थान द्वीप अर्थात् दो नदियो से घिरा हुआ प्रदेश था। रैप्सन ने यह भी प्रदक्षित किया है कि चरीकर में शाकल अर्थात् स्थालकोट लगभग दो सौ योजन अथवा पांच सौ मील भी दूरी पर था। इसमे एक योजन को ढाई मील के बराबर माना गया है। मिलिन्दप्रश्न से यह भी जात होता है कि यह राजा युनानी दरबारियो की एक बड़ी सख्या के साथ बौद्ध मिक्ष नागसेन के पास जाया करता था, यह मख्या प्रायः पाच मी बताई जाती है। राजा के साथ रहने वाले युनानियों में देवमन्तिय तथा अनन्तकाय के नाम उल्लेखनीय है। ये डिमेट्रियस और ऐन्टिओकस के यनानी नामों के भारतीय रूपान्तर प्रतीन होते हैं। इस ग्रन्थ के अनसार मिलिन्ड बुद्ध के परिनिर्वाण के ५०० वर्ष बाद हआ था।

मिनान्डर की वशपरम्परा तथा यूथीडीमस के राजवंश के माथ उसके सम्बन्ध के बारे में हमें निष्टिन रूप से कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐमा प्रतीत होता

है कि वह सामान्यकुरू में उत्पन्न हुआ था। इस बात की सम्भावना बहुत अधिक है कि उसका विवाह यूथीडीमस ढारा प्रवर्तित राजवंश में उत्पन्न हुई कन्या से हुआ था। रैपसन ने विभिन्न मुद्राओं के गम्भीर अध्ययन के आघार पर यह कल्पना की है कि मिनान्डर ने डिमेट्यिस की पूत्री तथा एगेथोक्लीज की बहन ऐथोक्लिया से विवाह किया था और उसका पुत्र स्टेटो प्रथम मिनान्डर की मत्य के समय अभी नाबालिंग था, अपने बेटे की नाबालिंगी में ऐगेथोविलया ने उसकी सरक्षिका के रूप में कुछ समय तक शासन किया। यह परिणाम मिनान्डर, ऐगेथोक्लिया और स्ट्रेटो प्रथम के कुछ विशेष मुद्राप्रकारों के गम्भीर अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। तॉबे के कुछ चौकोर सिक्को के पुरोमाग में राजमुक्ट घारण किये एक नारी का घड़ (Bust) और पुष्ट माग में पत्नो वाली तथा माला और ताड की शास्त्रा धारण करने वाली विजया देशी (Nike) की मृति है। इस धड़ को पहले पल्लास ऐथीन नामक युनानी देवी की मृति समझा जाता था। किन्तु रैपसन के विचार में विजया देवी की मृति सम्भवत निकेईया नामक नगरी (वर्तमान झेलम) की दैवता की थी। ये सिक्के इस स्थान की टकसाल में ढाले गये थे। इनके दूसरी और की नारी पल्लास ऐथीन न होकर रानी की प्रतिमाधी, क्योंकि इस पर अकित मित की शकल रानी ऐगेथोनिलया के नाम से अकित सिक्को पर बनी रानी की मृति से बिल्कुल मिलती है। इस आघार पर यह कल्पनाकी गई है कि मिनान्डर के सिक्को पर उसकी रानी ऐगेथो किल्या की मृति बनी है। इसी प्रकार तोवे के कुछ चौकोर सिक्को पर ऐगेथोविलया और स्ट्रेटो की मृतिया एक ओर बनी है और दूसरी ओर एक चट्टान पर अपने डण्डे के साथ घटने पर विश्वाम करते हए तग्न हिरा-क्लीज की मृति है। यह युथीडीमस बशीय राजाओं की मद्राओं का विशिष्ट प्रकार था। स्ट्रेटो की मुद्राओं पर इसका बना होना इस राजवश से इसके सम्बन्ध को सुचित करता है। इन सिक्को के पूछ भाग में महारजस आतरस ध्रमिकस अतस का लेख है। रैप्सन के मतानुसार ये सिक्के स्ट्रेटों की उस दशा की मूचित करने है जब वह नाबा-लिंग था। ब्रिटिश स्युजियम की एक महत्वपूर्ण मुद्रा में स्ट्रेटो तथा ऐगेथोविलया की युगल मृतियाँ बनी हुई है। इनके पुरोभाग पर बेसीलिओस स्ट्रेटोनास कोई ऐगे-भोक्लियास का लेख अकित है और पृष्ठ भाग में पल्लाम ऐथीन की मूर्ति के साथ महारजस त्रातरस अमिकस अतस का लेख है। यह इस बात को सूचित करता है कि स्टेटो को बडे होने पर भी अपनी माता के सरक्षण की आवब्यकता थी और वह अभी तक राजकीय कार्यों की देखमाल कर रही थी। इस मुद्रा की तुलना लाहौर संग्रहालय में विद्यमान स्ट्रेटो के एक अन्य सिक्के से की गई है जिस पर केवल राजा

की तहण मूर्ति पुरोमाग पर वैतितिकांत सादेरोल विकाधको स्ट्रेटोनील के युनानी लेख के साथ अंकित है और पृष्ट माग मे प्रकृत से लेख तथा एंथीन की मृति है। इससे यह परिचाम निकाला गया है कि स्ट्रेटो अब बारिल हो कुका आंकी र देने अपनी माता के सरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। यथि व्हार्टट्टेड ने रेप्सन की इस कल्पना को चुनौती देते हुए यह लिखा है कि इम बात का कोई स्पट प्रमाण नहीं है कि ऐयेथी सिल्या मिनान्यर की राजी कर स्ट्रेटो प्रयम की जननी थी, फिर मी आजकल अंबिकांच विद्वान रेपसन की इम कल्पना को यथाई मानते है।

मिनान्डर का सासन-काल भी ऐतिहासिको में उथ विवाद का विषय बना हुआ है। सामान्य कप से इनका समय दूसगे सतान्ध्री हैं पूर्व के मध्य में १५५ है पूर्व में १६० व है पूर्व के मध्य में १५५ है पूर्व में १६० है पूर्व के साम स्वाद सार्ग जाता है। किन्तु भी दिनोय बन्द सरकार आदि कुछ विद्यान मिनान्डर का समय ११५-९० हैं पूर्व मानते हैं। इसके राज्य का विस्ताद उसके सिक्कों से सूचित होता है। ये सिक्के कानून्व चित्र से स्वृता नदी तक के प्रदेश में तथा पित्रमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में उपन्थ्य हुए है। पेरिज्लस के वर्णनानुसार सहित्र के स्वरंग मुद्रा को का प्रचलन था। आरो-मिटा के एगोलों डोरस के वर्णनानुसार मिनान्डर ने पूर्व दिला में हिक्केनिम नदी को पार किया साओर वह ईमामग नदी तक पहुँचा था। क्रिकेनिस नदी सम्मवत हिक्के-सिस या व्यास नदी है। ईमामन प्राप्त क पहुँचा था। क्रिकेनिस नदी सम्मवत हिक्के-सिस या व्यास नदी है। ईमामन प्राप्त तक पहुँचा था। क्रिकेनिस नदी सम्मवत हिक्के-सिस या व्यास नदी है। ईमामन प्राप्त तक पहुँचा था। क्रिकेनिस नदी सम्मवत साल वाली अपनकल की काली नदी से सी अपनी है। या नदी की पहचान पचान्व देश में बहुते साली अपनकल की काली नदी से सी जाती है, जो कुमाऊँ, एहेन्डव्य और कल्लों के प्रदेश में बदती है।

 उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, पजाब, सिन्ध, राजपूताना. काठियाबाड् तथा सम्भवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग।

मिनास्टर के अतिरिक्त किसी अन्य मुनानी राजा ने इतने अधिक विभिन्न प्रकार के मिनके प्रवित्त नहीं किये । उनके अधिकाश सिक्त सोने और तार्व के हैं अगेर इनसे तीन विभिन्न प्रकार या जैनियां गई जाते हैं। उसकी मुन्नाओं के एक स्मान्य प्रकार के दुरोमाण से उनकी आवाज मूर्ति मिन्दी नहीं है। उसकी सिन कहें बार शिनरलाण-युक्त होता है । कई मिनकों के पृष्ठ मान पर एयोच प्रोमेकक की मूर्ति वनी हुई है। इन सिक्को परमाय पृनानी और प्राहृतने से देसीलिओस सोटेशन संनदी तथा महरजा स्वतस्त से नजास के लेख मिन्दी है। कुछ राज एव साले प्रवास मेनती तथा महरजास स्वतस्त से नजास के लेख मिन्दी में तथा प्रहृत में वेशीलिओस सोटेशन सेना में रोग से है। सुछ राज एव साले प्रकार के लेखा मान से मुनाओं पर राजा की मूर्ति वजा स्वतस्त से स्वान पर इमिक्स का लेख मिन्दता है। इन नाम्न मुनाओं पर राजा की मूर्ति व्यावस्ता अपने शामन काले के अनिस मान से घारण किया या, फल्त उसने वडी परिपक्त आप से बोड पर्स प्रहण किया था।

कुछ विज्ञान इन मुहाओ के आघार पर मिलिन्दाश्चन के हम क्यतन की पुष्टि करना चाहने है कि मिलिन्द ने बाद में बीद धर्म म्बिकार कर लिया था, किन्तु मिनान्दर की मुहाओं के झमिकत शब्द में यह करना नार नार पुरुष प्रमाण नहीं प्रतित होना, क्योंकि इनके मुहाओं के झमिकत शब्द में यह करना नार नार पुष्ट प्रमाण नहीं प्रतित होना, क्योंकि इनके मुनानी पर्याव डिकाईओं का शब्द एमेखीक्लीत, हेलिजीक्लीज और आरब्बियम की मुहाओ पर बी मिलता है। मिनान्दर की कुछ वर्षाकार नार के महाओं पर बी मिलता है। मिनान्दर की कुछ वर्षाकार नार के महाओं पर अप कि स्तित है। कुछ विद्वानों के मनान्द्रमार यह बीदों के पर्याचक एवं उसके बीद्ध बर्म चे यह का करने का तत्री के ही किन्तु इन मुहाओं पर उसके रुशक का अर्थ देने वाली सीक्टेरील की मुनानी उपाधि है। हार इन चक्क का मध्यत्व इन अर्थ देने वाली सीक्टेरील की मुनानी उपाधि है। हार इन चक्क का मध्यत्व इन अर्थ देने वाली सीक्टेरील की मुनानी उपाधि है। हानता है है किन्तु वह आहत मुहाओं पर पर बात हो सामनात है। किन्तु उसका आहत्व के पास्त के वाला विद्वास पर सामना है। मिनान्दर के मिक्को पर विश्वस प्रकार के पश्चों की ऐसी मुनाचां अरिन है। उसकी मुहाओं पर उल्लु से अहत वाला ऊँट, बैल, मुजर और हाथी का सिर, पोटा, मछली आदि अनेक पह पुरोमाण एव पुर साम एवं पर बते होते है।

मिनान्डर की राजधानी शाकल थी। इसकी पहचान अधिकाश विद्वानों ने

विश्वमी प जाब के सुप्रसिद्ध नगर स्यालकोट से की है। यहाँ उसने बड़ी योग्यता और न्यायपरायणता के साथ शासन किया और उसे अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। व्हटार्कने लिखा है कि वह अपने प्रजाजनों में इतना अधिक लोकप्रिय था कि उसकी मत्य के बाद उसके अवशेष प्राप्त करने के लिये प्रजाजनों में काफी संघर्ष हुआ। अन्त में के इन अवशेषों का बँटवारा करने के लिये सहमत हो गये। विदेशी होते हुए भी मिनान्डर ने भारतीय जनता के हृदय में जो उच्च स्थान प्राप्त किया उसका कारण उसकी उदारता, सहिष्णुता, न्यायप्रियता, सुशासन एवं उत्कृष्ट राज्य-व्यवस्था थी। सम्मवतः वह यनानी होने हए भी भारतीय सम्यता और संस्कृति का अनन्य भक्त था। यद्यपि वह जन्म से विदेशी था, किन्तुकनिष्क की प्रांति विचारो और धर्मकी दृष्टि से वह विशुद्ध मारतीयथा। बौद्ध घर्मकी शिक्षाओं से प्रमावित होकर उसने तथागत के धर्म को स्त्रीकार किया था और बौद्ध परम्परा के अनुसार नागसेन के प्रभाव से वह अपने अन्तिम जीवन में सन्यासी हो गया। उसने अपने पुत्र के लिये राजपाट छोडा, प्रवच्या ग्रहण की और अहंत बना। इस बौद्ध अनश्रति का समर्थन यनानी इतिहास लेखक नहीं करते हैं। प्लूटार्कका कहना है कि राजा की मृत्य एक सैनिक शिविर में हुई। मिलिन्दप्रक्त में मिनास्डर के चरित्र का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि वह विक्वान, चत्र, बढ़िमान, और योग्य व्यक्ति था। उसने विभिन्न कलाओं से प्रवीणना प्राप्त की थी, वह श्रति, स्मृति, न्याय, वैशेषिक, गणित शास्त्र, संगीत शास्त्र और युद्धकला में निष्णात था। वाद-विवाद एवं शास्त्रार्थ करने में वह अजेय और अदिनीय समझा जाता था।

मुद्राजो पर मिनान्डर एक तरुण तथा अघेड आणु के व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। इससे यह सूचित होता है कि उत्तथा शासन-काल काफी लख्या था। काबुल मिना निवास के स्वास के स्वस के स्वास के स

भी ए० के० नारायण के मतानुसार वह स्यातकोट नहीं, प्रपितु बाजौर के कड़ायली प्रदेश में कोई स्वान बा—िव इन्डोग्रीक्स, पुष्ठ १७२-७३

से प्रीरसाहित होकर उसने बीक्ट्रणा के राज्य को उन प्राप्त करने की योजना बनाई। सम्मवतः इसीलिश्चे उसने पार्थिया के विरुद्ध सचर्थ करने वाले सेल्यूकसवशी डिमेट्ट्रियस हिसीय की सहाथा। की। इसी कार्य के लिये पश्चिम की ओर जाते हुए एक सैनिक विविद्य ने उसकी मण्य हो गई।

मिनान्डर के बाद के राजा--मीरजका तथा कुन्दूज मुद्रानिधियाँ--

इनसे हिन्द-पूनानी राजाओं के इतिहास पर नया प्रकाश पड़ा है। इनमें इन राजाओं के सम्बन्ध में मानी जाने वाली इस पुरानी धारणा में कुछ पिनदर्तन हो गया है कि हिन्द-पूनानी मला इस समय दो राजवशों में बेटी हुई थी। झे लग्न नदी स्थित स्थान स्यान स्थान स

मुद्राओं के विभिन्न प्रकारों के आधार पर १३० ई० पू० के बाद हित्द-यूनानी राज्य को निम्नालिखित मात प्रदेशों में बौटा जाता है—(१) हिन्दूकुश के उत्तर में बदक्शां का प्रदेश, (२) कांबुल नदी की षाटी अथवा परोपेमीसदी(३), गजनी का प्रदेश अथवा उत्तरी अव्वॉसिया, (४) सिन्यु नदी के पश्चिम का प्रदेश व्यवा पश्चिमी गन्यार, निसकी मुख्य नपरी पुष्कावानी भी, (५) स्वात नदी की घाटी अथवा उद्यान, (६) सिन्यु नदी के पूर्व का प्रदेश, विसकी राज्यानी तक्षशिला थी, (७) सेलम नदी के पूर्व का तथा जम्मु और स्थालकोट का प्रदेश।

६न सात प्रदेशों में शासन करने वाले विभिन्न यूनानी राजाओं को श्री ए० के नारायण ने पाँच समूहों में बाँटा है। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जायमा —

| प्रदेशों के नाम विभिन्न प्रदेशों में शासन करने वाने राजसमूहों के नाम |                |                                 |                                |                                                 |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| (१)                                                                  |                | (२)                             | (₹)                            | (8)                                             | (४) (५)                          |  |
| १—हिन्दूकुश प<br>उत्तर के इ                                          |                | <b>टोक्जीनस्</b>                | लिसियास<br>थियोफिलस            | यृकेटाईडी<br>आर्खेंदियस<br>एन्टियली<br>एमिन्तास | र<br>केडस                        |  |
| २काब्ल नर्द<br>की घाटी                                               | ो अपोलोडोटस    | ा फिलोग                         | ≢बीनस लिसिया                   |                                                 | ा प्यूकोलास<br>जिब्रितीय<br>ज्डस |  |
| ३——गजनीका<br>प्रदेश                                                  | स्ट्रेटो प्रथम | एष्टिमेन<br>द्वितीय             | त्स जोइस प्र <sup>ः</sup><br>स | यम आर्लेबिय                                     | स                                |  |
|                                                                      | अपोलोडोटम      | फिलोक्ज                         | ोनस लिसिय                      | गस एन्टियल                                      | किडस                             |  |
| ४पश्चिमी<br>गन्धार                                                   | स्ट्रेटो प्रथम | एन्टिमेव<br>द्वितीय             | त्स थियोफिलस<br>ा              | एन्टियली<br>डियोमीर्ड                           |                                  |  |
|                                                                      | अपोलोडोटम      | फिलोक<br>निसिया<br>हिप्पोस्ट्रे | स                              | एमिन्तास<br>हमियस                               | र्आटिमिडोरस                      |  |

५--स्वात नदी अपोलोडोटस एन्टिमेकम जोएलस प्रथम की घाटी दितीय

६—तक्षशिला का स्ट्रेटो प्रथम एन्टियलकिडम प्रदेश अपोलोडोटस फिलोकबीनस टेलीफम

अपोलोडोटस फिलोक्जीनस टेलीफम हिप्पोस्टेटस हमियस

७——जम्मू-स्यल- स्ट्रेटी प्रथम कोटका प्रदेश अपोलोडोटस

अपोलोडोटम जोडलम द्वितीय

जाइलमा इत डियोनिसम अपोलोफेनस स्ट्रेंटो द्वितीय

यहाइम समयके कुछ प्रसिद्ध राजाओ का ही सक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

स्ट्रेटो के सिक्को से यह प्रतीत होता है कि उसका शासन-काल बहुत लम्बा

या, क्योंकि उसके कई सिक्को में वह बहुत वृद्धा दिखाया गया है। रैप्सन नं इसकी विमिन्न अवस्थाओं के सिक्को के तुल्लात्मक अध्ययन के आधार पर यह कराना भी बी कि इसका घासन-काल ७० वर्ष तक था। देसमें सन्देह नहीं कि कुछ सिक्कों में स्ट्रेटो ७० या ७५ वर्ष का प्रतीन होता है। किन्तु अन्य ऐतिहासिक धमके धासन-काल को ३५ वर्ष की अवधि से अधिक का नहीं मानते है। उनका यह कहना है कि इसके बाद अन्य राजाओं ने डमका राज्य छोन लिया, और जब इन राजाओं को नवामन्तुक शको ने हराया तेस्ट्री ने वाको का माथ देते हुए अपने राज्य को पुनः प्रान्त किया । इन प्रकार स्ट्रेटो का वहला धासन-काल १३० ई० पूर्व ने ५५ ई० पूर्व तक था। दे

मिनान्दर की मृत्यु के बाद कई कारणों से उसका राज्य क्षीण होने लगा।
एक स्त्री के शामन और नावाजिंग बेटे की परिस्थिति से महत्वाकाक्षी सामन्तों को
विद्रोह करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। आन्तरिक फूट से और बाह्य आक्रमणों से
यह राज्य निर्वेश होने लगा। इसी कारण इस समय एक ही समय में विमिन्न प्रदेशों
पर अनेक व्यक्तिशासन करने लगे। यहाँ केवल कुछ प्रसिद्ध राजाओं का ही उल्लेख
किया जायगा।

एष्टिप्रसिक्डस---मिनान्टर के अनिरिक्त यही एकमात्र ऐना यूनानी राजा है जिनका उल्लेख मारणीय माहित्य में भी मिलना है। मध्य प्रदेश में भीपाल के निकट प्राचीन विदिशा नगरी ( वेननगर) में प्राप्त एक गरूडध्व पर दूसरी शताब्दी ईं पूर्व को ब्राह्मी लिए में लिये गये एक लेख में यह बनाया गया है कि काणीपुत्र मान-भद्र राजा के शासन-काल के चौदहवे वर्ष में महाराज एष्टिअल्किडस (अन्तिक-किन) के गजरुन, तक्षशिक्षा निवामी दिशीन के पुत्र हैक्सिकोइस ने यह गरूडध्व कर्मापति कथा। अन्यत्र (अध्याय १२) यह बनाया जायगा कि यह ब्राह्मी अभिलेख मानतिया। अन्यत्र (अध्याय १२) यह बनाया जायगा कि यह ब्राह्मी अभिलेख मानतिया। अन्यत्र (अध्याय १२) यह बनाया जायगा कि यह ब्राह्मी अभिलेख मानतिया। अन्यत्र (अध्याय १२) यह बनाया जायगा कि यह ब्राह्मी अस्तिलेख मानतिया। अन्तिया क्षांति एक्सा करा है कि विदेशी लोग कारणीय धर्मों को किस प्रकाग ग्रहण कर रहे थे। किन्तु इसके साथ ही राजनीतिक इतिहान की वृध्दि से मी इस अभिलेख का महत्व कम नहीं है। इमने यह स्वित्त क्षांति होता है कि हिन्द-यूनानी राजा एष्टिअल्किडस मध्य प्रदेश के शुन राजा मामप्रत्र का ममक्तिलीन था। दोनो राजाओं से दौरव सम्बन्ध थे। इस लेख से यह बात सी निश्चत होती है कि हिन्योडोरस की मानुमृषि तक्षशिका

१. कै० हि० इ० ख० १।

२. ग्रवधिकशोर नारायस्य-वी इन्डोग्रीक्स, पृ० १९९।

एण्टिअल्किडस के राज्य में सम्मिलित थी। इसके सिक्कों से यह प्रतीत होता है कि इसका शासन न केवल सिन्ध नदी के पूर्व में तक्षशिला के प्रदेश पर था, अपितुकपिश देश पर भी इसका शासन था। रैप्सन ने इसकी ताम्र मुद्राओं के आबार पर यह कल्पना की है कि तक्षशिला में इसका शासन था। उपर्युक्त बाह्मी खेल से मुद्राओं की यह साक्षी पुष्ट होती है। इसके कुछ सिक्के युक्रेटाईडीज के कापिशी नगर देवता वाले सिक्को के अनकरण पर बनाये गये हैं। इनमें कापिशी नगरी की देवी युनानी देवराज ज्युस के साथ दिखाई गई है। ज्युस के आगे बढाये हए बांगे हाथ में निके ( Nike ) या विजया देवी है और मिहासन पर बैठे हुए देवता के सामने हाथी एक माला को देवी से छीन रहा है। एक दुर्लम रजत मद्रामें इन्द्र का अभिवादन करने हुए उसके हाथी ऐरावत को दिखाया गया है। इन सिक्को से यह परिणाम निकाला गया है कि एण्टिअलुकिडस का शासन कापिशी नगरी के प्रदेश अर्थात कावल नदी की उपरली घाटी में हिन्दकुश पर्वतमाला तक विस्तीणंथा। एण्टिअल्किडस के अधिकाश सिक्के यनानी और प्राकृत माषाओं में मिलते है। प्राकृत में इन मुद्राओ पर महरजस जयधरस सन्तीस लिकितस का लेख है। इस प्रकार शिलालेखो और मद्राओं की साक्षी से यह स्पष्ट है कि उसका शासन हिन्दकश पर्वत से तक्षशिला के प्रदेश तक विस्तीर्ग था।

किन्तु प्रतीत होता है कि उसके शासन-काल के अन्तिम दिनों में अपोलो-होदल तामक एक दूसरे युनानों राजा ने उस पर हमला किया और उसने मिन्यू नदी से परिचम का समुचा प्रदेश उसमें छीन िल्या। इस समय क्षेत्रम नदी के पूर्व में जन्मूनचा स्थालकोट के प्रदेश में स्ट्रंटों का शासन वा और एष्टिअलिल्डर म का राज्य केवल तक्षित्रण के प्रदेश तक ही सीमित रह गया। उसे दोनों और से सब्बों का सामना करना पढ़ रहा था। सम्मवन इस विचम परिम्थित में सहा-यता पाने के लिखे उसने अपने राजवत ही हेलोडोंग्य को विद्या स्था हम प्रमान में यह बात उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त स्ताम में भागमह के लिखे रखक का अर्थ देने बाली युनानी उपाधि स्रोहर के मारतीय कप स्नात्तर का प्रयोग किया गया है। मारतीय राजा के लिखे ऐसी युनानी उपाधि सम्मवन उनको हेलियो-होरान ने प्रदान की थी। इस विचय में यह बात भी उल्लेखनीय है कि यह युनानी उसाधि एप्टिल्किडम ने अथवा उसके यूर्ववर्ती राजाओ ने भारण नहीं की थी। अतः उसके युनानी राजदत्त ने माममह के लिखे इस उपाधि का प्रयोग किया। कन्तु सीघ्र ही एप्टिअलिक्डस को तल्थिला से भी विचत होना पड़ा, साजी मामक ने उसकी ही एप्टिअलिक्डस को तल्थिला से भी विचत होना पड़ा, साजी मामक ने उसकी पूरी सहायता नहीं की अथवा यह सहायता उसके शतुओं की प्रगति को रोकने में पर्याप्त नहीं सिख हुई।

हाँसबस —यह बन्तिम महत्वपूर्ण हिन्द-मूनानी राजा था। बस्तुतः इस समय विभिन्न यूनानी राजा धापस में लड़कर धपनी शक्ति लीण कर रहें था। इस प्रकार वे बिदेशी आकारनाओं को मारत पर आक्रमण करने का स्वर्ण अवसर प्रवाद कर रहें था। इस समय शक लोगों ने शनी-खनी रजाब, सिन्य, अव्यानिया और जिड़ोसिया के प्रदेश जीत लिये थे। अगले अव्यागों में इनके राज्य-विस्तार की प्रकार का का बात का साह अपने किया जायगा। उससे यह स्पन्ट होगा कि शक सिकन्यर आदि अपने आपना को भी मीति भारत की उत्तर-परिवामी सीमा से नही आये, अपितु उन्होंने बिलोचित्रतान से सिन्य के प्रदेश पर अधिकार किया और यहाँ से वे उत्तर में पंजाब की और बढ़ने लगे। इस प्रकार उन्होंने हिन्द-यूनानी राजाओं के प्रदेश पर किया और का साह मार है कि हॉम्यस को न केवल पूर्व और दिक्षण दिशा से शकों के आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था, अपितु अपने राज्य की दक्षिण-परिवामी सीमा से पांचियनों क तथा उत्तर से पूर्विक लोगों के हमालों से मो अपनी रक्षा करनी पढ़ रही थी। इस प्रकार हॉम्यस चारो ओर से वस्त अपने से भारता करनी पढ़ रही थी। इस प्रकार हॉम्यस चारो ओर से वस्त आक्रमलाओं से पिरा हुआ था। उत्तक लिये अपने छोट से राज्य की रहा। उत्तर के त्या उत्तर के राज्य की रहा। देन सक करना किये प्रता हिमा सा। उत्तक लिये अपने छोट से राज्य की रहा। या। उत्तक लिये अपने छोट से राज्य की रहा। उत्तर हीता था। उत्तक लिये अपने छोट से राज्य की रहा। देन सा वारो अपने छोट से राज्य की रहा। देन सक करना किये प्रती होता था।

सम्प्रवत इस जटिल परिस्थिति में चारों और से हमला करने वाले शब्बुओं सो रोकते के लिये विभिन्न युनानी राज्यों में एकीकरण का और सथ बनाने का विचार प्रवल हुआ। यूथीडीमस तथा युकेटाईडीज राजवणों के जो राजा अब तक एक हुसरे के उस विरोधी प्रोर प्रवल्ध का बूरे, उन्होंने अपनी शब्बुना का परित्याग करके एक हुसरे के उस विरोधी प्राप्त प्रकल का बूत उन्होंने अपनी शब्बुना का परित्याग करके एकता के मूल में आबढ़ होने का प्रयत्न किया। इन परस्पर विरोधी राजवधों के एकीकरण की मूलना हमें हॉमप्यत तथा उसकी राजी के जिल्हों में की मृत्या हमें हम्मप्राण में प्रवान राजी की आवश्च सुगल मृतियां जिल्हा है मिनती है। इन मुद्राओं के दुरोभाग में राजा पांडे पर सवार है जोर विस्ताली सामें प्रवास के का लेल है तथा पुष्ट मान में राजा पांडे पर सवार है और प्राष्ट्रत में महरजब करास हैरमध्य सकत्वियय का लेल है। किल्तु इस एकीकरण का भी हॉस्यस को कोई लाम नही प्राप्त हुआ, धनुओं ने इस सनारी राज्य के समार कर दिया।

हमियस के सिक्को से यह प्रतीत होता है कि उसके शासन-काल के प्रार-म्मिक माग में उसके राज्य में बड़ी समृद्धि थी। इस समय के चौदी के सिक्कों में दूसरी षटिया घातुओं का मिश्रण बहुत ही कथाया जाता है। इन सिक्को पर राजा की मुकुट-मण्डित आयद मूर्ति बनी हुई है, पुरोसाय में बेखि सक्षोस सीटेशेस हरमाईओं का लेख है और पृष्ठ माग में सिहासन पर आसीन ज्यूस देवता की मूर्ति है और प्राकृत माघा तथा सरोप्हों निर्णि में यूनारों लेख का अनुवाद है। धीरे-धीरे रजन मुदाजों में मिश्रण की मात्रा बढ़ती जाती है और अन्त में तोंब के सिक्के मिलते हैं जिनमें यूनानी मोटेरोस शब्द को स्टीरोस्सु के बिकुत रूप में लिखा गया है और प्राकृत में दूसरी और इनका अनुवाद महतस किया गया है। रैयुमन के मतानुसार ये सिक्के पाध्यिनों ने प्रचलित किये में और बाद में इन सिक्को स्थान कुबुल कदिसस के विभिन्न मिक्को ने के लिया।

कुछ तिक्को पर हॉमयस और कुषाण राजा कदफिसम के नाम साथ-साथ पाये जाते हैं। इन सिक्को के आधार पर हॉमयस के गज्य की ममादित के बारे में कई की कल्माये की गई है। पहले यह माना जाताबा कि दोनो राज्यों में मिलकर ये सिक्के प्रचलित किये थे और हॉमयस के एकदम बाद उसके राज्य पर कुजूल कदफिसस ने शासन किया, उमने इस प्रकार के सिक्के विशेष उद्देश्य से प्रचलित किये। यह उद्देश्य इस प्रदेश के गुनानियों की यह बताना था कि कह मुनामी राजा हॉमयम का बामनिकत उत्तराधिकारी है। अत. उमने जनमन को अपने पक्षों के एके के लिये और अपनी सत्ता सुदु करने के लिये ऐसे मिक्का का प्रचलन किया। इस प्रकार ये सिक्के उसकी प्रचार मुहाये (Propaganda come) थी।

किन्तु बाद में यामम ने इस विषय में यह मुझाब दिया था कि हमियम और कुषाण राजा कुनुल करिकसम के गासन-कालों के बीच में एक ऐसा मध्यलीं पूरा भी था जिसमें काबुल नदी की थाटी पर पहलवों का शासन स्थापित हो चुका या। थासम के उस मत को पहले मत का प्रतिपादन करने बाले रैपूसन ने भी मान लिया, टानं और मार्गल भी ऐसा ही मानते हैं। चीनी इतिहासों में भी इस बात की पुष्टि होती है। इनके अनुसार कानुल पर युद्धि लोगों का अधिकार पहले नहीं था। यहां अनुस्ती (पांचया) के पहलव लोगों का शासन था। इनहें हरने के बाद ही कुषाणों ने रहली बार कानुल पर अधिकार किया। इसमें बहु स्पष्ट है कि हिन्दुकुल के दक्षिण में हम्बियम के राज्य पर पहलवों ने अधिकार किया। सम्मवत इससे पूर्व हमियम को हिन्दुकुल के उत्तर के प्रदेश युद्धि लोगों को देने पद्ध वो से छीनों तो उसने यहां बंग युन्धियों का समर्थन पाने के लिये उनके अन्तिम राजा हमियस के सिक्को पर अपना नाम अकित करवाया। इस विषय में बेसोमर का एक अन्य मत यह भी है कि यूनानी शिक्के उन दिनों सर्वत्र प्रचलित थे, अत कुजुल के ब्यापार की सुविधा के लिये इन्हीं सिक्को को प्रचलित रखना अधिक अच्छा समझा।

हर्मियस के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में और विशाल प्रदेश में मिलते है। इनके आघार पर यहाँ तक कल्पना की गई है कि हमियस का राज्य झेलम नदी तक विस्तीर्णया। किन्तु यह बात सत्य नहीं प्रतीत होती है। आजकल सब विद्वान सामान्य रूप से यह स्वीकार करते है कि उसका शासन काबल नदी की समची घाटी ( Parapamisadae ) में तथा हिन्दुक्ष पर्वत के उपर के कुछ प्रदेशों में था। गजनी के निकट मीरज़का निधि में हमियस के एक हजार सिक्के मिले हैं। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसका शासन काबुल की घाटी के साथ-साथ अर्खोसिया के उपरले प्रदेश में भीथा। किन्तु तक्षशिला अथवा पूर्वी गन्धार में उसके शासन के पूष्ट प्रमाण नहीं मिलते है। तक्षशिला की खुदाई में उसकी कोई भी रजत मद्रा नहीं मिली है। यहाँ से उसके ताँबे के २६३ सिक्के अवश्य मिले है, इनमें राजा की आवक्ष मृति के साथ विजया देवी (निके) की मृति बनी हुई है। एक ओर यनानी में लेख है तथा दूसरी ओर प्राकृत में महरजस रजरजस महतस हेरमयस का लेख है। केलियोपे के साथ उसकी यगल मित वाले सिक्को के आधार पर यह कल्पना की गई है कि यह हिप्पोस्टेटस नामक राजा के बन की एक राजकमारी थी। जब हिप्पोस्टेटस पर गन्धार में एजेंस प्रथम ने शासन किया तो इस खतरे से बचने के लिये सम्भवत. हमियम ने हिल्पोस्टेटस में मन्धि कर ली और इस सम्बन्ध को अपने वश की कत्या का हमियम के साथ विवाह करके सम्पुष्ट किया। रैपसन का यह विचार है कि हर्मियस ने काफी लम्बे समय तक शासन किया। उसने यह कल्पना हर्मियस के सिक्को पर बने हुए उसके चित्रों से की है। इन सिक्कों में हमें वह तरुणाई से बद्धावस्था तक के विभिन्न रूपो में दिखाई देता है। उसने कम से कम बीस वर्ष तक शासन किया होगा और उसके शासन की समाप्ति ५५ ई० पूर्वमें हुई होगी।

काबुल घाटी (पेरोभेमीसदी) के हिन्द-पूनानी राज्य का अन्त करने वाले कुषाण नहीं, अपितु पहलब थे। रैप्सन के सतानुषार इस बात की पुष्टि उन विककों से होती हैं जो पहलब राजा स्पर्णिस्स (Spalvosos) ने काबुल के पूनानी राजाओं को अंकों के अनुसार अचिलन किये थे और जिंत पर सिहासन पर वैटी हुई ज्यूस की मूर्ति बनी हुई है। जिंदा अकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी मुगल सम्नाट् साह आलम के नाम से अनेक वर्षों तक स्पयं डालती रही, उसी प्रकार मूनानी शासन समाप्त करने पर भी पहलब राजा यहाँ मूनानी इंग की पुरानी मुहानों को चलाते रहें। रीयुक्त के इस कषन के आधारपर टार्ग ने यह कल्पना की थी कि काबूल नदी की घाटी से हींस्यस के यूनानी राज्य तानेजता पहलब राजा स्पलिर्स है, किन्तु कर्ममान ऐतिहासिक इस विषय में मार्शल की उस कल्पना को अधिक सप्त समझते है जिसके अनुसार एवंस प्रथम ने ही हींस्यस के पतन के बाद काबूल की घाटी को अपने राज्य का अंग बनाया।

एजोस के सिक्के काबुल नदी की घाटी की अपेक्षा गजनी और गन्धार के प्रदेशों में अधिक मिलते हैं। इससे यह सूचित होता है कि एजेंस ने काबुल की घाटी में उतने अधिक लम्बे समय तक शासन नहीं किया जितने लम्बे समय तक उसने यह शासन अर्लोसिया और गन्धार में किया। अतः यह कल्पना की जाती है कि ५५ ई० पूर्व में हमियस की मृत्यु के बाद ही एजेन प्रथम ने कावल की घाटी को जीता। यह घटना उसके राज्यकाल के अन्तिम वर्षों मे हुई। एजेस ने गन्धार पर विजय करने के बाद ही कावल की घाटी का प्रदेश (पैरोपेमीसदी) जीता था। गन्धार की विजय ७० ई० पूर्व में हुई थी। इस परिस्थिति के आधार पर यह परिणाम भी निकाला गया है कि हमियस ने अपनी सत्ता गजनी में सुदृढ की और यहाँ से वह गत्वार की ओर बढ़ा। मीरज का निधि में तथा गजनी में हजारों की मात्रा में मिलने बाले इसके सिक्को से यह प्रतीत होता है कि एजेस ने गजनी से क्रंम की घाटी के रास्ते से आगे बढते हुए गन्घार पर अधिकार किया। इस प्रकार इसने हॉमियम के राज्य को दक्षिण की और से कृतरनाशुरू किया और उसे केवल काबुल नदीकी घाटी तक ही सीमित कर दिया। एजेस प्रथम ने हमियस द्वारा शासित कावल घाटी पर अधिकार करने से पहले दक्षिण में गजनी पर और पूर्व में गन्धार पर अधिकार कर लिया, क्योंकि इसके बाद वह मडासी चाल ( Pincer movement ) द्वारा काबुल की घाटी को आसानी से ले सकता था। इसके बाद काबुल की घाटी का यूनानी राज्य चारो ओर से विरोधी शत्रुओं के प्रबल प्रवाह में अकेला छोटा सा टाप मात्र रह गया।

हिंमयस बन्निम हिन्द-यूनानी राजा था। उसके राज्य की समाप्ति के साथ दो सौ वर्षों की हिन्द-यूनानी राजाओं की परम्परा का लोप हो जाता है, जिसमें उन्तालीस राजाओं और दो रानियों ने शासन किया था। इस राजवंश की स्थापना करने वाले महत्वाकाक्षी और साहसी व्यक्ति थे। उस समय भारत में एक सुदृह कन्द्रीय धर्मित का जनाव था, अतः उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया; किन्तु वब उनसे सी अधिक साहसी और घूरवीर नवीन जनजातियाँ इतिहास के रंगमंच पर उतर्री, उन्होंने यूनानी राज्यों को चारों ओर से घेर लिया तो आपस में ही गृहयूद्ध करके अपनी धर्मित औण करने वाले यूनानी राजा इनका देर तक मुकाबला नहीं कर सके। यूनानियों को शासन समाग्त होने के बाद वे भी अन्य विदेशी जातियों के समान सारतीय जनता के महासमुद्ध में विलीन हो गए और उनकी कोई पृथम् सत्ता नहीं रही।

## युनानी शासन का प्रभाव

जर-पश्चिमी मारत में हिन्द-मूनानी राजाओं का शासन स्थापित होने से मारतीय और यूनानी संस्कृतियों में सम्बन्ध रेखापित हुआ। इससे पहले सिकन्दर के आक्रमण के समय में सरात और यूनान का प्रत्यक्ष सम्पर्क हुआ था। किन्तु उत्तका आक्रमण को समय मारत के पर्वचमोत्तर प्रदेश कही होगित था। वह मारत में केवल उन्नीम मारा ही रहा, इस अल्बकाल में वह तथा उनके साथी निरन्त रहा में सल्यान रहे अत दांनो जातियों में प्रत्यक्ष मम्पर्क होने पर भी इसका कोई वडा प्रभाव नहीं पड़ा। किन्तु विन्तु । किन्तु विन्तु । किन्तु विन्तु । विन्तु भी सारत में शासक बने रहे, इसने यूनानियों और मारतीयों में यनिष्ठ सम्बन्ध न्यापित हुआ। वोनों ने एक हुतरे एप बहुत प्रभाव डाले, दोनों में मास्कृतिक आदान-प्रदान हुआ। यह दोहरी प्रक्रिया थी। यह समझ लेना आन्ति होणी कि केवल यूनान ने विज्ञा होने के कारण मारत पर अधिक प्रभाव डाल। बस्तुत विज्ञा होते हुए भी यूनानियों ने मारतीय सस्कृति के अनेक तत्व प्रहुण कियं। यहाँ विभिन्न को लेंगे में दोनों देशों के सास्कृतिक आदान प्रदान हा सक्षित वर्णन कियं। वाही विभिन्न को लेंगे में दोनों देशों के सास्कृतिक आदान प्रदान हा सक्षित वर्णन कियं। वाही विभिन्न को लेंगे में दोनों देशों के सास्कृतिक आदान प्रदान हा सक्षित वर्णन कियं। वाही विभिन्न को ने में सोनों देशों के सास्कृतिक आदान प्रदान हा सक्षित वर्णन किया आयोग।

साहत्य -- इस क्षेत्र मे यूनानियो और भारतीयो ने एक दूसरे की माथा से कई शब्द प्रहण किये। यूनानियो का भारतीयों के साथ प्रधान सम्पर्क मैनिक क्षेत्र से आरम्भ हुआ था, अत यूनानियों ने कैंग्य, सेना और सेनापितवाची भारतीय शब्दों को प्रहण किया। दूसरी और भारतीयों ने भी यूनानियों से अर्नक शब्द प्रहण किये। इनमें कुछ शब्द तों अब हमारी भाषा में उनने अधिक प्रचलित हो गये हैं कि हम इस सा बात की कल्या भी नहीं कर सकते हैं कि ये शब्द हमने कियी दूसरी माथा से प्रहण किए होगे। सस्कृत में यूनानी भाषा से अर्थ कुछ शब्द ये हैं--कल्पन,

टार्न-दी ग्रीक्स इन बें/केट्या एन्ड डिन्डया, पृष्ठ ३७७ ।

पुस्तक, खलीन (घोडे की लगाम)। संस्कृत का सूरण युनानी के सिरिक्स ( Soivirnx ) का मारतीय रूपान्तर है। यह इस बात को सुचित करता है कि सुरक्षित दुनों को जीतने के बारे में कुछ बातें मारतीयों ने युनानियों से सीसी होगी। संस्कृत मे ऊँट का एक पर्याय कमेलक है। यह शब्द युनानी से आया है और इसके सम्बन्ध में कुछ प्रदनों का समाधान नहीं हो सका है। संस्कृत से ऊँट के लिये उष्ट शब्द पहले से ही विद्यमान था। अतः कमलक शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार के ऊँट के लिये ही आरम्म में हुआ होगा। ऊँट दो ककुद वाले (Two humped) और एक कक्द वाले होते हैं। हिन्द-युनानी राजाओ के सिक्को पर मिनान्डर से कृषाण राजाओं की मद्राओं तक दो ककूद वाले ऊँट का ही चित्र मिलता है। इसे वैक्टिया का ऊँट (Bactrian Camel) भी कहा जाता है। किन्त टार्न ने यह लिखा है कि बैक्टिया में यनानी लोग जिस ईरानी ऊँट का प्रयोग करते थे वह एक ककूद वाला ही होता था। कमेलक शब्द से यह सूचित होता है कि यह भारत मे न पाये जाने वाले एक नये प्रकार के ऊँट के लिये प्रयक्त होता था। ककृद बाले ऊँट के सिक्को से भी यही बात सूचित होती है। किन्तू बैक्टिया में इस प्रकार के ऊँट केन पाये जाने के कारण यह बात समझ में नहीं आरती है कि इस शब्द का प्रयोग यनानियों से भारतीयों ने किस प्रकार के ऊँट के लिये ग्रहण किया।

श्रीमती रीस डेविडस ने प्लेटो की रिपम्लिक के आदर्श राज्य करना की तुलना मिलिक प्रकास ये थिये गये आदर्श बीद नगर से करते हुए यह कहा है कि मारतीय साहित्य में आदर्श नगर का यही एक मात्र वर्णन है और सम्भवतः इसके लेखक को ऐसा वर्णन करने की प्रेरणा प्लेटो की पुन्तक पढ़ने के बाद मिली होगी। टान (पू०३७९) ने यह लिखा है कि इसके लिये हमें प्लेटो तक आने को अकरत नहीं है। चौषी और तीसरी शताब्दियों के यूनानी साहित्य में ऐसे अनेक वर्णन लिखे गये थे। मिलिक्ट-प्रका आदर्श नगर का वर्णन यूनानी आदर्श राज्य (यूटोपिया) से बहुत कम साम्य एखता है, इस विषय में निश्चत रूप से कुछ मी नहीं कहा जा सकता। इसकी अपेका सुखानती बहुत के अमिनाम के स्वर्ग का वर्णन अधिक जाकर्षक और रोचक है तथा उस पर किसी विदेशी प्रमाव का प्रमाण नहीं मिलता है।

एक यूनानी अलकारशास्त्री डियोकिसोतोम ( Diochrysotom ) ने लिखा है कि मारतीयों के पास होमर के ग्रन्थों का भारतीय भाषा में किया गया

टार्न-दी इन्डोग्रोक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इन्डिया, पृष्ठ ३७६ ।

एक बनुवाब बा। टार्न ने इसे कोरी गप्प माना है, क्यों कि अब तक लैटिन के बति-रिक्त किसी अन्य माथा में मुनानी साहित्य के अनुवाद नहीं मिल्ठ हैं। दियों के उपपूर्वक क्यान के आधार पर यह भी कत्यना की गई है कि मारत में दोहा नामक प्रतिद्ध छन्द का विकास नुवानी भाषा के एक छन्द हैस्सामीटर (Hexameter) से हुआ। अंकोबी ने इस मत की स्थापना की हैं। किन्तु यह भत यथायं नहीं प्रतीत होता, क्यों के तोहे का प्रयोग अभ्यक्ष तथा हित्यों आदि भाषाओं में मिल्ता है, किन्तु प्राचीन सस्क्रत और वाली साहित्य में कहीं नहीं मिल्ला। और ने इस बात को मी मली मीति प्रयचित किया है कि शोई का विकास स्थतन रूप से मारत में हुआ है और उसके जियं विदेशी प्रमाय को मानन की आवस्थकता नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ यूनानी भारतीय ग्रन्थो से, विशेषत महाभारत से अवध्य परिचित थे। यह बात कुछ आध्चर्यजनक है, क्योंकि युनानी सामान्य रूप से एशियाई लोगो के साहित्य में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। फिर भी हेलियोडोरस का स्तम्मलेख यूनानियो द्वारा महाभारत के अध्ययन का सुचित करता है। इस लेख में एण्टियल किडस नामक युनानी राजा के दूत, भागवत वर्म के अन-यायी दियोन के पुत्र हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुडध्वज स्थापित करने का उल्लेख करने के बाद अन्त में यह लिखा है कि तीन बातों को अपने जीवन में ढालने से मनव्य स्वर्ग तथा अमृतत्व प्राप्त करता है और ये तीन बाते दम (सयम), त्याग और अप्रमाद हैं। इस सदमं की तुलना महामारत में पाये जाने वाले एक श्लोक से की जाती है। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि हेलियोडोरस न केवल विष्ण का उपासक था, अपित महाभारत का प्रेमी और अध्येता था। टार्न ने इस बात की सम्भावना प्रकट की है कि यह क्लोक सम्भवत उसके किसी भारतीय सहायक या लेखक द्वारा भी लिखवाया हुआ हो सकता है। किन्तु हमारे पास युनानियों के महाभारत से परिचय के कुछ अन्य प्रमाण भी है। टालमी तथा डियोनिसियस (Dionystus) के ग्रन्थ में पाण्डव-पाण्ड का नाम मिलता है, यह महाभारत में वर्णित पाण्डवो से सम्बद्ध है। इसके आधार पर यह कल्पना की जाती है कि टालमी और डियोनिसियस दोनों ने इस नाम को एक ऐसे यनानी व्यक्ति की रचना से ग्रहण किया है जिसने महामारत को पढ़ा था।

नाटकों के सम्बन्ध में पहले कुछ लेखकों ने, विशेषत. वेबर महोदय ने यह मत

१. कीय-ए हिस्टरी बाक् संस्कृत सिटरेचर, पू० ३७०-१।

२. दि० च० से० इं० ।

रसा या कि सस्कृत नाटकों का आविष्णंव यूनानी नाटकों से हुआ है क्योंकि इन दोनों में अनेक साद्वय पाये आते हैं। यूनानी नाटकों में एक पात्र में पैराकाईट होता है। इसी प्रकार सक्त नाटकों में विद्युक्त होता है। यूनानी नाट्यासक के अनुसार रागव पर एक समय में पांच से अविकर पात्र नहीं आते हैं, यही नियम सम्कृत नाट्याक्त में भी है। यूनानी नाटकों में रागव पर मृत्यु, अमिन-काण्ड आदि के दृष्य दिखाना वाजित या, मारतीय नाटकों में मी इसी परम्परा का अनुसरण किया आता है। मारतीय नाटकों का यवनिका अवक त्यान के साथ सम्बन्ध को सूचिन करता है। यहान हुई और यह जान हुआ कि मारतीय नाट मुक्त में वृद्ध के अपने प्रवेचन होने पर वेबर की उपमुक्त करना सर्वया आता है। मारतीय नाटकों में कई मीलिक मेर है। यूनानी नाटकों में कई मीलिक मेर है। यूनानी नाटकों में कई मीलिक मेर है। यूनानी नाटकों में वह प्रवास होते ये और मारतीय नाटक मुक्तान । यूनानी नाटकों में मुख्य क्य में गढ का प्रयोग होता था और मारतीय नाटकों में स्वार एवं एवं दोनों का। यूनानी नाटकों में यविषक का प्रयोग होता था और मारतीय नाटकों में स्वार का प्रयोग होता था और सारतीय नाटकों में मारतीय नाटकों में मारतीय नाटकों में स्वार के अस्वार के अस्वार को करना को अध्यामाणिक समझा आता है।

इसी प्रकार कथा साहित्य में मी पहले मानत को यूनान का ऋणी माना जाता था। हितीपदेश, पचनन्त्र आदि में वर्षिणत विभिन्न पण्-लिख्यों की कहानियों पर यूनानी लेकको का प्रमाव बनाया जाता था। किन्तु इस विषय में विद्वानों के गम्भीर अध्ययन एव जनुषीलन से अब यह माना जाता है कि न तो यूनान में मानत से और न हो मानत ने यूनान से अध्ययन एव जनुषीलन से अब यह माना जाता है कि न तो यूनान में मानत से अरे न हो मानत ने यूनान से कथा वा सिकास को अलग-जलन कथा में देवना वाहिये। किमी कथा की उत्पत्ति मानता में या चीन में हो सकती है और उसके बाद ब यूनान में पहुच मकती है। इभी प्रकार यूनान, बिकानेत मिन्न और ईगन पं उत्पन्न होने वाली कहानियों लोकप्रिय होकर अने क स्थ घारण करते हुए मानत पहुंच सकती है। इभी

विज्ञान—सारतीय और यूनानी चिकित्साशास्त्र में बिन्टरनिट्ज ने कई समाननाओं का उल्लेख करने हुए यह प्रतिपादिन किया है कि चिकित्साशास्त्र के

विन्टरिनट्ज-हिस्टरी म्राफ इण्डियन लिटरेचर, तृतीय लण्ड, वृष्ठ १७४;
 कीय—ए हिस्टरी म्राफ सस्कृत लिटरेचर, वृष्ठ ७४।

२ विष्टरनिट्ज---वही पुस्तक लण्ड ३, पृष्ठ २६४-३११; कीय---वही पुस्तक प्राध्याय २७।

क्षेत्र में भारत यूनाल का यूणी है। " चरक ने वैद्य के आवरण के विषय में जिल निवसों का निर्देश किया हैं, वे यूनान के सुप्रमिद्ध विस्तराशास्त्री हिल्पोकेटस (Hippocrate) के नियमों से बहुत मिलते है। किन्तु कीय का मत है कि इस विषय में निवस्तव कर से कीई परिणाम निकालना ममन नहीं है। ज्योतिष के अंत्र में यूनान का प्रमाव निर्विवाद है। बृहत्सहिता में निवसा है कि यद्यपि यूनानी म्लेक्ट है, तयापि ज्योतिय में प्रबीण होने के कारण वे क्षायियों की मानि पूजनीय हैं। क्षाव्य में युवान के अनेक शब्द के हत, होरा आदि यूनानी भाषा से ग्रहण किये यहे है। प्रमातिय ज्योतिय के अनेक शब्द केन्द्र, होरा आदि यूनानी भाषा से ग्रहण किये यहे है। प्रमातिय ज्योतिय के पत्र किया नी स्वान और पीलिश मिद्धान्तों के नाम के ही यह स्पन्ट हैं कि ये यूनारियों से बहुण किये गये हैं।

धर्म--- प्रामिक क्षेत्र में मारत का यनानियों पर काफी प्रमाव पडा। विजेता होते हुए भी यनानियों ने विभिन्न भारतीय धर्म ग्रहण किये। हेलियोडोरस के स्तम्भ-लेख से यह स्पष्ट है कि वह विष्णुका उपासक था और उनकी पूजा के लिये उसने गरुडध्वज स्थापित किया था। मिलिस्वप्रश्न से यह स्पष्ट है कि मिनास्डर ने यनानी राजा होते हए भी बौद्ध धर्म अंगीकार किया। दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व के उद्यान (स्वात नदी की घाटी) के एक लेख से यह प्रतीत होता है कि मेरीडाक थियोडोरस नामक एक युनानी अधिकारी ने भगवान बद्ध के अवशेषों की स्थापना की थी। बेसनगर से प्राप्त एक सहर में तिमित्र नामक व्यक्ति का उल्लेख है। श्री देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर ने १ सकी व्याख्या करते हुए यह कहा है कि इसमें एक वैदिक यज्ञ के अनुष्ठान का वर्णन है। कुछ यनानी सम्भवत जैनवर्म के भी अनयायी थे। टार्न ने यह लिखा है कि चन्द्रगप्त मौर्थ के तिथिकम के सम्बन्ध मे सचना देने वाला टोगस नामक यनानी स्रोत यदि वास्तव में जैन नहीं था तो जैनधर्म के सिद्धान्तों में उसकी कुछ दिलचन्पी अवश्य थी। ४२ ई० पू० में स्वात के प्रदेश में थियोडोरस ने एक जलागय सब प्राणियों के लिये बनवाया था। इसके लेख से यह प्रतीत होता है कि वह निश्चित रूप से बौद्ध था। एक अन्य यनानी शासक (Meridarkh) ने प्राचीन तक्षशिला के निकट अपने माता-पिता की स्मृति के लिये बद्ध के पवित्र अवशेषो पर एक स्तुप अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनवाया था।

विष्टरिनट्ज तृतीय, खण्ड पृ० ५५४।

स्लेच्छा हियवनास्तेचु सप्यक् शास्त्रमिद स्थितम् ।
 ऋषिवस्तेऽपि पूर्व्यते किम्युनर्देविषव द्विज ॥
 स्रार्कियोत्ताजीकल सर्वे झाफ इन्डिया १९१४–१४, एक्ट ७७ ।

पेशाबर संग्रहालय में एक प्रस्तर-मृति में दो पहलवान कुस्ती लड़ते हुए दिखाये गये हैं और उनके नीचे खरोष्ट्री में मिनान्डर का लेख है। यह सम्मवतः मिनान्डर नामधारी यनानी पहलवान द्वारा आराधना के लिये चढ़ाई गई मेट है।

यनानियों का भारतीयकरण (Indianisation )-- उपर्युक्त सभी उदाहरण इस बात को सचित करते है कि उस समय यनानी भारतीय घर्म और परस्पराओं को ब्रहण कर रहे थे। साथ ही वे यहाँ के आचार-विचार को तथा जीवन की पद्धति और परम्पराओं को भारतीयों से ग्रहण कर रहे थे और इस प्रकार उनमें भारतीयकरण की प्रक्रिया तेजी से चालुही गई थी। टार्न ने यह मत प्रकट किया है कि यह भारतीयकरण की प्रक्रिया पहली शताब्दी ई० प० से प्रारम्म हो गई थी। किन्त इस प्रक्रिया ने यनानियो और भारतीयों के अन्तर्जातीय विवाहो पर कोई प्रभाव नहीं डाला. क्योंकि यनानी अपनी सम्यता और संस्कृति पर गर्व करते थे और उन्होंने अपने को यनानी बनाये रखने का परा प्रयत्न किया होगा। फिर भी भारतीय धर्म का आकर्षण उनके लिये बहुत प्रबल्धा। इससे प्रमावित होकर वे शनै शनै भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उनके भारतीयकरण का एक अन्य बड़ा कारण यह था कि जब यनानी भारत में बस गये. उनकी नई पीढ़ियाँ भारतीय वातावरण और प्रभाव में रहने लगीं तो वे स्वयमेव भारतीय बन गई। इसे आध-निक मारत के ब्रिटिश बच्चों के उदाहरण से समझा जा सकता है। अँगरेज ब्रिटिश यग में प्राय अपने बच्चों का पालन-पोषण मारत से नहीं करते थे. वे उन्हें विलायत मेज दिया करते थे। इसका कारण जलवाय न होकर यह आशंका थी कि यदि उनका भारत में पालन-पोषण हुआ तो वे बचपन की अत्यधिक प्रभाव ग्रहण करने वाली आयु में भारतीयों की आदते सीख लेगे और शनै शनै भारतीय बन जायेगे। इससे बचने के लिये और अपने बच्चो को परा अँग्रेज बनाने के लिये उन्हें विलायत मेजा जाता था। युनानियो ने ऐसी कोई व्यवस्थानही की। अत कुछ ही पीढियो में उन पर निरन्तर पडने वाले भारतीय प्रभाव के कारण उनका भारतीयकरण हो गया, इस प्रकार भारत में विदेशी युनानियों का पूर्ण लोग हो गया। वे वातावरण के प्रमाव से मारतीय बन गये। युनानियों के भारतीय समाज का अगबन जाने का प्रघान कारण भारतीयकरण की उपर्यक्त प्रक्रिया थी।

मुद्राकला—डम क्षेत्र में बैक्टिया के यूनानियों ने भारत को बहुत बडी देन दी और उनका बहुत प्रमाव पड़ा। बैक्टिया में मुद्रा ढालने की कला अपने चरम उन्कर्ष पर पहुंची हुई थी। उसके आरम्भिक स्वतन्त्र राजाओं के सिक्के प्राचीन जगत को युन्दरतम मुतायें समझी जाती हैं। इनकी बड़ी विशेषता यह है कि इन मुतायों पर राजाओं को मृत्तियों का विवण बड़ी कुलावता और सफलता के साथ किया गया है। भारत में मृत्तियों को कसने तथ उनका यह मृद्रा-निर्माण कौणत काफी कीण हो गया। फिर भी इस मृत्राकाल ने भारत के तत्कालीन गणराज्यों की मृत्राओं पर काफी प्रमाव डाला। कुणिन्द और औदुन्दर गणों की अनेक मृत्रायें अपोलोडीटल की मृत्राओं के आवर्ष पर बनाई गई हैं। इस समय युनानियों ने भी मारतीय मृत्रा-पदित की कुछ बातों को बहण करने मंसकेल नहीं किया। पेस्टेलियोंने और एंपोयो-क्लीज के सिक्के इस बात को मली मीति प्रदिश्त करते हैं। यूनानियों ने चौरी की मृत्राओं में और विशेषत ताम्न मृत्राओं में भारतीय परस्पर का अनुसरण किया।

मृतिकला--हिन्द-यनानी राजाओं के समय में गन्धार प्रदेश में एक विशेष प्रकारकी मृतिकला का विकास हुआ, इसे इस प्रदेश के आधार पर गान्धार कला कहा जाता है। आगे चलकर इस कला का विस्तृत विवेचन होगा। इस प्रसग में यहाँ यही कहना पर्याप्त है कि कुछ विद्वानों ने इस कला में बुद्ध की मृति को पहली बार बनाने का श्रेय यूनानी कलाकारों को दिया है। यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद है कि वड की मित पहले गन्धार प्रदेश में बनाई गई अथवा मथुरा में, और गान्धार कला ने मयरा कला पर क्या प्रभाव डाला। किन्तु इस विषय में यह बात लगभग निश्चित प्रतीत होती है कि ईसवी सन की आरम्भिक शाबिदयों में दोनों स्थानों में बढ़ की मित का निर्माण स्वतन्त्र रूप से हुआ। मारतीय कला के क्षेत्र में यह एक महान क्रान्ति थी। बद्ध का निर्वाण होने के पाँच सौ वर्ष बाद तक उनकी कोई मृत्ति नहीं बनी थी। साँची, मारहत और बुद्धगया में बौद्ध धर्म से सम्बद्ध दृश्यों को अकित करते हुए बद्ध की मृति कही भी नहीं बनाई गई थी। उन्हें सर्वत्र धर्मचक, चरणचित्र, बोधि-वक्ष, राजसिहासन तथा कमण्डल आदि के प्रतीको से अभिव्यक्त किया गया था। बद्ध की मृति बनाने की परम्परा प्राचीन मृतिकला मे प्रचलित नहीं थी। टार्न के मता-नुसार इस विषय में नवीन कान्ति करने का श्रेय किसी अज्ञात यूनानी शिल्पी को है, क्योंकि पहली बद्ध मितयाँ हमें गन्धार प्रदेश में उपलब्ध होती है। टार्न (पुष्ठ ४०५-६) ने यह सिद्ध किया है कि गन्धार में बद्ध की मित मधरा की अपेक्षा एक यादो शताब्दी पहले से ही बनाई जाने लगी थी। उन दिनो मथरा उत्तर-पश्चिमी भारत से गगा की घाटी की और जाने वाले महामार्गपर एक महत्वपूर्ण स्थान था। अतः उस पर उत्तर-पश्चिमी मारत में बनाई जाने वाली मुर्तियों का प्रमाव पड़ना स्वामाविक था। यनानियों ने अपने उपास्य देवता बुद्ध की मृति युनानी आदर्श के अनुसार बनाई थी। वे देवताओं का चित्रण सुन्दर मनुष्यो के रूप में किया करते थे, अतः युनानी

कलाकारों ने बुद्ध की मृतियाँ अपने सुप्रियद्ध देवता अपोलों के आयार पर बनाई मीं और इसमें बुद्ध की मृतियाँ मृतियों की आयारियक अधिक्यजना का नितास्त अमाव है। मृतिकत्ता की दृष्टि से सावार प्रदेश का मारतीय मृतिकला की दृष्टि से सावार प्रदेश का मारतीय मृतिकला पर कोई विशेष मन कहीं पढ़ा। टार्न के सब्दों में "बुद्ध की मृति बनान का विवार मारत से नहीं किन्तु यूनान से प्रादुर्भन हुआ। यूनानियों का भारत पर यह एक बहुत बड़ा प्रमाव है। किन्तु उन्होंने यह कार्य जान बुस कर नहीं किया, अपितु यह एक सयोग का परिणाम मात्र था।" आगे चौदहबे अध्याय में टार्न के इस मत की आलोचना की जायगी। किर भी यूनानियों हारा गत्थार में विकासत मूतिकला भारतीय कला के क्षेत्र में विविद्ध रहन रचनी है।

#### उपसंहार

उपर्यक्त वर्णन से यह स्पष्ट हे कि हिन्द-यनानी राजाओं ने भारत की सस्कृति पर कुछ क्षेत्रो में तत्कालीन और अस्थायी प्रमाव डाला। किन्तु युनान का मितिकला के अतिरिक्त कोई बड़ा स्थायी प्रमाव नहीं पड़ा। इसके तत्कालीन प्रमाव निस्निटिखित थे—-१न राजाओं के समय में पदिचम के साथ व्यापार की प्रोत्नाहन मिला, उत्तर-पश्चिमी मारत में बकेफल (Bucaphala), डिमेटियोस जैसे कछ नगर यनानी आदर्श पर स्थापित हुए, यनानी भाषा और यनानी शासन-पद्धति कुछ समय तक टोकप्रिय हुई, इन राजाओं ने मद्राओं के क्षेत्र में एक नवीन परम्पराका श्रीगणेश किया, राजाओं की मृतियों में अकित गोलाकार तथा यतानी एव खरोप्टी लिपियो में राजा के नाम और उपाधि का उल्लेख इन मदाओं की प्रधान विशेषताये थी। इनका अनसरण इनके बाद आने वाले शक, पहलव नथा कुषाण शासको ने किया। भारत ने कलम, पुस्तक, सुरग आदि शब्द युनानियों से ग्रहण किये। ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारतीयों ने युनान में कुछ सीखा। किन्तु काव्य, नाटक, कथा साहित्य के क्षेत्र में यनान का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। किन्तु इसी समय यनानी मारतीय धर्म और सम्कृति से आकृष्ट और प्रभावित हुए। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मिनान्डर और हेलियोडोरम है। टार्न (पृ०४०८) के मना-नमार बद्ध की मृति के अतिरिक्त युनानी शासन का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। "यदियनानी न आते तो भी भारत का इतिहास वैसाही होता जैसा कि जनके आने परहआ।"रे

टार्न-दी प्रीवस इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पुष्ठ ४०८।

२. टार्न-पूर्वोक्त पुस्तक यृ० ४०८।

### हिन्व-यूनानी राजाओं की बंशावली और कालक्रम

निम्नलिखित वशावली और तालिका श्री अ० कि० नारायण की पुस्तक 'दी इण्डोपीक्स' के आधार पर है। इसमे सभी तिषयाँ आनुमानिक (हाईपीतिबिटिकल) हैं। ये सभी तिषियाँ इसा पूर्व की है।





लिसियां**स** 

(१२०-११०) वियोफिलस (-64) ( ?30- ? ? 0) हेलियोक्लीज दितीय (१२0-११५) एण्टियलकिंडस ( ११4-१00)

डियोमिडी ज टेलीफस (94-64) (34-60)

> एमिन्तास (८५-७५) केलियोप = हमियस (७५-५५)

## चौथा अध्याय

# शक तथा पहलव

यूनानियों के बाद भारत पर शकों और पहलवों के हमले हुए । बैक्ट्रिया के यूनानी राज्य का अन्त मध्य एशिया की फिरन्दर या यायावर जातियों ने किया था। ये समवतः शक और सुद्दि या युद्दि जातियों थी। पुराने यूनानी तथा रोमन

 प्राचीन काल में कारपेथियन पर्वतमाला तथा दोन नदी के मध्य में बसा हुआ बोरोपियन तथा एशियाई रूस का प्रवेश सीथिया (Scythia) कहलाता या, क्योंकि यहाँ साइव (Scyth) नामक एक बासम्य एवं जानावदोश जाति बसी हुई थी । ७वीं शताब्दी ई० पू० में इसने पश्चिमी एशिया पर हमला किया या । यह शकों की एक शास्ता थी, ऋतः अग्रेजी में शकों की सीथियन (Scythian) कहा जाता है । युद्धि अथवा युद्धि की पहचान कुछ विद्वानों ने महा-भारत (सभापवं २४।२५) में विणत ऋषिक से की है (जयचन्द्र विद्यालंकार, भारतीय इतिहास की रूपरेला, ल० २, प० ६३४) । पराणों में युइसि राजबंश को तुलार भी कहा गया है। तुलार वस्तृत युद्दशियों के पश्चिम में रहने वाली जाति थी। तकलामकान महभूमि के उत्तर में विद्यमान कचा आदि बस्तियों की परानी भाषा को ग्राधनिक विद्वानों ने तलारी या कची का नाम दिया है, यहाँ पहले तुलार जाति रहती थी । तकलामकान की दक्षिरणी बस्तियों में प्रमुख स्रोतन थी, यहां की प्रानी भाषा लोतन देशी (Khotanese) थी, यह ईरान के उत्तर-पूर्वी प्रान्त सुन्ध ((Sogdiana) की भाषा से मिलती थी। सभवतः युडशि लोगों की वही मातृभाषा यो। तुलार शायद शुरू में तकलामकान की दिलए। बस्तियों-निया तथा चर्चन निवयों के काँठों में रहते थे, बाद में यहशियों के दबाव से बे इस मरुभूमि के उत्तर की बस्तियों तुरकान, कुवा, अक्सू में चले गये युद्दशियों के प्रवास का भी यही मार्ग प्रतीत होता है, क्योंकि जिस भाषा को विद्वान् तुकारी कहते हैं, उसका नाम अपने लेखों में बाशों है, यह स्पष्टतः ऋषिक से सम्बद्ध है। ऋषिकों ने जब तुलारों को जीता तो यह नाम उनकी भाषा के साथ जड गया । बाद में ये जातियां सन्ध में तथा सीरपार के प्रदेश में बस गईं। स्र बो ने लिखा है कि यहां रहने वाली ग्रसि. ग्रासियान, तखार और सकरौल साहित्य में शकों को Sacal, Sacarabur, Sacaraucal—आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाना था। प्राचीन चीनी ग्रन्थों में इन्हें से कहा गया है। शकों ने युद्धि जाति को इस बान के निये वाधित किया कि वे वैक्ट्रिया की सीमा पर अपनी स्वन्ती को छोड कर आगे वह और युनानियों के राज्य का जन्त करें। चन्तै-याहै: सकों ने समुचे उनर-पिचमी मारन पर अधिकार कर निया। किन्तु थीध हो इन्हें पहलें में ने प्राप्त कों ने सोन पर अध्याप में पहलें को के और बाद में पहलें को आक्रमणों तथा राज्य-विस्तार का वर्णन किया जायया।

हसु काल के उतिहास के परिचय के लिये मूल प्रायाणिक स्नोनों की बहुत कमी है। भारतीय माहित्य में इन जातियों का नामोल्लेख मात्र मिलता है, इनके राज्य-विन्तार का कोई विशेष वर्षन उपलब्ध नहीं होता है। मृतानी और चीनी इतिहास इनके विषय से मानतीय माहित्य की अपेक्षा अधिक प्रकाश डालते हैं। किल्तु वे मी इनके आर्यामक इतिहास का नामाय्य क्या में डी प्रतिपादन करते हैं, गक्ते तथा पहल्कों के मारत पर आक्रमण और अधिकार का विशेष वर्णन नहीं करते हैं। एक ईसाई बनतक्या पहल्क राजा गोण्डोफर्नीम तथा उसके माई के बारे में कुछ बानों का निर्वेश करती है, किन्तु शक-पहल्कों के इतिहास पर प्रवान रूप से प्रकाश डालने वाली सामग्री उनकी महाये तथा अभिनेल ही है।

**सकों का धारिश्वक इतिहास**—शको का प्राचीनतम वर्णन ईरानी सम्राट डेरियस (दारा) प्रथम के कीलकाकृति (Guneaform) अभिलेलों में मिलता है।

नामक जंगली किरन्वर जातियों ने यूनानियों से बातजी का राज्य छोना। फ्रेंब विद्वान साथवार्टने वर्षीत और ऋषिक की एक ही माना है। झाये यह बताया जायना कि तिया युद्धित ताहिया के राजा बन गये। ताहिया बलला के चारों स्रोर का प्रदेग या, यही धरव लेलकों का तुलारिस्तान है। बाद में समूचा पामीर, बदलतों और बलला का प्रदेश तुलार देश कहनाने लगा।

पहलब पार्थव या वार्षियन को सुवित करता है। यार्थिया (पार्थिया से संबंध रक्षते बाला) प्राप्ती हरान का एक प्राप्त था, यह कैस्थियन सागर के बीक्स-पूर्व में प्रमुख स्थारी के बीक्स-पूर्व में प्रमुख स्थारी में बार्ध में कि स्थारी प्रमुख से प्रमुख साम के साम के ता ते... हैरान में एक नचीन सामाव्य की व्यापना को। इस समय हैरान को भाषा पहलबी थी। यहनव हमी से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं। वासिष्टी पृत्र पुत्रपारि के तथा खड़ बास के लेखी में यहनव शब्द का प्रयोग हैरानियों के लिए हुआ है।

तक्शयेक्स्तम के अभिलेखों में ईरानी सम्राट की वशवर्ती जातियों में तीन प्रकार हे शकों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन काल में एशिया और यरोप वे बसे हए शको की निम्नलिखित तीन शाखाये थीं--(१) शका तियुखीवा (नुकीली टोपी पहनने वाले शक)--हिराडोटस (७)६४) ने लिखा है कि ये अपने पहोसी बैक्ट्रियनों के साथ ईरानी सम्राट् जरक्सीज की सेना में युनान पर चढाई के समय सम्मिलित हुए थे, अतः इन शको का मूल निवास-स्थान (जनसर्टीज) सीर नदी का काँठा या अथवा सुग्ध देश (Sogdiana) प्रतीत होता है। (२) शका हीमवर्का--ये ईरान में हेलमन्द नदी की घाटी में द्रशियाना ( Drangiana ) के प्रान्त में बसे हुए थे। इस प्रदेश को इनके नाम से शकस्थान तथा बाद में ईरानी में सिजिस्तान कहा जाने लगा, आजकल इसे सीस्तान कहा जाता है। (३) शका तर-बरमा (समद्र पार के शक) -- ये कृष्णसागर के उस पार सीथिया या दक्षिणी रूस में रहने बाले शक थे। ८ वी शताब्दी ई० पूर्व से शक जातियाँ सभवत मध्य एशिया से आकर इन प्रदेशों में बस रही थी। पहले ईरान के हखामनी सम्राटों के अभ्युदय और बाद में मेसिडोनियन, सीरियन और बैक्ट्यन युनानियों के राज्य-विस्तार के कारण ये शक जातियाँ दत्री रही। किन्तु जब बैक्ट्या के युनानियों में आन्तरिक यद्ध आरम्भ हो गये तो इन जातिया को अपने राज्य-विस्तार का स्वर्ण अवसर मिला। सन्ध के शको ने बैक्टिया तथा द्रगियाना के यनानी राज्यों को जीत लिया।

सध्य एशिया की उथलपृथल—दूसरी शनाब्दी ई० पू० के सध्य में सध्य एशियाकी जातियों में एक बढी उथलपृथल और हलचल पैदा हुई। 'इस कारण

१. सुप्रसिद्ध एतिहासिक टायनथी न यह बताया ह कि यूरोप तथा एतिया के विशाल बुकाहीन तथा पास बाल मैदानी (Steppes) के प्रवेशी में ६०० वर्ष का एक कक बतता है, इससे क्रमश इन प्रवेशी के तत्ववायु में क्राइता और कुण्डकता बढ़ती पटती रहती है, अम्रेता बड़ने के साथ वर्षा श्रविक होती है, जमीन की उंदावार बढ़ आतो है और प्राथायों घनी होने लाती हैं इसके बाद वर्षा का होने से सुखा पड़ता है, पंदावार पटती है, प्रताम और चारे को कभी से यहां की किरक्दर जातियां प्रमन की लोज में दूसरे देशों को घोर जाती हैं और उन पर हमले करती हैं। मध्य एशिया प को किरन्दर जातियां इस प्राधिक कारए। से विवश होकर तम्य जातियां प शाकमण करती रही है (ए स्टर्आ आफ हिस्टरो लाक्ट ३ ए० ३२४ सुनु०)। उदाहरणार्थ, चीन को ह्यांगहों नदी के उपजाक प्रवेश में बहु हुए राज्य पर संतिवार में सही हियान, (हुण) शांवि किरन्दर लातियां इसी कारल हुए राज्य पर संतिवार में सही हियान, (हुण) शांवि किरन्दर लातियां इसी कारल हुए राज्य पर संतिवार में सही हियान, (हुण) शांवि किरन्दर लातियां इसी कारल

सनेक जातियाँ एक दूसरे पर हमला करते हुए आगे बढ़ने लगी। इस हलकल में प्रमान मान केने वाली जातियाँ हियमगू, बुदुन, युद्दांच, सै-सांग और ताहिया की जनता थी। इनकी हलचल चीन के सीमान्त प्रदेश से चुक हुई थी, अतः इनका प्रमान परिचय हमें चीन दिवहां से मिलता है। इनके प्रमाण और आमान्यों को कमान्यों का वर्णन करने बाले तीन प्रमान चीनी प्रयान कीलकम से निम्मालित हैं—

१—शुमाचियेन (९० ई० पू०) द्वारा लिखित सीयुकी या शी-की का अध्याय १२३, इसमें भीनी सम्राट् द्वारा पश्चिमी देशों में मित्रों की कोज के लिये मेजें गये एक चीनी राजदूत चौग-कियेन के कार्यों का विवरण है।

२—पान-कू (मृत्युकाल ९२ ई०) द्वारा लिखित त्सिएन-हान-शू---इसमें आर्रान्सिक हानवध का २०६ ई० पूर्व से २४ ई० तक का इतिहास है।

३—फल—ये का हो-हान-यू—इसमें पिछले हानवश का २५ ई० से २२० ई० सक का इतिहास है। इन इतिहासी से मध्य एपिया की जातियों के पर्यटलो, प्रवासों और आक्रमणों पर जो प्रकाश पढ़ता हैं वह निम्मानिशीवत है। यहाँ इन जातियों की मौगोलिक स्थिति के वर्णन के साथ इसका विवेषन किया जायगा।

१७६ ई० पूर्व में हिसमन् नामक जाति के राजा माओतुन ने चीनी स आद् को यह सन्देश सेजा कि उसने युद्धिच जािन को परास्त कर दिया है। हियान् चीन के उत्तर में मगोलिया में रहने वाली एक बबंद जाति थी। दिन की बोबार वन जाने जाने लगा। यह जाति चीन पर हमले किया करती थी। चीन की दीवार वन जाने पर ये हमले रुकायो, इससे ससार के इतिहास में एक नवीन चक चला। हिवनन् या हुण अब चीन पर आक्रमण करने में असमर्थ होकर पश्चिम में बसी अन्य जातियो पर हमले करने लगे, यं जातियां अपने बचाव के लिये आगे बढते हुए दूसरी जातियों पर हमले करने लगी। इस प्रकार चीन की सीमा पर शुरू हुई उथल-पुथल का प्रभाव एक ओर भारत की सीमा तक और दूसरी और यूरोप तक पहुचा। इसे समझने के लिये मध्य एशिया की अन्य जातियों की स्थिति को भी समझ लेना

हमले करती रहती थी। इनको रोकने के लिये चीनी सम्राट् गी- ह्वांग-तो (२४६-२१० ई० पू०) ने चीन की सुप्रसिद्ध बीबार का निर्माण कराया था। इससे ये किरन्यर जातियां चीन के बबसे ध्रम्य उपनाक नवियों की घाटियों में बती जातियों पर हमले करने सन्तीं। सैनबतः इसी कारण दूसरी सताब्दी ई० पू० में मध्य एसिया में विभिन्न जातियों को हस्त्वक और प्रवास कारण्य हु ए।

चाहिये। इस समय चीन के कानसू प्रान्त के पश्चिमी छोर पर तकलामकान मद-मिम के सीमान्त पर युद्धि (ऋषिक) जाति रहती थी। ये छोग हिमंगन जाति के सब से बढ़े शत्रु थे। १७६ ई० पूर्व में हियंगन जाति के राजा ने जीन के सम्राट के पास जब सुद्दि लोगों पर विजय का समाचार मेजा था, उस समय सुद्दि तुनुह्वांग और किलीयेन के मध्यवर्ती प्रदेश में रहते थे। अपनी हार के बाद वे वियानशान पर्वत के दक्षिणी ढाल के साथ-साथ पश्चिम की ओर चले। १६५ ई० पूर्व में हियंगन राजा लाओचाग ने उन्हें दूसरी बार करारी हार दी और उनके राजा को मार कर उसकी लोपड़ी का प्याला बना लिया। विषवा रानी के नेतृत्व में अपने ढोर-डंगरों को हाँकते हुए युद्दशि लोग थियानशान पर्वत पार कर ईली नदी की घाटी में इसिक-कुल झील पर आधुनिक कुलजा के प्रदेश में जा पहुँचे। यहाँ उनकी बुसुन नामक जाति से टक्कर हुई। बुसून के राजा को उन्होंने मार डाला। यहाँ से उनकी एक शासा-छोटे पृद्धि सीधे दक्षिण में जाकर बस गये। किन्तु बढ़े युद्धि पश्चिम में आगे बढते बले गए और उन्होंने सीर नदी के काँठे में शक जाति के सै-बांगपर हमला किया। सै (शक जाति) के कबीले तितर-बितर हो गये और उनका राजा दक्षिण में किपिन या कपिश देश को चला गया। १२६ ई० पूर्व के लगमग चीनी राजदूत चांग-किएन ने युद्द जिलोगों को आमुनदी के उत्तर में बसाहआ पाया था।

उपर्युक्त चीनी इतिहासों में ५० वर्षों की घटनाओं का अत्यन्त संक्रित्त उल्लेख है। इनमें विणत सै-बाग शक राजा प्रतीत होते हैं क्यों कि चीनी प्राचा के बाग शब्द को शक प्राचा के स्वामी बांची मुरुष्ट शब्द को शक प्राचा के स्वामी बांची मुरुष्ट शब्द को शक प्राचा के स्वामी बांची मुरुष्ट शब्द का अनुवाद समझा जाता है और ईसबी सन् की आरम्भिक शास्त्र को के ने युइचियों के आरम्भिक शास्त्र को को युइचियों के आक्रमण के कारण वहां से हटना पत्रा था और युइचि लोगों के पिक्सम में बहुने का कारण हियान लोगों का दवाव था। युइचि लोगों ने ताबान (आधुनिक कर-पाना) होते हुए ताहिया को जनता पर हमला किया और उन्हें अपना बघवर्ती बनाया। ताहिया को अधिकाश विद्वान वीन्त्र या राज्य की स्थानीय जनता सगझते है। इसमें मही के मूल निवासी इरानी और कुछ युनानों भी सम्मिलित थे। शक्तों ने वैक्षित्र मार्म मुम्तानी शासन का अन्त किया और कुछ युनानों भी सम्मिलित थे। शक्तों ने वैक्षित्र में मुम्तानी शासन का अन्त किया और कुछ युनानों भी सम्मिलित थे। शक्तों ने वैक्षित्र में मुन्ता हो हो बीं जाति ने बाद में उत्तरी भारत पर शासन स्थापित किया। इस अकार सह स्थल है कि यहले हियान्य (हुण) जाति ने युइचि लोगों ने एक (सै-बीप) लोगों स्थल स्थल है कि यहले हियान्य (इस्ल) जाति ने युइचि लोगों ने एक (सै-बीप) लोगों ने स्थल (सै-बीप) कोणों ने स्थल (सै-बीप) लोगों ने सुक्त का को स्वा है कि यहले हियान्य (इस्ल) जाति ने युइचि लोगों ने स्थल (सै-बीप) लोगों ने सुक्त सिक्स किया का सिक्स किया है हिया सुइचि लोगों ने स्थल (सै-बीप) लोगों ने सुक्त सिक्स किया का सुइचि लोगों ने स्थल (सै-बीप) लोगों ने सुक्त सिक्स के लिया है विवास किया। युइचि लोगों ने सुक्त (सै-बीप) लोगों ने सुक्त सिक्स किया सुइचि लोगों ने सुक्त (सै-बीप) लोगों स्वास सिक्स किया सुइचि लोगों ने सुक्त किया। इस सिक्स किया सुइचि लोगों ने सुक्त सिक्स किया सुइचि लोगों ने सुक्त सिक्स किया सुइचि लोगों ने सुक्त सिक्स सिक्स सिक्स सिक्स किया। सुइचि लोगों ने सुक्त सिक्स किया सुइचि लोगों ने सुक्त सिक्स सिक्स

पर दलाव डाला और शकों ने बैक्ट्रिया के यूनानी राज्य का अन्त किया। इस प्रकार चीन की सीमापर होने वाली हलवल का प्रमाव भारत की सीमापर पड़ने लगा।

शको का भारत के साथ सम्बन्ध दूसरी शताब्दी ई० पूर्व से ही आरम्म हो चुकाथा। महामाष्य मे पतजलि ने पाणिनि के एक सूत्र "शूद्राणामनिरवसितानाम्" (२-४-१०) की टीका करते हुए शको का उल्लेख किया है। ईरान के साथ लगी मारत की पश्चिमी सीमा पर शको की पुरानी बस्तियाँ थी, और समनतः इन्हीं के साथ भारतीयो का पहला सम्पर्क स्थापित हुआ था। पुराणो में और जैन साहित्य में कई बार इनका उल्लेख किया गया है। वाल्मीकि रामायण (४।४२।१२) मे शको की बस्तियाँ उत्तर दिशा में यवनो और काम्बोजो के साथ बताई गई हैं। महासारत (२।३२।१७) में शकों को पहलवो, बर्बरो, किरातों और यवनों के साथ मददेश की राजधानी शाकल के उत्तर-पश्चिम का निवासी बताया गया है। हरिवश पूराण (१४।१६) में यह बताया गया है कि शक अपने सिर के आधे मार्ग को मृडित रखते थे जब कि यवन और काम्बोज समृचे सिर की मुड़वाते थे और पहलव मुछ और दाढ़ी रखते थे। एक मध्यकालीन जैन ग्रन्थ कालकाचार्य कथानक में यह कथादी गई है कि एक जैन आचार्य कालक मालव देश के राजा गर्दभिल्ल के अत्या-चार से तम आकर उज्जैन से चला गया, वह पारसकूल या पार्वकूल (फारम) पहुच गया और वही सगकूल (शक कुल) में रहने लगा। वहां का सब में बड़ा राजा (परमसामी--परम स्वामी) साढाणसाहि-साहानसाहि (अर्थात राजाओ का राजा) कहलाता था। साहानसाहि ने शक साहियो (सरदारो) के पास अपने दत द्वारा एक कटारी मेजी और कहला मंजा कि यदि उन्हें अपने परिवार बचाने हो तो अपने सिर काट मेजे, नहीं तो लड़ाई में सामने आये। कालक ने उनसे कहा--क्यों अपने को मरवाते हो, चलो हिन्द्गदेस (सिन्ध) चले। उन ९६ शक साहियो ने कालक की सलाह मान ली और अपनी सेना सहित भारत चले आग्रे। सिन्ध में वे सुराष्ट्र पहचे, यहाँ एक शक राजवश स्थापित हुआ। फिर दक्षिण गुजरात के राजाओं की सदद से उन्होंने उज्जयिनी पर आक्रमण किया। यद्ध में गर्दीमल्ल हारा और बन्दी बना लिया गया । श्री जायमवाल के मतानुसार उपयुक्त कथानक का माहानुसाहि ईरान का राजा मिध्यदात (१२३-८८ ई० पू०) था। इस समय शको का ईरान के पार्थव सम्राटो के साथ उग्र संघर्ष चल रहाथा। पार्थव राजा फावन द्वितीय शको में लड़ता हुआ मारागयाथा। १२८ ई०पू० उसके उत्तराधिकारी अर्तवान ने जब तुःवारी पर चढाई की तो शको ने उसके राज्य में धुसकर उसे उजाड़ा, लुटमार की और फिर

अपने प्रदेश शकल्यान में वापिस आ गये। तुलारों ने १२३ ई० पू० में अर्तबान को मार डाला। वर्तबान के उत्तराधिकारी मिध्यदात द्वितीय (१२३-८८ ई० पू०) ने तुखारों और शकों का पूरी तरह दमन किया। यह पहला पार्थव राजा था, जिसने पराने हलामनी राजाओ की राजाधिराज की पदवी (शायधियानां आयधिय) धारण की। श्री जायसवाल कालकाचार्य-कथानक के साहानसाहि (राजाधिराज) को मिध्यदात मानते है और यह कहते हैं कि उसने शक सरदारों के पास कटारी इसलिये मेजी थी कि उन्हें अर्तबान को मारने का दण्ड दिया जाय। अतएव शकों ने पार्थव सम्राट् के प्रकोप से बचने के लिये मारत का प्रवास किया। यद में गर्दमिल्ल हारा और बन्दी बनाया गया तथा मालवा में शक राजा शासन करने लगे। इस कथानक के आधार पर स्टेन कोनौ ने यह कल्पना की है कि शको ने पहली शताब्दी ईसवी पूर्व के पूर्वाई में काठियावाड और मालवा की विजय की। उपर्यक्त कथानक में यह भी बताया गया है कि बाद में विक्रमादित्य ने शको का उत्मलन करके विक्रम सवत की स्थापना की। इस कथानक की प्रामाणिकता को पृष्ट करने वाले अन्य पूरा-तत्वीय प्रमाण नहीं है. फिर भी यह सभव है कि इस कथानक की शको द्वारा पश्चिमी और मध्यभारत में विजय करने और अपनी बस्तियाँ बसाने की अनश्रति सत्य हो। उत्तर भारत में भी सभवत शकों की कुछ ऐसी बस्तियाँ थी। इनका सकेत कई खरोष्टी लेखां में मिलता है। चीनी लेखक भी हमें यह बताते है कि एक शक राजा ने किपिन में अपना शासन स्थापित किया। किपिन की स्थिति के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतमेद है। फ्रेंच विद्वान मिल्ब्या लेवी और शावाश्रेस इसे कश्मीर मानते है।

१. किंदिन के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि चांनी इतिहास के विभिन्न पूर्वों में यह विभिन्न प्रदेश सूचित करता रहा है और ये सब प्रदेश एक दूसरे से जुड़े हुए थे। गिरातोरी के मतानुसार हाल्युण (२०७ ई० पू०-२२० ई०) में यह तम्बार को सूचित करता था, खराजवंती के सत्यय करमीर निर्माण तथा तांचंत्रा के सत्यय (२१६-८०७ ई०) किंप्या देश को। फ्रांके के मत में किंपिन मे प्राधुनिक करवीर का उत्तर-पिंचमी भाग, स्वात नदी की चाटी अववा उखान का प्रदेश था। हाते (यू० ४६६-७०) इसे काबुल के यूराने नाम कोफेन का क्यान्तर मानते हैं। इस प्रकार उन्होंने इस प्रदेश को काबुल नवी की चाटी माना है, जिसे बीनी काफ़्री-ए कहते थे। किंत्तु अन्य विद्वानी ने यह मत नहीं माना है। भी समय-किंगार नाराखण (दी इंडोडोक्स, पू० १३६) ने इसे स्वात नदी की चाटी तथा इसके सामवास का प्रवंश माना है।

िमन्तुअन्य विक्षानो के मतानुसार यह कांपश अथवा वर्तमान समय का काफिरिस्तान का प्रदेस है। कपिशा के पूर्व और दक्षिण-पूर्व से मिलने वाले शकों के कुछ अमिलेल भी इस बात को पुष्ट करते है।

शको के भारत पवेश ग्रौर ग्राक्रमण के मार्ग

मारत के अधिकाश आकामक सिकन्दर के समय से हिन्दूक्श पर्वत को पार करने के बाद काबुल नदी और खैबर दर्रे के मार्ग में मारत में आते रहे हैं। किन्तु शक इसका अपवाद थे। इनके सम्बन्ध में यह समझा जाना है किये पहले सीस्तान से बिलांचिस्तान (जिड्डोसिया) में प्रविष्ट हुए और वहाँ से क्वेटा के निकट बोलान दरें के मार्ग से सिन्ध नदी की घाटी में प्रविष्ट हुए । यह परिणाम मुद्राओं के आधार पर निकाला गया है, क्योंकि भारत के आरम्भिक शक शासकों के सिक्के कन्धार और उत्तरी बिलोचिस्तान के प्रदेश में और पंजाब में मिले है। किन्तु ये सिक्के कावल नदी की उपरली घाटी में बिल्कुल नहीं पाये गये है। कुछ आरम्भिक शक शासक हिप्पोस्टेटस जैसे हिन्द-यनानी राजाओं के समकालीन भी थे और इन राजाओं की मद्राओं का शक राजाओं ने अनकरण किया था। तत्कालीन मद्राये यह सूचित करती हैं कि उन दिनो काबल घाटी के यनानी राज्य पर हमियम का गासन था और बहुकाबल के मार्ग से शकों के भारत आने में एक प्रबल बावक था। इससे पूर्व ही बैक्टिया पर अधिकार करने के बाद शक जाति का प्रवाह पूर्व दिशा में युनानी राज्यों से तथा पश्चिम दिशा में ईरान के पार्थियन राजाओं से अवस्द्र होने के कारण सीधा दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहाथा। यहां में शक लाग सिन्य नदी के निचले भाग अर्थात वर्तमान सिन्ध प्रान्त में पहुंचे। उन दिनो यहाँ जक इतनी अधिक सस्या में बसे या उनका शासन इतना सदह तथा दीर्घकालीन रहा कि उस प्रदेश को पेरिप्लम ने इन्हो-मीथिया अर्थात भारतीय शक-स्थान का नाम दिया है। सिन्ध से इन्होने काटियाबाड और गुजरात में तथा मालवा और उज्जयिनी में प्रवेश किया। यहाँ से ये मधरा और पजाब की ओर बढे। अधिकाश विद्वान रैपुसन, धामस और कनिषम के इस मन को स्वीकार करने हुए शको के भारन में प्रवेश का मार्ग

<sup>9.</sup> ये लेक निम्निनिश्चित हैं—(क) हजारा जिले (प्राचीन उरहा प्रदेश) की प्रापीर (अवसुणपुर) दून में औषां के इलाके के माहरोर गाँव से प्राप्त वी पत्तियों का करोव्या तेला । इसमें राजा वामिजन कका नाम तथा एक संवत् पत्रा जाता है। (ल-ग) हजारा जिले को सुप्रसिद्ध पुरानी बस्तो मानसेरा से तथा प्रदस्त जिले के रेल हांज के फेतहांज के पत्ता माहिला गांव से ६- संवत् के सेला मिले हैं।

बोलानका दर्रासमझते हैं और यह मानते हैं कि शकपूर्वी ईरान से दक्षिणी अफ-गानिस्तान और विलोचिस्तान होते हुए मारत में प्रविष्ट हुए ।

इस विषय में दूसरा मत सर्वप्रथम गार्डनर ने रखाया कि शक मारत में कराकुर्रम के दरेंसे प्रिकिट हुए। वे यहीं से कस्मीर और पजाब होते हुए सित्यु की सादी में पहुच गये और वहीं से मारत के अवन्य प्रदेशों में फैंगे। मारतीय विद्वानों में श्री प्रवोचनट बागची इस मत के प्रवन्न समर्थक है। इस मत का मुख्य आधार चीनी इतिहास हान-मु में पाया जाने वाला यह विवरण है कि यूर्विच लोगो द्वारा हमला किये जाने पर सै-याग दक्षिण की ओर चले गये और उन्होंने हियेन-मू ( Hientu ) अर्थान् सूलने वाला पुल ( Hanging Bridge ) पार किया। यह सिन्यु नदीं के एक बहुत मकरे ( Hanging Goige ) स्थान पर नदीं को पार करने वाला भीषण पुल या जो वनसान दिस्तान की भीना के निकट स्कर्ष्ट के कुछ परिवम में था। इससे होते हुए शक लोग किपिन या

हियेन-तुका नाम संभवतः स्कर्वुं से रोगदो तक सौ मील के सिन्धु नदी के बहुत संकरे प्रदेश (Gorge) को सुचित करता है। इस प्रदेश में नदी को रिस्तियों से बने पुल से पार किया जाता था, ये भूलती रहती थीं, अत इसे भूलने बाले पल के मार्ग का नाम दिया गया है। ऐसे पुलो पर रस्सियों को पकड़ कर भीरे-भीरे बढ़े साहस के साथ नदी को पार करना होता है, क्योंकि रस्सी की पकड ढीली हो जाने से प्रबल बंग से बहती हुई नदी में नीचे गिर जाने का अस होता है। फाहियान ने इस मार्ग का बड़ा सजीव वर्णन किया है। श्री ब्रबध किशोर नारायण (इडोग्रोक्स पु॰ १३४) का यह मत है कि शकों की एक शाखा मध्य एशिया में इली नदी के प्रदेश से पहले तेरेक (Terck) के दरें से काशगर पहुंची, वहाँ से बाईं ग्रोर मुड़ कर यारकन्द गई, यहाँ से ताश-कर्गान तथा गिलगित के वरों से वे हियेनतु पहुंचे । वर्तमान समय में मध्य एशिया में भारतीय वस्तक्यों की खोज के लिये बारल स्टाइन इसी मार्ग से खोतन गये थे। उनके 'एशेक्ट खोतन' के पहले वो ग्रध्यायों (पु० १-४६) में इस मार्ग का वर्णन है । इस मार्ग की दुर्गमता और कठिनता के बावजब इससे सैनिक आक्रमरा होने के दो ऐतिहासिक उदाहरए। है। ४४५ ई० में त-य-तन जाति के राजा ने दक्षिण मे किपिन पर ब्राक्रमए किया था। ७४७ ई० मे जीती सेनापित काब्री हसियेन चिह ने यासीन और गिलगित के प्रवेशों पर सफलतापर्वक चढाई की थी। स्टाइन का यह कहना है कि वह १० हजार सैनिकों को लेकर काशगर

कस्मीर में आये और यहाँ से मारत के दूसरे मागो में फैल गये। फेच विद्वान् शाव-फेसने हिस्तेन्त् की व्याख्या मिल्ल प्रकार से की है। उनका यह कहना है कि यह बची से सिन्यु नदी की माटी में बोलोर और यासीन के रास्ते से कस्मीर में आने का मार्ग है। इस दोनों मतो का आधार किंपिन (Kipin) को कस्मीर मानना है। इस पर अनेक आपत्तियां उठाई गई है। इनमें प्रधान आपति यह है कि कराकुर्रम वर्ष और वामीन घाटी के मार्ग अल्याधिक हुगेंम और कठिन है। इनसे फाहियान जैंसे कुछ पर्माप्पायु यात्री और पनलोलूप व्यापारी मले हैं। आ त्राये किन्तु बड़ी सेनाये इन विकट मार्गों से नहीं आ वस्ति हैं। इसके साथ ही किंपिन नाम बाले देश की अब स्थित भी बड़ी विवादास्पद है। रैस्तन ने इस मत पर सन्देह प्रकट करते हुए यह सत्य ही लिखा है कि इस प्रदेश में मौगोलिक कठिनाइयां इतनी अधिक है कि इस बात की कल्पना करना समय नहीं है कि उत्तर-पिचमी मारत के यकन राज्यों को तथा पत्राव को जीनने के लिये पर्याप्त सैन-समस्र ह्वारा इस प्रदेश पर आक्रमण किये जा सकते है।

भारत पर बाक्रमण करने वाले जको की विभिन्न जाखाये ऐतिहासिको ने मदाओ तथा कुछ खरोप्ट्री और ब्राह्मी अभिलेखो के आधार पर मारत पर हमला करने वाले शको की दो शाखाये मानी है। पहली शाला तक्षशिला पर शासन करने वाले शक राजाओ, मोअ (Maues) आदि की है और इसरी शाला नन्धार (Archosia), बिलोचिस्तान (Gedrosia) और सीस्तान (हॉग-से रवाना हुन्ना था। पामीर पर्वतमाला पार करन के बाद उसने करगोहल तथा बरकोट के वरों से कश्मीर में प्रवेश किया। श्री नारायण ने यह लिखा है (प० १३७) कि साहसी सेनापतियों के लिये इस मार्ग का प्रयोग कठिन नहीं है। आवा की विद्य से इसी नदी से हिवेनतू तक का प्रदेश शक भाषाभाषी है, राजनीतिक दृष्टि से भी इसी मार्ग से बाता ठीक था, बयोकि बैक्ट्रिया में उनके विरोधी युनानी उनका रास्ता रोके हुए थे। ग्रतः उनके लिये ग्रपनी भाषा बोलने वाले समान जातीय लोगो के प्रदेश में से होकर क्राना सुगम था। ब्रतः मध्य एशिया से शकों की एक शाला (चीनी साहित्य के सै-बांग) सीधे दक्षिरणी मार्ग से भारत ग्रायो । शकों की उसरी शाखा शकस्यान में बसी हुई थी । यह पार्थियनों से सम्मिश्रित होती हुई बिलोचिस्तान के मार्ग से भारत आयी। युइचि ग्रयवा तुस्तार लोगों ने काबुल नदी की घाटी के मार्ग से भारत में प्रवेश किया । इन तीनों ने विभिन्न समयों में विभिन्न स्थानों पर हिन्द-युनानी राज्यों को नष्ट किया।

याना ) के प्रदेशों में शासन करने वाली बनान या बोनोनीस ( Vonones ) और उसके साथियों की है। तक्षशिला के शासक मोअ और उसके उत्तराधिकारी एजेंस ( Azes ) आदि का तथा बनान के पारस्परिक सम्बन्ध का हमें कोई निद्चित ज्ञान नहीं है। स्मिथ ने इनकी मद्राओं के आधार पर यह सत स्थापित किया था कि ये शक जाति के न होकर पाथियन या ईरानी जाति के है। उदा-हरणार्थ, उसने यह कहा या कि बोनोनीस का नाम ईरानी है और इस नाम को धारण करने वाले दो बासक बोनोनीस प्रथम (राज्यकाल ८-१२ ई०) और बोनोनीस द्वितीय (लगमग ५१ ई०) पाथिया के राजवश में हए थे। इन राजाओं के सिक्को की उपाधि बेसिलिओस बेसिलियोन ( Basilcos Beseleon, राजाओ के राजा) ईरानी राजाओं की शाही उपाधि आयश्वियानां आयश्वीय का अनुकरण भाव है। ४०० ई० में एक रोमन ऐतिहासिक ओरोसियस (Orosius) ने जिला कि मिश्रदात प्रथम (१७१-१३६ ई० पू०) ने पूर्व में हिडास्पस (Hydaspes) अर्थात झेलम नदी तक के प्रदेश को जीता था। १३६ ई० पू० में उसकी मृत्युके बाद सभवत उसके एक पाथियन सरदार मोएस (Maues) ने पजाब में तथा वोनोनीस ने कत्थार और बिलाचिस्तान में अपना बासन स्थापित किया और ईरानी सम्बाटो के प्रति नामसात्र की अधीनता प्रदर्शित की।

किल्नु स्मिय के इस मत को अन्य विद्वान् स्वीकार नहीं करते हैं, क्यों कि मिदादान प्रथम द्वारा उत्तर-पश्चिमी भारत की विजय का हमारे पाम कोई ठीम एंनिहासिक प्रमाण नहीं है। बोनोलीस के नामों और मुद्राओं पर पायिवन प्रभाव अवस्य है, किन्तु यह पूर्व रंगन से शको के पायिवान के माथ सुरीयें काल तक घलिठ सम्पर्क से गठने का परिणाम है। धामम से इन राजाओं के तथा क्षत्रपां के मिक्को पर पाये जाने वाले विक्रित्र नामों का भाषावालाओं अध्ययन करने के बाद यह परिणाम निकाला है कि ये पायिवान नहीं, किन्तु सक जानि के से। कन्यार और सिन्धु नदी की घाटी थे शकों का इनना घलिठ सम्बन्ध था कि इन दोनों से से करना काफी काठित नायं है। अब यहां इन होने अकावालाओं का प्रशास के दोने प्रकाल स्वाव के स्वाव का स्वाव करना काफी काठित नायं है। अब यहां इन होने अकावालाओं का प्रस्तिप्त परिन्य दिया जायेगा।

#### वोनोनीम तथा उसके उत्तराधिकारी

ईरान के पाथियन वशी राजा मिस्प्रदान प्रथम (१७१∼१२६ ई० पू०) ने पूर्वी ईरान और उसके समीप के कुछ भारतीय प्रदेशों को जीता था। किन्तु ये दजला ( Tligris ) नदी पर वर्तमान वगदाद के निकट बसे हुए इस साम्राज्य की राजधानी टेसीफोन से इननी अधिक दूरी पर थे कि इन पर पाषियन समाठी का प्रभावशाली नियन्त्रण देर तक नहीं रह सका। इसी समय मध्य एशिया में पूड़ित आति के देवाव और आक्रमय में बैक्ट्रिया के सक हिरान की और तथा नहीं से सकत्यान ( मीतान ) की और बढ़ लगे। ये प्रदेश पाधिया के राज्य में सकत्यान ( मीतान ) की और बढ़ने लगे। ये प्रदेश पाधिया के राज्य में सकत्यान ( मीतान ) की और बढ़ने लगे। वे प्रदेश पाधिया के राज्य में सकत्यान की विकट चेट्टा करनी पड़ी। पाधियन राजाओं को त्रको का प्रवाह रोकने की विकट चेट्टा करनी पड़ी। पाधियन राजा कावन दिनीय जाने में नजता हमा मारा गया (१२-६% पू०)। माम्रज्य के पूर्व माग में कुछ शक और पाधियन जानियों का मिश्रण रखने वाले में स्टारों में अपने म्बनन्त्र अथवा अर्घ स्वन्त्र नरना स्वाप्त किये।

पुर्वी ईरान में इस प्रकार शासन करने वाला स्थानीय शासक बनान या वोनोनीस (Vonones) नामक व्यक्ति था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि घारण की। यह उपाधि पहले ईरानी सम्राट मिधदान द्वितीय (१२३-८८ ई० पू०) ने धारण की थी. अन बनान समवत इस सम्राट के बाद होने वाला द्रशियाना या सीस्तान के प्रदेश का शासक था। बनान का कल पाथियन है, किन्तु सभवत शक स्थियों से उत्पन्न होने बाले उसके भाडयों में शक जाति का अश अधिक था। बनान दक्षिणी अफगानिस्तान का शासक था, उसने अपने राज्य के पूर्वी भागा के शासन के लिये अपने प्रतिनिधि नियक्त कर रखें थे। बनान के शासन की एक विशेषना उसके सिक्कों से यह सचित होती है कि यह महाराजाधिराज होता हुआ भ विभिन्न प्रान्तों में नियक्त अपने राजप्रतिनिधियों के साथ शासन किया करता था. क्योंकि उसके सिककों में एक अंतर तो यनानी में इसका नाम है और पण्ट भाग में खरोप्ट्री में इसके राजप्रतिनिधियों का नाम उल्कीर्ण है। कई बार ऐसे दा प्रतिनिधियों का नाम दिया गया है। इनमें से वड़े प्रतिनिधि का नाम मद्रा के परी भाग पर और छोटे का नाम पष्ट माग पर दिया गया है। बनान ने अपने भाई स्पल होर (Spalahora) के साथ और अपने भतीने स्पलगदम (Spalagdam) के साथ सयुक्त रूप से शासन किया। स्पन्होर और उसके बैटे ने समवत दक्षिणी अफगानिस्तान पर शासन किया । एक अन्य शासक स्पर्लिस्स (Spalmises) की आरम्भिक मदाओं में कोई भी राजकीय पदवी नहीं लगाई गई है। स्पलिरिस तथा अब नामक शासक बनान के प्रतिनिधि रूप में दक्षिणी अफगानिस्तान में और पूर्वी ईरान में शामन कर रहे थे। वोनोनीस या बनान की कछ मदाओं पर स्पलिरिस का नाम दूमरी बार अकित किया गया है। इससे यह मुचित होता है कि जब बनान बड़ हो गया तो समवत उसके छोटे माई स्पिलिरिस ने उससे राज्य छीन लिया तथा

स्पार्थितस और स्पलगदम की कुछ मुद्राओं को पुनः अपने नाम में अकित किया। इससे यह सूचित होता है कि ये दोनो बनान के प्रनि अपनी राजमित रखते थे और राजगद्दी को जबरदस्ती हड़पने बाले का प्रमुख स्वीकार नहीं करना चाहते थे। समबनः इन घटनाओं का लाम उठाकर भारन में एक शक शासक मोश्रायामोग स्वतन्त्र हो गया। श्री दिनेश वन्द्र सरकार ने बनान के विषय में यह नत रखा है कि उसने इरोगी स आपट के प्रतिनिधिक रूप में ५८ ई० पूर्व में अपना शासन आरस्म किया। के इसके बाद वह स्वतन्त्र हो गया और उसके शासन का अनत समबन १८ ई० पूर्व में हुआ। उसके बाद पूर्वी ईरान का शासन उसका समा या मौतेला माईस्पालिरम (१८-१ई० पूर्व) उसके बाद गजा बना।

मोग्र तथा उसके उत्तराधिकारी

तक्षशिला पर जासन करने वार्लमोक्ष, मोग या मोएस (Maues) का परिचय हमें कुछ अभिलेखो और मुद्राओं से मिलना है। दुर्मायवगडन अभिलेखो में जिस सबत् का प्रयोग किया गया है, उस सबत् के बारे में विद्वानों से अर्व्याधक

৭. श्री दिनेशचन्त्र सरकार ( ए० इं० यु० ) के मतानुसार यह घटना प्रव ई० पु॰ में हुई, बनान ने इस महत्वपूर्ण घटना की श्रमृति में एक संवत चलाया, शक भारत आते समय इस संवत को अपने साथ लेते आये। मोध्र आदि शक राजाओं के अभिलेखों में जिस संवत का प्रयोग है, वह यही संवत है । बाद में इसी को विक्रम संवन कहा जाने लगा । इस मत की पष्टि निम्न-लिखित यक्तियों के आधार पर की जाती है। अशोक आदि प्राचीन भारतीय राजा ग्रापने शिलालेखों में किसी प्रकार के संवत का प्रयोग नहीं करते हैं ग्रापित अपने राज्यकाल के वर्षों का उल्लेख करते हैं, अत संवत की पद्धति प्राचीन भारत में लोकप्रिय नहीं थी। इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय शकों तथा कुशाणों को है। इनके लेखों में सर्वप्रथम संवतों का प्रचर प्रयोग मिलता है। शक ईरान के उस प्रदेश से भ्रापे थे, जहाँ ३१२ ई० पू० से आरम्भ होने वाला सेल्युकस संवत् (Seleucid era) तथा २४८ ई० पु॰ से शुरू होने वाला पाथियन या ग्रसंक संवत (Parthian Arsacid) प्रचलित था । ये विश्व के प्राचीनतम संवत थे । मोग के तअशिला वाले लेख में ७८ संवत के पार्थियन महीने का उल्लेख उपयंक्त कल्पना को पुष्ट करता है। शको के लिये ऐसा संवत चलाना स्वाभाविक था। जैसे ग्रर्सक ने ग्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करके नया संवत चलाया, वैसे ही शकों ने ईरान की प्रभुता से मुक्त होने पर अपना संवत जलाना ठीक समका। मतभेद हैं। इसलिये मोज की तिथि अत्यन्त विवादास्यद है। उसके शासन और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाले अमिलेलों में प्रथम स्थान तासीशाल से प्राप्त एक ता स्थम को दिया जाता है। इसमें यह बताया गया है कि संवत् ७८ में महाराज मोत्त के राज्य में चुक (अटक जिले का चल प्रदेश) के श्रम सिक्सक कुचुक्क तथा उसके पुत्र चित्रक ने तालिला नगर में प्रभावन् शास्त्रमानि के पवित्र अवशेषों की प्रतिच्छा की और एक सधाराम या बौद्धितहार बनवाया। नमक की पहाडियों में मैरा नामक एक छोटे गाँव को कुण से सामग्री निर्मिय एक लेख मिला था। 'इसमें सवत् ५८ का प्रयोग है और मोज मां प्रोजी का शास्त्र यदा गया था। विद्वानों ने तल-शिला के ता स्थम के मोन तथा इस लेल के मोन्न को एक ही माना है।

इन दोनो लेखो से प्रयक्त सवत कौन सा है, इस विषय पर विभिन्न विद्रानी ने कई प्रकार के मत प्रकट किये है। पहला मत पलीट का है। उसने इसे विक्रम सबन माना है। इसके अनुसार ७८ सबत का अर्थ २०ई० पूर्व है। किन्तू रैप्-सन ने इसे १५० ई० पूर्व में आरम्भ होने वाला एक सबन माना है। उसका यह कहना है कि यह सबत मियादात प्रथम द्वारा सीस्तान के प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिलाने की स्मृति में चलाया गया था। शक सीस्तात से भारत आते हुए वहाँ प्रच-लित इस सबत को अपने साथ लेने आये थे। यह कल्पना इस बात से भी पृत्ट होती है कि इस लेख में एक पार्थियन महीने पेनीमोस ( Peneemos ) का उल्लेख है। रैप्सन के इस मन को यदि सही मान लिया जाये तो मीग का शासन-काल ७२ ई० पूर्व होगा। मार्शल और कोनौ पहले रैप्सन के इस मन से सहमन नही थे. किन्तू बाद में वेडम मत के समर्थक हो गये, क्यों कि उनकी इस कल्पना की पुष्टि कलवन के ताम्रपत्र और तक्षणिला के कुछ खरोप्टी लेखी से हुई है। तीसरा मन टार्न (ग्री०ड० वै०) ने यह रखा है कि इसमे जिस सबत का प्रयोग है वह शक सबत था और १५५ ई० पूर्व में उसे आरम्भ किया गया था। यह सबत चलाने का कारण शायद यह था कि कुछ शक लोगों ने एक सबसे समद्भातम और सरक्षित प्रदेश---शकस्थान (Drangiana) में ईरानी सम्राट से सर्वथा स्वतन्त्र एक राज्य की स्थापना की थी। अत टार्न के मनानसार मोग का शासनकाल ७७ ई० पूर्व था। यह मत रैप्सन के मत से बहुत कुछ मिलता है।

**चौथा** मन श्री हेमबन्द्र राय वीघरी का है। उनके अनुसार मोग ने ३३ ई० पूर्व के बाद ही पत्राव और गन्धार में झासन किया। **पांचर्वा** मन श्री काशीप्रसाद जाय- सवाल का है। इनके कथनानुसार इसमें विणत संवत् १२० ई० पूर्व में उस समय आरम्म हुआ जब सीस्तान के शकों ने मिश्रदात हितीय के विषद्ध विहोह किया। इस संवत् की दृष्टि से मोग का शासन-काल ४२ ई० पूर्व बैठता है। हुका मत्र उपकेंदिक का है। उपने विसिन्ध सिद्धान्तों की आणोजना कम्ते हुए यह कहा है कि इनसे कोई सी सुदृढ प्रमाणों पर आधारित नहीं है, सिक्कों के आधार पर उमने इस सवत् का समय ११० ई० पूर्व निरिक्त किया। इस प्रकार मोग के शासन-काल के इस तासपत्र का समय २२ ई० पूर्व माना जाना चाहिये। उपगुक्त मतो से यह स्पट है कि विभिन्न विद्यान साम ७७ ई० पूर्व से २० ई० पूर्व की बीच में मानते हैं।

उपर्यक्त विवेचन मोग के अमिलेखों के आबार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त भोग की मद्राये भी प्रचुर मात्रा में मिली है। इन मुद्राओं में कुछ मद्राये हिन्द-युनानी राजाओं के सिक्कों से गहरा मादश्य रखती है। ये उसके आरम्मिक शासन की मदायें समझी जाती है। इस प्रकार की कुछ ताम्र मद्राओ के एक प्रकार में केवल पुष्टमांग में यूनानी में लेख है और दूसरी ओर खरोष्ट्री में कोई लेख नहीं है। कुछ मद्राओं पर दी गई मोग की उपाधि उसके ताम्रपत्र के लेख से नहीं मिलती है। अन्य सिक्को पर यनानी और खरोग्दी दोनो लिपियो में लेख है और प्राकृत में रजितरजस महतस मोग्रस का लेख है। यह उपाधि पजाब के अन्य शक शासको --- एजे स प्रथम, एजिलिसेस और एजेस दितीय के सिक्को पर भी पायी जाती है। किन्तु इन सिक्कों के प्राकृत लेख में थोड़ा परिवर्तन है, रजतिरजस के स्थान पर महरजस रजरजस का लेख है। वडी उपाधि वाली मदाये कालकम की दिप्टि में बाद की समझी जाती है और छोटी उपाधि बाली मदाये इसके शासन काल के आरम्भिक भाग की मानी जाती है। इसकी कुछ मदाओं पर डिमेदियस के सिक्कों की मानि हाथी का सिर और Caduceus का जिल्ल बना हुआ है। एक अन्य प्रकार की मुद्रा पर धनुर्वाणधारी अपोलो (Apollo ) देवता की मृति है। इस प्रकार की मदाओं को सर्वप्रथम अपोलोडोटस प्रथम ने आरम्भ किया था. स्टेटो प्रथम ने भी इन्हें जारी रखा था। इसकी कुछ मुद्राओ पर कापिशी के नगर-देवताकी मनियाँ भी बनी हुई है। इससे यह सुचित होता है कि इस प्रदेश पर उसका शासन था। इसके साथ पुःकलावती की वृप ( Accemis and Bull ) वाली तांबे की गोल मदाये भी मिलनी है। शक राजा अपने राज्य का विस्तार करते हुए विभिन्न प्रदेशों की स्थानीय शैली वाली मदाओं का ध्यान रखा करने थे और वहाँ की पूरानी परम्पराओं के अनुसार मुद्राओं को ढलवाते थे।

मोग की मुद्राओं के पुरोसाग में प्राय उसकी मृति के स्थान पर यूनानी देवी देवताओं, की मृतियां मिलती हैं। टार्न के मतानुसार इन पर दो भारतीय देवताओ, शिव और बुद्ध की मूर्तियाँ पायो जाती है। बुद्ध की मूर्ति इस दृष्टि मे उल्लेखनीय है कि यह सिक्को पर बढ़ का समवत. प्राचीनतम चित्रण है। मोगको कुछ बाँदी और ताँबे के सिक्को पर हमें घोड़े की पीठ पर बैठे हए अथवा दो घोड़ो के रथ ( Biga ) पर सवार उसकी मृति के दर्शन होते है । ब्रिटिश स्युजियम में रथारूढ राजाकी कई रजत मद्राय है। ये कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इनमें यनानी और खरोष्टी मायाओं में उपाधियों के बिस्तन उल्लेख है और प्रोभाग में रथ पर खड़े हुए राजा ने दाये हाथ में एक बरछा थाम रखा है, उसके सिर के चारो ओर प्रभामण्डल है और उसके आगे सार्राय खडा हुआ है। इसके पाठ भाग से यनानी देवता ज्यम मिहासन पर बैटा हुआ है : ६स मुद्रा के पष्ठ भाग में तो कोई नवीनता नहीं है, किन्तू परोभाग में बड़ी मीलिकना है। इससे पहले कैवल प्लेटो के सिक्को परही चार घोडो वाले स्थ (Quadriga) पर सुदं देवता रय पर दिखाया गया था, किन्तु मोअ की मद्रा इससे सर्वथा मिन्न और नये प्रकार की है। इसके कछ सिक्को पर पोसीडोन (Poscidon) या बरुण देवता की मर्ति है। इसमे पहले ययपि एन्टीमैकन थियोम की मदाओ पर यह मर्दिमिजनी है, किन्तुमोअ की मिन कई अशो में उससे भिन्न है। इस मद्रा की व्यास्या करने हण टार्न ने लिखा है कि बरुण देवता की माँत निश्चित रूप से प्रतोबात्मक देग में इस बात का सकेत करती है कि सिन्ध नदी पर हुई एक लड़ाई में भोअ ने यनानी बेडे पर प्रबल विजय प्राप्त की थी, इससे उसे इस नदी पर परा अधि-कार और नियन्त्रण मिल गयाथा। तक्षशिला पर अधिकार करने के दिये उसका मार्गप्रशस्त हो गया।

सोज की मुद्राओं से कर्ट परिणास निकाले गये है। पहला परिणास नो यह है कि उसका राज्य निम्यु नदी के दोनों ओर पुष्कलावनों से नक्षांशाला तक फैला हुआ था। उसके राज्य से चक्ष या अटक जिले से विद्यसान चच का ददा मैदान भी सम्मितिन था और उससे उसकी ओर से लियक कुमुल्क नामक क्षत्रप धासन कर

१ टार्न—दी प्रोक्स इन इडिया एण्ड वेस्ट्रिया, पृ० ४००, किन्तु कुमार स्वामी तथा वासुदेवशरण प्रप्रवाल (भारतीय कला) इसके सिक्को पर बुढ की मूर्ति के चित्रए को सही नहीं मानते हैं।

२. टार्न-- वी प्रीक्स इन इंडिया एण्ड बैक्ट्रिया, पृष्ठ ३२२।

रहा था। कापिश्वी के नगरदेवता वाले सिक्को से यहस्पण्ट है कि इस प्रदेश पर मी उसका शासन था। क्रूसरा परिणाम यह है कि मोन ने हिन्द-मुनानी राजा अंके सिक्कों पर अपना नाम अकित नहीं किया, यद्यं पि के ने हिन्द-मुनानी राजा उसके समकालीन थे। सौसरा परिणाम यह है कि उसके सिक्का पर भारत के अन्य शक तथा पार्थियन शासको—जनान आदि की माति उसके साथ शासन करने वाले अन्य व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। चौथा परिणाम गाइंतर ने यह निकाला है कि उसके परिकां पर विभिन्न प्रकार की सुन्दर मुनियों को कोई उल्लेख नहीं है। चौथा परिणाम गाइंतर ने यह निकाला है कि उसके परिचाम अकार की सुन्दर मुनियों ने जनको पर विभिन्न प्रकार की सुन्दर मुनियों ने कि हम नो विभिन्न के शिल्यों ने किया विभाग की स्वाधी के स्वाधी के

मोश्र के उत्तरपिककारी—मुद्राओं की माक्षी में यह प्रतीत होता है कि मोश्र के बाद उनका उत्तरपिककारी अय अथवा एजेंस ( \Dro ) था। यह बही अय है जिसका नाम हमें दिख्यों अक्यानित्तान के एक शासक रणिलिय के साथ उपराजा के रूप में मिलजा है। शक प्रदासन की एक महत्त्वपूर्ण विद्योदता स्थूचन शासन (Joint Rule) की थीं, उसमें राजा एक उपराजा या राजप्रतिनिधि (Vierw) के साथ शासन करना था और इन दोनों का नाम मुद्राओं पर अकित हुआ करनाथा। ऐसे उपराजा प्राय राजा ने पुत्र हुआ करने थे। अय यह करना की रहे कि अय प्रथम दिख्यों अक्यानित्रस्ता और पूर्वी ईरान के शासक स्थालित्य का पुत्र और समजन मोश्र का जामाता रहा होगा। अय और उन्नक्ष करनाविकारियों की बशावली अय्वधिक विवादमन है। यहाँ भी दिनेयन वस्त्र मरकार हाग प्रतिपादित निम्म का शायले और तिथिकम के आधार पर इनका वर्षन दिख्या प्रयोग दिना विवाद स्थार हो स्थार पर मनकार हाग प्रतिपादित निम्म का शायले और तिथिकम के आधार पर

१-मोअया मोग (लगमग २० ई० पु० से २२ ई०)

२ – अय प्रथम (एजेम) (लगभग ५ ई० पूर्वसे ३० ई०)

३ - अयिलिय (लगभग २८ मे ४० ई०), सभवत सस्यादो का पुत्र।

पार्डनर-बिटिश म्यूजियम केटेलाग (क्वाइन्ज आफ दी ग्रीक एण्ड सीथिक किंग्ज झास्ड बैविट्या एन्ड इंन्डिया) पृष्ठ १७ ।

४---अय या अजेस हितीय (एजेस) (लगमग ३५ से ७९ ई०), समवत सस्या तीन का पुत्र ।

उपर्युक्त बंगावनी में यह मान लिया नया है कि अस प्रथम (Azes I) मीज का दामाद था। किन्तु इस विषय में विज्ञानों में तीप्र सनमेद है। कोनी का यह मत है कि मोअ सकस्त्रीयों बाजीर इसका उत्तराधिकारी अप पहल्ज बन्न का वा । है उत्तर्भ है कि मोअ सकस्त्रीयों का माना है और यह कहा है कि अस प्रथम स्पिलिंग्य का पुत्र था। है एसन के मनानुमार मोअ, अस प्रथम और अधिलिय ये तीनों मारत के पहले तीन कर राजा थे। इनके समय में कमझ शको की शक्ति का तिरन्तर विस्तार होता चला गया।

उपर्युक्त बंशावाली में अब नामक दो राजा माने गये है। यह कल्पना निक्को के आधार पर की गर्छ है। अब नाम बाले राजा के सिक्को से नमूरा में बाटें मये हैं। पहले समृत के सिक्को पर मुन्दर, गृद्ध और न्यार वृनानी अवतरों में के अकि कि हैं। विरुद्ध से प्रमुख में सिक्कों के लेख बड़ी अटर, दूसित और अगुद्ध नानों में है। विरनेष्ट स्मिय ने यह कल्पना की थी कि मुन्दर और शृद्ध लेंग वाले मिक्के अब प्रथम के और दूसिन लिए वाले सिक्कों अब दिनीय के है। इस मन की पुष्टि क्ष कर्य प्रथम के आप दूसिन निर्माण की स्माप्त पर सी गर्ड है। पहला कारण मार्गल द्वारा नार्वारिय में विरुद्ध कर कि साम पर की गर्ड है। यह ला करण मार्गल द्वारा नार्वारिय में विरुद्ध के अब दिनीय के सिक्कों की अपंत्रा निवाल कर में पार्य गये थे। दूसरा कारण हम सिक्का की क्षार्थ मार्गल के सिक्कों के अप दिनीय के सिक्कों की अपंत्रा निवाल किया है कि अब प्रथम के सिक्कों की अपंत्रा निवाल किया है कि अब प्रथम के सिक्कों की अपंक्षा लिजियाल वी दिन्द में अधिक प्रावीन

<sup>9</sup> दी प्रीक्स इन इंडिया एण्ड बैलिनुया, पु० ३४६-४७; टार्म ४८ ई० पु० में झारफ होने बाले विकक्त सबत् का श्रेय इसी राजा को देता है, क्योंकि उसके मतानुसार उसने ३० ई० पुबं में हिन्द-मुनानी राज्य के रंजाब और काबुल में सासन करने बाले दोनों राज्यों का अल्ल करके एक प्राचीन शासन का समूला-मूलन किया। पहले उसने पंजाब के हिप्पोस्ट्रेटस पर एक अलयुड में विजय पाई, यह परिणाम उसके त्रिश्लायारी वरुण की मूलियों जाने सिक्कों से निकाता गया है। काबुल के युनानी राज्य को वह पहले ही जीत चुका था वर्षोंकि उसने कापिशों सैती के सिहासनारीन ज्यन की मूलि वाले सिक्के प्रचलित किये थे। अप के कुछ सिक्कों पर हरसियस की आकृति भी अंकित है।

है। तीसरा कारण यह है कि कुछ सिक्को से यह जात होता है कि इन्डवर्मा का पुत्र अक्शवर्मा प्रादेशिक शासक (Starategos) के रूप में अय की सेवा करता था और बाद में वह गोण्डोफर्नीस (Gondophares) के शासन में उसकी सेवा करता रहा। दूसरे अय से पहले अधिकिय का शासन था। उससे पूर्व अपप्रयम ने राज्य किया था। यदि दो अय न माने जाये तो अस्पवर्मा का काल हमें बहुत कथ्वा मानना पढ़ेगा, अत. इस समय सभी ऐतिहासिक दो अय मानते हैं।

अय प्रयम के सिक्कों की कुछ बाते उल्लेखनीय है। इसके कुछ सिक्कों पर पल्लास एपीन ( Pallas Athene ) नामक देवी की मृति पुष्ठ मात पर बनी हुई है। इस प्रकार की मृताय पूर्वी पत्राव में अधिक प्रवक्ति थी, अत. यह समझा जाता है कि इसके समय में शक राज्य का विस्तार पूर्वी पत्राव में मी हो चुका था। इसकी मुद्राओं के कुछ नये प्रकार उल्लेखनीय है। इनमें से एक में राजा दो ककुद ( Two Humped ) बाले ऊँट पर सवार है, दूसरे प्रकार में एक मात्तीय देवी को मिह के अगले मान के साथ दिल्लाया गया है। यह समयतः मिहबाहिनी उमा का चित्रण है। एक अन्य प्रकार के यूनानी देवता हरमीज ( Herme ) को बायों ओर लब्बे-लब्बे ड्या मरते हुए दिलाया गया है। इस राजा की गोळ और चौकोर ताम्न मुद्राये बहुत बड़ी सल्या में मिली है।

अधिलय को उपर्युक्त बशावलों के अध प्रथम से फिल माना गया है। कुछ विद्वानों के मतानुगार ये शेनो एक ही व्यक्ति थे। शामम का यह कहना था कि अध (एवेम) अधिलय ( Azilives ) का सक्षित्त क्या है। कोनी ने इस मत का सक्षत्त करने हुए यह कहा है कि अध और अधिलय के नामों के सिक्के इन्ती अधिक मन्या में फिलने हैं और वे इनने अधिक लम्बे समय में होने वाले व्यक्तियों को अक्षत्त करते हैं कि अब अधिकाश व्यक्तियों को प्रकृत करते हैं कि वे एक नहीं है। अधिलय के सिक्कों की कुछ विशेषनाये उल्लेखनीय है। इसके हुए मिक्के प्रमानी गजा हिप्पोस्ट्रेटम के सिक्कों की कुछ विशेषनाये उल्लेखनीय है। इसे पिक्के यूनानी गजा हिप्पोस्ट्रेटम के सिक्कों को साथ बहुपा गाये आते है। व्हाईट्रेटिट ने पुछ (कश्मीर) में मिल्के हुए ऐसे विश्वकों का पत्राव म्यूजियम की मुद्दाओं की मूची में उल्लेख किया है। ये स्व सिक्कों विल्कुल नई हालत में मिल्के और ऐसा प्रनीत होना सा कि मानो टक्काल में अभी हाल में बनकर आये है। इसीतरह हजारा की पार्टी में अधिलिख के देर सिक्कों के साथ हिप्पोस्ट्रेटम के सात सिक्क सिक्कों के साथ हिप्पोस्ट्रेटम के सात सिक्कों कि की है। इसी तरह हजारा की पार्टी में अधिलिख के देर सिक्कों के साथ हिप्पोस्ट्रेटम के सात सिक्कों कि है। इसने का स्व

सह प्रतीत होता है कि अधिल्य का शासन कस्मीर की सीमा तक पहुँचा हुआ था। अधिल्य के सिक्को के कई तथे प्रकार उल्लेखनीय है। इसमें एक प्रकार अभिष्केणल्यमी का है। इसमें एक प्रकार के पुष्प पर खही है, उसके दोनों ओर से छोटे हाथी सुड़ उठाकर देवी का जल से अमिषेक कर रहे हैं। यह अभिग्राय प्राचीन एव मध्यपूर्णन मास्तीय कला में बड़ा लोकिंग्य था, अनेक विदेशी और स्वदेशी राजाओं में इसे अपनी मुद्राओं पर मी अकित किया था। अधिल्य की मुद्राओं पर मुंड देवताओं की मूर्तियों भी पाई जाती है, कि पुर इक्की सही पहुंचन अमीतक नहीं की जा सकी है। इसकी हुछ मुद्राओं पर चीड़ों पर तथार कुएल मूर्तियों सिहासनासीन अथवा खड़े हुए ज्यूस के साथ मिलती है। ये प्राय इसकी एउता सुक्ता प्रकार प्रता है हुई सुगल मूर्तियों सिहासनासीन अथवा खड़े हुए ज्यूस के साथ मिलती है। ये प्राय इसकी रजत मुद्राओं पर है। यूगल मूर्तियों का चिक्क युक्तेराईडीज के वंश का विशिष्ट सिह्न समझा जाता था, अल इसके आधार पर यह कल्पना की गई है कि इसका चासल उन सब प्रदेशी मेवा जो पहले इस वश के अधिकार में थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि अधिल्य के पुत्र अब हितीय के समय में इस राज्य के बुंग दित आ समें यो इसका प्रतिस्था इरोजाधियत (Indo-pathan) या पहलब का गोण्डोक्सीज के नेतृत्व में प्रबल होने लगा था। इसका राज्य कीण होने के कारण हमने सक्की में चरी और तांके की माध्य कम होने लगी और खाँद उन्हें लगा। इसने तांच्य कीण होने के कहता हम कम सक्कार सिलने हैं और इस सिलकों के भी बनाय था। इनके सिक्कों के बहुत ही कम प्रकार सिलने हैं और इस सिलकों के आंति-नथानों के आबाद पर यह परिणाम निकाल गया है कि इसका राज्य के होता और परिचमी पताब के प्रदेश तक ही सीतित था। अपने राज्य के पित्रमा प्रदेशों में वह ख्यत्वका नामक व्यक्ति के साथ शासन कर रहा था। इसकी मुचना हमें नांचे चांची के मिश्रण में बने बुनाकर सिलकों में मिलनी है जिनमें एक और अवजाव्य राज्य की और पल्यास की मुना साथ मही यूनानी में जेला है और दूनरी और बहुत मुन्यर किलाय काल की सरीपुर्व लिप में यह लेण प्रकृत में अर्थन है—'इस्टबर्सपुर्व मा अपन्य साम स्ट्रीय मुना कि मा प्रवाद से प्रवाद के अर्थन हम से अर्थन में अर्थन से अर्थन से अर्थन में अर्थन के अर्थन से अर्थन में अर्थन के प्रवाद की महा। अर्थन में अर्थ है दिनीय तथा इंग्लेग आखा ना मा गोण्डोफनीम की ओडने बाली कड़ी भा अर्थन से अर्थन से अर्थन वाल का से अर्थन करा वाल प्रवाद का अर्थन से अर्थन की महा। अर्थन अर्थन वाल करा अर्थन करा वाल का अर्थन वाल अर्थन का अर्थन से अर्थन से अर्थन से अर्थन से अर्थन का अर्या का अर्थन का अर्यन का अर्थन का

## इन्डो-पाथियन भ्रथवा पहलव राजा

अय दितीय के बाद अगला उल्लेखनीय राजा गोन्डोफर्नीज (Gondo phares or Gondophernes) है। इसका ईरानी नाम विन्यपूर्ण अर्थात कीर्ति (फर्न) को प्राप्त करने बाला है। सिक्को पर और अभिलेखो में इसका नाम ग**दफर गद**-कर या गुदफर्न या गुदुह्वर के विभिन्न रूपों में मिलता है। यह पहले पार्थिया के सम्राट विरिद्धान ( Orthagnes ) की अभीनता में कन्धार का शासक था। विरिद्धान ईरानी शब्द है। डा० कोनौ इसे गोण्डोफर्नीज की उपाधि मात्र मानते हैं। मीस्तान से प्राप्त कुछ सिक्को पर इस राजा के गदह्वर नाम के साथ यह उपाधि मिलती है। इस पहलबी शब्द का अर्थ विजेता है। कोनी का कहना है कि यह पदवी गोण्डो-फर्नीज ने पश्चिम के ईरानियों पर प्राप्त की गई किसी विजय के उपलक्ष्य में बारण की होगी। ईरानी सम्राट के राजप्रतिनिधि (Vicercy) के रूप मे शासन करने में उसके साथ एक अन्य व्यक्ति गुद या गुदन का नाम भी मिलता है। इसका नाम सम्राट आर्थेग्नीज (Orthagnes) की कुछ मुद्राओ पर भी पाया जाता है. जिनके आधार पर यह परिणाम निकाला गया है कि आर्थेग्नीज ने अय द्वितीय से कन्चार के प्रदेश को जीत लिया और उसने वहाँ कुछ गोल ता समद्राये प्रचलित की आरम्भ में इन मुद्राओं में उसके साथ गुदफर और गुदन के दोनो नाम मिलते है और बाद में केवल गदन का ही नाम मिलता है। आर्थेग्नीज की पहले प्रकार की मदाओं में राजा को पार्थियन शैली का मकुट घारण किये दिखाया गया है. और इसमें यनानी मापा में बेसिलियस बेसिलियोन नेगस आर्थेग्नीच का लेख है और दमरी ओर पत्नो वाली विजया देवी (Nike) की मृत्ति है। उसके हाथों में खजर की एक गावा और माला है तथा खरोप्ट्री लिपि में यह प्राकृत लेख है—**महर**-जस रजितरजस गद करस गदन । किन्यम ने इस लेख के अन्तिम शब्द को गद्दफरसगदन पढ़ा और इसका अर्थ गद्फर का माई किया था तथा इसे आर्थेग्नीज का विशेषण मानते हुए यह कहा था कि ईमाई परम्परा में गोण्डांफर्नीज के गैडनम नामक जिस भाई का बर्णन हे वह आर्थेग्नीज ही था। अन्य विद्वानों ने किनियम के इस पाठ को तथा इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है। दूसरे प्रकार की मद्राये पहले प्रकार से मिलती है । किन्तु उनके पृष्ठ भाग में प्राकृत में लेख इस प्रकार है—रजस महतस गदरन। कुछ सिनको पर गुदन का भी लेख है। इन दोनो शब्दो की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। इसे राजा के नाम अथवा उपाधि का या जाति का सचक पद माना गया है। व्हाईटहैंड का यह सुझाव हे कि यह उसका वैयक्तिक नाम

है। इस प्रकार का नाम चारसहा (पुष्कालावती) के निकट पलटू बेरी की खुराई से प्राप्त एक मूर्ति के आधारपीठ पर खरोपट्टी में अकित सबस शब्द में मी मिलता है। इन मुझाओं से यह प्रतीव होता है कि गोधडोफर्तीज पहले करवार (Arachosia) के पार्विक पर राजा आपेंगीज के साथ इस प्रदेश का समुक्त शासक था। उसने जब अपने पड़ोस में उत्तर-पिक्सी मारत के शक राजाओं को दुरवस्था-पन्न पाया नो उन पर आक्रमण करके उन्हें जीत किया। शक राजाओं के प्रात्तीय शासकों ने भी, उसे इस कार्य में सहयोग प्रदान किया। शक राजाओं के प्रात्तीय शासकों ने भी, उसे इस कार्य में सहयोग प्रदान किया। शक राजाओं के प्रत्तीय के स्थान पर अपने नये स्वामी गोण्डोफर्नीस की मेवा आरम्म कर दी, यह बात कुछ सिक्सों से पुष्ट होती है।

सन्त थामस का कथानक--गोण्डोफर्नीज के विषय में ईसाई जगत में यह कियदन्ती चिरकाल से चली आ रही है कि उसके राज्य काल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिये सत थामस भारतवर्ष आया था। इसका वर्णन हमें बाइबल के त्य टैस्टामैण्ट के समान प्रामाणिक न समझे जाने वाले एक ग्रन्थ (Apoctyphal Acts of Judas Thomas The Apostle) के सीरियाई (Syriac) यनानी और लैटिन रूपो में मिलता है। इन में भारत के राजा का नाम विमिन्न रूपों में गदनफर, गोण्डोफोरोस (Goundophoros) गण्डाफोरस और गण्डोफोरस के रूप में मिलता है। पहले इस कथा की ऐतिहासिकता में सन्देह प्रकट किया जाता था, किन्तु जब गोण्डोफर्नीज के सिक्के उत्तर-पश्चिमी भारत में उपलब्ब हुए तो यह माना जाने लगा कि इस विषय की ईमाई दन्तकयाओं में कुछ ऐतिहासिक सत्य का अज्ञ है। इन कथाओं का तीसरी शताब्दी ईसबी से प्रचल्ति एक रूप इस प्रकार मिलता है कि जेरू मलेम में ईसाई धर्म प्रचार करने वाले सब शिष्य एक वहुए, इन्होंने विदेशो में प्रचार करने का कार्य आपस में बॉटने का निश्चय किया। लाटरी डालकर हम बात का निर्णय किया गया कि किस देश से कौन साव्यक्ति प्रचार करने जायगा। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य इस प्रकार धामस को सौपा गया। किन्त बहु इस कार्य के लिये तैयार न था। उसका यह कहना था कि "मै निवंल हूं, मझमे यह कार्य करने की शक्ति नहीं है। मैं यहबी हूं। मैं मारतीयों को ईमाइयन की शिक्षा कैसे देसकता हैं।" जब थामस इस प्रकार तर्ककर रहा था तब रात्रिकेसमय एक बार स्वप्न में भगवान् उसे यह कहते हुए दिलाई दिये कि 'थामस, तम घबराओ मत, क्योंकि मेरी क्रुपा तुम पर सदेव बनी रहेगी।'' किन्तु थामसङ्ग से मी आश्वस्त न हुआ, वह यह कहता रहा कि "भगवान जहाँ चाहेंगे वहाँ मैं चला जाऊँगा. किन्त

भारत नहीं जाऊंगा।" इसी समय वहाँ धवन नामक एक भारतीय व्यापारी आया। उसे राजा गुदनफर ने इसलिये मेजा था कि वह अपने साथ एक क्राल बढई को लाये। भगवान ने बामस को उसका आदेश मानने की प्रेरणा की और उसे बवन के हाथ दास के रूप में विकवा दिया। इस प्रकार थामस को अपने स्वामी के साथ मारत आने के लिये विवश होना पडा। यहाँ आकर व्यापारी ने उसका परिचय राजा से कराया तथा राजा ने उसे राजमहरू बनाने का कार्य सीपा। इसके लिये उसे बहुत बड़ी धनराशि प्रदान की गई. किन्त उसने इसे महल बनाने में न लगाकर दीन-दिखयो के परोपकार में एवं दान पूज्य के कार्य में व्यय कर दिया। जब इतनी बडी राशि व्यय होने पर मी कोई महल नहीं बना तो राजा ने कुछ होकर थामस और व्यापारी को बन्दी बनाने का आदेश दिया। इस बीच मे राजा के भाई गैड की मृत्यु हो गई, देवदून जब उसे स्वर्ग ले गये तब उन्होने उसे वहाँ वह महल दिखाया जो थामस ने अपने शुम कर्मो द्वारा बनायाथा। इसे दिखाने के बाद गैड को पुनरुजीवित कर दिया गया। इस चमत्कार से प्रमावित होकर दोनो माई ईसाई बन गये। १८४८ में फ्रेच विद्वान रीनो (Remand) ने सर्वप्रथम इस बात की ओर विद्वानो का ध्यान खीचा था कि भारतीय मिक्को का गोण्डोफर्नीज और ईमाई दन्तकथाओं का गदनफर एक ही व्यक्ति है और इस पहलव राजा के समय भारत में ईसाइयत का प्रचार आरम्म हआ।

गोणडोपतींज के समय का केवल एक ही लगोड़ी अभिलेख नक्ते-बाही सामक स्थान से मिला है। यह उत्तर-पिक्सी मीमाप्रास्त में (शेणावर लिले में) मरदान में कुछ सील की द्वारा कर समाले पी से जाते थे, अन इसमें कुछ अकर पिस गये है, दूरा पाठ न्यार नहीं है, किर मी डममें यह जात होगा है कि महाराज गुड़ब्दर के राज्यकाल के छब्बीस वे वर्ष में तथा १०३ सवत् में माना पिना की पूजा और सम्मान के लिया बात का कुछ पुष्प कार्य किया गया था। 'दम लेल के गुड़ब्दर के उत्तम मानी विद्यानों में मुझाओं का गोणडोफर्नीज माना है। इसमें बर्णाल सक्त प्रदिक्तम सबत् माना जाय तो इससे दो परिणाम निकलते हैं। गोणडोफर्नीज ने अपना खासन १९ ईंट में आरम्भ किया था और वह ४५-६६ ईंट मं भीगल्यार प्रदेश का शामन कर रहाथा। इस लेल से यह मी स्थार प्रास्त का खासन कर शामन किया। यह कल्पना अन्दर सम्बाग प्रारा उसकी

१. वि० च० से० इ०, पू० १२५-२६।

चौदी की मुद्राओं से तथा चादी-तांबे की मिश्रित थातु के सिक्कों से मी पुष्ट होती है।

इसके सिक्कों की कुछ विशेषताए उल्लेखनीय है। ब्रिटिश म्युजियम में इसकी एक ऐसी रजत मुद्रा है जिसके प्रोमाग मे राजा की आवक्ष मूर्ति ईरान के अरसक-बंशी राजाओं के मकुट को घारण किये हुए है और पष्ठमाग में सिहासन पर बैठें राजा के हाथ में राजदण्ड है और विजया देवी ( Nike ) उसे पीछे की ओर से मुकुट पहना रही है। इस पर यूनानी में अरसव बशी सिक्को की मॉर्ति यह लेख है-Basileos Basileon Megas Gundopheres Autokrator । इस सिक्के की बौली पाथियन दग की हे और यह माना जाना है कि इस प्रकार के सिक्के उसने अपने राज्यकाल के आरम्भ में पूर्वी ईरान में विद्यमान प्रदेशों के लिये प्रच-लित किये होगे। इसके दूसरे प्रकार के सिक्के भारतीय प्रदेशों के लिये है, इस कारण ये मारतीय सिक्को की माँति चौकोर है। तांबे के इन सिक्को पर एक ओर अदबारूढ राजा की मर्त्त और दूषित यनानी में लेख है, और दूसरी ओर वरोप्टी मे दो उपाधियाँ बनानी राजाओं के सिक्कों से ली गई है। अप्रतिहत की उपाधि बनानी राजा लिसियस, आर्टेमिडोरस और फिलोक्जीनस के मिक्का पर पायी जाता है। इस विषय में एक बड़ी मनोरजक कल्पना की गई है। तीसरी शताब्दी ई० के एक लेखक फिलोस्ट्रेटस ने अपनी पुस्तक एपोलोनियस आफ दियाना की जीवनी में लिखा है कि जब वह ४४ ई० में तक्षशिका आया तो यहां फे ओटीस ( Phraotes ) नामक राजा शासन कर रहा था। हर्ज़फ़ैल्ड ने यह मिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह नाम गोण्डोफर्नीज की अप्रतिहत उपाधि का पार्थियन रूप था। चाटी और ताबे की मिश्रित घातु (Billon) से निमित गोलाकार मृत्दर सिक्को पर एक ओर इस राजा की अस्वारूढ मूर्ति ने तीन बोटी वाला अरसक शैली का राजमकूट (Piara) घारण कर रखा है और ग्रीक मापा में उसका नाम अकित है। दूसरी और दायी तरफ मूल किये हुए ज्यूम ने लम्बा राजदण्ड ले रूला है आर बड़े सुन्दर लगेप्ट्री अक्षरों में यह लेख अकित है-- 'महरज रजतिरज बतर देखबत गढ-• अरस । इस सिक्के के युनानी और प्राकृत लेखा में राजा की उपाधियों में कुछ अन्तर है। प्राकृत भाषा में देववत का शब्द व्यान देने योग्य है। यह उपाधि इस राजा के अन्य मारतीय सिक्को पर भी पायी जाती है और इसकी व्याख्या हमे इस राजा के मिश्रित ( Billon ) धातू के उन गोलाकार सिक्को से मिलती है जिनके

पृथ्ठमाग में निश्चलवारी शिव की मूर्ति है। इससे पहले शिव की ऐसी मानवाकार मूर्ति मोज के मुख्य सिक्सों में मिनती है। शिव को प्राचीन मारतीय साहित्य में देव कहा गया है। गोध्योक्तींव जब अपनी मुश्नों में वेषदात की उपाधि घारण करता है तब संमवतः उसका उद्देश्य इस बात को प्रकट करना है कि उसने देव अर्थात् शिव की उपासना का बत बहुण कर लिया है।

गोण्डोफर्नीज की कुछ मुद्राएँ अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त शासन की प्रकट करने के लिये प्रचलित की गई थी। इनमे एक मुद्रापर एक ओर राजा अश्वारूढ है और इसरी ओर बायी तरफ ज्यस की मूर्ति है और खरोब्दी में यह लेख है--इन्द्रवर्मपुत्रस स्त्रतेगस जयतस जतरस प्रश्यवर्मस । इससे सूचित होता है कि इन्द्रवर्मा का पुत्र सेनापित अश्ववर्मा गोण्डोफर्नीज के राजप्रतिनिधि के रूप मे उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में शासन कर रहा था। पहले इसी व्यक्ति के अय द्वितीय के साथ सयक्त शासन के सिक्के का निर्देश किया जा चुका है। इस प्रकार के कुछ अन्य सिक्को पर महरजस महतरस बतरस देववतस गवुफरस ससस अथवा महरजस रजतिरजस देववतस गुदुफरस ससस के लेख मिलते है। इन सिक्को मे यह मूचित होता है कि गोण्डोफर्तीज के साथ सयक्त रूप से शासन करने बाला एक अन्य व्यक्ति ससस भी था। इसके सम्बन्ध में भी बहुत ऊहापोह किया गया है। कृतिचम इन्हें समस के सिक्के मानते है क्योंकि उनका यह मत था कि सासानी वश के सस्थापक अर्दशीर के पिता का नाम ससन था. इसी प्रकार का ईरानी नाम धारण करने वाला कोई व्यक्ति गोण्डोफर्नीज के साथ सयक्त रूप से शासन कर रहा था। किन्तू अन्य विद्वान इसे सस नामक राजा को मुखित करने वाला समझते है। इस कल्पना की मत्यता मार्शल द्वारा तक्षशिलाकी लदाई में प्राप्त किये गये चाँदी के कुछ ऐसे सिक्को से प्रमाणित हुई है जिनमे एक और पेकोरीस (Pacores ) का चित्र अथवा सस का चित्र है और दूसरी ओर विजया देवी की मृति तथा प्राकृत में यह लेख है--महरज़स अश्यभ्रतपृत्रसत्रतरस ससस । इन सिक्को से हमे यह ज्ञान होना है कि जिस प्रकार पहले इन्द्रवर्मा का पुत्र अञ्चवर्मा गोण्डोफर्नीज का उपराज था उसी प्रकार बाद मे उसका भतीजा भी उसका सयक्त शासक बना । सभवत कुछ समय पीछे उसने स्वतन्त्र रूप से भी शासन किया। ब्रिटिश स्यजियम के कुछ अन्य सिक्कों पर गोण्डोफर्नीज के साथ उसके भतीजे अवदग का भी नाम प्राकृत लेख में इस प्रकार मिलता है--गदफ-भ्रतपत्रस महरजस त्रतरस अववगसस । रैप्सन ने इससे यह परिणाम निकाला है कि गोण्डोफर्नीज अपने मतीजे अब्दगसीस (Abdagases) के साथ सयक्त रूप से गासन किया करता था।

माशंल के मतानसार गोण्डोफर्नीज के राज्य का चरम विस्तार होने पर उसके साम्राज्य में निम्नलिखित प्रदेश सम्मिलित थे-सीस्तान, सिन्ध (समवतः कच्छ और काठियावाड), दक्षिणी और पश्चिमी पजाब, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त (इसमे अधिकाश कबायली प्रदेश सम्मिलित था) तथा दक्षिणी अफगानिस्तान । इस बात के भी कुछ प्रमाण है कि उसने सीस्तान के पश्चिम में विद्यमान पाथियन साम्राज्य के कुछ मार्गो को अपने राज्य में मिलाया था। मार्श्तल के इस मत की पृष्टि मुद्राओं से होती है। गन्धार अथवा पेशावर जिले में उसके शासन का परिचय हमें तस्ते-बाही के शिलालेख और अस्पवर्मा की मद्राओं से मिलता है। अश्वारोही राजा के साथ ज्युम या एथीन की खड़ी मृति वाले सिक्के इस बात को सूचित करते है कि उसने परिचमी तथा पूर्वी पजाब का प्रदेश शको से छीन लिया था। बेग्राम में तथा काबुल नदी की घाटी के अन्य स्थानों में गोण्डोफर्नीज के सिक्के प्रचुर मात्रा में मिले है और वे इस बात को सूचित करते है कि उसने इन प्रदेशों को भी जीत लिया था। इसकी पुष्टिचीनी ऐतिहासिक फन-ये के इस वर्णन से होती है कि इस समय काबुल पर पाथिया का शासन स्थापित हो गया था। सभवत उसने अल्तिम यनानी राजा हमियम के शासन का अन्त किया था। इम विषय में दो प्रकार की मुद्राए सुन्दर प्रकाश डालती है। पहले प्रकार की मुद्राओं के पूरोभाग पर हर्मियम की मुक्टमण्डित आवक्ष मूर्ति है और पृष्टभाग के खरोष्ट्री लेख में कुजलकदिकसस कुषाण यवग का नाम अकित है और दूसरे प्रकार के सिक्कों के अग्रमाग में हर्मियस की राजमुक्ट मण्डित आवक्ष मृत्ति है तथा युनानी लिगि में कूजुलकदिकसस कूबाण कालेख है। पुष्ट भाग कालेख पहले प्रकार की मदाओं जैसा है। टन सिक्कों से यह परिणाम निकाला गया है कि यनानी राजा द्वींगयम ओर क्याण मरदार कज-लकदफिसस में आपस में कोई सन्धि हुई थी, सभवत इसका उद्देश्य पहलवों के हमले से अपनी रक्षा करनाथा। उपर्युक्त पहले प्रकार केये सिक्के सूचित करने है कि पहले कुषाण सरदार उसका वशवर्ती शासकथा और बाद में युनानी राजा ने उसको समानता का दर्जा देना स्वीकार किया, किन्तु यह मैत्रीमन्चि गोण्डोफर्नीज के आक्रमण से इनकी रक्षा नहीं कर सकी और काबल का प्रदेश पहलब राज्य में सीमा-लित हो गया। कोनी ने इस कल्पना की पृष्टि तस्त्रे-बाही ने शिलालेख से भी की है। पहले यह बतायाजा चुका है कि इस लेख की शिलापर समाला पीसने से इसके कुछ अक्षर मिट चुके है। इस लेख की पॉचवी पक्ति में **एक्श्व कप-**----मं कालेख है। कोनो के मतानुसार एर्झ्ण राजकुमार का अर्थ देने वाला खोनन की भाषा का शब्द है और कप के बाद और स से पहले मिटे हुए अक्षर को वह स

मानता है और इस प्रकार उसके मतानुसार यहाँ राजा राजकुमार कप का अर्थात् कजुल कदफिसस का उल्लेख है। इस पाठ के आधार पर यह कल्पना भी की जाती है कि गोण्डोफर्नीज द्वारा काबुल की विजय कर लेने के बाद कुषाण नेता ने उससे मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया । दक्षिणी अफगानिस्तान अथवा कत्थार का प्रदेश गोण्डोफर्नीज के राज्य में आरम्भ से ही था. समवत. सर्वप्रथम उसने इसके साथ लगे कावल घाटी के प्रदेश को सबसे पहले जीता होगा, इसमें उसका उद्देश्य यह रहा होगा कि वह कथाणों के हमले में अपने राज्य को सुरक्षित बना सके। मार्शल और रैप्सन दोनो यह मानते है कि उसने सीस्तान के पश्चिम में पार्थियन साम्राज्य के भी कछ अशो को जीता। इसका समर्थन ब्रिटिंग स्थाजियम में विद्य-मान गांण्डोफर्नीज की अरसकवशी ( Arseid ) शैली की कुछ रजन मुद्राओ के आधार पर किया जाता है। मार्शल के मनानमार गोण्डोकर्नीज के माम्राज्य मे कच्छ और काठियाबाड भी सम्मिलित थे। इसकी पुष्टि करत हुए मार्शल ने यह कहा है कि पेरिष्ठस ने अपने वर्णन में यह लिखा है कि सेन्डेनीज (Sandanes ) का शासन बेरीगाजा (भडोच) और सूराष्ट्र के प्रदेशों पर था। मार्शल गेन्डेनीज को गोण्डोफर्नीज के 'चित्र और चित्रों से अकित मिक्को पर पाये जाने वाले सपंदन ( Sapedona ) नामक व्यक्ति से अभिन्त समझता है और इस आबार पर कच्छ-काठियाबाड को गोण्डोफर्नीज के साम्राज्य में सस्मि-लित करता है. किन्तु अन्य गैतिहासिकों के मतानमार पेरिप्लम के समय में बेरी-गाजा अथवा मडोच का बन्दरगाह शक क्षत्रप नहपान के राज्य में सम्मिलिन था।

गोण्डॉफर्नीज ने शक और पहल्ज परम्परा के अनुमार अपने साझाज्य के विस्तान प्रदेशों में कुछ प्रात्नीय शासक निवृत्त किये थे। पूर्वी ईरान में इस प्रकार का सासक उसका प्रतीजा अवस्यानिय ( Abdagasas ) और स्वात नदी की पार्टी में नेतापित अध्ययार्थ थे। पूर्वी देश हा हा हो कि कि यह एक में में नेतापित अध्ययार्थ थे। पूर्वा न देश के बारे में यह करना की है कि यह एक में मैनक अधिकार रखने बाला राज्याय्य ( Military Governor ) या, इसे ममजत वर्वन क्याणों की निजन्तर बढनी हुई मिन पर अकुश रखने का महत्व-पूर्ण कार्य मोपा गया था। उसी प्रकार का नीमरा उपराज अध्ययमां का उत्तराधि-पारी सक्तव था। मार्थक के मानात्वार टम प्रकार का चौचा ध्वय या प्रतिया सामक कार्हीनियस थी। इसे चूल प्रदेश का शासन मोपा गया था और इसमें पूर्ण प्रवादी भी मार्थित वा था। पहले कुछ मुद्राओं पर मिन्तुमक्त छुव्यस किहोनियस कालेव मिना था। एक के किहोनियस कालेव मिना था। १९२७ ईक में तक्षिणा में किहोनिक कार एक लिव

कि महाराज मणिगुल का पुत्र जिहाणक चुल नामक प्रदेश का शासक था। इसके दो अस्प सत्रपत्त भीर सदस्य है। हा लो कुछ सिक्कों पर इन दोनों के नाम तथा महाराज और राजाधिराज की उपाधि मिलनी है। मार्सक इन्हें कछ और सीराज्य का अत्रपत्त मान्य स्वाराज से हैं। इतकी उपाधि मिलनी है। मार्सक इन्हें कछ और सीराज्य का अत्रपत्त मान्य होना है कि ये लगभग स्वतन्त्र शासक ये और पहलव साम्राज्य अर्थ-स्वतन्त्र सामनों का एक शिष्ण सागन या, ये प्राय आपस मे लड़ते रहते थे। पेरिज्य में इस्तिया (मिल्य प्रान्त) का वर्णन करते हुए लिला है कि बारवेल्का के सामने एक छोटा टापू है और इसके पुण्डली स्वतीय प्रदेश में सीरिया की राजधानी मिलनगर है। यह पावियन राजाओं के अधिकार में है जो मर्दव एक हुसरे से लड़ते रहते हैं। गोष्टोकर्ताज ने अपने जीवन-साल में बराजकता उत्पन्त सरं वाली स्थितयां पर काफी निवत्यण रखा। किन्तु उनके अंख मूंदरे ही पहलव साम्राज्य छिल-भिन्न हो गया।

गोश्रोफर्नीज के उत्तराधिकारी----मदाओं की साक्षी से यह प्रतीत होता है कि गांग्डोफर्नीज की मत्य के बाद उसका भनीजा अब्दगसीम गद्दी पर बैठा । उसके दो प्रकार के सिक्के मिलते है। पहले प्रकार के सिक्को पर उसके चाचा का नाम और चिह्न है तथा दूसरी ओर उसका नाम खरोट्डी लिपि में है और गोण्डोफर्नीज के साथ उसके सम्बन्ध को बताया गया है, किन्तू सिक्को पर उसके साथ महाराज तथा राज्ञ-धिराज (मनुरुक्त रजितरजस) उपाधियाँ है। ये उपाधियाँ उसकी स्वतन्त्र सना को मुचिन करती है। इस प्रकार के सिक्कों के प्राप्ति-स्थान के आधार पर यह परि-णाम निकाला गया है कि जसका शासन सीस्तान और कन्धार में था। ऐसे सिक्के बहुत कम संख्यामें मिले है और इसके आधार पर यह कहा जाता है कि उसने स्वतन्त्र रूप से बहुत ही कम समय तक शासन किया। इसके बाद कुछ समय तक पक्र ( Paccaes ) इस साम्राज्य का शासक बना। इसकी एक ही प्रकार की गोल ताम्र मद्राये मिलनी है। इन पर राजा की आवक्ष मृति और विजया देवी की मीतवाँ है और यनानी तथा खरोप्टी लिपियों में सम्राट की ये उपाधियाँ दी गई है---महाराज राजाधिराज महान् पकुर (महरजस रजतिरजस महतस पक्रस)। इन सिक्कों की खरोप्टी लिपि वकाकार (Cursive ) है और कनिष्क के सई-विहार के लेख की लिपि से मिलनी-जुलती है और इस बात को मूचिन करनी है कि इसके तथा कनिष्क के समय में बहुत कम अन्तर था। इसका शासन-काल भी बहत ही थोडे समय तक रहा, क्योंकि इसके सिक्के बहुत ही कम मात्रा में मिलते

है। इसके बाद समयन. सेनापित समस ने तक्षत्रिकाप र कुछ समय तक शासन किया। पहलब साम्राज्य के क्षीण होने पर इन दिनो इस प्रदेश से मीपण प्लेग फैली और इससे तथा विभिन्न सामन्तीं तथा क्षत्रियों के आपसी समयों से जब पहलज साम्राज्य सीण हो रहा बा उसी समय कुषाणों ने नवीन क्षत्रित ना अम्प्यूवय हुआ, शीघ्र हो उत्तर-पदिच्यी भारत के विभिन्न प्रदेश कुषाण साम्राज्य के अग वन गये। इसका अगले अध्याय से बणा वन गये। इसका

#### शकों की शासन-व्यवस्था तथा क्षत्रप

शकों के जासन की बढ़ी देन सयुक्त जासन ( Joint Rule) की पढ़ित तया क्षमरोद्वारा शासन की व्यवस्था थी। पहले यह बनाया जा चुका है कि बिसिन्न क्षक पहल्व राजा राज्य के शासन के काय में अपने पुत्रो, सनीजी आदि का सहयोग तिया करने थे। सिक्को पर मुझाट के नाम के साथ ऐसं उपराजों (Viccsioys) या प्रात्मीय शासकों के नाम भी अविन किये जाने थे। इस प्रकार के मयुक्त शासन के प्रसिद्ध उराहरण बनान (Vonones) द्वारा अपने माई स्यल्होर तथा मनीजे स्यलद्याम के साथ राज्य करने के तथा अस्यवर्मी के अय द्विनीय और गोण्डो-फर्नीज के साथ शासन करने के है। अब्दग्यमीस ने इसी प्रकार का शासन गोण्डोफर्नीज के साथ शासन करने के है। अब्दग्यमीस ने इसी प्रकार का शासन ये. अत इस है देशक्य व्यवक्षम्य भी कह सकते है।

शकों के शामन की दूसरी विशेषता अत्रयों द्वारा शामन कराने की थी। 
शक इंगन से आये थे और वहाँ हलामनी (Arbarmenian) मझाटों के 
ममय में माझाज्य को विभिन्न प्रान्तों बाँटा जाना था, प्रत्येक मान्य पर एक 
शामक निवन किया जाना था जिसे अध्यासक्त कहने थे। युनानी से इसी को 
मेट्ट (Satrp) नया ऐसे प्रान्त को सेट्टपी (Satrpy) कहा जाना था। भारत 
में शामक अवयं कहनाने थे। जो अवयं अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो 
जाने थे वे महाजव्य की उपाधि धारण करने थे। तक्षित्रण के शक राजाओं 
संसय में हमें ऐने अनेक अवयों के नाम मिन्नते है। इसमें कुछ प्रमुख अवयं 
निम्निणियत है —-

(१) शक साम्राज्य के उत्तर-पहिचमी किनारे पर कापिशी में एक क्षत्रप रहा करता था, कापिशी कपिश देश की राजधानी थी और इसमें वर्तमान काफिरिस्नान,

रैप्सन---एकोण्ट इडिया, पृश्ठ १४१ और स्टेन कोनी, काण्डं० इं० पृश् १५०-- ५१।

**घोरबन्द और पंजशीर नदियों की चाटियों सम्मिलित वी। एक अभिलेख में कपिशा** के एक क्षत्रप का वर्णन है। यह **प्रतक्ष्रिक** का पृत्र चा।

- (२) पुष्कलावती प्रदेश को जीतने के बाद अय प्रथम ने मिन्धु नदी के पश्चिमी प्रदेश के शासन को लिये एक क्षत्रप नियुक्त किया। कावृल सम्रहालय में पुष्पपर (पेशावर) के एक क्षत्रप निरुद्धकों का नाम दिया गया है।
- (३) स्वान नदी की घाटी संसवत मिनान्डर के समय से विजयमित्र या वियक्तिमत्र वश के राजाओं के अधीन थी, यह बात हमें शिनकोट के लेख से ज्ञातहोती है। अयहितीय का मेनापनि अस्पवर्मामी इसी प्रदेश का था।
- (४) शाहरोर के अभिलेख में नमीजद या दमीजद नामक राजा का उल्लेख मिलता है। यह भी मंभवत इस लेख के प्राप्तिस्थान हजाराया उरशाका क्षत्रप रहा क्षेत्रा।
- (५) अटक जिले में चुक्ष अपवा आयुनिक चच का विधाल मैदान सी यको का एक प्रान्त था। तार्वाधिका के ७८ मध्यु के एक ता क्ष-दानवण ने महा हा धानन करने वाले क्षत्रच निकाक कुनुष्तक का तथा उसने पुत्र महा दानपीन पित्रक का चर्णन है। बाद में मध्यु ग के निहलीयें अभिलेख में हमें उसके महाक्षत्रध होने की भी मुचला मिछली है। मार्शक के मतानुसार चक्ष का प्रान्त मिस्चू नदी के होनों तहां पर था। इसमें पित्रचा नी और पेशावर की भारति तथा पूर्व की और हजारा, अटक और मियांवाणी जिलो के प्रदेश समिमिला थे।
- (६) प्रीमसारप्रस्थ यजाव में प्राप्त नोवें की एक मोहर के लेख में अभि-मारप्रस्थ के अपप्र फिल्फिस का और इसी बण के एक अन्य क्षत्रय प्रिक्तिका का कर्णम मिलना है। 'इन घकों के उपयुंक्त नाम यह सूचिन करने है कि वे प्रैयधर्म की स्वीकार कर वके थें।

समुरा---मार्शन आदि कुछ विदानों ने यह कल्पना की कि शको ने सब्या से भी अपनी एक सहत्वपूर्ण प्रान्तीय राजवानी बनाई वी और वहां एक क्षत्रप इस-निव्यं रचा था कि वह इस दिशा से गानवाहनों के राज्य विस्तार को रक्षा कर कहे। मुशाओं से अगत होता है कि यहाँ के नबसे पुराने क्षत्रप टगान और हगासस थे। उनकी मुहाओं ने शान होता है कि यहाँ के नबसे पुराने क्षत्रप टगान और हगासस थे।

१. स्टैन कोनौ--का॰ इं० इं०, खण्ड २ पृष्ठ १०२-३ ।

२. मार्शल--टैक्सिला, खण्ड १, पृष्ठ ५५।

ऐसा प्रतीत होता है कि ये बोनों सयुक्त रूप से शासन करते थे और इन्होने मथुरा और आसपास के प्रदेशों पर शासन करने वाले गोमित्र और रामदत्त से इन प्रदेशों को छीना था। इसके बाद यहाँ राज्ल नामक व्यक्ति महाक्षत्रप बना। इसके सिक्के स्टेटो प्रथम तथा स्टेटो द्वितीय के सिक्को के अनकरण पर बनाये गये है। इससे यह प्रतीत होता है कि इसने पहले इन यूनानी राजाओं से पूर्वी पंजाब का प्रदेश छीना और बाद में यह मधरा का महाक्षत्रप बना। इस कल्पना की पृष्टि इसके सिक्को मेहोती है, क्योंकिये मथरा और पूर्वी पजाब में बहत बडी सख्या में पाये गये है। मथुरामे इसके कुछ विशुद्ध मारतीय शैली के सिक्केमी मिले है, जिनमे महाक्षत्रप रज्बल (महाक्षत्रपस रज्बुलस) का लेख है। इसके मिश्रित (Billon ) धातु वाले मिक्को के युनानी लेलो में तो वेसिलियस वेसिलिओन अर्थात् राजाधिराज की उपाधि है, किन्तु पुष्ठभाग में उसे केवल क्षत्रप तथा अप्रतिचक कहा गया है। कोनी के मतानुसार मथुरा के सिहशीर्ष अभिलेख में राज्ल या रज्बल के परिवार का इतिहास वर्णित है। इस लेख का युवराज खरेओस्त राजल का ब्वसुर था और उसने मोअ के बाद राजाधिराज की उपाधि प्राप्त की थी। यदि इस व्याया को सही माना जाये तो हमे यह स्वीकार करना पडेगा कि मोअ का साम्राज्य पूर्वमे मथरा तक फैला हुआ था। किन्तृथामस का यह मत है कि खरेओला राजल का पुत्र था। सभवत यह अपने पिता के जीवन-काल में ही स्वर्गवासी हुआ, अंत इसका माई शोडास राजुल की मृत्य के बाद महाक्षत्रप बना । कछ मिक्को पर खराब्दी में **क्षत्रपस प्रखर ओसतस** अरतस पत्रस का लेख मिलता है। इसमें यह प्रतीत होता है कि खरे-ओस्त का अरत नामक एक एक था और यह बाद में क्षत्रप बना। जोडाम के सिक्के और लेख केवल मथुरा में मिले है, अन इससे यह परिणाम निकाला जाता है कि अपने पिता की भॉति पूर्वी पत्राब पर उसका शासन नही था। इसका कारण या तो पूर्वी पजाब में युनानी राज्य का पुनरुत्थान था अथवा मोअ द्वारा सारे पजाब को जीत लेना भी समय है। आमोहिनी दानपट्टिका ( Votive l'ablet ) के लेख मे शोडाम का महाक्षत्रप के रूप में वर्णन है और इसमें ७२ मवत् का उल्लेख है। इमे यदि विक्रम सवत समझा जाये तो इस लेख का समय १५ ई० होगा। इससे यह स्पष्ट है कि गोडास १५ ई० से पहले ही महाक्षत्रप बन गया था। तरनवास अथवा भरनदास नामक क्षत्रप की मद्राओं में उसे महाक्षत्रप का पूत्र बताया गया है। कछ विद्वानों ने यह कल्पना की है कि तरनदास समवत. शोडास का पत्रथा।

शक-पहलवी का सांस्कृतिक ग्रादान-प्रदान

पिछले अध्याय में यह बताया गया था कि भारत और युनान दोनो ही अत्यन्त प्राचीन संस्कृति रखने वालं उच्च सभ्यतासम्पन्न देश थे। इनके पारस्परिक सम्पर्क का दोनो देशो पर प्रमाव पडा। युनानियो की तुलना में शक और पहलव अपनी कोई उच्च, विकसित या विशिष्ट संस्कृति नहीं रखते थे, अत वे यहाँ आकर यनानियो और भारतीयों की संस्कृति से प्रमावित हुए । शकों के आगमन से पूर्व उत्तर पश्चिमी भारत में युनातियों का राज्य था, अतं उन पर युनातियों का प्रभाव पहना स्वामाविक था। यह प्रभाव मुद्राओं के क्षेत्र में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। शको और पहल्लबो ने हिन्द-युनानी राजाओ की मुद्राओ का अनुकरण किया। जब वे यहाँ आये उस समय युनानी सद्भोकला ह्यासोन्सल थी । शको ने इसी का अन-सरण करते हुए अपने सिक्को पर यनानी, खरोष्टी और प्राकृत में लेख अकित करबाये. यनानी और भारतीय मदाकारों की सहायता में अपनी चादी और ताँबे की तथा मिश्रित धातु की मुद्राये बनवाई । इन दोनों ने कोई भी स्वर्ण-मद्रा नहीं प्रच-लित की। इस समय का सामान्य जीवन और रहन-सहन बहुत सरल और स्वाभाविक थी। तक्षशिला के सिरकप नामक स्थान में एक राजमहरू की खदाई हुई है, इसके प्राचीनतम भाग शक-पहलव यग के है। यह महल यद्यपि सामान्य घरों में अधिक बड़े पैमाने पर बनाया गया था. किन्त उसकी योजना नथा अलकरणों में किसी प्रकार की विशालता. मञ्चता या वैभवपणं प्रदर्शन नहीं है । फिलोस्टेटस के अपोलो-नियस ने राजमहल में किसी मध्य वास्तुकला के दर्शन नहीं किये थे। राजमहलों की अपेक्षा विभिन्त धार्मिक सम्प्रदायों के मन्दिर, शिहार और स्तृप अधिक विद्याल एवं सत्य बनाये जाते थे। इसका मर्वोत्तम उदाहरण तक्षशिला मे अध्यक्ष का अग्नि-मन्दिर है।

बनानियों की मानि शक पहलब भी कुछ नमय बाद पूर्ण रूप से मान्तीय बन गये और मान्तीय कतना के महानमुद्र में इन प्रकार विलीन हो गये कि हमें बाद में उनकी कोई पुषह गना नहीं दिवाई देनी है। उन्होंने मान्तीय मन्कृति और सम्याना को पूर्ण रूप में स्वीकार कर रिखा। उनके नाम आरम्भ में बिन्क कुछ विदेशीका के में, किन्तु पहली शानाब्दी में ये लोग मार्तिय नामों को प्रत्य करने कुछ विदेशीका के में, किन्तु पहली शानाब्दी में ये लोग मार्तिय नामों को प्रत्य करने कुछ। कि भी जानों कुछ नाम रूप काल नक उँगानी वर्त रहे। विजयमित्र और हस्बमी विश्वेद मान्तीय नाम है, जब कि अजवमा और उसके मान्ती नमने मान्तीय नाम है, जब कि अजवमा और उसके मान्ती नमने मान्तीय नाम है जब कि मान्तीय उपाधियां घारण कर रहे थे और बात-जानी मान्तीय वाची को स्वीकार कर रहे थे। पहले यह बताया जा चुका है कि मील की महाओं पर शिव के विश्व पाये जाने है नया गोण्डोफर्सीज ने वेबबत अपना सिव के उपासक की उपाधि बारण की थी।

### पाँचवाँ अध्याय

# कुषारण साम्राज्य का उत्थान ग्रौर पतन

महत्व-पहलवो के बाद कुपाणो का विदेशी माम्राज्य उत्तर-पश्चिमी मारत में स्थापित हुआ । यह पहलव साम्राज्य की अपेक्षा तथा उसमें पहले के हिन्द-युनानी (इन्डो-ग्रीक) और शक साम्राज्यो की अपेक्षा अधिक विस्तृत था, मारतीय प्रदेश में अधिक दूर तक फैला हुआ। था। कुथाण साम्राज्य की कई विश्वेताये उल्लेख-नीय है--(१) यह न केवल भारत में अपितृ भारत की सीमाओं से परे मध्य एशिया में काफी दूर तक फैला हुआ था। यद्यपि यह साम्राज्य लगमग सौ वर्ष तक ही बना रहा, फिर भी उत्तर भारत की दुर्गम और उत्तृग पर्वतमालाओं के आरपार दोनो ओर अपना शासन स्थापित करना बडे साहस, शीर्य, प्रशासन गट्ना, राजनीतिज्ञता और सैनिक साधन-सम्पन्नता का कार्यथा। यह कार्यक्षाणो जैसी फिरन्दर या घमन्त जाति के लिये वस्तत. अभिमान का विषय है। यद्यपि कुछ समय बाद पहिचम की ओर से मामानियों ने तथा पूर्वकी ओर से भारतीयों ने इस साम्राज्य पर आक्रमण करके इसे जर्जरऔर क्षीण कर दिया, फिरमी कुछ ग्यानो पर इस वश के राजा गप्त-यग तक शासन करने रहे और अन्त में समद्रगप्त ने इन्हें पराभन किया। (२) इनके साम्राज्य की दूसरी बडी विशेषना यह है कि इन्होंने भारत का सम्बन्ध विदेशो में स्थापित किया। इनका साम्राज्य एक और चीन के साम्राज्य की और दूसरी और रोम के साम्राज्य की सीमा को छनाथा। इन्होंने इन दोनो सप्रसिद्ध साम्राज्यो के साथ भारत के घनिष्ठ अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध एव सम्पर्क को बढाया, ये स्वयमेव जिन देशों में जाने थे वहाँ की सस्कृतियों को ग्रहण कर लेने थे। अन इनके समय में भारत विभिन्न देशों की सस्कृतियों के अनेक तत्वों से समृद्ध हुआ । (३) कृषाणी के शासनकाल में मौथों के बाद पहली बार समचे उत्तरी भारत को एकच्छत्र शासन में लाने का सफल प्रयत्न हुआ। यह साम्राज्य अब तक स्थापित भारतीय साम्राज्यो की तलना में इस इंग्टिसे अधिक उल्लेखनीय था कि इसमें न केवल भारत के. अपित भारत से बाहर मध्य एशिया तक के प्रदेश मस्मिलित थे। अतः इस समय बाह्य जगत से भारत का अधिक सम्पर्क स्थापित हुआ। इसमे भारतीय संस्कृति और सम्यता समृद्ध हुई । जिस प्रकार १६वी शताब्दी में यूरोपियन जानियों के सम्पर्क से भारत को लाम पहुँचा, यहाँ आजू, तस्वाकु, लीची, लुकाट, टमाटर आदि तबीन वस्नुओ का आपमन हुआ, उसी प्रकार इक समस बीन के तस्वकं से बहाँ नाजावाती, आहु आदि कर्ट नये
फकार के फल्को का उत्पादन आरम्म हुआ। (४) इस युग में घर्म, माहित्य और मूर्गिकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। एक एम सम्य प्रतायान बीद धर्म का, गाल्यार
मूर्तिकरण का और बुद्ध की प्रतिमा का आविष्यांव हुआ। एक ऐतिहासिक के शब्दों में
"कुषाणों का युग महान माहित्यक कियाबीलना का युग है, यह बात अव्ययोग,
नागार्जुन नवा अन्य लेखको की कृतियां से प्रमाणित होती है। इस युग में बडी
प्रबंध प्रतिम हुल्वल और धर्मप्रवार विषयक वियागिलना भी। इसी ममर विषय घर्म की, महायान मध्यदाय की, मिहिर और वासुदेव कृत्या की उपागनाओं का विकास
हुआ। इसी युग में कद्यय मातग (लगभग ६१-६७ ई०) बीद यमें की बीन में ले गये । कतिलक के बश ने मध्य और पूर्वी एशिया में भारतीय सम्कृति के प्रसार के लिये

जाति---हुपाणो का युग मारतीय टनिहास से महत्वपूर्ण है, किन्तु इनकी जाति और तिरिक्षम के प्रज्ञ अध्यत्त जिटल है। हुपायों यो विशिष्ठ विद्यातों ने तुर्के, समोक, इराती अथवा सक जाति का माना है। दे किन्तु इस समय अधिकाश गिति-हासिकों का खुकाव इन्हें प्राचीन कक जाति का ही मानने की ओर है। उन्हें तुन्तारी (Tokharian), नुसार या नुसार सी कहा जाता है। पुराणा में इत्ता इसी रूप में वर्णन हुआ है और वहा यह बनाया गया है कि यबनों के बाद १८ नुसार राजा संग्य करने हाल है और वहा यह बनाया गया है कि यबनों के बाद १८ नुसार राजा राज्य करेगे। सच्चपुराण में इन्हें अ०० वर्ष तार राज्य करने वाला बनाया गया है। सह समस्त्र १०७ वर्ष होना साहिये स्थानित बाद और बहाएप पुराणों में इनका सम्त्र १०५ वर्ष होना साहिये स्थानित वाद और बहाएप पुराणों में इनका सम्त्र १०५ वर्ष होना साहिये सहाशारण से स्वार्णन तथा ने हामारी में इनका तथारों के रूप में वर्षान किया गया है।

तियिकम्—टनके इतिहास की एक अल्य बडी जटिल समस्या तिथिकम की है। इस बदा के सुप्रसिद्ध राजा कतिल्क की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में प्रकल मतमेद है। सर्वप्रधम कतिषम ने इस विषय में विक्रम सवन् के सिद्धान्त का प्रति-

<sup>9</sup> राध बोधरी- पोलिटिकल हिस्टरी झाफ एन्जोन्ट इण्डिया, पृ० ३६१-४०० ।

२. बी० एन० पुरी---इण्डिया अन्डर दी कुवारगाज, पृ० १-४।

३. कॉनधम--बुक आफ इण्डियन ईराज, पू० ४२।

पादन करते हए यह कहा था कि उसका राज्यामियेक ५८ ई० पूर्व में हुआ था। फ्रेन्च विद्वान सिलब्धा लेवी ने कनिष्क का राज्यारोहण ५ ई० पूर्व में माना है और बायर ( Boyer ) ने कहा है कि कनिष्क के सिहासन पर बैठने की तिथि ९० ई० से बाद की नहीं हो सकती है। डी० आर० मण्डारकर ने पहले इस तिथि को २७८ ई० और बाद मं १२८ ई० माना था। फर्ग्यसन, ओल्डनबर्ग तथा राय चौधरी आदि विद्वान कनिष्क को ७८ ई० में आरम्म होने वाले शक संवत का प्रवर्तक मानते है। स्मिय इसकी तिथि १२० ई०, मार्शल १२८ ई०, स्टेन कोनौ १२५ ई०, धिशंमान १४४ ई० और श्रीमती लोहईजेन डी लिउव ७१ से ८६ ई० के बीच मे मानती है। १९१३ ई० में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिकों ने पहली बार कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध में रायल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के स्तम्भों में आयोजित एक वादिववाद में भाग लिया था। इसके बाद इस विषय में दूसरी विचार-गोष्ठी स्कूल आफ ओरियन्टल स्टडीज द्वारा लन्दन में आयोजित हुई थी। सितम्बर-अक्तूबर १९६८ में युनेस्को द्वारा रूसी मध्य एशिया के दाशाम्बे (ताजिकिस्तान) में विश्व के ऐतिहासिकों की एक गोष्टी का आयोजन किया गया था. इसमें भी कनिष्क की तिथि पर गम्भीर विचार किया गया था। किन्तू अभी तक तीन महासम्मेलनों के बाद भी इस विषय में बिद्वानों का कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं हो सका है और कनिष्क की तिथि ५८ ई० पूर्व से २७८ ई० तक मानी जाती है। यहा अधिकाश भारतीय विद्वानो द्वारा मानी गयी ७८ ई० की तिथि को स्वीकार किया गया है और आगे इसे मानने के कारण भी स्पष्ट किये जायेगे।

ऐतिहासिक स्रोत--कुषाण वण के ऐतिहासिक साधन शक पहलवों को अपेका अधिक सात्रा से मिलते हैं। साहित्यक साधनों से प्रशान रूप से चीनी इतिहास इनके आर्रिमक काल पर बहुसून्य प्रकाश डालते हैं। पिछले अध्याय में इनका निर्देश किया जा चुका है। इसके अतिनियत भारतीय साहित्य से भी इनका कुछ वर्णन मिलला है, चिन्तु इनके इनिहास पर सबसे अधिक प्रकाश पुरातत्वीय सामग्री--सुदायों, अभिलेलों, मून्यों से और खूबाई से प्राप्त प्राचीन स्मारकों से पडता है। इससे सबसे बड़ी किट-नाई यह है कि कनित्य की निथि की माति इस सामग्री की व्याक्या में भी विदानों से तीव

१ बी० एन० पुरी--इन्डिया झन्डर दी कुषाणाज, पृ० १-४।

२. डी० आर० भण्डारकर—जनंल आफ दी बाम्बे बांच ब्राफ दी रायल ऐशियार्टिक सोसाइटी १९०० ई० ।

मतमेव हैं। यहाँ पहले चीनी इतिहासो के आधार पर कुषाणों के चीनी सीमा से भारत तक पहुँचने का और बाद में यहाँ सा आराज्य स्थापित करने का वर्णन किया जायगा।

युइचि जाति का प्रवास-चिरकाल से विद्वानो का यह मत है कि कुषाण वंश युइचि जाति की एक शाखा थी। यह जाति पहले ह्वांग हो (पीत नदी के पश्चिम) में चीन के कानमु प्रान्त की सीमा पर बसी हुई थी। इस जाति ने पहले बैक्ट्रिया को जीता, शको को यहाँ से निकाला और अन्त में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। चीनी इतिहासो में इनके सम्बन्ध में जो वर्णन मिलते है, वे मुख्य रूप में तीन ग्रन्थों के आधार पर है। पहला और प्राचीनतम ग्रन्थ चीनी इतिहास के पिता समझे जाने वाले शुमाचियेन का है। इसने १२५ ई० पूर्व के आसपास यहिंच प्रदेश की यात्रा करने वाले चीनी राजदत चाग कियेन के विवरण के आधार पर अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सीयुकी में इनके प्रवास का निम्नलिखित वर्णन किया गया है---दूसरी शताब्दी ई० पूर्व में युइचि लोग तुनह वाग और कीलयेन अथवा थियानशान पर्वतमाला के मध्यवर्ती प्रदेश में रहा करते थे। १६५ ई० पूर्व में इन पर हियगन नामक जाति ने हमला किया, इन्हें पूरी तरह पराजित करके अपने प्रदेश से पश्चिम की ओर तई जमीनो और चरागाहो की लोज में जाने के लिये विवश किया। इस दिशा में जाते हुए युद्दिन लोगों को एक अन्य यायावर जाति-वृस्त (Wu-Sun) में संघर्ष करना पडा। इन्होने इस जाति को हरादियाऔर इनके राजाका वध कर दिया। इसके बाद यह चिपरिचमकी ओर बढते चले गए और उनकी शक (से या साफ) जाति से टक्कर हुई। शको को अपना देश छोडना पडा, वे दक्षिण में कि-पिन देश की ओर चले गये : इसी बीच में वसन जाति के मत राजा का बेटा क्वेनमी जवान हो गया था। यहिंच जाति के कटर शत्र हियगन लोगों के सहयोग से उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये युडचि लोगों पर हमला किया। उसने उनसे उनके नवीन प्रदेश छीन कर उन्हें ताहिया (Tahia) या वैक्ट्रिया में खदेड दिया। ताहिया के लोग यायावर जीवन छोड चुके थे, वे आमृनदी के उत्तरी तट पर वसे हुए थे। वे ब्यापारी थे और युद्धकला में निष्णात नहीं थे। उन्हें यह विलोगा ने बड़ी जल्दी और सगमता से जीत लिया तथा आम नदी के उत्तर में उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की।

इसके बाद चीनी इतिहास में इनका दूसरायणेत पानकू हारा लिखित प्रवस हानवदा के इतिहास में मिलता है। यह ग्रन्थ ९१ ई० पूर्व मे लिखा गया था और इसमें तीन नई बाते कहीं गई है—(१) युड्डिय लोगों की राजधानी कियेन-वी (लानशान) थी और किपिन हमली कियों।
सीमा पर था। (२) यूइचि लोगों ने जब अपने डोर-इंगरों के पीछ-पीछ फिरने
बाले लानाबदोशा जीवन को छोड़ दिया था। (३) यूइचि राज्य इस समस पांच
छोटे राज्यों में ( Hi-Houyabgous ) वटा हुआ था। इनमें पहला राज्य
हियोमी था और इसकी राजचानी होमी थी, दूसरा राज्य जीम मोथा। इसकी राज-धानी का भी यही नाम था। तीसरा राज्य कोई-सी-अग (Kouei-chouang) था।
इसकी रावना जुयाच राज्य से की जाती है लीर इसकी राजचानी हो-मी थी। जीया राज्य हियुन था तथा हसकी राजधानी थी-माओ (बार्मिया) थी, और पांचवां राज्य काओं कू (काबुल) था। ये पीचो राज्य तायुविष (महान् यूडचि) के नियन्त्रण में थे।

इस विषय में प्रकास डाजने बाजा तीसरा चीनी प्रत्य फन-ये का द्वितीय हानक्या (२५-२० दे०) का इतिहास है। इसमें यह बाज और अधिक कताई मई हैं कि सी वर्ष बाद को-ई-सो अग जाति के राजकुमार कीओ-सीओ-कि-ओ ( Kucoutroukso) ने अन्य जार राज्यों के मुस्तिया सरदारों पर हमना करके उन्हें जीत जिया और अपने को कोई-सो-अग (कुवाण) राज्य का राजा बना िल्या। इस राजा ने अन-सी (पा-िषयन) कोगों के राज्य पर हमना किया, वस्ता काओ-फू (कावुल) के प्रदेश पर अधिकार कर जिया, उसने पो-ता और कि-पिन देशों का विश्वस किया और वह इन सब कास्वामी बन गया। इस राजा की मृत्यु ८० वर्ष की आधु में हुई। इसके बाद उसका बेटा येन-काओ-चेन गही पर बैठा, उसने तिएन-ची (Then-tchou) अर्थात् मारत को जीता, यहां युर्डाच जाति की ओर से आधन करने वाले लेनापतियों को नियुक्त किया। इस समस में युर्डाच शिक्तशाली हो गये। अन्य सभी देश उनके राजा के नाम उन्हें कुपाण कहने लगे, किन्तु हानवशी चीनी इन्हें इनके पुराने नाम में नायुर्डाइ शक्दों रहे।

क्वारा का अर्थ — उपर्युक्त चीनी इतिहासी के विवरणों में कुछ मतमेद और अनमनिता है। कुछ विद्वानों ने इत होतहासी का और उनको आरिमक इतिहास पर प्रकाश डालने वाली मंत्री प्रकार की सामाबी का गम्बीर अनुशीलन किया है। इतमें अमेरिकन विद्वान् ओटोमाएचन हैल्फेन (Otto Macachen Helfen) ने इस विषय में ये परिणाम निकाल है—कुषाण शब्द कुप या कुषी से बना है। यूडिंग और यूनानी लेलको का नुषार या नुखारी (Tochari) इसी शब्द के क्यान्तर है।

जर्नल घाफ प्रमेरिकन घोरियन्टल सोसायटी (स० ६४, १६४४)---दी युद्दीच प्राञ्चलम रिएक्जामिण्ड ।

चीनी अपने देश के उत्तर-पश्चिम में रहने वाली जातियों को कुछ या गुइचि का नाम देते थे। कुष शब्द का अर्थ तुलारी माया में कुलीन व्यक्ति होता है। शक इन्हें आरिष कहने थे। कुषाण युइवि जाति से सम्बन्ध रखते थे और शको के शासन में रहने के कारण वे उन से बहुत प्रभावित थे। ता-युइचि शब्द का अर्थ महानु चन्द्रवश है। कृषाणों में चन्द्रमा बहुत ही लोकप्रिय देवता था। सलेनी (Salane), मोआ (Moa), मन, ओवेगे जादि चन्द्रमा वाची अनेक देवताओ का और द्विनीया के चन्द्रमा का चित्रण कुषाण मुद्राओ पर बहुत अधिक हुआ है। ऊपर युइचि लोगो के जिन पाँच राज्यो का वर्णन चीनी इतिहासो में मिलता हे उनकी पह-चान मारक्वार्टनामक विद्वान् ने निम्नलिखित रीति संकी है-- हिउमी (Hiumi) वर्तमान समय मे अफगानिस्तान का बखान प्रदेश है। सुअगमी चितराल है, कुई-सु-आग (Kuei-Suang) गन्बार के उत्तर का अथवा पेशावर जिले का प्रदेश है। हि-तुन पजशीर नदी पर परवान का इलाका है और काओ-फ काबुल के पास का किन्तु उससे पृथक् प्रदेश है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि पहली शताब्दी ई० के पूर्वीर्थ से काबुल पर पहलव राजा गोण्डोफर्तीज का अधि-कार था। अत यह काबुल संपुथक किन्तु इसका वशवर्ती प्रदेश था। फन-येने काओ - फूकी जगह अपने वर्णन मे तुमी (Tu-mi) नामक राज्यका उल्लेख किया है। यह अधिक सही वर्णन हे। किन्तू हमें तुमी की यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं है।

उपर्युक्त चीनी विवरण में वाँणत कियु रिसम्-कियो कृषाण वश का गठला राजा कुजूल कर्राक्रसम तथा थेन-काओ-नेत इस वश का दूसरा राजा वित कर्राक्रसम समझा जाता है। युडियो के प्रवास और उपास-अपारता की घटनाओं वा कम इस प्रकार माना जाता है—थे १६५ ई० पूर्व में हियान लोगों में गरानर हो-कर परिचम की और लगे । १६३ ई० पूर्व में वृद्धन जाति ने अपने मुन राजा का जवला केने के लिये १८० ई० पूर्व में वृद्धन जाति ने अपने मुन राजा का जवला केने के लिये १८० ई० पूर्व में टर्ड इराया और १८० ई० पूर्व में युडिय नाहिया या वैक्ट्रिया पहुँचे। रिसम ने इनकी नाहिया की विजय में दो जवल्याये मानी है। पहुली दशा में वे आम् नदी के जनर में मुग्य (Sugalana) के प्रान्त में बार रहे और कुछ समय बाद वे आम् नदी गर करके वैक्ट्रिया के प्रान्त में बार । उस समय यहां हिल्योंक्लीन और स्रोलीडीटास में उस समर्थ नव्ह दाव था। उसका लाभ उठाते हुए १२० ई० पूर्व में इस्होने वैक्ट्रिया का यूनानी राज्य समारत कर स्थिया।

इसके बाद ये यहाँ बस गये और पाँच राज्यों में विमक्त हो गये। इन्होने अपनी खाना-बदोश आदते छोड़ दी और सी वर्ष बाद इनमें कुषाण राजा किउ-रिसयु-कियो प्रवल हुआ, उसने अन्य चार राज्यों को जीत लिया। यह कुबूल कदिष्मिस समझा जाता है। रिस्मय ने इसका राज्यारोहण ४५ ई० वृद्ध में माना है। किन्तु इसकी मुद्राओ पर रोमन सम्राट आगस्टस (२७ ई० पूर्व से १५ ई० तक) का स्यष्ट प्रमाव होने के कारण अन्य ऐतिहासिकों ने इसका राज्यारोहण १० या १५ ई० में माना है। १ कज़ल कदिफिसस

यह कूषाणवंश का पहला महत्वपूर्ण राजा है। इसके इतिहास पर सबने अधिक प्रकाश उसके सिक्को से पडता है। इसके कुछ सिक्के ऐसे है, जिनमे एक ओर अन्तिम हिन्द-यूनानी राजा हमियस का नाम है। पहले यह बताया जा चुका है कि इन सिक्को के आधार पर यह कल्पना की गई है कि हर्मियम ने पहलब राजा गोन्डोफर्नीज के आक्रमणो से रक्षा के लिये कुषाणो से सन्धि की और अपने शासन में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया, इसीलिये यूनानी राजा ने सिक्को पर अपने नाम के साथ कुजुल कदफिसस का नाम अकित करवाया। कुछ समय बाद या तो हर्मियस की मृत्यु स्वाभाविक रूप में हो गई अथवा कुजुल ने जनिनशाली होकर उसे राजगद्दी से हटादिया। इसके बाद काबुल घाटी में कुपाणो का प्रभुत्व स्थापित हो गया। रैप्सन और टार्न ने इस कल्पना को नहीं माना है। उनका यह कहना है कि अल्पिम युनानी शासक ओर प्रथम कृषाण राजा के बीच में काफी बड़ा व्यवधान था। टार्न ने इस विषय में यह मनोरजक कल्पना की है कि कुजुल ने अपने नवोदित साम्राज्य में यूनानियों का सहयोग पाने के लिये कुछ समय तक उनके अल्तिम राजा हॉम-यस के नाम के मिक्के चलाना राजनीतिक दृष्टि से उपयोगी समझा। इसकी नाम्र मुद्राओं के अग्रभाग में हर्मियम की आवक्ष मृति तथा अशुद्ध युनानी में उसका नाम और पदवी लिखी मिलती हे तथा दूसरी ओर पृष्ठ माग में हेराक्लीज की मूर्ति और खरोष्ट्री में यह लेख है--कुजुल कसस कुधनयबुगस धमस्थिदस (कुजुल-कसस्य कुषाण-यवुगस्य, कृषाणब्शीय नायकस्य धर्मस्थितस्य) । कुजुल ने जी त्र ही इन सिक्को केस्थान पर दूसरे प्रकार केभी सिक्के चलाये। उनमे एक ओर तो हर्मियस की आवक्ष मूर्ति है तथा कुजुल का अशुद्ध युनानी मे नाम है और दूसरी ओर हिरा-क्लीज की मृति के साथ ल रोब्ट्री में लेख है। इसके सिक्को पर कुजुल के कई प्रकार

१. भास्कर चटटोपाध्याय--शे एज ब्राफ कुवागाज, पृष्ठ ४-५।

के नाम- कुयुल, करकप, कुयुल कफल, कुयुलकक पाये जाते हैं। इसना बॅलिट्रा के प्रदेश के साथ सम्बन्ध कुछ ऐसी ताफ्र मुद्राओं से सुवित होता है जिनमें एक ओर वृष्य की मूर्ति और अस्पष्ट यूनानी लेल है और दूसरी तरफ दो केन्द्र वाले बेलिट्रान केंद्र के साथ सर्पाट्टी में यह लेल है— सहराल राजिस्त स्वाद कुल कर क्ष्यका। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने से मुद्राये पाष्यम लोगो का प्रदेश जीतन के बाद प्रचलित की थी। स्वापित हता ही हिन उसने से मुद्राय और राजाियराज की उपाधि शक पहलवों से प्रहण की गई प्रतीत होती है। रैस्त कहें एक दूसरे कुषण सरवार की मुद्राये समझता है। किन्तु अन्य विद्वान ऐसा नहीं मानते है। अपने साम्राज्य में वृद्ध होने पर उतने अन्य भी कई प्रकार की मुद्राये प्रचलित की है। इसमा माज्य पर उसका नाम तथा प्रवृत्त अप अपने साम्राज्य के स्वाद स्वाद की स्वाद से स्वाद से स्वाद से स्वाद से स्वाद से स्वाद से से स्वाद से सिन के से साम्राज्य से प्रकार के स्वाद से स्वाद से स्वाद से एक ऐसे शब्द से लित ले हैं। विद्वान की स्वाद से स्वाद से एक ऐसे शब्द से साम्राज्य का अवश्व कुल के नाम से बहुत सिन्दी है। कुसुलक शब्द का असे सम्बद्ध सक्वान अवश्व कुल के नाम से बहुत सिन्दी है। कुसुलक शब्द का असे सम्बद्ध सक्वान अवश्व कुल स्वात । वृद्ध शब्द को राजुक्ष सरका एक ही राजा के है। एक तुर्की शब्द समझा जाता है। उपर्युक्त समी विश्वेषण एक ही राजा के है।

कुजुल के शासन के सम्बन्ध में कई अभिलेख प्रकाश डालते है। पहले यह बताया जा चुका है कि गोण्डोफर्नीज के समय के तस्तेवाही के शिलालेख की पाँचवी पिनत में स्टेन कोनी एझंण कपस का पाठ मानता है और एझंण शब्द को सस्कृत के कुमार का पर्याय समझते हुए इसमे वर्णित राजकुमार कप को कुजुल कदफिनम मानता है, क्यों कि कई सिक्को पर उसका नाम कप के रूप में मीपाया जाता है। कोनी का यह कहना है कि इस समय (४५ ई०) तक कुजूल एक राजकुमार की है सियत रखताथा, वह अन्य चार राज्यो को जीतकर प्रतापी राजा नही बना था। अन्य राज्यों को जीतने के चीनी वर्णनों की पुष्टि १२२ सवत् (६४ ई०) के पंजतर के शिलालेख से होती है। इसमें इसका वर्णन महाराज क्षाण (महस्य गवन ) के रूप में किया गया है। कोनी का मत है कि उसने काबुल की घाटी को जीतने के बाद सिन्धु नदी पार की और तक्षशिला पर अधिकार किया। यहाँ सिरकप की खदाई में पहलव राजाओं के साथ उसकी मुद्राये पाई गई है और यहाँ से कुछ दूरी पर धर्म-राजिका स्तूप से उपलब्ध रजतपत्री अभिलेख (Silver Scroll) में महाराज राजाधिराज देवपुत्र कुषाण (महरज रजदिरज देवपुत्र कुषण) का उल्लेख है। यह स्टेन कोनी के मतानुसार प्रथम कुषाण राजा के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नही हो सकता।

कुन् की मृत्यू चीनी इतिहासों के अनुसार ८० वर्ष की परिपक्त आयु में दुर्द थी और इन इतिहासों में मारत की विजय का श्रेय उसके पुत्र को दिया गया है। अतः कर्द विद्वानों ने यह मन्य प्रकट किया है कि उसका साम्राज्य सिन्यू नदी तक ही या। यदि उसने विज्यु नदी पार करके मारत में अपना राज्य-विक्लार किया तो इसका श्रेय उसके पुत्र को हो था। अपनी आयु अधिक हो जाने पर उसने सम्मवतः सैनिक विजयों का कठिन कार्य अपने पुत्र पर छोड़ दिया होगा।

कुनुक कदफिसस की मुदाओ पर पाये जाने वाले दो विधोषण उल्लेखनीय है। पहला वर्मीस्थल (धम-पिदस) और दूसरा सत्य वर्मीस्थल (सन प्रम-पिद) है। इतका अर्थ वर्म में अथवा सच्चे वर्म में सुदुढ रूप से प्रतिष्ठित है और ये सिक्के इस बात को सूनित करते हैं कि वह सीव अथवा बौद वर्म को स्वीकार कर चुका था तथा उसमें मूरी निष्ठा और मिला रखता था। कुछ मुदाशानियों ने उसके एक सिक्के की मूनित को बूद बताया है, किन्तु अन्य विद्यान इसे थिव समझते है। इसके एक सिक्के पर रोमन प्रमाव भी पाया जाता है। इसके अप्रमाव मे राजमुकुट-मण्डित शीर्ष रोमन सम्माट आगस्टस अथवा उसके उत्तराधिकारी टाईबेरियस के शीर्ष के अनुकरण पर बनाया गया है। सम्भवत. कुनुक कदफिसत की मृत्यु ६५ ई॰ में द्वृदे। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कुषाण बस का दूसरा समाद विम कद-फिसस गही पर बैठा।

## विम कदफिसस

इसका राज्यकाल ६४ से ७८ ई० माना जाता है। यह अपने नृद्ध पिता के राजकीत कार्यों में चिरकाल से सहयोग दे रहा था, सम्मवन उसकी विकयों में इसका महत्त्वपूर्ण माग था। इसने गृही पर बैठते ही कुषाण राज्य का विस्तार आपना कर दिया। भीनी इतिहासों में भारत की विजय का श्रेय इसी राजा की दिया जाता है। इसने पंजाब को अपने शासनकाल के आरम्म में जीत लिया। मधुरा सप्रहालय में इस नगर से नी मील उत्तर में अबस्थित बाद नामक ग्राम के देवकुल से उपलब्ध मृति के नीचे एक लेल में विम के नाम का उल्लेख है। यदि इसे श्री जायस्त्रक के मनानुसार विम कद-किसस समझा जाय रे तो यह मानता पढ़ेगा कि विम ने मारत में अपने राज्य का विस्तार मधुरा तक किया था। स्टेन कोनी ने लहाल में लेह ने ५२ मील दूर खलस्ते

जनंत ग्राफ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, लण्ड ६, पु॰ १२-२२— महाराज राजातिराज वेषध्त्र कृषाण पुत्र शाहि वेम तक्षमा । तक्षमा ईरानी शब्ब है भीर इसका ग्रम्थ है बलशाली ।

तामक स्थान में फान्के द्वारा उपलब्ध १८८ सक के एक प्रस्तर अभिलेख में महुर-क्षस उदिक क्ष्में प्रस्त पा पा पाना है। यदि इस लेख में विषत महाराज को विम क्यक्तिसस से अभिन्न भाना जाये तो कस्मीर के उत्तर में लहाल में मी हमें उत्तके राज्य की सत्ता स्थीकार करनी होगी। दिन्य ने इसके राज्य-विस्तार का वर्णन करते हुए यह जिल्बा है कि कर्दाफत्तम द्वितीय के मारतीय प्रदेशमा तक और सम्मवत दिक्षम में बनारस तक फैले हुए थे। उसका मान्नाज्य पश्चिम में पाया सी सीमा तक पहुंचा हुआ था और इसमें वर्तमान समय के अफ्यानिस्तान, अफ्यान दुक्तिस्तान, बुबारा के समृबं प्रदेश और स्थी नुक्तिस्तान के कुछ अश्व सर्मिण्य थे।

मारत के साथ विम का सम्पर्क अत्यन्त घनिष्ठ था। सम्भवतः वह उन इने-गिने आरम्भिक विदेशी शासको में से है जो मारतीय धर्म और सम्कृति के रग में पुरी तरहरग गयेथे। जिस प्रकार हिन्द-यनानी राजा मिनान्डर बौद्ध धर्म का परम मक्त था. उसी प्रकार यह कृषाण सम्राट पाशपत शैव सम्प्रदाय का श्रद्धाल उपासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यारोहण से पहले ही वह शिव का उपासक बन चुका था. क्योंकि उसकी स्वर्ण एव ताम्र गभी प्रकार की मद्राओं पर शैव धर्म के निश्चित चिह्न मिलते है। उसके सिक्कों के पृष्ठ माग में प्राय त्रिशुलधारी शिव की मृति नन्दी सहित अथवा इसके बिना भी पाई जाती है। कुछ मद्राओं में क्रियल क स्थान पर परश को भी प्रदर्शित किया गया है। मद्राओं के अग्रभाग में राजा को विभिन्न अवस्थाओं में वेदी पर खड़े हुए, आहुनि देने हुए, आसन (महे) पर बैठे हुए और दो घोडों द्वारा खी ने जाने वाले रथ पर सवारी करते हुए दिलाया गया है। कई बार उसकी आवक्ष मृति को अथवा पालथी मारकर बैटी हुई मृति को बादलों से निसला हुए दिखाया गया है। यह सम्भवत उसके दैवी स्वरूप की प्रतीकात्मक अभिव्यजना है। उसके मिक्कों के अग्रमाग में युनानी मे--बेसिलियस बेसिलियोन सीटेर मेगन ग्रोडमो कदिकसस का लेख है ओर दूसरी ओर खरोप्टी में कई बार तो **महरज रजदिरज** विम कथिकसस (महाराज राजाधिराज विमकदिक्तसम्य) का लख है और कई बार उसकी उपाधियों का निम्नलिखित रूप में वडा विस्तृत वर्णन है---महरुजस रज-विरजस सर्वलोग ईश्वरस महेश्वरस विनकशिक्सस अतरस (गहाराजस्य राजाधिराजस्य सर्वलोकेश्वरस्य माहेश्वरस्य विमकदिफससस्य त्रातु ) । इसमे माहेश्वर का शब्द स्पष्ट रूप से यह बताता है कि वह महेश्वर अर्थात् शिव का मक्त एव शैवधर्मानयायी था। इस उपाधि से यह भी मुचित होता है कि वह चीनी इतिहासो के अनसार बड़ा

स्मिय—जि० रा० ए० सो०, १६०३, पृ० ३१।

शक्तिशाली राजा था। मुद्राओं पर उसकी जो मृति बनी हुई मिलती है उसमें वह शक्तिशाली व्यक्तित्व रखने वाला एक बड़ी आयु वाला व्यक्ति प्रतीत ृ होता है।

इस प्रसग में विम की मुद्राओं की कुछ विशेषताये उल्लेखनीय है।--पहली विशेषता विमदारा स्वर्णसदाओं का प्रचलन है। विमको इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि उसने सर्वप्रथम व्यापक रूप में स्वर्ण-मदाओं का प्रचलन आरम्म किया। उसमे पहले दो जताब्दियों में स्वर्ण मद्वाओं के दो तीन ही उदाहरण मिलते है। पहला उदाहरण यकेटाईडीज का है और दसरा मिनान्डर का है। इसके अति-रिक्त कॉनघम को तक्षशिला से भी एक स्वर्णमद्रा मिली थी। इन अपवादों के अति-रिक्त पहले स्वर्णमदाओं का प्रचलन बिल्कल नहीं था। विम ने स्वर्ण मदाओं की परम्परा आरम्भ की, जिसका अनुसरण न केवल उसके उत्तराधिकारियों ने किया, अपितृगप्तवशीराजाओं ने भी स्वर्ण-मद्राये प्रसारित की । विम के समय में स्वर्ण-मद्राओं के प्रचलन के कई कारण थे। पहला कारण उस समय के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में सोने के सिक्को की मांग थी। उन दिनो भारत का रोमन साम्राज्य और चीन के भाय वाणिज्य बढ रहा था। मारनीय वस्त्रों और ममालों की रोम में बढ़ी माँग थी। प्लिनी ने प्रथम शनाब्दी ई० से भारन और रोम के बढ़ने हुए ब्यापार का उल्लेख करते हुए इस बात पर ऑस बहाये है कि रोम के कलीन व्यक्तियों के मोग-विलास के लिये रोम को स्वर्ण की बहुत बड़ी मात्रा भारत एवं पर्वी देशों को सेजनी पड़ती है। रोम भारत की इन बस्तुओं को अपनी स्वर्ण-मद्राये देकर खरीदा करता था अन भारत में पहले पाँच रोमन सम्राटो की मद्राये बहुत बड़ी सख्या मे मिलती है। पेरिप्लम ने बेरीगाजा (भड़ोच ) में विदेशों से मारत आने वाले सामान में सोने और चाँदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। रोमन सिक्के दक्षिण भारत में ही अधिक मिले है। उत्तर भारत में इनकेन मिलने का प्रधान कारण यह बताया जाता है कि रोमन व्यापार से प्राप्त होने वाले सिक्को को कुषाण सम्राट गलवा देने थे और उससे अपने नए सिक्के ढलवा लिया करते थे। विमाने इस विषय में रोमन सम्बाटो का अनुसरण किया। यह कई बानों से स्पष्ट होता है। आरम्भिक रोमन सञ्चाटो की स्वर्ण-मद्रा (Denarius Ameus) की जो भार पद्धति थी वहीं कथाणों ने ग्रहण की। रोमन मद्राओं की भानि उनकी स्वर्ण-मद्राओं की तौल १२४ ग्रेन रखी गयी। इन पर रोमन सम्राटो जैसी मर्तियाँ अकित की गई और रोमन सिक्के दीनार उन दिनो भारत में इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि संस्कृत में स्वर्ण-मुद्रा के लिये दीनार शब्द का प्रयोग वैसे ही होने लगा जैसे पहले रजत-

मुद्रा के लिये यूनानियों के सिक्के डैक्म (Drachm) के आधार पर चौदी के सिक्कों को द्रम्म कहाजाने लगाया।

विम दारा स्वर्ण-मुदाये प्रचलित करने का दूसरा कारण यह प्रतीत होता है कि इससे पहले अब दितीय के समय में और उसके बाद पहलब राजाओं के काल में पजत-मुदाओं में खोट की मात्रा निरत्तर बढ़नी चली जा रही थी। मिश्रित चातु (श्रीधांका) के सिक्कों में चांदी की मात्रा घटकर २० प्रतिकात रह गई थी और तांदे की मात्रा ८० प्रतिचात तक जा पहुँची थी, अत रजत-मुदाओं में जनता अपना विश्वास को चुकी थी। इसलिये कुषाण राजाओं ने वैदेशिक व्यापार की आवश्यकताओं के लियो स्वर्ण-मुदाओं का प्रचलन आवश्यक और जीचत समझा और विम ने स्वर्ण-मुदाओं के प्रचलन का प्रचलन आवश्यक और जीचत समझा और विम ने स्वर्ण-मुदाओं

विम की मदाओं की बसरी बडी विशेषता यक्षवेदी पर आहति देते हए राजा का चित्रण है। इस प्रकार की मद्रा इससे पहले कोई नहीं मिलती है। विस ने सम्भवत ऐसी सदाओं का विचार अपने पड़ोसी पार्थियन साम्राज्य से ग्रहण किया था। अनेक पार्थियन सम्राटो की इस प्रकार की मुद्राये मिलती है। उदाहरणायं, गौतरजीस (४०-५१ ई०) की मद्राओं में राजा को शिरस्त्राण और सक्ट धारण किये हुए लम्बी सलवार और घटने तक पहचने वाले भारी वस्त्रो और भारी बटो के साथ खडे और बाई ओर देखते हुए नथा दाये हाय से एक छोटी वेदी पर कुछ आहति देते हा दिखाया गया है। ईरानी राजा अग्निपजक पारसी धर्म के अनयायी थे. अन उनके लिये इस प्रकार से अपने धर्मानसार अग्नि की पत्रा करते हुए अकित किया जाना मर्बधा स्वामाविक था। ये राजा समवत शीतप्रधान देश के थे, अत इन्हें ऊनी वस्त्र घारण किये हुए दिखाया जाता है। कुछ भारतीय विद्वानो का यह मत है कि विम ने सम्भवत किसी पाथियन राजा पर विजय प्राप्त की थी और उसकी स्मति में इस प्रकार के सिक्के चलाये गये। यह बात मर्वथा सम्भव प्रतीत होती है कि विम ने किसी पार्थियन सम्राट को पराजित किया हो। रूस के तीपाराम काला प्रदेश से प्राप्त पुरातत्वीय साक्षी इसकी पुष्टि करती है। यहाँ विम के कछ सिक्के भी मिले है।

विम का वेदी पर आहुति देते हुए राजा की मुद्रा का प्रकार बटा छोकप्रिय हुआ। इन सिक्को में हमें राजा लम्बा कोट और ऊँचे बूट पहने हुए दिलाई देता

भास्कर चट्टोपाध्याय—वी एज झाफ वी कुवारगाज, पृ० ४४।

२. टाल्सटाय-वी माडनं रिष्णू, विसम्बर, १९४३।

है। यह वेश शीतप्रधान उत्तरी देशों में प्रताबत होने के कारण उद्योध्य वेश कहलाता है यह मारतीय ढंग से बैठकर हवनकुष्ड में आहुति डावले की परिपाटी से सर्वधा सिन्न है। इस प्रकार के वेश की यह परम्परा विम से सुरू होती है और गुन सम्राटों की मुहाओं तक हुने ऐसे वेण के दर्शन होते हैं।

विम की मद्राओं की तोसरी विशेषता शिव की मर्ति का चित्रण है। टार्न के मतानसार मानवीय रूप में मुद्राओं परशिव का चित्रण सर्वप्रथम कूषाणों के समय में ही मिलता है। रैपसन ने गोण्डोफर्नीज की एक मद्रापर और डा० जे० एन० इनर्जी ने मोअ की एक मद्रा पर शिव का अकित होना स्वीकार किया है। र किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि सर्वप्रथम व्यापक रूप से मुद्राओं पर शिव का अंकन विम ने ही किया। यह उसके सभी प्रमुख प्रकारो पर किसी न किसी रूप में पाया जाता है और इस बात को सुचित करता है कि उसने माहेक्बर की अर्थात् महेश या शिव के भक्त की जो उपाधि घारण की थी. वह सर्वथा सार्थंक थी। शिव का चित्रण कुछ मद्राओं को छोडकर प्राय नदी के साथ किया गया है। उदाहरणार्थ उसके वेदी पर आहित देने वाले प्रकार में शिव गजारूढ तथा सिहासनाधिष्ठित प्रकार में नन्दी के आगे खड़े है। कुछ अन्य प्रकारों में शिव के साथ नन्दी को नही दिखाया गया है। शिव के शीर्ष से कई बार ज्वालाये निकलनी हुई दिखाई गई है। सम्भवत. ताण्डव नत्य के समय ये उनकी बिखरी हुई जटाये है। शिव के जटाजुट को सिर के बीच में शिला के रूप में दिलाया गया है अथवा एक उन्नतोदर पदार्थ के रूप में इसका चित्रण किया गया है। शिव की दो भजाओं में त्रिशल, कमण्डल और बाघम्बर दिखाया गया है। कई जगह शिव अपना बायों हाथ नन्दी पर रखकर उस पर झके हुए है। विम की एक ताम्रमद्रा पर शिव को अनेक सिरो वाला (Polycephalus) दिखाया गया है।

विम की मुद्राओं की **चौची** विशेषता यह है कि इससे पहले कुजूल कदिकसंस की मुद्राओं पर हिराक्लोज (Heracles), ज्यूस (Zeus) और नाइके (Nike) आदि यूनानी देवताओं का चित्रण मिलता है। किन्तु विम की मुद्राओं पर मारतीय देवता शिव के सिद्या किसी क्या देवता का जकन नहीं किया गया है। विम ने महाराजाधिराज आदि पुरानी उपाधियों के अतिरिक्त सक्तोकेदकर और महेस्वर की नदीन उपाधियों के वितिष्कत सर्वो केदिकर को किया गयी है।

१. टार्न-प्रीक्स इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, पृष्ठ ४०२।

२. बनर्जी--डेक्लपमेन्ट धाफ हिन्दू बाइकनोबाफी, पुष्ठ ११६-१२०।

उसके सिक्कों की बडी विशेषता है। उसने अपने निक्को पर राजा के देवी व्यवस्य पर बल दिया, सजदतः इसीजिये उसे स्वयं के बादकों में से निकलता हुआ दिलायां गया है। राजाओं की दिश्यता की यह अभिव्यक्तित विम की मुहाओं में पहली बार मिलती है। यह हमं बादकों में निकलते वाले यूनानी देवनाओं का स्मरण कराती है। कई बार राजा के करूमें में निकलती हुई ज्वालाओं को मी प्रदर्शन किया गया है, ये भी सस्मवत उसकी दिश्यता पर प्रकाश डालनी है।

## कनिष्क का तिथिकम

विस के बाद कुवाण वश का सबसे प्रसिद्ध और प्रताशी सम्राट् किन्यक प्रथम गृद्दी पर बैटा। यहाँ इसके राज्यारोहण का समय ७८ ई० माना गया है। पहले इस बात का सकेन किया जा चुका है कि किनक की निश्व का प्रश्न अर्थन्त सिवादास्य है और इस विषय से ऐनिहासिकों से अनेक प्रकार के सन प्रवक्ति है। इसो तीन सतो का अधिक प्रतिवादन होना रहा है। यहाना मन किनयम, फ्लीट और कैनेडी का है। इनके मनातृसार किनक ५८ ई० पूर्व से राजवादी पर देटा था। क्रूसरा सन दूसरी धनावदी ई० बाला है। इसके अनुसार विभिन्न विदान दूसरी धनावदी ई० को विभिन्न समयों से इसके राज्यारोहण की तिथि मानते है। मानंक, कोनी और स्मित्र विदान दूसरी धनावदी है। सानंक, कोनी और स्मित्र विदान दूसरी धनावदी है। सानंक, कोनी और स्मित्र विदान दूसरी धनावदी है। सानंक, कोनी और स्मित्र के सनामार इसने १२५-२८ ईमवी के बीच से अपना धामन अपन्य निकास पद्ध सन ने और उसके बाद ओल्डवनवर्ग, वैपना, धामन, बनकी, पर वीधरी आदि विदानों ने ज्या है। इनके अनुसार किनक ७८ ई० से राजवादी पर बैटा था। इन तीनों सनों से से अनिन्य सन निम्मित्रन कारणे। से टीक प्रतीन होता टी

५८ ई० पूर्व में कनियक के राज्यारोहण का मन फ्लीट और कैनेदी का हा मन के सानने में कर्द की किजाइयां है। मुदाओं के सम्मीन अध्यत्त में हमें यह सनीत होना है कि कुनुक कर्दाफसम और विम कर्दाफसम के बाद कनियक, हॉबरक और बामुदेव प्रथम नामक राजा हुए और किनक के समय में एक सबन आरम्म हुआ। इन समय वापकों के प्राप्तकाल के विभिन्न वर्षों के अनेक अधिलेल इस बात की गुएंट करते हैं। विम कर्दिकमम दिनीय की मुदाओं पर पहली जनाव्यी ई० के रोमन मन्नादों का स्थाय प्रभाव है। यदि ५८ ई० धूर्व के मिद्धान्त की मान जिया जाय तो विम का समय ५८ ई० पूर्व में मानना पड़ेगा और उन दला में विम के मिक्को पर पहली काताव्यी ही। इस आपति को हुर करने के लिये एक मान सुद्ध समुचित व्याक्या मम्मव नहीं है। इस आपति को हुर करने के लिये एक मान सुद्ध

है कि हुन्कुल करिक्सस और विम करिक्सस द्वितीय को किन्स्क आदि राजाओं के बाद में होने वाला समझा वाया। किन्तु इन विषय में मुदाओं की सांधी बढ़ी स्पष्ट है और इसका लायक किसी प्रकार नहीं किया जा मकना है। दो लिपियों और दो मायाओं के लेखों वाले सिक्कों की परम्परा हिन्द-यूनाानी राजाओं ने आरम्भ की धी। यह यक-पहुन्च राजाओं के समय में चल्ली रही और विम कदिक्स के समय तक प्रविक्त रही। किन्छक के समय में ही इस परम्परा को सपान्त किया गया और सिक्कों पर केवल यूनानी लिपि में ही लेख लिखे जाने लेशे। खरीपड़ी और प्रावृत का सिक्कों पर प्रयोग वन्द कर दिया गया। हिव्लक और वासुदेव ने इस विषय में किनियक का अनुनरण किया, अत सिक्कों की सांशी से यह स्पष्ट है कि किनियक आदि राजा हुन्कुल और करिकास के बाद हा।

दूसरी बताब्दी है का एक मानने में भी इसी प्रकार कुछ पुरानत्वीय और साहित्यक आपत्तिय है। इस विषय में भवमें बढ़ी आपत्ति यह है कि कहवामा के १५० ई के जूनागद अमिलेल में कूपागों का कोई वर्णन नहीं है। यदारि इस लेख में यह बताया गया है कि कहवामा ने निलय सीवीर प्रदेश की जीन लिया था और अपनी वीरता का अमिमान करने वाले यौषेयों (बीर-अव्ह-बनोरिस्किवियोगां योधेयाना) का वर्ण कुण किया था। ये सनल्कुल नदी पर जीहियाबार में लगमन उनी स्वान के आस्पास रहते थे जहां ने कनित्यक के राज्यकाल के ११ वें यो ता सुर्व विहार का अभिनेत्व मिया है। यह प्रदेश जन दिनों कुणाम प्रमान्य का आंग था, किए प्रदर्शमा ने अपने अभिनेत्व में इसका कोई वर्णन नहीं किया है। यह बात बन्तुन आप्ययंग्रनक है, अन दूसरी अनाव्दी है ए यूर्व में कनित्य की स्वाना उचिन नहीं प्रतिया है।

कृतिक के राज्यारोहण की तिथि ७८ ई० मानने के पक्ष में सबसे बड़ी युक्ति यह है कि हिनक और उनके उत्तराधिकारियों के विशिष्ठ अभिलेखों में एक विशेष सबन् का प्रयोग दिखाई देना है। यह निम्नलिखिन रीति में स्पष्ट किया जा मकता है—

| कनिष्क वर्ष | १—२३  |
|-------------|-------|
| वासिग्क ,,  | ₹8-₹८ |
| हुविष्क ,,  | ₹८–६० |
| बामुदेव "   | ६७-९८ |

उपर्युक्त विभिन्न राजाओं के अभिलेखों से यह सूचित होता है कि कनिष्क ने

किसी नये संवत् का प्रवर्तन किया था। यह सवत् ७८ ई० से आरम्म होने वाला शक संबत् ही प्रतीत होता है। यद्यपि हमारे पास इस बात के निश्चित प्रमाण नहीं हैं, फिर मी अधिकतम सम्मावना इसी कल्पना के सत्य होने की है। इस पर जो आमित्यां की जाती हैं वे अधिक प्रबल नहीं प्रतीत होती है। पहली आपित यह है कि कनिष्क कृषाण वशीया, उसके द्वारा चलाये गये सबत को शकाब्द क्यों कहा गया? यह आपत्ति उस समय तक बहुत बल रखती थी जब तक कुषाणी को मगील यासूर्कजातिकासमझाजाताथा। किन्सुअव नवीन अनुसन्धानो मे अनेक विद्वान् कृषाणों को शकों की शास्त्रा समझने लगे हैं। कनिष्क आदि के सिक्कों पर जिस माषा का प्रयोग है वह खोतनदेशीय शक भाषा से सम्बद्ध है। कृषाणो का शको के साथ अत्यन्त धनिष्ठ सम्पर्क रहा था. अत उनमें शको की विशेषताओ का आना स्वामाविक था। इस विषय में यह बात भी उल्लेखनीय है कि इस सवत् को पाँचवी शताब्दी ई० के बाद के लेखों में ही शक नप काल कहा जाने लगा। इसका कारण सम्भवत यह या कि इस सवतु का प्रयोग पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपो के राज्यकाल में अधिक हुआ था, शायद आरम्भ में शक क्षत्रपक्षाणों के बशवर्ती भी थे। शक राजाओं के साथ सम्बद्ध होने के कारण कनिष्क द्वारा प्रवनित सबन् को बाद में शक सबत कहा जाने लगा। इस मत पर इसरी आपित यह उठाई जाती है कि गोण्होफर्तीज का जासन गरधार प्रदेश में ४५ ई० में अवस्य था। यह बात हमें अन्य प्रमाणों से निश्चित रूप से ज्ञात है (देखिए उत्पर पृष्ट ११३ )। इसके बाद तथा कनिष्क के बीच में कजल कदफिसस प्रथम के राज्यकाल के लिये हमें कैवल २३ वर्ष ही उपलब्ध होते है जो इसके लिये मर्वधा अपर्याप्त और बहत ही कम प्रतीत होते है। किन्तु यदि चीनी इतिहामों के इस वर्णन को ध्यान में रखा जाय कि कुजल कदफिसम की मत्य अस्सी वर्ष की आय में हुई थी तो हमें यह मानना पड़ेगा कि उसका पुत्र विम भी बहत बड़ी आय में गही पर बैठा होगा। इस दशा में इन दोनों के राज्यकाल के लिये २३ वर्ष अपर्याप्त नहीं हैं। तीसरी आपत्ति तक्षणिला के चीर स्तूप मे प्राप्त वर्ष १३६ सवन् के एक रजतपत्री लेख (Silver Scroll ) के आधार पर की जाती है। इसे विक्रम सक्त के आधार पर ७९ ई० का लेख माना जाता है और यह कहा जाता है कि यदि ७८ ई० मे कनिष्क ने कोई सबत् चलाया था तो इस लेख में उसका कोई वर्णन क्यो नहीं है। इसमें केवल देवपुत्र की उपाधि का उल्लेख मात्र है। वस्तुन इस लेख में कृषाण सम्राट्के वैयक्तिक नाम का उल्लेख न होना कोई प्रबल आपत्ति नहीं है। प्राचीन

भारत में हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते है जिनमें राजा का नामोत्लेख न करके उसके बंध का वर्णन किया जाता था। जैसे कुमारमूरत और बुधमुग्त के तसम के अनेक ठेखी में इनके नाम का वर्णन न करते हुए इन्हें मृतनृत्य ही कहा गया है। उसी प्रकार तक्षत्रिया के उपर्युक्त लेख में कुषाण सभार का सामान्य उल्लेख मात्र है।

वीकी आपत्ति यह की जाती है कि यदि कनिष्क ने ७८ से १०१ ई० तक शासन किया तो वह संभवत. बीनी सेनापति पान बाओ से मध्य एशिया में हारने बाल राजा होना बाहिए। किन्तु बीनी इतिहासों में इनकोई उल्लेख नहीं है। यह अपादि मी समुचिन नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि ७ वी शताब्दी ई० में चीनी युआन ख्यान ने कनिष्क के बारे में एक दन्तक्या का निर्देश करते हुए यह कहा है कि वह उत्तर में विजय करना चाहता था, किन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिली।

पांचार्य आपत्ति तिब्बती इतिहासों के आधार पर की जाती है कि इनके अनुसार करिकत ने १२० ई० में शासन किया था। इस आपत्ति का समाधान करते हुए डा॰ राय चौचनी ने कहा है कि यह सम्प्रवत्त इसी नाम का एक अन्य राजा है, जिसका ४१ सबन, ज्यांन ११९ ई॰ का एक प्रस्तर अमिलेल सिन्धु नदी के पास आपरा नामक स्थान ने उपज्व्य हुआ है। खुठी आपत्ति चौनी इतिहासों के आधार पर की जाती है, जिनके अनुसार युद्धि लोगों के राजा पौतिवाकों (Po-Tiao) ने २३० ई॰ में चीनी सम्राट् के दरवार में एक दूनमण्डल में जा था। पौतिवाओं की पहचान किनक के एक उत्तराधिकारी वासुदेव से की जाती है। बासुदेव के ६७ मे ५८ किनक के प्रकार प्रमुख के निक्क हो समय उत्तरा है। इस प्रमुख के उत्तरा होती है। वासुदेव के इस कि जाती है। बासुदेव के ६७ मे ५८ किनक के एक वार्ष साथ अपने होती है। वासुदेव प्रकार के एक होता साहियं। किन्तु यह सुमित कई कालों में ठीक नहीं प्रतीत होती है। पीत्र प्रकार वाहियं। किन्तु यह सुमित कई कालों में ठीक नहीं प्रतीत होती है। पीत्र प्रकार वाहियं। किन्तु यह सुमित कई कालों में ठीक नहीं प्रतीत होती हो। पीत्र पास वासुदेव प्रवस्त की पहचान सुद्ध प्रमाणों पर आधारित नहीं है। बायुदेव नाम के कई राजा हुए है। यह उल्लेख सम्प्रवत किसी बाद के राजा का होगा। अन. हमें इस सहित्य प्रमाण के आधार पर कनित्क की तिथि पहली धारावी से हमरी अताव्य है इस सित्य प्रमाण के आधार पर कनित्क की तिथि पहली धारावी से हमरी अताव्य है इसे किनक विज्ञान तहीत होता है।

किनिक की तिथि के सम्बन्ध में एक अन्य मत इसे तीसरी सताम्दी ई० में मानते का है। डाठ रमेशबन्द्र मबूमदार यह मानते हैं कि किनिक ने २४८ ई० में नैकूटक कल्युरिवेदि संबत का प्रवर्तन किया। श्री रामकृष्ण गीपाल मण्डारकर इसका राज्यारोहण २८७ ई० में मानते हैं। तीसरी शताब्दी की ये दोनों विधियों जिस्त कारणों से जीचत नहीं प्रतीत होती है—(१) कुषाणों के विभिन्न अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि बासुदेव ने कनियक के गदी पर बैठने के १०० वर्ष बाद शामन किया। बासुदेव के अनेक अभिलेख हमें मथुरा के प्रदेश में मिले हैं, वे इस बात को सुचिन करते हैं कि उसने यहां शासन किया था। यदि मजुमदार की उपर्युक्त करना को स्वीकार किया बाय और कनियक का नाज्यानेहण २४८ ई० में माना जाये ती हमें मथुरा पर बायुदेव का शामन २५० ई० में अथवा नौथी शानाव्दी ई० के मध्य में मानना परेगा। किन्तु ममुद्रगुल के अभिलेख ने यह स्पष्ट है कि उसने इस प्रदेश के पुराने राजाओं का उन्मुक्त करने यहा अपना शासन स्वापित किया था। ये गाजा मथुरा और पदावानी के नायकोंश शासक थे। उनकी ममानित गुलन मान्नाटों के भी देशके निर्देशित ऐनिहासिक प्रयाल है। किन्तु यदि कनियक की निर्देशित परिकासिक हो आप हो। किन्तु विकास को शासना गुलन मान्नाटों को भी इसके निर्देशित ऐनिहासिक प्रयाल है। किन्तु यदि कनियक की निर्देशित हो। हो। हो। अस तीमरों अनुसाल परिकास के राज्यारोहण को किसी प्रकार नहीं माना जा मकना, उसके गदी पर बैठने की निर्दिश ५८ ई० को ही मानना मधीन प्रतीन दोशा है।

कनिक के इनिहास पर प्रकाश डालने वाली सामग्री गुल्कर मात्रा में मिलनी हैं। इसके चित्रत पर प्रशास डालने वाले कुछ प्रत्य सरकृत में क्लिय गरे थे, बाद में छठी शलाख्यी ई० में इनका चीनी से अनुवाद हुआ। इनमें अवस्पार ता िल्या हुआ सुवास्कार नामक प्रत्य, तथा हुमाराजात का कल्पनावाखितिका, संयुक्त राज्याव हुमाराजात का कल्पनावाखितिका, संयुक्त राज्याव स्थापित के इतिहास स्थापित का सितान्त्रक के इतिहास पर प्रकाश डालने हैं। निकत्नी इतिहास स्थाप हाल के कितान्त्रक के इतिहास स्थाप प्रकाश डालने हैं। निकत्नी इतिहास क्लियत तारागरी कितान्त्रक के इतिहास कितान्त्रक के स्थाप के इतिहास कितान्त्रक स्थाप के स्थाप

नवीन बंग—किनिक में कुषाकों की एक नई बन्धरम्परा घर होती है। इस बंग के राजाओं के अल से प्राय "फ्ड" का पर आता है। ये विस कर्दाकतस ने बंध में कुछ मिल प्रतीत होते हैं। इस समय में कुषाकों के इतिहास में कुछ नई प्रवृत्तियों एक होती है। अब सभी अभिनेतों में एक निश्चित सबन् का उल्लेख मिलता है और ये अभिनेत्र इनके राज्य-विस्तार को मी सृचित करते हैं। चीनी इतिहासकार केवल कुलूल और विस कदक्तिसम का वर्षन करते हैं, किन्तु किन्तक के सम्बन्ध में मौन है। किन्तु तिब्बती माषा के इतिहास इस विषय में हमें यह बताते है कि किन्छिक का सम्बन्ध मध्य एशिया के खोतन राज्य के शासको के साथ था और उसने उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की थी। तिब्बती इतिहासी के कथना-नसार खोतन के राजा विजयसिंह के पुत्र विजयकीति ने राजा कनिष्क के साथ भारत पर हमला किया और सोकेद (सोकत) को जीता । कुमारलात की कल्पना-मिंदितका में यह कहा गया है कि किछ-सा के वश में चेन-सन-किया-नि-च (T Chen-An-Kia-ni-ch ) नामक राजा हुआ। उसने तुग-तियेन च ( लेवी के मतानसार पर्वी भारत) को जीता और देश में शान्ति स्थापित की। उसकी शक्ति से चारों ओर आतक फैल गया। वह अपने देश को वापिस लौटा। इसका रास्ता चौडे मैदान में से होकर जाता था। लेवी के मतानमार चेन-तन चन्दन अथवा खोतन का पुराना नाम है। कुछ लोग बेन-तन को काशगर का राजा मानते है, कितु अन्य विद्वानु इमे खोतन का राजा समझते है। उनका यह कहना है कि इसका शासन पहले खोतन मे था, वहांसे यह कश्मीर में और कश्मीर से मारत में आया। पुलीट के इस मत की यदि माना जाय तो यह भी मानना पड़ेगा कि कनिष्क बडी (ता) युद्ध जाति की शासा में सम्बद्ध नहीं था, किन्तु खोतन में बसी हुई छोटी (सीधाधी) शासा बाली यइति जाति से सम्बद्ध था। अञ्बंधीय की चीनी जीवनी में यह स्पष्ट रूप से लिखा ह कि कनिष्क सीआओ युडचिका राजाथा। एक अन्य चीनी ग्रन्थ 'बेर्ड-श' मे यह लिया है कि छोटी यहाँच जाति की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कोनी के मनानसार कनिएक ने सर्वप्रथम पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था।

उर्युवन निब्बनी और बीनी स्रोतो के आधार पर यह माना जाना है कि किनक मध्य शिवा का रहने बारा था। उसने खोनन के राजा में महायाता प्राप्त करने उत्तरी भारत पर चढ़ाई की। वह सम्भवन छोटी युडिच जाति से सम्बद्ध था और नाहिया में रहने वाणी बड़ी मुद्दिच जाति से इसका मध्यप्य नहीं था। इस विवच्य से यह स्पष्ट है कि किनक ने मध्य एशिया से अपने राज्य का विस्तार आरम्भ किया। किन्तु टमके सर्वेचा विषयरीन कुछ विद्वानों ने उसके शिलालेखों के आरम्भ किया। किन्तु टमके सर्वेचा विषयरीन कुछ विद्वानों ने उसके शिलालेखों के स्थार पर यह परिणाम निकाला है कि उसने अपनी विजया का श्रीपणिंग उसर प्रदेश और पूर्वी भारत में किया। 'उमका सवत् र का लेख सारनाथ सि. सवत् के कोमम (कीशाम्बी) नामक स्थान में, सवत् ३ का लेख मारनाथ से, सवत्

विनशचन्द्र सरकार—एज आक इम्पीरियल यूनिटी । सधाकर चट्टोपाध्याय ... ।

४ का लेख मधुरा से, संबत् ११ का सूई विहार (बहावलपुर) से और सबत् १८ का लेख जिला रायकणियि के माणिक्याला नामक स्थान से मिला है। इन सबसे उसकी विवयों का एक विशेष कम सुचित होता है। इससे यह प्रतिव्रहोता है कि उपने कपनी शक्ति को विवयों के एक विशेष कम सुचित होता है। इससे यह प्रतिव्रहोता है कि उपने कपनी शक्ति को विवयों का एक को स्थान में उत्तर प्रदेश से किया। यह बात उसके शिक्को के उपनिध्य-वानों से भी स्पष्ट है। सहैत-महैत (आस्वता-पोप्या) से ए० पुराण मुद्राये मिली है। आजमाय जिले के किनिय कोर हो किया की सो ताम मुदाये पाई गई है। इसी प्रकार इस जिले के कई स्थानों से इस दोनों सामाटों की अन्य मुदाये भी मिली है। कुमारलात के यन्य में उसकी पूर्वी मारा की विजय का वर्णन किया गया है। शायद उसने परिचमी बंगाल पर भी खड़ाई की हो, किन्तु अभी तक हमारे पास इसको प्रमाणित करने वाली पुष्ट साक्षी नहीं है।

वीनी माथा में ४०२ ई० में अनुवित एक सन्कृत प्रत्य श्री बर्धपिटक सम्प्रवाध
सिवान में विसे गये वर्णन के अनुसार किनक ने पाटिलुशुत्र पर आक्रमण किया
था। बीनी एव तिब्बती प्रत्यों में ऐसी अनुशुतियों का उल्लेख है कि पूर्वी मारत
के अधिपति पाटिलुशुत्र के राजा में युद्धि आक्रमक से परान्त होने पर उसका अनुष्ठुत्य
प्राप्त करने और शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के दिखे उसे नौ लाख
स्वर्ण-मुझाये देनी चाही। किन्तु इस विसाल स्वर्ण-राशि को एकत्र करने में किटनाई
हुई। इसके बदले में उसने बुद्ध का एक मिक्सापात्र, अववधीय नामक सुर्धामद्ध विद्वान
और एक चसरकारपूर्ण कार्य करने वाला मुर्गा उसे प्रदान किया। अववधीय से राजा
अपने साथ करमीर ले गया, वहाँ उसने चतुर्थ बौद्ध महा-समा के कार्यों में प्रमुख मात
विद्या। किनक की महत्वाकाशा उत्तरी भारत पर विश्वय करने से ही मलुष्ट नही
हुई। उसने पारिया के सा आज्य पर भी हमला किया और इससे बढी मफलना प्राप्त

किन्तु उसके सबसे महत्वपूर्ण मैनिक अभियान उत्तर दिशा मे हुए। यहां उमने काश्मर, यारकन्द और कोलन के प्रदेशों को जीता। उस समय कश्मीर के पूर्व में और तिब्बत के उत्तर के प्रदेश में बीनियों का शासन या कॉनियन ने भारत और कश्मीर जीतने के बाद सम्मवत ताणदुम्बाश पामीर के दरों से होते हुए अपनी एक बड़ी सेना सफलतापूर्वक मध्य एशिया में भेजी और जीन के स्थानीय शासने कोन के केवल परास्त किया, अपितु उनसे अपनी सन्यि की शर्ते पालन करवाने के लिये

चीनी राजकुमारो को बन्धक (Hostage) के रूप में भी प्राप्त किया। एक पुराने लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि इन बन्धकों में एक व्यक्ति हान सम्राट का लड़का था। किन्तु यह बात विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती है। चीन के वशवर्ती जिस राजा को हराकर ये बन्धक प्राप्त किये गये थे वह स्मिथ के मतानसार काशगर के पास ही किसी प्रदेश का राजा था। यथान च्वाग ने लिखा है कि इन चीनी राजकमारो के साथ उनके पद के अनुरूप बड़ा सम्मानपूर्ण व्यवहार किया गया, उनके रहने के लिये गर्मी, सर्दी और बरसात के दिनों में अलग-अलग स्थानों पर बौद्ध विहारों में सम-चित व्यवस्था की गई। गर्मियों में उनको शीतल स्थान में रखने की दिष्टि से कपिश देश (काफिरिस्तान की पहाड़ियो) में शकोला नामक विहार काबुल के उत्तर में विशेष रूप से उनके निवास के लिये बनाया गया था। वर्षाऋतुमे वे सम्मवतः गन्धार में कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) में रहा करते थे। शीत ऋदू में इन्हें पूर्वी पंजाब के चीनमलिक नामक प्रदेश में रखा जाता था। यह कहा जाता है कि इन राजकुमारो ने सर्वप्रथम चीनमन्ति मे रहते हुए नाशपाती और आड (Pear and Peach) के फलो की खेती आरम्म की। इससे पहले ये फल मारत में नहीं होते थे। ये राजक्रमार चीन लौटते हुए बहुमूल्य मणियो का और सोने का एक बड़ा सग्रह कपिश देश में दान करते गये। उन्होंने यह कार्य अपने प्रति प्रदर्शित उत्तम व्यवहार और उदारता से प्रेरित होकर किया था। इनके साथ रहने वाले मिक्षओं ने इनकी स्मिति सरक्षित बनाने के लिये अपने संघारामों की दीवारों पर इन अतिथियो के चीनी वेश-मधा में चित्र बनाये। ६३० ई० में युआन च्वाग जब कपिश देश के इस सघाराम में आया था तो उस समय तक वहाँ के मिक्ष इन चीनियो को याद करते थे और उनके सम्मान में उत्सव किया करते थे। ६३३-२४ ई० मे यह चीनी यात्री चीनमुक्ति में भी रहा था।

<sup>9.</sup> युआन ज्यांग के जीवनीलेखक ने इन बीनी राजकुमारों द्वारा किया के सकोला संवाराम में छोड़ी गई स्वर्णानिय के सम्बन्ध में एक बड़ी मनीरंकक कवा तिब्बी है कि इस निधि को वहाँ बंधवरण या कुवेर की मृति के पांचों के तले गाड़ विया गया था । एक अधार्मिक राजा ने इस निधि को हिष्याने का प्रयत्त किया, किन्तु विभिन्न अध्याम्मक राजा ने इस निधि को हिष्याने का प्रयास किया, किन्तु विभिन्न अध्यामक होते से अपनीत हो करें पांचे के स्वर्ण में इस निधि का संवाराम की नरम्मत के लिखे प्रयोग करना वाहा, किन्तु वे भी उस समय होने वाले अध्याकृत से भयानीत हो गये। जब मुद्धान व्यांग पहाँ पहुँचा तो निल्हामों ने उसे बरने प्रभाव से यहाँ के वेवत

कनिष्क को उत्तरी प्रदेशों की विजय में कुछ समय बाद पराजय का मी मुह्
देखना पड़ा। चीनी समाट होन्ति (८९-१०५ हुँ०) का एक सेनापति पान-वाजों
इस समय मच्च एशिवा में विभिन्न प्रदेशों की विजय कर रहाथा। इससे कनिज्य की
टक्कर हुई और कनिल्क को सचर्ष में होरता पड़ा। इस विषय में कुछ पुराने प्रची
में यह लिखा है कि कनिष्क ने एक महान् आक्रमणकारी सेना का सगठन किया।
बहु साधुद्वाध पामीर (लुन्तिला) के दर्रों तक पहुंच गया और जब उसने अपनी
विजय की योजना लोगों को बताई तो उमके युद्धों से परेशान व्यवन्त्री ने उसका
अत्त कर दिया। किनिष्क को यह विकलता सम्मवत अपने शासन-वाल के अपने
मिक्सी सी। उसके अधिकेशों से यह जान होता है कि उमने तहंमने वर्ष तक शासन
किया था। उसको अधने राज्य के आर्रास्मक काल में बढ़ी सफलता मिली थी।
उससे अधिकाश उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया था।

युआन च्याग के कथनानुमार जब कनिष्क गन्यार प्रदेश में बासन कर रहाथा तो उसने अपने पडोस के मभी देशों पर विजय प्राप्त की थी, उसने अपनी सेना द्वारा पामीर पर्वतमाला के पूर्वतक का प्रदेश जीताथा। भारत में उसके राज्य की सीमा पूर्वमें विहार प्रान्ततकथी। उमका साम्राज्य विहार से बैंक्ट्रिया तक विन्तीर्णथा।

को सन्तुष्ट करके सथाराम की मरम्मत के लिय झावरयक धनराशि प्राप्त करने की प्रेरणा की। जीनी यात्री ने घुप-दीच जलाकर देवता की उपासना की, उसे विजयात दिलाया कि इस राशि का कोई बुक्यमोग नहीं होगा। इसके बाद मज़्दूरों को इस निर्मि को खोदने के काम मे लगा दिया। इस बार देवता ने कोई बाधा नहीं इसली और ७-६ कुट की गहराई पर एक बड़े ताक्रपात्र में रखी हुई स्वय्रंराशि और कुस्तामियायां प्राप्त हुई, संवाराम की झावस्यक मरम्मत के बाद यह शेख धन-राशि वृत्त पूर्व स्वान पर गाड़ दी गई। (स्मिय--प्रस्ती हिस्टरी घाफ इंग्डिया, पष्ठ २०६)।

9. स्मय—अर्ली हिस्टरी प्राफ इण्डिया, कुछ विद्वानों ने कनिरक का समय दूसरी सतास्त्री ई॰ मानते हुए मध्य एशिया मे पान-वास्रो के विकड़ सेना भेजने बाने राजा को बित कदिकसस इस युक्ति के झाथार पर माना है कि यदि कनिरक इस बोनो सेनापित का समकालीन होता तो बोनो ऐतिहासिक सुअसिड व्यक्ति होने के कारए जसका प्रवस्य उत्सेक करते। किन्तु इस युक्ति मे बहुत चल नही है, वयोकि बोनो ऐतिहासिको ने वित्र कर्मफिक करा है। वर्षित होने के क्य में लिखा है। वर्षित बाने सेनापित नामको ने कर में लिखा है। वर्षित वह वह बस्ति. पान-वाष्ट्रों का प्रवन प्रतिद्वादी होता तो वे इस बात का प्रवस्य उत्सेक करते प्रति व्यक्ति प्रति नामको सेना प्रवस्य उत्सेक करते प्रति व्यक्ति प्रति वित्र प्रति व्यक्ति प्रति वित्र प्रति वित

बौद्धस्तूच--कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) को बनाया। समवतः इसकी स्थिति से यह सूचित होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर और पश्चिम में दूर तक फैला हुआ था। यहाँ उसने एक सुप्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण करायाथा। यह तेरह मंजिलों मे चार सौ फट ऊँचा और नक्काशी दार लकडी का बनाहुआ था। उस यग में यह एक महान आञ्चर्यजनक वस्त समझा जाता था। छठी शताब्दी ई० के आरम्म में भारत आने वाले चीनी यात्री सुग युन ने इसके बारे में यह लिखा था कि यह तीन बार अग्नि से नष्ट हुआ, किन्तु धर्मनिष्ठ राजाओं ने इसका पून निर्माण किया। सातवी शताब्दी ई० में भारत आने वाले चीनी यात्री युआन ज्वांग ने इसमें भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का उल्लेख किया है। भारतीय प्रातत्व विमागने पेशावर के निकट शाहजी की ढेरी नामक टीले की खदाई करवाई है। यहाँ से एक स्वर्णमयी घातुमंज्या प्राप्त हुई है। इसमे खरोष्ट्री लिपि मे एक लेख है जिसमें यह बताया गया है कि महाराज कनिष्क के शासन में यह विहार बनवाया गया है। कोनी के मतानसार इस लेख में कनिष्क के राज्यकाल के प्रथम वर्ष का भी उल्लेख है। किन्तु अन्य विद्वान इस पाठ को सदिग्घ समझते है। सब विद्वान शाहजी की ढेरी को कनिय्क के मुप्रसिद्ध स्तुप का ध्वसावशेष मानते है। यहां से प्राप्त अभिलेख से दो मनोरजक तथ्य सूचित होते है। पहलातो यह कि यआन च्याग द्वारा बॉणत इस अनुश्रुति में सत्यता है कि कनिष्क ने मगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषो पर परुषपुर में एक महान स्तुप बनवाया था और दूसरा यह है कि इस स्तुप के निर्माण-कार्य को कराने वाला (नव कॉमक) एक यनानी जिल्पी अगिसल (Agesilos) था। कानिष्क का यह स्तूप चिरकाल तक भारत आने वाले चीनी और अरब यात्रियो के आकर्षण का केन्द्र बना रहा।

बतुषं महासभा — कनिष्क ने चीयी बीड महासभा (संगीति) का आयोजन किया था। चीती, तिब्बती और मगाँकी लेखको ने इसका वर्णन विस्तारपूर्वक किया है, किन्तु कका के इतिहासो में उनका कोई वर्णन नहीं मिस्ता है। यह कहा जाता है कि कोनक प्रतिदित्त एक बौड मिशु से अपने अवकाश के समय में बीड यप्यो का अध्ययन किया करना था। उसे दन प्रत्यों को पढते हुए इस बात से बडी परेखानी हुई कि इनमें विभिन्न सम्प्रदायों ने परण्पर विरोधी मिद्धान्ती का प्रतिचादन किया है, अत उनमें अपने गुरु पाइवं से यह निवेदन किया कि बौड प्रयो का एक ऐसा प्रामाणिक भाष्य बनाया जाना चाहिये विस्कृती सहायना से सब प्रकार के विरोधी विचार, सन्देह और शक्यों दूर की जा सहंगे पाइवं ने राजा के सुझा को स्वीकार कर लिया और इस कार्य के लिये उस समय के सुप्रसिद्ध पीच सी विद्वानों को आप्तितित किया नया। राजा इस महासमा की बैठक अपनी राजधानी में करयाना बाहता था। कुछ लोगों का युसाव हसे मगय के राजगृह में उस स्वान पर
करवाने का या जहाँ पहली बौद्ध महासमा हुई थी। किन्तु अन्त में इसे कस्पीर के
सुरस्य बातावरण में कुण्डलवन नामक विद्वार में करने का निश्चय किया गया।
बसुमित्र को इसका समापति और अश्वयोग को उपसमापति बनाया गया। यह पीच
सी बौद्ध विद्वानों ने अपने पवित्र पर्धम्यो का गम्मीर अनुशोलन करते हुए बौद्ध
साहमय के तीनों पिरकों पर वित्तृत्वरोगाये सहाविश्वया के नाम से लिखी। जब इन
टीकाओं का कार्य पूराहुआ तो हुई ता अपने पर अधित करकर इसी प्रयोजन के लिये
बनाये गये एक स्तूप के मीतर रख दिया गया। यह सम्मव है कि किसी दिन
ससोगवया ये टीकाय श्रीनगर के निकट उपलब्ध हो जाये। यदि ये उपलब्ध हुई तो
इसो तथे दिव सं पर बहुम्लय प्रकाश पढ़ सकेगा। वर्तु ये उपलब्ध हुई तो
करसे तत्कालीन बौद्ध धर्म पर बहुम्लय प्रकाश पढ़ सकेगा। वर्तु ये उपलब्ध हुई तो
विश्व बौद्ध वर्ष में की व्यास्था की गर्ध थे वह महायान वोद्ध वर्ष था।

अगले पृष्ठो में यह बताया जायगा कि किनष्क की मुद्राओ पर मी बृढ की मूर्ति खड़ी हुई अथवा बैठी हुई दोनों स्थितियां में मिलती हैं, उस पर सकड़मों बोबी अर्थीत् शास्त्रपूर्णि बृढ़ का या केवल बोबी (बृढ़) का लेव मिलता है। उसके समय में बृढ़ की प्रतिमा को व्यापक रूप से बनाया जाने लगा था। पेता साहजी की ढेरी से उपलब्ध स्वणंगज्ञा पर हमें बृढ़ की सम्मवन एक प्राचीन-तम मूर्ति मिलती है। किनक में बौढ़ धर्म के प्रचार के लिये अशोक की भांति बड़े प्रबल प्रयत्न किए। इसीलिये तिब्बती, बीनी और मर्भाग्नियन अनुश्रुतियों में उसे अशोक के समान महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किन्तु बौढ़ धर्म का प्रवल्ट पोषक होते हुए भी बहु अन्य धर्मों के प्रति सहिल्णता एव उदारता की दुष्टि रखता या। यह बात उसके सिक्को पर बनी हुई मृतियों में स्पष्ट होती है। आये यह बताया जायगा कि उसके सिक्को पर देशनी पुनानी, रोमन और भारतीय धर्मों के बिनिश्न देवता बाते हैं है और इनमें अधिक सक्क्या ईरानी तथा पारादी देवी देवताओं की है।

मुद्रार्थे—कानिष्क के शासन की एक बढ़ी विशेषता उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रचार और प्रसार था। कानिष्क से पहले किसी राजा ने उनने स्पिक प्रकारो वाली विभिन्न बीलियों की मुद्राये प्रचलित नहीं की यी। कानिष्क के सिक्कीपर मारत के देवी देवताओं में केवल शिव और बुद्ध की प्रतिमाये पाई जाती है। यूनानी देवताओं में उसने हेलियोस (Helios, सूपं), सलीन (Salene) तथा हेस्स्टोत की मूर्तियाँ अंकित करवाई । ईरानी देवताओं में मिहिर (सूपं), माओं (बन्द्रमा), मार-भों बंगों (चन्द्रमा) और आता (अग्नि देवता), फरेरो (अग्नि देवता), अरलगनो (अग्नि), ओदो (बात, वायु), लोहरस्य विवृत्ती, शाओं सो रो (समृद्ध-देवता), अहुरमज्दा (पारसियो का परमेख्यर), ननप्या, ननद्या मा नना (एक सीर्प्यन देवी), अरदोसों (समृद्ध को प्रतोक ईरानी देवी) के चित्र पाये जाते हैं। इनकी पहचान इनके विज्ञों के साथ यूनानी माया में लिखे हुए इनके नामों से की जाती है। यहाँ उपयुक्त देवताओं का सिक्षात परित्य दिया जायना।

(क) भारतीय बेबता—किनिक की मुद्राओं पर भारतीय वेबताओं में शिव और बुद्ध का विषण है। शिव का विषण तो किनिक से पहले के राजाओं के विक्कों पर भी मिलता है। इस विषय में टार्न का यह मन है कि इसका विषण एकी बार विम कपिकसा की मुदाओं पर हुआ है। ' देश को ने यह भाना है कि मानवाकार में शिव की मृति सर्वप्रथम गोण्डोफर्नींज के विक्कों पर मिलती है। किन्तु डा० वनतीं ने शिव के सिक्के सर्वप्रथम बज्जाने का श्रेय मोश्र को दिया है। वे किन्तक की मुद्राओं पर शिव की मृति छः विमिन्न क्यों में मिलती है। हे कुछ सिक्कों में उनहें दो मुजाओं बाल दिवाया गया है, इनके दाय होष में विश्वल है, बाय हाथ में कमण्डलु। बार मुजाओं बाल शकार में चार हाथों में डमक, हार, कमण्डलु, विश्वल और मृत्रकों आंवा वोल शकार में चार हाथों में डमक, हार, कमण्डलु, विश्वल और

बुद्ध का वित्रण मानवाकार रूप में सर्वप्रथम कब गुरू हुआ, इस विषय में विद्यानों में तीव मनमेंद्र है। टार्न के मतानुसार मोश की मुझाओ पर बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले अकित की गई थी। " किन्तु मागर्शि ने डम्बन वण्डन किया है। दिस्स ने विस करिक्तस की कुछ सुदाओ पर बुद्ध की मूर्ति मानी है। " किन्तु अन्य विद्यान् ऐसा नहीं मानते। अत निविचाद रूप ने बुद्ध का सर्वप्रथम सुम्पप्ट अंकन किन्कर की मुद्याओं पर हुआ है। इन मिक्को पर बुद्ध (शेदो) चार विभिन्न प्रकार की मुद्राओं पर हुआ है। इन मिक्को पर बुद्ध (शेदो) चार विभिन्न प्रकार की मुद्राओं

१. टार्न-पीक्स इन बैक्ट्या एण्ड इण्डिया, पु० ४०२।

२. बनर्जी-डेबेलपमेन्ट माफ हिन्दू माइकनोप्राफी, पु०१९६-२०।

है. भास्कर चट्टोपाध्याय-वी एक बाक कवारणाव, प० १७१।

४. टार्न-प्रीक्स इन बैक्ट्रिया एक्ड इक्डिया, पु० ४०० ।

दैक्सिला—सण्ड १ पृ० ७६-८१।

६. जर्नल झाफ एशियादिक सोसाइटी बंगाल, १८६७, पृ० ३००।

और स्थितियों में मिलते है। कुछ सिक्कों में वे सब्हें हुए है। उनका मुल प्रमामण्डल से सुरोभित है। उनके बांधे हाथ में मिक्षापात्र है और तार्या हाथ करने संरक्षण से निश्चित्तता और निर्माकत प्रधान करने के आस्थानन का प्रतीक है। इसरे प्रकार की मुद्राओं में प्रमामण्डल्युक्त बुद्ध संदे हुए हैं और उनका दायां हाथ किसी बात को समझाने वाली व्यास्थान मुद्रामें है। तीसर प्रकार विदिश्च म्युजियम की एक मुद्रा में पाया जाता है। इसमें बुद्ध में हुए हैं, उनका तथा हाथ जकके स्वलस्थल पर है, वे कोई पुनिक तरहे हुए बिक्त मुद्रा में दिलाये गये हैं और बाये हाथ में अमृत-पट है। वीचे में दोनों हाथ स्वस्थल सात के प्रतीक उल्लोध (सिर पर कथा उठा हुआ माग) तथा उल्लो (बोओं के बीच में उमार) इन मुद्राओं पर अकित नहीं किये गये है।

(ल) पुनानी देवता— पनमे हील औस (Helius) या सूर्य देवता का अकन किनक की स्वर्ण एव ताम मुझाओं पर हुआ है। उत्तरे यह बनाया जा चुका है कि यूनानी राजा प्लेटोने अपने सिक्को पर बार घोड़ो वालं रच (Ruadinga) पर आहक सूर्य का चित्रण किया था तथा यह बृद्धाया के वेदिका लग्फ पर उन प्रकार एक एवं का चित्रण किया था तथा यह बृद्धाया के वेदिका लग्फ पर उन प्रकार रूपाल्ड सूर्य देवता की मृति से मिलना है। कियनु कानिक की मुझाओं में सूर्य का चित्रण इस परस्वरागत शेलों से संबंधा मिल प्रकार सहुर्आ है। इस में उन प्रमासच्छल-पूक्त चेहरे वाला तथा वाये हाथ में लब्दा राजवण्ड क्लिये दिलाया गया है। इस प्रकार सूर्य की मृति कनिक से यहले हिल्द-यूनानी राजा पिलोचजीतम के सिक्को पर मिलती है। सक्तीन (Saleue) या चन्द्र देवता की मृति करिक से स्वर्ण कराये के विशेष इसके कराये की सिक्को पर सूर्य देवता जीनी हो बनी हुई है, किल्तु इसका उसमें मेट करने के लिये इसके कराये के विशेष इसके चाद का विज्ञ बना हुआ है। हिक्कोदीस (Hephaxos) मुसाओ पर इसे वादी वाले पुरुष के रूप में चित्रपर के साथ दिलाया क्या है।

(ग) ईरानी बेबता—ईरानी देवनाओं में मिहिट (मूर्य) की मृति दाये हाथ में नापने के यन्त्र ( Callipors ) के साथ दिखाई गई है। यह सम्भवन. इस बान की सूचिन करता है कि सूर्य को समय के मापने का मापन समझा जाना था। माओ(Mao) ईरानियों का चन्द्र देवता था। जेन्द्रावस्ता में इसका नाम मास

है जो संस्कृत से मिलता है और इस बात को मुचित करता है कि चन्द्रमा को भी समय के नापने का साधन समझा जाता था । इसके हाथ में मिहिर की मानि नापने के यन्त्र ( Callipers ) दिखाये गये है। मनाग्री बेगी ( Manaobago ) हाफमैन के मतानुसार पारमी धर्म का बहमान या बोहमन नामक देवता था. यह सब्टि में सभी प्राणियों के जीवन का मल तत्व और सभी उत्तम बस्तुओं का प्रतीक माना जाता था। इसकी चनर्मज मित के तीन हाथों में अग्नि दिलाई गई है। कन्धों के पीछे दुज का चाँट बना है। इसकी तूलना वैदिक यग के सोम देवता से की जाती है। प्रातका ईरान का अग्नि देवता था। कनिश्क की मद्राओं में उसे एक दाढी वाले देवना के रूप में दिखाया गया है। इसके दाये हाथ में हार है और वायां हाथ कमर पर रखा है, साथ में चिमटा भी है। फरेरी भी उरान का अग्नि देवता था, किन्तु कनियम ने इसकी तुलना पर्जन्य देवता से की है। इसके कुछ सिवको पर इसके एक हाथ में एक थैली है, कॉनघम इसे अनाज के बीजा से मरी थैली मानते है। उनका यह कहना है कि पर्जन्य या बाइल से अन्त उसात्र होता है, इसी को प्रतीक रूप से थैली द्वारा सचित किया गया है। स्रोर-लग्नो को बैन्की ने ईरानियों के यद देवता वरेग्रान था आधुनिक ईरान में बहराम नामक त्रीर पुरुष से अभिन्न समझा है। बरेश्यन्त का शब्दार्थ शत्रओं का बिघ्वस बारने बाला है और इसका सम्बन्ध सम्कत के 'बत्रध्न' से है। इस देवता का चित्रण नर रूप में मकुट एवं राजा जैसे बस्त्र और शिरस्त्राण पहने हुए कनियक के सोने के सिक्को पर किया गया है। इसके शिरस्त्राण पर एक पक्षी बैठा दिखाया गया है: ्मके टाये टाथ में बरकी और बांये दाथ में तलबार है।

अभे-प्रदो यह ईरान का वाय अथवा सम्कृत का बात देवता है। सिक्को पर एक दाही वाले पुरुष के रूप मे इसे चिद्रित किया जाता है। बायु के प्रसाद को दिलाने के लिये इसके बालों को उड़ते हुए दिलाया जाता है और यह अपने उड़ते वन्त्रों के आचल को अपने दोनों हाथों से बासे हुए चिद्रित किया जाता है। सोहरूष विद्युत देवता अथवा सम्कृत का 'अशानपान्' समझा जाता है। इसे पोडे पर सवार दिलाया जाता है। प्रहुष्णका पारिस्यों के सबसे बड़ा देवता है। इसे दो सिर बाले घोड़े पर सवार के रूप में अकित किया गया है।

मना--इस देवी की पूजा पूर्वी देशों में अत्यन्न प्राचीन काल से होती थी। अमीरिया में इसे इम्मर (Ioltar), किनिशिया में अन्तरंत (Astarte) और सीरिया में ननी (Nami) कहा जाता था। चौथी शताब्दी पूर्व में ईरान में इसकी पूजा लोकप्रिय हुई। पारसी ग्रन्थों में इसे अनेतिस (Anaitis) के रूप में बहुत महत्व दिया गया। वर्तमान ईरान में इसे अनहिद (Anahid) कहा जाता है। यह समवतः अनाहित अर्थात शद्ध, पवित्र और निष्पाप देवी समझी जाती थी. उबरता की प्रतीक थी। गत तीमरे अध्याय (प० ४७) में यह बताया गया है कि यह आम नदी की देवता मानी जाती थी। कई बार इसे शिव के साथ भी चित्रित किया गया है। उस समय इसे दुर्गा, अम्बिका या उमा का रूप समझा जाना चाहिये। नना का चित्रण कई रूपों में किया गया है। कई बार वह धनुष-बाण घारण किये हुए है, बाये हाथ मे वह धनुष लिये हुए है और दाये हाथ से तरकश से बाण निकाल रही है। इस रूप में यह यूना-नियो की उर्वरता और प्रेम की प्रतीक आरतेमिस (Artemis) नामक देवी से बहुत साम्य रखती है। इस देवी के कुछ सिक्को पर बना दल का चाँद चन्द्रमा के साथ इसके विशेष सम्बन्ध को सूचित करता है। कृषाण राजा चुकि महान् चन्द्रवश (ता-पृष्टचि) के थे, अत इन्हें चन्द्रमा में सम्बन्ध रखने वाली देवी बहुत प्रिय थी। कनिष्क की स्वर्ण भौर ताम्न मदाओ पर इसके विभिन्न नाम नना (Nana), ननैया (Nanaia), ननपओ तथा ननो पाये जाते हैं। श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने इसकी तुलना बिलोचिस्तान में पूजी जाने वाली बीबी नानी से तथा कुल्लु घाटी की नैना देवी से की है (ए० इ० य०, ५० १४७)।

अरदोको—यह ईरानियो की देवी थी। यह अहुरसम्बा की कन्या और अमेदासम्ता की बहुन मानी जाती है। अपने मक्तो की पुकार पर यह उनकी मब मका को सहायता करती है। प्राचीन काल के ईरानी महापुष्य यिम, जन्यन्त्र, कर्वाव-ह्यास्य इसमी पूजा करते थे। इसने वन्हें उनकी मब अमेरिट क्ल्यूये—ममानि, विजय और मत्ताम प्रवान की थीं। इसने म्यप्ट है कि अरदोक्षों (Arodoksho) ममूद्धे और मौमास्य की देवी है। यह भारत की ज्ञामी या श्री तथा यूनावी टाइम्बी (Tyche) या विभिन्नर (Demeter) अर्थात् धार्म्य देवता नामक देवी से बहुत साद्ध्य मन्त्री है। किनक वी मुदाओ पर यह प्रमामण्डल्युक्त तथा मिहामन पर बैटी हुई देवी के रूप में दिखा जाती है। इसके हाथों में समृद्धिकार (Cornacopia), हार, फूल अयवा मेहूं का पीचा होता है। समृद्धिकार से सी की एक प्रधान विघोषता है। यह करते हाथों से समृद्धिकार पिता विघोषता है। समृद्धिकार सी अरदोक्षों को साम्या बन्या सामा बाते बाला करती का सीग होता था। गुप्त सम्राटो की मुहाओ पर भी अरदोक्षों को एक हाथ में समृद्धिकार लिये हुए दिखावा मन्या है।

कनिष्क के साम्राज्य का प्रशासन-कनिष्क अपने विशाल साम्राज्य का शासन-प्रबन्ध और सचालन क्षत्रपो और महाक्षत्रपों का दर्जा रखने वाले अनेक प्रान्तीय शासकों के माध्यम से किया करता था। इस विषय में उसने पहलवों और शकों के समय से चली आने वाली पुरानी परम्परा का अनसरण किया था। उसके राज्यकाल के कुछ अभिलेखों में विभिन्न प्रान्तों में शासन करने वाले क्षत्रपों का उल्लेख है। ततीय वर्ष के सारनाथ के अभिलेख में भिक्ष बल द्वारा बोधिसत्व की मृति और छत्र यब्टि प्रतिष्टापित करने की बात लिखी गई है। यह मृति मयरा के लाल पत्थर की है और यहाँ से बनारस मेजी गई प्रतीत होती है। इस मिति पर अकित अभिलेख में महाक्षत्रप खरपल्लान और क्षत्रप बनस्पर के नाम आये है। पे दोनो संभवत पिता पुत्र थे और कनिष्क के साम्राज्य के पूर्वी भाग का शासन कर रहे थे। उसके उत्तरी प्रान्त के शासकों का भी कुछ अभिलेखों में वर्णन मिलता है। जेदा का सबत ११(८९ ई०) का अभिलेख सिन्ध नदी के पिचमी तट पर ओहिन्द के पास जेदा नामक गाँव से मिला है। 2 यह सर्वास्तिवाद की विद्व के लिये खुदवाये गये एक कृए के विषय में है। यह समवतः तक्षशिला के ता अपन में वर्णित महाराज मोअ के चक्ष प्रदेश के एक क्षत्रप लियक कुमुलक का बशज था। इसी प्रकार रावलिपडी के निकट १८ वे वर्ष (९६ ई०) के माणिक्याला (जिला रावल-पिडी) के अभिलेख में वेशपिश नामक क्षत्रप का वर्णन है। इसी में गवण-वंश-वर्षक दण्डनायक (मेनापति) सल का वर्णन किया गया है। यह भी सम्भवत कोई क्षत्रप रहा होगा। कुछ विद्वानों ने यह भी कल्पना की है कि पश्चिमी मारत का क्षत्रप क्षहरात नहपान भी सम्भवत उसका इसी प्रकार का प्रान्तीय शासक रहा होगा। पेरिप्लम ने अपने विवरण में लिखा है कि उस समय पश्चिमी भारत में माम्बरोस का शासन था। इसकी पहचान नहपान के साथ की जाती है। यह सम्भवत अत्यधिक दुरवर्ती मामन्त होने के कारण अन्य क्षत्रपो की अपेक्षा मद्राये प्रचलित करने का विशेष अधिकार रखता था।

हमें इस बात का निश्चित ज्ञान नहीं है कि कनिष्क का अन्त किस प्रकार हुआ । बिलुप्त सम्कुन यन्यों के चीनी अनुवादों में यह प्रतीत होना है कि जूल्यिस सीजर और नेपोल्यिन की मानि कनिष्क का अन्त अतीव दुःचद रूप में हुआ। इन प्रन्यों में यह कहा गया है कि कनिष्क का एक अत्यन्त चतुर मन्त्री माठर था। उसने

१. ए० इं० खण्ड ८०, पृष्ठ १७६।

२. स्टेन कोनी--का० ई० ई० सण्ड २,संस्था ७५ ।

किनल्क को यह परामणं दिया कि वह समूचे मूक्क्टल को जीतकर अपना वागवीं कामें। राजा ने उसकी सल्टाह मानकर अपने योग्य क्षेत्रापतियों को बूलाया और विश्वाल सेना को एक किया। इसके बाद उमने अपनी मेनाओं को महायता से तींनी दिशाये जीत ली। केवल उसरी देश ही उसके हमलों से वर्ष रहे। अन्त में राजा में इस दिशा में आक्रमण करने का निद्यय किया और नैयारी शुरूकी। जनना मम्म-वत्त उसकी दन लडारयों में उस बुकी थी। लोग यह कहने लेश कि राजा बड़ा लालकी और कूट, उनमें मन्तोच की मात्रा विवक्कल नहीं है, वह चारो दिशाओं को जीत मात्रा है। हमारे साम्बन्धी मैनिक हमने बहुत दूर गीमा प्रदेशों में लड रहे हैं। यह स्थित असछा है। हम सबकी मिलकर इस राजा को ममाप्त कर डालना चीहिये। उसके बाद ही हम सुकी रह मनने हैं। कुछ समय बाद जब राजा बीमार पड़ा रो लोगों में उसे राजाई में वक्त की स्थार पड़ा ली लागों में उसके सार हो हम सुकी हम करने हैं। कुछ समय बाद जब राजा बीमार पड़ा रो लोगों में उसे राजाई में वक्त की स्थार पड़ा लागों में उसके सार हो हम राजा को स्थार पड़ा लगा हो सार स्थार स्थार

अभिलेखों से यह प्रमीत होता है कि किनाक से २३ वर्ष तक बासन किया या। सथुरा जिले के साह नामक ग्राम के एक टील में मिले बाद्री अभिलेख में किसी पुष्यत्व हारा वाधिस्तव की एक मुनि किनिक के २३ से सब्दे जो प्रीप्त करते में किसी पुष्यत्व हारा वाधिस्तव की एक मुनि किनिक के २३ से सब्दे की प्रीप्त करते हैं। इसके बाद सबद २४ का सहाराज वेषवृत्र साही वासित्क का एक अभिलेख नम्या के निकट स्वापुर गांव में मिला है, और यह सूनिल करता है कि उस समस्य मंत्र अभिलेख किता का उत्तराविकारी राजवादी पर बैट कुता था। इस सम्बन्ध में एक अभिलेख किता के सबद २२ का माची में मिला है। इसने बाद कुबाए नामक राजा के समस्य में विवादकी हाराबद की एक मूनि की स्थापना करने का वर्षक है। ऐतिहासिका के सामने यह एक समस्या रही है कि जब किताक के २३ सबद नक के छेव मिलते है तो २२ वर्ष में यह वसु कुपाण नामक व्यक्ति कही में आ गामा। चुकि इस बसु कुपाण के साथ केवल राजा प्रदेश का प्रयोग है और उसके माय सहाराज देखाल आदि के विरोग कर ती है। है ति वसु कुपाण सम्यवन कुपाण बय का कोई रावकुमार होता जी उस समस्य साबी के प्रदेश में राज्य की और ने सासत कर रहा था। कुछ विद्वा वस्त साबी के प्रदेश में राजा की और ने सासत कर रहा था। कुछ विद्वा वस्त साबी के प्रदेश में राजा की और ने सासत कर रहा था। कुछ विद्वा वस्त साबी के प्रदेश में राजा की और ने सासत कर रहा था। कुछ विद्वा वस्त साबी के प्रदेश में राजा की और ने सासत कर रहा था। कुछ विद्वा वस्त

<sup>9.</sup> सिलब्यां लेबी ने धर्मापटक के जीनी अनुवादों के आधार पर उपर्युक्त बर्एन लिखा है। देखिये-इण्डियन एण्डीक्वेरी १६०३, पृ० ३८८, स्मिथ— प्रती हिस्टरी आफ इण्डिया, पुळ २८५/–८६।

कुषाण को कानिष्क के बाद गड़ी पर बैठने वाले वासिष्क का ही एक अन्य रूप समझते हैं। यदि यह सत्य है तो कनिष्क ने अपने राज्य के अन्तिम समय मे अपने साम्राज्य के दक्षिण-पश्चिमी माग की व्यवस्था के लिये अपने पुत्र को साची मे नियुक्त किया होगा।

कतिष्क की एक मूर्ति मयुग के तिकट माट गांव में मिली है। इसका सिर नहीं है, किन्तु श्रेष वेषमूषा मली माति दिवाई देती है। यह मूर्ति मयुरा सप्रहालय में है। यह समवन कुषणवां राजाओं के उस देवकूल की होंगी तिस्ताराजी के मरने के बाद उनकी प्रतिमाये ग्याप्ति की जाती थी। चौदहवें अध्याय में इसका वर्णन किया जायगा।

## कनिष्क के उत्तराधिकारी

वासिष्क (१०२-१०६ ई०) - यह समवत कनिष्क का पृत्र था, पिता के जीवनकाल में मध्य भारत के शासन की देखभाल कर रहा था। शिलालेखों से जात होता है कि एमका शासनकाल केवल चार वर्ष का ही था, क्योंकि कनिष्क के सबत २८ में हमें हबिएक के गड़ी पर बैठने की सचना एक अभिलेख में मिलती है। वामिष्क का सबसे पहला लेख सबन २४ (१०२ ई०) का है। यह मथरा जिले में पाया गया है। इसमें यह सचित होता है कि इसका शासन मथरा के आसपास के प्रदेशों पर था। महाराज राजातिराज देवपुत्र शाहि वासिक के शासनकाल में सवत २८ का एक ब्राह्मी लेख साची सम्रहालय में विद्यमान बोधिसत्व मित के पादपीठ पर अकित है। इससे बेर की पत्री संधरिका द्वारा धर्मदेव के संघा-राम में बुद्ध की एक मित स्थापित करने का वर्णन हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि वासिष्क का शासन साबी के प्रदेश में भी था। इसके बाद हमें वासिष्क का कोई लेख नहीं मिलता है। भारत के किसी अन्य प्रदेश में भी इसका कोई लेख नहीं मिला है। इसने यह सुचित होता है कि कुषाण मास्राज्य के दुरवर्ती प्रदेशों पर अब उसका शासन और नियन्त्रण नहीं रहा था। फिल्न यदि राजनरिंगणी (१। १६८) में बणित हुन्क, जप्क और कनिष्क नाम वार्क तीन राजाओं में से जप्क को बासिएक समझा आय तो इसे कश्मीर से इसका जासन मानना पडेगा। कल्हण ने यह लिखा है कि जब्क ने कभीर में जब्जपुर की तथा जयस्वामीपुर की स्था-पना की थी। स्टाइन के मनानसार जप्कपर वर्तमान जकर नामक स्थान है। कुछ इतिहासकार वासिएक को आगे बताये जाने वाले आरा अभिलेख के कनिएक द्वितीय में गिता वाझेष्क से अभिन्न समझते है। वासिष्क के नाम वाली सोने या ताँबे की कोई मुद्रा नहीं मिलती। इससे यह सूचित होता है कि इसके समय में इसका सामाज्य मीण होने लगा था। यदाप हमें इसकी कीणता के कारणों का कोई प्रामाणिक जान नहीं है तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि यह शीणता श्रीणक थी, क्योंकि इसके अचले उत्तराधिकारी हृष्टिक के समय में साम्राज्य पुन उत्कर्ष के विखर की ओर अग्रसर होने लगा था।

ह्रबिच्क (१०६-१३८ ई०) —यह वासिष्क के बाद स० २८ (१०६ ई०) में गद्दी पर बैटा, क्योंकि स० २८ के देवपूत्र शाहि हविष्क के शासनकाल के एक अभिलेख में कनकसरकुमान नामक व्यक्ति द्वारा ब्राह्मणों के लिये कई दान दिये जाने का वर्णन है। इसमें उसने अपने को सरासहीरा तथा वकन नामक प्रदेशों का शासक बताया है। वकन अफगानिस्तान का वला अथवा बदस्का का प्रदेश समझा जाता है। बदल्या के शासक का मथुरा आकर दान करना यह मूचित करता है कि ष्टविष्क का शासन अफगानिस्तान जैसे दूरवर्ती प्रदेशो पर था। साची से भी हविष्क के समय का सबत २८ कालेख मिला है। इन सबसे १०६ ई० में उसके गद्दी पर बैठने की सूचना मिलती है। साची के अभिलेख में उसे केवल देवपुत्रशाही की उपाधि दी गई है और उसके साथ सम्राटकी पदवी के सूचक महाराज राजाधिराज के पद नहीं लगाए गए है। ये उपाधियाँ सबत् ४१ से पहले के किसी लेख में नहीं मिलती हैं। अत डा॰ कोनी ने यह कत्पना की है कि इस समय कुषाणो का वास्तविक अधीववर हविष्क के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तिया जो बदण्या ने प्रदेश में रहा करताथा। किन्तु यह कल्पना यथार्थ नहीं प्रनीत हाती है। उस समय सम्राट की पदिवयों के सम्बन्ध में कोई निश्चित सार्वभौम नियम नहीं ये जिनक आधार पर कोई परिणाम निकाला जा सके। कनकसरकमान के उपर्यक्त लेख से यह स्पष्ट है कि मथुरा में हुविष्क का शासन निर्विवाद रूप से था।

हुविष्क के बाह्मी और खरोप्ट्री लिपिया ने अभिलेल सयुरा, उत्तर पहिचमी सीमा-प्रान्त और पूर्वी अफगानिस्तान से उपलब्ध हुए हैं। बाबुल शहर से ३० मील पिचम में वर्षक या क्ली नामद स्थान में एक स्पूप के खण्डहरों की लुवाई में तीचे का एक प्रस्तव मिला हो। इस पर हुविष्ण के राज्यकाल के ५१वे (२०९ ई०) वर्ष का एक लेल मिला है। इस सम व्यवस्थ नामक व्यक्ति हारा वस्प्रमिर पितृहार के एक स्तुप में मायान, शास्त्र पुनि के कारीर को प्रतिच्छिपित करने का वर्णन है और यह कहा गया है कि इस पुण्यवार्थ (कृष्ठलम्ल) का लाम महाराज राजाधियात हविलक

प् स्टेन कोनौ --का० इ० इ० लण्ड २, पृ० १६६।

को, उसके माता पिता को, उसके माई हुण्युन मरेग को तथा उसकी जाति के मित्रो और साथियों को प्राप्त हो। यह विहार महासांधिक संप्रदाय के आचार्यों का था। इससे न केवल अफगानिस्तान के सदुरवर्ती प्रान्त पर हविष्क के साम्राज्य की सत्ता सचित होती है, अपित यह भी जात होता है कि उन प्रान्तों की प्रजा की पार-लौकिक कमाई में से उसे अग्रमाग मिल रहा था और अफगानिस्तान में शाक्यमुनि की पूजा होती थी। इस अभिलेख में हविष्क के साथ देवपूत्र का विशेषण नहीं है। किन्त ५१वें (१२९ ई०) वर्षका एक लेख मथरा सग्रहालय की एवं बौद्धमित के नीचे मिलता है, इसमे उसे महाराज देवपुत्र कहा गया है<sup>9</sup> (ए० डं० खण्ड १० पु० १०५)। राजतरंगिणी से हमें हविष्क के कश्मीर में शासन करने का प्रमाण मिलता है। कल्हण के कथनानुसार हुष्क अर्थात् हुविष्क जुष्क और कनिष्क का भाई था, उसने हुष्कपूर की स्थापना की थी। इसकी पहचान स्टाइन ने सामरिक महत्व रखने वाले स्थान बारामूला दर्ग (वराह मूल द्वार) के निकट उष्क्रर नामक आधुनिक गाँव से की है। बारामला वितस्ता नदी (झेलम) के तट पर पश्चिम दिशा से कश्मीर के स्वामाविक प्रवेशद्वार पर अवस्थित है। ७ वी शताब्दी मे चीनी यात्री यआन च्यांग ने हष्कपुर में एक बौद्ध मठ का वर्णन किया है, अल्बेरूनी ने भी कष्कारा के रूप में इसका उल्लेख किया है। आजकल यहाँ एक प्राचीन स्तूप के अवजीय पाये गये है। हविष्क ने मथ्रा में अपने वंश के देवकूल की भी मरम्भत करवायी थी। हिवष्क के सं०२८ तथा सं०६० तक के अभिलेख मिले हैं, अतः उसका राज्यकाल १०६ ई० से १३८ ई० तक समझा जाता है।

यह बदी ममृद्धि का युग था। इसकी सूचना हमें हुविकक द्वारा प्रचित्त की गई स्वर्ण एव ताझ मृदाओं से मिलती है। मोने के सिक्को के अध्यमाण में सम्बाट की आवक मृति है, इसमें हुविकक ने रतनबटित वस्त्र और ऊँची अध्यम पट सिर वाली अलंकृत विनेतृष्व वारण कर रखी है, उसने हाथ में ताझान्य के शासन का चूकक राजदण्ड है। ताझ मृदाओं के पुरोमाण में राजा को विमिन्न आसनो या स्थितियों में दिखाया गया है, जैसे हाथी पर सवारी करने हुए, शय्या पर केटे हुए। गजास्व दशा में उसकी मृदाओं के पुष्ठ- माण में अतिकक की सुताओं के पुष्ठ- माण में अतिकक की मृता की की मिल विमिन्न धर्मों के देवी देवताओं का विश्वक किया गया में हि हि इसकी मृदाओं पर मारतीय और विदेशी देवता की तिक की तुलनामें अधिक संख्या में मिलती है। कितक की तुलनामें अधिक संख्या में मिलते हैं। कितक के सिककों पर भारतीय देवताओं में केवल शिव और

१. स्टेन कोनौ--का० इं० इं० सण्ड, २ पृ० १६६।

सुद्ध का वित्रण है किन्तु हुविक्क के सिक्को पर हमें उमा (ओम्मो) उसके पुत्र क्लन्य (क्लन्यो) कुमार (कोमारो) विशास (विश्वमा) महासेन (मासेनो) की मृतिया मिलती हैं, कई बार सिक के साथ उमा के स्थान पर नना नामक विदेशी देशों का वित्रण किया गया है। इसके सिक्को में शिव को विभिन्न रूपो में दिलाया गया है। कई बार उजको तीन सिरताओं मृति के रूप में तथा हाथा में वित्रिम्न प्रकार की वन्तु — व्यय, त्रियूल, मृत, हार, रण्ड, करनी लिये प्रदिश्वित किया गया है। रनकी पत्नी उमा के हाम में कन्नल अववा नमृद्ध-स्था (Commopia ) दिलाया गया है। इरिताओं में सिहिर (सूर्य), माओ (कम्मा), बात (वाय), लहुस्प्य (विद्युत), वर्षप्रकार आतश (अपिनदेवना), करों (मामुल्य की महला की अध्यात्री देशी), बहुम्त, नता या ननशो, अरदोशों (समृद्धि की प्रतीक लक्ष्मी) के अतिरिक्त हैक्सिक के सिक्को पर शक्तियर तथा औरतोम के चित्र मिलते है। यूनानी देवनाओं में हिराक्लोज तथा सिकल्दरिया में पूत्री जाने वाली देशी (सर्पाप्त को सिकल्दरिया में पूत्री जाने वाली देशी (सर्पाप्त (Secape)) और रोम की तगरी को शरीरधारियों देशी के रूप में प्रकट करने वाली रियोज (Rion) या रोमा देशी (Roma) की भी मांत मिलनी है।

कनिष्क दितीय-हिवष्क के ही शासनकाल के ४१वे वर्ष (११९ ई०) का एक अभिलेख सिन्ध नदी के दक्षिणी तट पर अटक से १० मील नीवे आ रानाम के एक नाले में मिला है। इसमें महाराज राजाधिराज देवपत्र कईसर वाभेष्क पत्र कनिष्क के राज्यकाल में पोपपूरिपुत्र अर्थात् पेशावरियों के बेटे दशक्हर द्वारा एक कुआ खदवाने का उल्लेख है। इसमें बाझे कि की पहचान सब विद्वानों ने कवित्क के उत्तरा-**धिकारी** बासिष्क से की है। हविष्क, वासिष्क का उत्तराधिकारी था और उसने स० २८ में स०६० तक शासन किया। उसके राज्यकाल में स० ४१ में कॉनप्क कहाँ से आ गया, यह एक बडी जटिल गमन्या है। विश्वानी ने इसका यह समाधान किया है कि यह संभवत कनिएक दिनीय था। शारा अभिलेख की उपर्यक्त उपाधियो से यह प्रतीत होता है कि वह एक स्वतन्त्र सम्राट था। ल्यडर्सने सर्वप्रथम इन उपाधियों की एक बड़ी विशेषना पर विदानों का ध्यान आकर्ट किया था कि ये उस समय के चार बढ़े देशों के राजाओं की उपाधियाँ थी। महाराज भारतवर्ष के सम्राटो की, राजाधिराज ईरानी सम्राटो की, देवपुत्र चीनी सम्राट की नवा कडसर ( Carsar ) जलियम मीजर आदि रोमन शासको की पदवी थी। हुविष्क के राज्यकाल में कनिष्क द्वितीय का उपर्यक्त महान उपाधियों के साथ शासन . करना ऐतिहासिको के लिए एक बड़ी पहेली रहा है। ल्यूडर्स ने इसका समाधान

इस प्रकार किया है कि वासिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य का बंटवारा उसके पुत्रों में हो गया। इसके अनुसार कनिष्क द्वितीय उत्तरी प्रदेशो पर शासन कर रहा था और हविष्क मारतीय प्रदेशों का अधीश्वर था। बाद में हविष्क उत्तरी प्रदेशों का भी स्वामी बन गया। यह बात हमे १२९ ई० के उपर्युक्त बर्दक अभिलेख से ज्ञात होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कनिष्क द्वितीय शीघ्र ही दिवंगत हो गया। इसलिये हमें उसके शासन-काल के अन्य अभिलेख नहीं मिलते हैं। ल्यडर्स की इस कल्पना पर यह आपत्ति उठायी जा सकती है कि यदि कनिष्क हविष्क के साथ समुक्त रूप से शासन कर रहा था तो उसने इतनी गौरवपूर्ण उपाधियाँ क्यो घारण की। इसका कारण स्पष्ट है कि उस समय सयक्त रूप से शासन करने वाले उपराज ( Viceroys ) प्राय-इस प्रकार की बडी-बडी उपाधियाँ घारण किया करते थे। पिछले अध्याय में इस प्रकार की गौरवशाली पदिवयाँ घारण करने वाले अयस प्रथम और अधिलिय का उल्लेख किया जा चुका है। कुषाण साम्राज्य के पश्चिम में सामानी सम्राटो के प्रान्तीय शासक भी ऐसी गौरवपूर्ण उपाधियाँ घारण करते थे, अतः कनिष्क द्वितीय द्वाराइन उपाधियो का धारण करना तत्कालीन परिस्थितियो में स्वामाविक प्रतीत होता है। यदिइस कनिष्क को हविष्क का माई माना जाय तो राजतरिगणी में वर्णित कनिष्क समयत यही होगा। उसने कश्मीर की घाटी में कनिष्कपर नामक नगर की स्थापना की थी। इसकी शिनारून वर्तमान समय में कनिसपूर नामक गाँव से की जाती है।

बासुदेव प्रथम— हुनियक का उत्तराषिकारी वासुदेव था। किन्तु हमे वासुदेव के राज्यारोहण की निश्चित्व तिषि का बात जभी तक नहीं हो सह है। वह संमयतः १३८ ई० के बीच की अविष में किनी ममय राजयही पर बैटा, क्योंकि हुनियक का अतिम लेखा के ० ६० अर्थात् १३८ ई० का मिलता है और उसके उत्तराधिकारी वासुदेव का पहला अभिलेख सं० ७४ अर्थात् १४८ ई० का मिलता है। इस नवीन कुषाण सम्राटक ताम भागवत-सभयाय के परम आराय्य श्री कृष्ण की पित्रक्ष स्मृति में रखा गया प्रतीत होता है, यह इस बात को सुचित करता है कि विदेशों से अर्थने विश्व कृष्ण किन प्रकार मारति होता है, यह इस बात को सुचित करता है कि विदेशों से अर्थने वाल के वृष्ण किन प्रकार मारतिय सम्कृति के गहरे राम में रणे जा चुके है। इससे मुझाओं से यह प्रकटहोता है कि अभीडन सम्राटों की वेशामूप पर विदेशी प्रमाय पा, किन्तु के भारतीय सम्कृति के परम उपासक बन गये थे। वासुदेव के सिक्को पर किनक्ष और हुनियक के नियकों की भार्ति विश्वक पर किनक्ष को स्वार्थ स्थान पर केवल तीन हों देवता श्रिक अपनिया पर विदेशी स्थान अर्थने सित्रकों स्थान सम्बन्ध के स्वार्थ के स्थान के देवी देवता प्रवार अर्थन स्थान स्थ

होते हैं। बस्तुत: ये बोनो देवता उत्तरी और उत्तर-पिचमी भारत के मुझाधास्य के हिल्हास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि अगली कई शताबियों तक ये दोनों देवता विश्विष्ठ वशों की मुझाओं पर अनित किये जाते रहे। वासुदेव का नाम स्थिप वैष्णव सप्रदाय का है तथापि उत्तके तिस्कों पर शिव का ही प्राधान्य है। इसकें सिक्कों पर शिव निम्मलियित तीन क्यों में पाये जाते हैं— (क) शिव निम्मलियित तीन क्यों में पाये जाते हैं— (क) शिव निम्मलियित तीन क्यों में पाये जाते हैं— (क) शिव निम्मलियित तीन क्यों में शाव जो ही शाव तिम कुछ है। त्या और तिम्मल है। (क्यों में सिक्कों पर सिक्कों पर हो। वाये दो हाथों में पाया और कमण्डलू तथा बाये दो हाथों में निष्कृत और बायम्बर है, उनके पीछे नियी खड़ा है।

मधुरा सम्रहालय में कुषाण युगकी एक मूर्ति में एक राजा अपने एक सामी के साम शिवलिंग की और श्रद्धा-मित्त से बढ़ रहा है। दोनो व्यक्तियों ने कुषाण वेश घारण कर रखा है, इनमें से एक समवत वासुदेव प्रतीत होता है।

बासुदेव के साझाज्य की सीमाओ का हमें निश्चित झान नहीं है। उनका कोई भी अमिलेल सरोप्ट्री लिपि में अथवा उत्तर-परिचमी मारत में नहीं मिला है, लगमन समी लेल बाह्मी लिपि में में मुदा और उनके आसपास के प्रदेशों से ही उपलब्ध हुए हैं। इससे यह सुचित होता है कि उत्तर-परिचमी मारत में अदिशा से ही उपलब्ध हुए हैं। इससे यह सुचित होता है कि उत्तर-परिचमी मारत में अदिशा प्रदेश बासुदेव के कुषणा का माज्य में सीमालित नहीं ये और उसना शासन उत्तर प्रदेश कर ही सीमित था। इस समय के उत्तर-परिचमी मारत में कुषणा के ना आपन की श्रीधाला पर अकार अशासन होती कि सुचित होती है। कि केन्द्रीय सिकत के निबंज होने के कारण विभिन्न प्रात्तों के स्थानीय कुषणा था सम स्वतन्त्र राजा बन बेटे। कुषणा साम्राज्य की यह सीणता बासुदेव की स्वर्ण एव ताझ मुझओ से मी मूर्जित होती है। कुछ स्वर्ण मुझऐ ना सहुत होता है कि केन्द्रीय साम्त के सिन होती है। कुछ स्वर्ण मुझऐ ती सकाई और अला नहीं हुई है, इनमें स्वर्ण की मात्रा और मानत्य इस हो मुझे सी सकाई और अला की उत्कृष्टता नहीं दिलाई देती है। बायुदेव के राज्यकाल का अत्ति सा अपने अस सम अस अस सम अस अस सम अस साम वाता ही सिनाई देती है। बायुदेव के राज्यकाल का अस्ति सा अस सम अस समझी जाती है। बायुदेव के राज्यकाल का अस्ति सा अस समसी जाती है। बायुदेव के राज्यकाल का असिन सम असलेल सवत् (०४ ई० का है। अस उसने सा सम समसी जाती है। बायुदेव के राज्यकाल का असिन सा समसी बाती है। बायुदेव के राज्यकाल का असिन सा समसी वाती है। बायुदेव के राज्यकाल का असिन स्वार्ण समसी वाती है। बायुदेव के राज्यकाल का असिन स्वर्ण के समसी वाती है। बाव अलेल सर ने इसकी मृत्यु १० ई० ई० में मानी है।

१ जर्नल बाफ इण्डिया सोसाइटी काफ आर्टस, खण्ड ४, १९३६, पू० १३०।

२. ब्रह्तेकर-बाकाटक गुप्त एक, पू० १३ ।

क निष्क तृतीय अपने सा झाज्य का शासन राज्यपाठो या क्षत्रपो की सहायता से कराता था। डा० अल्लेकर के मतानुसार इन प्रान्तीय शासको के नाम उसके सिक्कों के अप्रमान पर शाही आक्षरों से सक्षेप में छिखें हुए हैं। ऐसे कुछ नाम बासु (देव), दिव (पाश), मही (दवर) या मही (जर हैं। इनके बादुवेव सामकत बासुदेव दितीय का पुत्र और तिरुपाक्ष और महीश्वर उसके माई थे। किनिक तृतीय के साथ बादुदेव के नाम बाले सिक्के सीस्तान में पाये गये हैं, अत यह इस प्रदेश का राज्यपान रहा होगा। विरुप्त और महीश्वर के किन सिक्के सीस्तान में पाये गये हैं, अत यह इस प्रदेश का राज्यपान रहा होगा। विरुप्त आंतर महीश्वर के किन के आस कि मिल हैं, अत यह इस प्रदेश का मिल हैं, अत यह इस प्रदेश का प्रकार के लिए का कि स्वर्ण के अध्याप पर खड़ हुए राजा की मृति के बार्य और अकार कि सिक्के सी सी सम्मवत कुछ अन्य प्रान्तीय शासकों के नामा के पहले अक्षर है।

इनके अतिरिक्त कनिष्क तृतीय के सिक्को पर प, न, ग, जु, जु, प, वै के अक्षर मी पायं जाते हैं। इनका महत्व और त्वरूप विद्वानों के लिये अमी तक रहस्य बना हुआ है। डा॰ अत्तेकर की यह कल्पना है कि इनमें से कुछ उन शहरों के पहले अक्षर है, जहाँ की टकसालों में ये सिक्के प्रविक्ति पर पेए जु, जुछ अक्षर उन प्राप्तों और जातियों के नामी के अक्षर हो सकते हैं, जिनमें ये विक्के प्रवित्त ये, उींक् प

प्रस्तेकर---शकाटक गुप्त एव, पृ० १४-१६ ।

पुरुषपुरका, न नगरहार (अलालाबार) का, ग गण्यार का वाचक होतथा चु और खु कमधः सिन्धुन्दी की चाटी के उपरेल तथा मध्य माग से रहने वाली जातियां—चुका तथा लुद्रक के सुचक हों। किन्छ कत्त्रीय ने प्रधान कप से दो प्रकार के सिचके प्रकार कप से दो प्रकार के सिचके प्रकार कप से दो प्रकार के सिचके प्रकार वायुद्धे प्रथम के सिकको से मिलना है। इतने पुरुजमा पर शिव नन्दी के साथ खड़े हैं। ये मुद्रायं वैच्हिया और अफगानित्तान में पायी जाती हैं। हुसरे प्रकार से शिव के स्थान पर अर्दाक्षों देवी हैं। वे सिकने गण्यार, सीच्यान की प्रवार कप से शिव के स्थान पर अर्दाक्षों देवी हैं। वे सिकने गण्यार, सीच्यान का पाया जाना एक सर्वथा नवीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। इससे पहले किसी समार ने अपने राज्यपालों को ऐसे कार्य की अनुमति नहीं दी थी। इससे यह स्थाय हैं। किसी नक्षात्र में स्थाय नवीन प्रवृत्ति के सिकने पर किसी में सिकने पर सिकने सिकने पर सिकने सिकने

सानुदेख दितीय (२९०-२० ६०) — किन्तिक तृतीय के बाद कृताण बण वा असला महत्वपूर्ण राजा बाधुदेव द्वितीय हुआ। श्री अंतेवस्त ने ध्यत्त शासन-ताल १२० ते २०० ते भाना है। यह सम्भवन कित्तिक तृतीय का गृत्र और उत्तक जीवनकाल में एक माना है। यह सम्भवन कित्तिक तृतीय को गृत्र और उत्तक जीवनकाल में एक माना के शासक था। इसके इतिहास का एकमात्र कोन इसके कि आबार पड़ांग अल्डेक इनका वर्णन किया जामया। बाधुदेव दितीय की मुद्राओं के आबार पड़ांग अल्डेकर ने यह परिणाम निकाला है कि इसके मामय में मामय इसके महत्वाकाक्षी प्रात्तीय शासकों ने इसके साम्राज्य को आपम में बार दिया था, जो इसके पिता के समय से ही अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना चाह रहेथे। बाधुदेव दितीय की मुद्राय को दुर्जम है। अफार्गिनस्तान और वैदिन्द्र्या में अधिक प्रविक्ति विता के समय की हुल्जम है। अफार्गिनस्तान और वैदिन्द्र्या में अधिक प्रविक्ति की स्वाय की प्रवास की उत्तक रही अपना स्वतन्त्र की है, अत यह कल्पना की गई है कि इसका शासन केवल इन्हीं प्रदेशों नक सीमिन रह गया था।

इसके शासनकाल के अन्तिम वर्षों में कृषाण साम्राज्य पर कई बढ़ी विपत्तियों के बादल मडराने लगे । उस समय इस पर तीन प्रधान मकट थे। पहला सकट पूर्वी प्रदेशों के प्रान्तीय शामको का विद्रोह था, योषेयो और नागो के प्रयन्तों से उत्तर प्रदेश पहले ही कृषाण साम्राज्य की वश्यता से मुक्त हो चुका था। अब पजाद भी

स्वतन्त्र हो गया। दूसरा सकट आमू नदी के उत्तर-पूर्व से हमला करने वाली जौअन-जौअन ( Jouan Jouan ) नामक जाति के आक्रमणो की आधाका थी। तीसरा सकट पश्चिमी दिशा से सासानी साम्राज्य का था। इस वश के महत्वाकाक्षी सम्राट् हसामनी सम्राटो के पुराने साम्राज्य और, लुप्त बैमव का पुनरुद्धार करते हुए बैक्टिया और सिन्यू घाटी के प्रदेश की अपने साम्राज्य का अग बनाना चाहते थे। इन सकटो से अपनी रक्षा करने के लिये वासुदेव ने चीन के सम्राट् से सहायता की याचना की। चीनी इतिहासों में यह वर्णन मिलता है कि महान कुषाणों के सम्राट पो-तिशाशों ने चीनी सम्राट् से सहायता पाने हेतु उसके दरबार में एक दूत-मण्डल मेजा। यह **पोतिधा-**शो ही वासुदेव द्वितीय समझा जाता है। किन्तु कोई बाहरी सहायता इसकी रक्षा नहीं कर सकी। जौअन-जौअन जाति के साथ समर्थ से कृषाणो की शक्ति क्षीण हुई, उनके राज्यकोष को समृद्ध करने वाले प्रदेश उनके हाथ से निकल गये, सासानी सम्राट अवंशीर प्रथम (२११-२४१ ई०) ने इस परिस्थित का लाम उठाते हुए २३८ ई० में बैक्टिया पर अपना प्रमृत्व स्थापित किया। उसने हलामनी सम्राटो की ६०० वर्ष पुरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए इस नये प्रान्त का शासक युवराज को बनाया तथा उसे अपने सिक्के चलाने की और इन पर कवाणशाह (कुषाणो के राजा) की उपाधि अक्ति कराने की अनुमति दी। २५२ ई० के बाद इस उपाधि को कुवाशाशाहन-शाह (कुषाणो के राजाओ का राजा) कहा जाने लगा। सासानी सम्राटो ने जिस कुषाण राजा का परामव किया वह वासुदेव

बाह्री लिपि यह सुचित करती है कि यह वाधुदेव प्रवस के समय से काफी बाद की स्वर्ण तु वाधुदेव दितीय की है। इसकी स्वर्ण पुरावों में हमें युनानी लिपि का प्रमोग मिलता है। किन्तु इनके अक्षर बहुत ही सहे है और यह सुचित करते हैं कि इसके सन्तान बाता सेवाय हमाने बाता सेवाय पुरानों भाषा का अच्छा जाता नहीं था। इन सिक्कों में सोने की सामा बहुत घट गई है और यह इस बात को सूचित करती है कि इसके समय में आर्थिक स्थित अच्छी नहीं थी। इसकी मुझाओं पर रद, छी, ह आर्थि कई अकर पाये जाते हैं। औ राखालदास बनर्जी लया डा॰ अन्तेकर में यह करनान है कि माम कुपाण साम्राज्य में इस समय बासन करते वाले अधीनस्थ शासकों के हैं। ये सिक्के बहुत बोड़ी माना में पंजाब और काबुल से मिले हैं, अत' इसका शासन सम्मन्नत, इसी प्रदेश में रहा होगा। बायुदेव दितीय के बाद हमें कुषाण राजाओं का कीई इतिहास क्षात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद यह साम्राज्य शीण हो। गया।

## साम्राज्य की क्षीणता के कारण

कुषाणों के विश्वाल और शक्तिशाली सा प्राज्य का विल्युत हो जाना इस युग की एक महत्वपूर्ण घटना है, किन्तु यह किन कारणों से सम्पन्न हुई, इसका हमें निषिचत झान नहीं है। इस विषय में ऐतिहासिकों ने अनेक रुप्याणों की ही। वहसी करूपना श्री राखालदास बनर्जी की है। इनके मतानुसार कुषाणों की प्रक्ति का विच्यस गुप्त सम्प्रदों ने किया। किन्तु उपर्युक्त वर्णन सम्पट है कि वासुदेव प्रवस्त के शासनकाल के बाद दूसरी शताब्दी के उत्तरार्थ में १७६ ई० से कुषाणों की शक्ति सीण होने लगी थी, गुत्तवदा का अन्युत्थान इसके १५० वर्ष बाद बीधी खताब्दी के पूर्वार्थ में हुआ, अत. गुप्त समादों को कुषाणों की शक्ति को शीण करने का श्रेय नहीं दिया सतता है। समुद्रगुप्त के प्रयागत्वस्त अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जब गुप्तों ने अपने साम्राज्य का विस्तार आरस्म किया, उस समय तक उत्तरी मारत में कुषाण साम्राज्य का शासन समाप्त हो चुना था।

क्सरी कल्पना डा० काशीप्रसाद जायसवाल की है कि कुषाणो के साम्राज्य के विष्वस की प्रक्रिया भारियव राजाओं ने आरम्भ की तथा बाद में प्रवरसेन प्रथम के नेतृस्व में बाकाटको द्वारा इनकी शक्ति का समूळोन्मूळन किया गया। रिकन्तु डा०

१. राखालदास बनर्जी—दी एव आफ गुप्ताव, पू० ४।

२. जायसवास-हिस्टरी आफ इण्डिया १४०-३५० ई०, पृ०७।

अनन्त सदाधिय अल्तेकर ने इस मत का खण्डन बड़े पुष्ट प्रमाणी से इस आधार पर किया है कि भारिधियों तथा वाकाटको का कुषाणों से बहुत ही कम सम्बन्ध था।

स विषय में सीसरी कल्पना डा॰ अल्तेकर की है कि कुवाणा को सतलुज नदी के पार घकेलने और उनके विदेशी शासन से मारत को स्वतन्त्र करने ला श्रेय सोधेयों को है। उनके मतानुसार योधेयों ने यह कार्य कुणिन्यों और आनृतायनों के साथ मिलकर उनके सहसाग से किया। उनके मत का आधार योधेये शिकको पर प्राह्मी का लेख सौधेय पणस्य जय तथा देवताओं के सेनापित कार्तिकय की मूर्ति का चित्रण और एक मोहर (Scal) पर जयमनश्रवराणां सौधेयानाम् का लेख, अवींस् विजय प्राप्त करने के मन्त्र को वाएण करने वाले योधेयों का है। उनका यह कहना है कि योधेयों के दे सिक्के उनकी विजयों को सुचित करते है और ये विजये कुषाण राजाओं पर ही प्राप्त की गई हागी। कुणिन्यों और आर्जुनावनों के साथ उनकी मैत्री सिक्क को लेख है। यह समजत इस बात को मूचित करता है कि योधेयों ने दो यात्रीन वजींसों गणराज्यों के साथ मिलकर दुषाण शक्ति का विजय वरने के लिये एक सब बनाया था।

उपर्युक्त परिणाम विश्व रूप से मुद्राओं की साक्षी के आधार पर निकाले गये हैं। कुषाण सम्राट किनिक तृतीय (रुगमग १८०-२२० ई०) तथा बासुदेव दितीय (रुगमग १८०-१० ई०) को कोई भी मृद्रा सतलुक नदी के पूर्व में नहीं पाई गई है। इससे यह स्पष्ट है कि यह प्रदेश उस समय उनके हाय से निकाल चुका था। दूसरी और हमें पौधेयों की कुषाणोत्तरनाळीन मुद्राये तीसरी-चौथी शताब्दी ई० की बाह्यों लिए में बहुत बड़ी सक्या में मिलती है। ये योधेया की मातृसूमि तत्कुक और यमुना निद्यों के मध्यवतीं प्रदेश—सहारतपुर देहरादून दिल्ली, रोहतक, लुर्ण्याना कोगडा से बहुत बड़ी मात्रा में उपरुक्त हुई है। अत यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश पर तीसरी शताब्दी ई० के उत्तरार्थ में योधेया वा सासन या कुषाणो

अस्तेकर—जनरस आफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटी आफ इण्डिया, लण्ड
 प० १२१—२४।

२ इण्डियन कल्बर, लण्ड १२, १६४५, यू० ११६–१२२ तथा न्यू हिस्टरी आक इण्डिया पीपल, लण्ड ६, यू० २८ ।

३. कानचम--आकियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, खण्ड २, पु० १४, ७७।

का उन्मूलन करके और उन्हें हटाकर ये उनके स्थान पर स्वतन्त्र रूप सेशासन करने रूपे थे। सतलुज नदी पर बहाबलपुर की रियासत का प्रदेश अब भी यौधेयों के नाम पर जोहिया बार कहलाता है। उस समय नवीन यौधेय गणराज्य में पटियाला का तथा उत्तरी राजस्थान का भी बड़ा अश सम्मिलित था। बैक्ट्रिया से बिहार तक फैले विशाल साम्राज्य के अधीरवर कूषाणों के विरुद्ध यौधेयों को यह सफलता अदितीय मुरबीरता और देशमन्ति के कारण ही मिली होगी। ऐसे महान् साम्राज्य पर विजय पाना असाधारण कार्यथा, अत इसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिये एक नये प्रकार की मुद्रा चलायी गयी। १ इस मुद्रा को कृषाणमृद्रा का स्थान लेना था, अत. तील और सामान्य बनावट की दृष्टि से यह कुषाण सम्राटो की मद्रा से गहरा सादृश्य रखती है, किन्तु पुरानी मुद्राओं की विदेशी लिपियो—पूनानी और खरोष्ट्री के स्थान पर स्वदेशी राष्ट्रीय लिपि-बाह्मी का प्रयोग किया गया और इस पर अपनी महत्वपूर्ण विजय की घोषणा करते हुए **योभेयगणस्य जय**. का लेख अंकित किया गया। इस विजय में उन्हें असुरो पर विजय पाने वाले देवताओं के सेनानी कार्तिकेय से बडी प्रेरणा मिली होगी। यह पहले से ही इस लड़ाकू जाति का अधिष्ठाता देवता माना जाता था (महामारत २।३५।४), अब इसे नवीन मुद्राओ पर प्रधान स्थान दिया गया। इस विजय से यौषेयों की प्रतिष्ठा में बड़ी बद्धि हुई। यह समझा जाने लगा कि उनके पास विजय पाने का कोई ऐसा जादू का मन्त्र है, जिसकी सहायता से बड़ी से बड़ी कठिनाई मे प्रवल प्रतापी शत्रु पर विजय पाई जा सकती है, अत. उनकी मुहरो पर यौषेयानां **जयमन्त्रघरासाम** का लेख लिखा जाने लगा। '

का विनेश्वयन्द्र सरकार ने डा॰ अस्तेकर की उपर्युक्त कलाता से असहसति प्रकट की है कि कुषाणों के साम्राज्य का उन्मृतन प्रधान रूप में योधयों ने किया। मूगल साम्राज्य से कुषाण साम्राज्य की तुल्ता करते हुए उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि साम्राज्य के शीलाता के दो कारण होते है, केन्द्रीय सक्ति की निवंजा और प्रान्तीय एवं स्थानीय शक्तियों का अस्पृत्यान । किसी यह साम्राज्य के वतन का कारण किसी एक सामन के विरोध एवं अस्पृद्ध के कारण नहीं होता, अपनु यह अनेक कारण कारण पिता साम्राज्य के पतन का एक साम्राज्य के स्वतन का एक साम्राज्य के स्वतन का एक साम्राज्य के पतन का एक साम्राज्य के पतन का एक साम्राज्य के स्वतन का एक साम्राज्य के साम्

१. एलन — केंटलाग आफ इज्डियन कायन्स, ख० १ भूमिका, पेरा १८४।

यौबेयों की एक ऐसी मृहर का वर्शन १८८४ हैं के प्रोसीडिंग्स आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल के पु० १३६ पर है।

३. एक आफ इम्पीरियल यूनिटी, पु० १६८।

इसलिए यौबेंगों के अतिरिक्त कृषाण साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। पहला कारण केन्द्रीय शक्ति की निर्वलता और वासदेव प्रथम के बाद के उत्तराधिका-रियो में बलख से बिहार तक विस्तीर्ण साम्राज्य को बनाये रखने के लिये आवश्यक सामर्थ्य और गणो का अभाव प्रतीत होता है। बूसरा कारण सयुक्त शासन (Joint Rule) की पढ़ित थी। तीसरा बडा कारण ईरान के सासानी सम्राटो की शक्ति का प्रबल होना था। इन्होंने पहले क्षाणो के मलस्थान बलल, मर्ब, समरकन्द को जीता: यहाँ इनके कशाण-सासानी ( Kushano-Sassanian ) सिक्के पाये गये है, इनका अग्रमाग सासानी मदाओं से तथा पष्ठ भाग 'कृषाण मदाओं से मिलता है। इन मद्राओं पर इन राजाओं ने 'कुवाणों के राजा' और 'कुवाण राजाओं के राजां की उपाधियाँ धारण की है। इनसे यह सुचित होता है कि इन प्रदेशों की जीतने के बाद भी शहोने यहाँ कृषाणों का समलोन्मलन नहीं किया, अपित उन पर अपना आधिपत्य ही स्थापित किया। कृषाणो के मारतीय प्रान्त---अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त, सीस्तान और सिन्ध २८४ ई० तक वरहन द्वितीय ने सामानी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिये थे। उसने अपने यवराज वरहन ततीय की सीस्तान का शासक बनाया था और उसे शकानशाह (शको के राजा) की उपाधि वाले सिक्के प्रवलित करने का अधिकार दिया था। अफगानिस्तान और सिन्ध घाटी में अगले अम्मी वर्ष ३६० ई० तक मासानी सम्राटो का शामन बना रहा। यह बात जर्मन विद्वान हर्जफैल्ड द्वारा पर्मिपोलिस में लोजे गये अभिलेख से तथा अन्य अनसन्धानो से स्वाप्त है। १

अतः कृषाण साफ्राज्य के पतन और क्षीणना के कारण केन्द्रीय शक्ति की निर्वेलना, साक्राज्य के पूर्वी प्रदेशों से यौषेयों का तथा पश्चिमी प्रदेशों से सामानी शक्ति का लाविष्णीत था।

### **गाकवं ग**

सासानी हमलों के परिणामस्वरूप कुषाण साम्राज्य का विघटन हो जाने के बाद मी पत्राब से कुछ छोटे कुषाण राज्य बचे रहे। पत्रिचमी और सम्प्र पत्राब में इस प्रकार के तीन बंधों के शामन का परिचय हमें मिलता है। पहला वश साक्षपित्वमी पत्राब में शासन करताया। इसकी राजधानी पैशावर थी। यहाँ से इसके सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। ये सिक्के कनिष्क नृतीय और बायुदेव दितीय के विक्कत

१. अस्तेकर-गुप्त वाकाटक एज, पृ० १८।

से इतने अधिक मिलते है कि इस बात को कत्पना की जा सकती है कि बासुदेव दितीय के बाद इस बच ने शासन किया। इन सिक्को पर हमें समय, सित सौर सेन के नाम मिले हैं। ये सम्मत्वतः इस बंदा के राजाओं के पूरे आ अपूरे नाम है। चार-अन्य अपनित्यों के नामों के पहले अकार प्र, मि, कि और मिले हैं। सम्मत्वतः इन सात राजाओं के बंदा में लगमन ३३० ई० तक शासन किया होगा।

हमी समय मध्य पंजाद में शासन करने वाले दो अन्य वशी शीक्षाव और पाइहर का भी जान हमें सिक्को से मिलता है। पहले वशा के राजाओं के कुछ नाम— मढ़, बनारण और सामन और दूसरे वशा के राजाओं के नाम पेरय और किरदा मी सिक्को सं जान हुए है। ये दोनो वशा केन्द्रीय पजाद में समुद्रगुप्त के समय तक शासन करते रहे, क्यों कि एक गडहर राजा ने अपनी मुद्रापर समुद्रगुप्त का नाम अकित किया है।

कुषाणो का प्रभाव ग्रौर देन

कृषाण साम्राज्य की समाप्ति के साथ इस यग मे भारत पर चार शताब्दी से चली आने वाली विदेशी शासन की परम्परा समाप्त हो गई और इतनी लम्बी अविध के बाद उत्तरी भारत पूर्ण रूप में स्वाधीन हुआ। कुषाणी का विदेशी शासन यना-नियो और शक-पहलवों के शासन की अपेक्षा अधिक समय तक रहा। इसका प्रमाव ज्यादा बडे क्षेत्र में विस्तीर्णहआ। यह शासन पिछले दोनो शासनों की अपेक्षा अधिक सुदंड और दीर्थकाल तक बना रहने वाला था, अत इसका भारत पर अधिक प्रभाव पडना सर्वथा स्वामाविक था। हिन्द-युनानी राजाओ का तथा शक पहलवो का अधिकाश समय परस्पर लड़ने भिड़ने में ही बीता। जनका शासन केवल उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त और पजाब तक ही था। किन्तु कुषाणो का शासन बिहार से बलल तक के विशाल प्रदेश पर था और वे यनानियों की अपेशा यहाँ आने पर अधिक असभ्य और जगली दशा में थे, अत. उन्होंने यनानियों की अपेक्षा मारतीय प्रमाव को अधिक मात्रामे और बडी जल्दी ग्रहण विध्या। इनके समय में काफी समय तक राज-नोतिक स्थिरता और शान्ति की ऐसी स्थिति बनी रही जो कलाओ के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। इस समय कृषाण राजाओ ने भारतीय धर्म, कला और साहित्य को प्रबल प्रोत्साहन प्रदान किया। सम्कृत के पहले जिला-लेख हमें इसी युग से मिलने लगते हैं। महायान सम्प्रदाय के रूप में बौद्ध धर्म को एक नया रूप मिला और कूषाणों के मध्य एशिया के साम्राज्य ने मारतीय संस्कृति को चीन-जापान तक पहचाने और विश्वव्यापी बनाने में बड़ा माग लिया। कृषाणो के सरक्षण में इस समय गन्धार प्रदेश में विकसित होने बाली कला भी मारतीय

संस्कृति के साथ-साथ मध्य एशिया और सुदृरपूर्वके देशों तक पहुंचने लगी। उत्तर-पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान का प्रदेश बौद्ध विहारों, संघारामों और चैस्पो से भरगया। यह बात हमें पाँचवी शताब्दी के आरम्भ में आने वाले चीनी यात्री फाहि-यान के विवरण से विदित होती है। इस परम्परा का श्रीगणेश कथाण यग में कनिष्क के ४०० फुट ऊँचे १३ मंजिल बाले उस स्तूप से हुआ। जो अगले हुजार वर्ष तक अफगा-निस्तान से मारत आने वाले यात्रियों को विस्मय-विमन्ध करता रहा। इसी समय मथरा में एक नवीन कला बैली का आविमांत्र हुआ और यहां के शिल्पियो द्वारा तैयार की गई मृतियाँ दूर-दूर तक मेजी जाने लगीं। श्रावस्ती और सारनाथ से हमे मिक्ष-बल द्वारा बनवाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। आगे इनका यथास्यान विस्तत वर्णन किया जायगा। इसी समय आयुर्वेद की बड़ी उन्नति हुई। सुप्रसिद्ध चरक संहिता का लेखक भारतीय परापरा के अनसार कनिष्क के राजदरबार का बैद्य माना जाता है। मुद्रा-निर्माण की दुष्टि से यह युगे विशेष महत्व रखता है। इस समय कनिष्क और हविष्क की मुद्राओं पर हमें देवी-देवताओं का जो वैविध्य दिखाई देता है वह 'न भृतो न मात्री था। स्त्रर्णमुद्राओं का प्रचलन इसी यगसे हुआ। और मद्राओं की जो शैलियां और प्रकार कुषाण सम्राटो ने चलाये थे, वे उनके शासन की समाप्ति के बाद भी कई सौ वर्ष तक चलते रहे। मुप्रसिद्ध गप्तवशी सम्राटी ने कुषाणी के डन प्रकारो का, विशेषत वेदी पर आहति देते हुए राजा की शैली का, सिहासन पर आमीन देवी की शैली का और समृद्धिभूंग हाथ में लिये अरदोक्षी देवी का अनुसरण किया था। मद्राओं पर गप्त नरेशों की वेशमणा भी कृषाण राजाओं की वेशमुखा से बहुत मिलती-जलती है। कनिष्क ततीय के सिक्को पर सिहवाहिनी देवी का जो रूप मिलता है. बही हमें चन्द्रगप्त दितीय की मदाओं पर दिखाई देता है। तौल की दिष्टि में भी गप्त मद्राओं में कुषाण मद्राओं का अनसरण किया गया। कृषाणों की बैठी हुई देवी की मृति हमें कश्मीर के तथा मध्यकालीन चेदिवश और गहडवाल वश के सिक्को पर और शहाब्हीन गोरी के सिक्को पर भी दिखाई देती है। इस प्रकार कथाणो दारा प्रवर्तित लक्ष्मी देवी का अकन भी लगभग एक हजार वर्ष तक चलता रहा, अतः सभी दृष्टियो से कृषाण युग का साम्कृतिक वैभव उल्लेखनीय है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्वाप्ट है कि भारतीय इतिहास में कुषाणों की अनेक महत्वपूर्ण देने हैं। **पहली** देन महायान घर्म का विकास है। किनक द्वारा दुक्ताची गर्द चुर्ष वौद्ध महासमा के बाद बौद्ध घर्म ने एक नता पर पारण किया, इसे उत्तरी बौद्ध प्रमें मी कहा जाता है, क्योंकि अफानिस्तान, मध्य एधिया, चीन, कोरिया और

238

जापान के उत्तरी देशों में इसी रूप का प्रसार हुआ। बूसरी देन मारतीय संस्कृति का विश्वक्यापी प्रसार था। कुषाणों के बलख से बिहार तक फैले साम्राज्य ने मारतीयों को मध्य एशियातक पहुँचने में सुविधा प्रदान की, कुषाण राजाओ के दूत पहली

श र ६० पु के अन्त में बौद्ध खर्म की पोखियां चीनी सम्राट के दरवार में ले गये, पहली शताब्दी ई० में कश्यप मातर्ग और धर्मरक्षित बद्ध का सदेश बीन ले गये। तीसरी देन कला का अमृतपूर्व विकास था, बौद्धधर्म के प्रवल पोषक कृषाण सम्राट कनिष्क

ने पेशावर में तेरह मजिला स्तूप बनवाया, बुद्ध की मृतियाँ सर्वप्रथम इसी युग में बनती आरम्म हर्ड, कुषाण राजाओं ने इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर बनवाया, ये मूर्तियाँ बाद में इतनी प्रचुर सख्या में बनीं कि अफगानिस्तान, मध्य एशिया आदि में मूर्तियों को बत कहा जाने लगा, जो बद्ध का अपभ्रम है। इसी समय गन्धार कला का विकास हआ। चौथी देन समकृत साहित्य की जिलक्षण उन्नति है। इस समय से हमें समकृत के अभिलेख मिलने लगते है, महायान धर्मका समचा साहित्य संस्कृत भाषामें लिखा

गया है। पांचवी देन कथाणों के शान्तिपूर्ण काल में मारत के विदेशी व्यापार में अमतपूर्व बृद्धि थी। इस काल में मानसूनी हवाओं की सहायता से जहाज समूद्री तट से दूर होकर बहुत कम समय मे अरब सागर के बीच अदन से सीधे दक्षिणी भारत के पश्चिमी समृद्र तट पर आने लगे। रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार बढा, रोम में भारतीय माल की मांग अधिक होने से उसका मत्य चकाने के लिये यहाँ सोना बहत बडी मात्रा में आने लगा। रोमन लेखक प्लिनी ने इस बात का रोजा रोगा था कि रोम को अपने फैशन के लिये भारत आदि पूर्वी देशों को दस करोड़ सेस्टर्स प्रति वर्ष देने पड़ते है। कथाणों की खडी देन स्वर्णमद्राओं का चलानाथा. रोम के साथ व्यापार से भारत में मोनाप्रभत मात्रामें आ रहाथा अत कृषाणों ने सोने के सिक्कों का प्रचलन आरम्म किया, उन्होने मुद्राओं के जितने विभिन्न प्रकार प्रचलित किये उतने प्रकार उनसे पहले या बाद के किसी राजा ने नहीं प्रचलित किये थे। गप्त-यग एवं मध्य यग

तक कृषाणो की मुद्रा-शैली का अनुसरण किया जाता रहा।

#### छठा अध्याय

# कुषाणोत्तर उत्तरी भारत

व्यन्वपुग---१७६ ई० में वास्देव प्रथम की मृत्यु होने के बाद के समय को पहले भारतीय इतिहास का अन्वयुग कहा जाता था। किमय ने यह नाम इसलिये दिया था कि इसके बाद से ३१९ ई० में गप्तों के अम्यत्यान के समय तक की घट-नाओं पर अन्यकार का आवरण पढ़ा हुआ या और हमें इस काल के इतिहास का कोई ज्ञान नहीं था। किन्तु शर्नै शर्नै: विद्वानों के अनवरत उद्योग से इस युग की घटनाएं प्रकाश में आने लगी। सर्वप्रथम डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल ने इस पर आलोक डाला। १ इसके बाद अन्य विद्वानों ने भी इस यगका अनसन्धान किया और यह ज्ञात हुआ कि यह युग भारतीय इतिहास में विदेशी शक्तियों से स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उग्र समर्थ का समय था। कृषाण यद्यपि मारतीय सस्कृति को ग्रहण करके भारतीय बन चके थे, फिर मी उनकी राजधानी पेशावर में मारतवर्ष के एक छोर पर थी, इसमें वैक्ट्रिया और सुग्ध ( Sogdiana ) जैसे विदेशी प्रान्त सम्मिलित थें। इस समय भारतीयों ने कृषाणों के विदेशी शासन के विरुद्ध जो संघर्ष किया, उसका परिजय हमें प्राचीन साहित्य एवं शिलालेखों में कही नहीं मिलता है, किन्त उसकी एक झलक पुरानी महाओं और अभिलेखों के गभीर अध्ययन के आधार पर डॉ॰ अनन्त सदाशिव अल्तेकर आदि विद्वानो ने प्रस्तुत की है। दससे भारतीय इतिहास का अन्वयय नवीन प्रकाश से आलोकित हो उठा है तथा हमें यह ज्ञात हआ है कि किस प्रकार यौधेयो, कृणिन्दों, मद्रो, आर्जुनायनों, मथरा, पद्मावती, अहिच्छत्र और कान्तिपरी के नागवंशी राजाओ तथा कौशाम्बी के मघ राजाओं ने कषाण साम्राज्य के शक्तिशाली संगठन का अत किया। यहाँ इस विषय में पहले डॉ॰ जायसवाल के मत का परिचय देने के बाद कृषाण साम्राज्य को क्षीण करने वाली शक्तियों का संक्षिप्त वर्णन किया जायगा।

१. स्मिथ-अर्ली हिस्टरी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ २६०-९२ ।

२. जायसवाल-हिस्टरी ऑफ इण्डिया, १४० ई०-३४० ई०, पृ० ४८।

३. अल्तेकर-बाकाटक गुप्त एज, पु० २६, ३०।

जायसवाल की कल्पना — डा॰ काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार कुपाणों के विदेशी शासन के विकद किये जाने बाठ भारतीय स्वतन्त्रता के समर्थ का नेतृत्व मारािश्व व शके राजाओं ने किया, उन्होंने समूचे उत्तरी भारत को कुशाणों की सासता से मुक्त किया। ये भारतिव राजा नागवंत्र से सान्यन्त्र स्वते थे। इनकी राज्य पानी मिर्जापुर विले में कन्तित या कान्तिपुरी थी। वाकाटक वज के राजाओं के लेखों में इनका वर्णन मिलता है। ये श्रीव धर्म के अनुसायी थे। इनकी मारत-विजय का बड़ा प्रमाण इन राजाओं डारा दस अववर्षक यज करना था। काशी के दशास्त्रमें काट संद अववर्षक यज करना था। काशी के दशास्त्रमें बाट इस अववर्षक या विदिश्य के नागों के रूप में विण्ता है। आरम्भ में गुप्त, वाकाटक और पन्जवराजा इन मारिशियों के करद सामन्त और सेनापित थे। बाद में मारिशिय साम्राज्य के शीण होने पर इन्होंने अपने म्वनन्त्र राज्य बना लिये। ये कुषाणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध इसलिये कर मके कि इनके पास आपर्य के शिष होने पर स्त्रोंने अपने म्वनन्त्र राज्य बना लिये। ये कुषाणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध इसलिये कर मके कि इनके पास अपार वैमक और बनन्त साथ सामरित थी। कुषाण साम्राज्य को ममाप्त करने का श्रीय इन मारिशिय राजाओं के है।

अल्लेकर —गुप्त बाकाटक एअ, पृष्ठ २६-२७, अंडारकर——इंडियन कल्बर, सण्ड १, पष्ठ ११४।

नागवंशी राजा था। उसने पूर्वी पंजाब से कृषाणों का उन्मलन किया, इस बात का कोई प्रमाण नही है, क्योंकि उसकी मुद्राएं यसना से आगे कही नही मिलती हैं। बीरसेन के उत्तराधिकारी त्रय-नाग, हय-नाग और बहु क्य नाग ने जायसवाल के मतान-सार कथाणो पर इतने प्रबल प्रहार किये कि उन्हें अपनी रक्षा के लिये सासानी सम्राट शापुर प्रथम से सहायता की याचना करनी पड़ी। किन्तु इस बात को पुष्ट करने के लिये एक भी ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिन राजाओं के सीनक आक्रमणों के फलस्वरूप पजाब को विदेशी शासन से मक्त होने का श्रेय दिया जाता है. उन राजाओं का कोई भी सिक्का यंजाब में नहीं मिला है। इन स**ब प्रमाणो** को उपस्थित करते हुए डॉ॰ अल्तेकर ने यह लिखा है कि कुषाण साम्राज्य के विघटन के प्रश्नपरविचार करते हुए हमें अपने मन से यह कल्पना बिल्कूल निकाल देनी चाहिए कि कान्तिपूरी के भारशियों ने कृषाण साम्राज्य का उन्मूलन किया था । गंगा के मैदान से कृषाण राजाओं के शासन के विलय्त होने की समस्या का समाधान करने का एक-मात्र उपाय तत्कालीन शासको की मदाओं और अभिलेखो का सक्ष्म अनशीलन है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें जात होगा कि तीसरी जताब्दी ई० में स्वतन्त्र जासकों के रूप में अपनी मद्राओं के प्रचलन का श्रीगणेश करने वाले यौधेयों, कृणिन्दों, नागों, मालवो और मधो ने कथाण राजाओं की शक्ति के समलोन्मलन करने में माग लिया। यौष्येय इस कार्यमे अग्रणी थे। समवत उन्हें अपने पडोसी गणराज्यों से भी सहायता मिली। यहाँ इन सबका सक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा । यहाँ पहले कुषाणोत्तर भारत के गणराज्यों का और तदतत्तर राजनात्रों का सक्षिप्त वर्णन किया जायगा। गणराज्य

और यसुना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में मिली है। आरस्म में इनके मिक्को के दो बड़े बेर सोनीपत से सिकं थे, इसके अतिरिक्त सहारापुर से मुक्तान तक के प्रदेश में इनकी युद्धाएँ पिली हैं। देहराइन जिले से भी कुछ मुझाएँ उपलब्ध हुई है। लुवियाना जिले के उसकी हुए मिला है। होत कर से इनके सिक्को के उपलिध-स्थानों से यह स्थित होता है कि एक के साम के सिकं होता है के एक से साम होता है। कि एक से साम होता है। कि एक से साम हो उत्तर प्रदेश तथा राजधूनाना के कुछ हिस्सों पर इनका प्रमुख था। इंग अलेकर के मतानुसार कुषण आसाय के कम्यूयव से पूर्व योषेय उत्तरी राजधूनाना तथा दिशियों पूर्वी पजाब पर शासन कर रहे थे। यह परिचाम महामारत (२।३५।४) के कुछ स्कोकों के आधार पर निकाला गया है जिनमें गोहितक देश (रोहतक जिला) की समस्यस्क आसाय के समस्यस्क आहे के आधार पर निकाला गया है जिनमें गोहितक देश (रोहतक जिला) की समस्यस्क आति का अर्थन है।

किनक के ममय में पहली शानाब्दी ईसबी के उत्तराधं में हुवाणों ने योषेयों के प्रदेश को उनसे छीन कर उन्हें अपना बशवनीं बनाया। बहावन्तपुर के निकट मुई बिहार के अमिलेक से यह स्पष्ट है कि उस समय योषेयों के मुन्य प्रदेश जोहिया-बार पर हुवाणों का प्रमुख था। किनक और हृतिक के ममय में हुवाण शिक्षा जिल्ला अपने उत्कर्ष के बरम शिक्षर पर पहुंची हुई थी, अत लगमग आधी सताब्दी तक यौथेय हुबाणों से दब रहे हैं और के अपना मिर नहीं उठा मके। किन्तु योदेयों वैनी म्वन्तन्या-प्रेमी और योदा जाति देर तक विदेशी हुपाणों की दासना के पाश में नहीं वर्षों एह सकी। ऐहा प्रतीत होता है कि १४५ ई० के लगमग उन्होंने विदेशी शाना के विकट विद्राह का झंडा उत्तर-पूर्वी राजपूताना में चड़ा किया। डॉ० अल्वेकर के मतानुकार हम विद्राह को ब्वां रहा प्रतात होता है कि १४५ ई० के लगमग उन्होंने विदेशी शाना के विकट विद्राह का झंडा उत्तर-पूर्वी राजपूताना में चड़ा किया। डॉ० अल्वेकर के मतानुकार हम विद्राह को ब्वां का कार्य एक महाश्वर प्रदेश को पा गया। उत्तर कोरतापूर्वक इनका समत किया और इम कार्य पर गर्व प्रकारपूर्वक उनके गिरतार (१९० ई०) के विलाज्ये में इश्तराती हो कि उसने नमसन क्षत्रियों में अपनी बीरता के कारण प्रविद्ध होने से अभिमान करने वाले योषेयों को अपना वश्वर्यों विद्राह के प्रविद्धा के अपना वश्वर्यों विद्राह के अपने सामण करने वाले योषेयों को अपना वश्वर्यों विद्राह के अपने सामण करने वाले योषेयों को अपना वश्वर्यों विद्राह के अपने सामण करने वाले योषेयों को अपना वश्वर्यों विद्राह के स्वेत के अपने साम करने वाले योषेयों को अपना वश्वर्यों विद्राह के स्वेत के स्वेत के अपने साम करने वाले योषेयों को अपना वश्वर्यों विद्राह के स्वेत के स्वेत करने साम करने वाले योषेयों को अपना वश्वर्यां के स्वां विद्राह के स्वेत करना सामण करने वाले योषेयों को अपना वश्वर्यां विद्राह करने सामण करने वाले योषेयों को अपना वश्वर्यां विद्राह के स्वां करना सामण करने वाले योषेयों को अपना वश्वर्यां विद्राह करना सामण करने वाले सामण करने वाले सामण करने वाले योषेयों को अपना वाले सामण करने सामण क

९ जरनल ऑफ न्यूनिस्मेटिक सोसायटो ऑफ इंडिया, लण्ड २, पृष्ठ ९०६।

२ प्रोसिर्विष्टम ऑफ बी न्यूमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इंडिया १६३६, सचा इसी सोसायटी का सिक्के डालने के विषय में डॉ॰ बीरबल साहनी द्वारा सिक्का गया मेमायर सं॰ ३ देखें।

३. वी बाकाटक गप्त एक, पच्छ २८ ।

बनामा था। किन्तु फदायामा की यह वर्गिक्त सर्वांध में सत्य सिद्ध नहीं हुई, वह सौवेगों की स्वतन्त्रता की मावनाओं को बोड़ी देर के लिये ही कुबल सका, क्योंकि हुद्धरी शताब्दी ई० के उत्तरार्थ में उन्होंने पुत: कुबायों की दासता से मुक्त होने का सकल प्रसास किया। यविष इस विषय में हमारे पास प्रत्यक्ष तथा स्वच्छ प्रमाणों की कोई साक्षी नहीं है; फिर मी मुद्राओं के तुल्लात्मक और गम्भीर लम्पयन से जो बातें क्षात हुई हैं उनका पिछले अप्याय में उन्लेख किया जा चुका है। उससे यह स्वच्छ हैं कि कुषाण साम्राज्य पर एक्टी जब देश्त चोट करने वाले में पेये योद्धा हो थे। एजन ने इनकी मुद्राओं का अनुवीलनं करके यह परिणाम निकाला है कि इसरी शताब्दी ई० में इद्धरामा और कुषाणों के साथ सबर्ध का उनके आर्थिक साम्यायर अप्योक्त प्रमास पड़ा। यहीं कारण है कि द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्थ की उनकी का है।

यौधेयो की मद्राओं को प्रधान रूप से तीन वर्गों में बाँटा जाता है-(१) पहले वर्ग की मुद्राये पहली शताब्दी ई० पूर्व की हैं। इन पर प्राकृत का प्रभाव है और योधेयानां बहुधाञ्जके का लेख है। ये मुद्राये बहुधान्यक नामक प्रदेश में बनाई गई थी। उन दिनो सम्भवत. अत्यधिक उर्वर और सस्यश्यामल होने के कारण इनके प्रदेश को बहुत अनाज पैदा करने बाला देश (बहुधान्यक) समझा जाता था। ये मुद्राये कृपाणों के शासन से पूर्व की है। (२) इसरे वर्ग में दूसरी तथा तीसरी शताब्दी ई० की बाह्मी लिपि के लेख वाली वे मदाये है जिन पर संस्कृत में लेख है। इन पर देव-ताओं के सेनापति स्कन्द कमार कार्तिकेय अथवा ब्रह्मण्य देव की मति अकित है। इन मुद्राओं को उनके नाम से प्रचलित किया गया है। इनका पूरा लेख इस प्रकार है-भगवतः स्वामिनो ब्रह्मण्यवेवस्य कुमारस्य सौधेयानाम् । इस प्रकार की मुद्राओं की शैली और प्रकार कृणिन्दों की मुद्राओं की शैली से अत्यधिक सादृश्य रखता है। इन पर घडानन स्कन्द की मूर्ति और कुछ सिक्को पर पृष्ठ माग मे चडानना देवी की मूर्ति हैं। इस देवी को स्कन्द की पत्नी षण्टी अथवा देवसेना समझा जाता है। (३) तीसरे प्रकार की मुद्राओ पर कुषाणों का स्पष्ट प्रमाव है। ये तीसरी, चौथी शताब्दी ई॰ की है। इन मद्राओ पर **गौक्षेयगरणस्य ज**यः का लेख अकित है और इन्ही में से कुछ मद्राओ पर दित अथवा त्रि के अक्षर भी बने हुए हैं। ये दितीय और ततीय शब्दों का संक्षेप समझे जाते हैं। किन्तु इनकी व्याख्या के सम्बन्ध में विद्वानों में

१. जरनल आफ न्यूबिस्मेटिक सोसायटो ऑफ इंडिया, सण्ड ४, पृथ्ठ २६।

पर्याप्त मतमेद है। इस विषय में पहुला यत डॉ॰ अनन्त स्वाधिव अत्तेकर का है कि ये असर इस बात की सूचित करते हैं कि सीच्य गणराज्य ने आनुनायनी और कुणिन्दों के साथ मिलकर दो अववा तीन राज्यों का एक तथ कुणानी का सामा करने के लिये बनाया था। इस तथ की अनाने का यह जुद्धा या कि ये सभी राज्य अपने सीमित साधनों को समुक्त करके अपना ऐसा शक्तिशाली सगठन बना ले निससे नक्षेत्रक के कुणानों के तलकाशीन सासता से सुकत हो सके, आपित प्रविध्य में में विदेशी आक्रमणों जा सफलनायुक्त मितरीय कर सके। महामारत में योचेय यूपिण्टर के बंधानों को और आर्जुनायन अर्जुन के वधानों को कहा गया है (महामारत है (महामारत से १ पहामारत से पाने स्वाप्त की सम्बन्ध से अर्थ से सामा वा से अर्थ सामा की स्वाप्त से सामा वा से अर्थ सामा की स्वाप्त से सामा वा से उत्पत्ति के इस विद्याद के कारण इनने एक संघरण्य बनाने की भावना उत्पत्त हुई। "

दूसरी कल्पना यह है कि दो तथा तीन के शब्द यौधेय लोगो के दूसरे तथा तीसरे वर्गों को प्रकट करते हैं। सम्मवतः उस समय यौधेय जाति कई भागों में बटी हुई थी। महामारत में विणित मत्तमयरक इनका इसी प्रकार कोई एक भागया। वर्तमान समय में यौषेयों के प्रतिनिधि समझे जाने वाले जोहिये तीन उपजातियों में बँटे हुए है---लंगबीर (लकबीर), माधोवीर (मठेरा) तथा अदमवीर (अदमीरा) । वर्जनधम ने इस विषय में एक प्राचीन युनानी लेखक विवण्टस कटियम ( Quintus Curtius ) के आधार पर यह लिखा है कि प्राचीन काल में सब्रेसी (Sabracac) या सम्बेसी ( Sambracae ) नामक जाति में कोई राजा नहीं होता था. किन्त इनका नेतत्व तीन सेनापति किया करते थे । यौथेयो के उपर्यक्त सिक्कों से यह स्पष्ट है किये तीन शालाओं में बेंटे हुए थे। बागर का अर्थ योद्धा है और यह सम्मव है कि तीन योदा-जातियों के सच को सयुक्त बागर या सम्बाग्री कहा गया हो। बागड देश में मटनेर का महानु दुर्ग है और बीकानेर के राजा को अकबर ने बागड़ी राज (बागड देश का राजा) कहा था। इसी प्रदेश में माटिया (माटी) लोग रहते है। इस शब्द का मूल संस्कृत का योद्धावाची भट शब्द प्रतीत होता है, अत. यह अनुमान करना अस्वामाविक नहीं है कि जोहिया, बागडी और माटी नामक तीन लडाक जानियाँ यौधेय अधवा सम्बाग्री नामक जाति की शालाये हो।3

१. अल्तेकर--वाकाटक गुप्त एज, पृष्ठ ३१-३२।

२. एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, पृष्ठ १६७।

३. कॉनवम--कायन्स आफ एतेच्ट इंडिया, पृष्ठ ७६।

उपर्युक्त मुद्राओं के अतिरिक्त यौषेयों का एक खण्डित अमिलेख मरतपुर जिले के बयाना (विजयगढ़) नामक स्थान से मिला है। इसमे एक महाराज महा-सेनापति के यौधेय गण का अध्यक्ष (यौधेयगण पूरस्कृत) बनाये जाने का वर्णन है। विजयगढ़ अभिलेख तीसरी शतान्दी ई० का है। पिछले अध्याय (पृ०१६३) में यौधेयों की मिट्टी की मुहरो पर अंकित यौषेयानां जयमन्त्रघराणाम् के लेख का अभिप्राय स्पष्ट किया जा चुका है। यौधेय गणराज्य चौथी शताब्दी ई० के तृतीय चरण तक एक शक्तिशाली सगठन बना रहा। तीसरी-चौथी शताब्दी की बाह्मी लिपि मे उनकी मुद्राएँ और मुहरे उत्तरी राजपूताना तथा दक्षिण-पूर्वी पंजाब से मिली हैं तथा यह सुचित करती है कि इस सारे समय में उनका एक प्रवल गणराज्य बना रहा। दुर्माग्यवश, हमें उनके गणतन्त्रात्मक सगठन और प्रशासन की कोई जानकारी नहीं है। सम्मवत यह यौधेयों, आर्जुनायनो और कुणिन्दों के तीन गणराज्यों का एक सघराज्य था। इसकी सभी इकाइयो को पूर्णस्वाधीनता प्राप्त थी। इस संघ में रहते हुए भी उनकी अपनी पुथक सत्ता बनी हुई थी। शायद उस समय तीनों गणराज्यों की विभिन्न इकाइयों द्वारा चुने हुए राष्ट्रपतियों की एक परिषद् विदेश नीति विषयक मामलो का तथा सैनिक कार्यवाहियो का सचालन और नियत्रण करती थी। इनके राष्ट्रपति महाराज और महासेनापति की उपाधियाँ घारण किया करते थे। यौधेयो के गणराज्य का चौथी शताब्दी ई० में समुद्रगुप्त ने अन्त कर दिया। इस समय से यह प्रदेश गप्त साम्राज्य का अग बन गया और इनकी मद्राएँ मिलनी बन्द हो जाती है।

 सम्बर्धि पहली बाती ६० पूर्व के बाद के इनके कोई मी सिक्के नहीं मिलते, फिर मी समुद्रमुख की प्रपाम प्रवास्ति में इनका उल्लेख होने से महस्मप्यः है कि स्न्होंने कुमान-ब्रिक्ति के सीण होने पर स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली और सम्मयतः योषेमों के साम मिल-कर उन्होंने कुमापों को पंजाब से बाहर पर्केला था।

काणिक-पहले यह बताया जा चका है कि यमना और सतल्ज के बीच में शिवालिक की पहाड़ियों में तथा व्यास और सतलुज नदियों के उपरले भागों के मध्यवर्ती प्रदेश में कृणिन्द राज्य था और यहाँ उनके सिक्के मिले हैं। शकों की प्रमताका पजाब में विस्तार होने पर इनके सिक्के मिलना बन्द हो जाता है। इसके बाद ये सिक्के हमें पुन: तीसरी शताब्दी ई० से मिलने लगते हैं। इससे यह सूचित होता है कि कूषाण साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर ये पून स्वतन्त्र हो गये। सम्म-बतः इन्होने भी यौधेयों के साथ मिलकर कृषाणों को पूर्वी पजाब से बाहर निकाला। कृणिन्दों के कृषाणोत्तर सिक्कों में महास्मा तथा भागवत की उपाधि घारण करने वाले ऋत्रेश्वर नामक राजा के सिक्के विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन पर अपवतः खनेक्वर महात्मनः का लेख है । यह छन्नेश्वर सम्भवत शिव का कोई रूप था, अथवा कृणिन्दो की राज-धानी का नाम छत्र था जिसका स्वामी होने के कारण इसे छत्रेश्वर की उपाधि दी गई। एक अन्य कल्पनायहभी है कि यह अहिच्छत्र जैसे किसी नाम का सक्षेप था। यह इस जाति का सरक्षक देवता भी हो सकता है। छत्रेश्वर वाले सिक्के यौधेयो के काल्तिकेय बाले सिक्कों से बनावट और आकार प्रकार की दिष्ट से पर्याप्त सादक्य रखते है। "इन सिक्को के घनिष्ठ साम्य के आघार पर ही डॉ० अल्तेकर ने यह कल्पना की किये समकालीन राज्य थे और इन्होंने तीसरी शताब्दी ई० के आरम्भ में एक इसरे को सहयोग देते हए कृषाणों के विरुद्ध विद्रोह में सफलता प्राप्त की। यौधेयों की तुलना में कृणिन्दों का राज्य बहत ही छोटा या और ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त में यह यौबेयो के राज्य में मिल गया, क्योंकि हमें २५० ई० के बाद इनकी कोई मद्राएँ नहीं मिलती और समद्रगप्त की प्रयाग प्रशस्ति से वर्णित गणराज्यों में इनका कोई उल्लेख नहीं है।

मालब—सिकन्दर के समय में मालव रावी—सतलूज के दोआव में रहते थे, इसके बाद सम्मवतः विदेशी शक्ति के दबाव के कारण इन्हें अपना मूल स्थान

१ रैप्सन—केंटेलान, प्लेट २३, ११-१६ तथा प्लेट ३१, २२ तथा ४०, १०–१४।

छोड़करदक्षिण की ओर जागे वड़नापड़ा। ये पहली शताब्दी ई० के अन्त तक स्वतन्त्र गणराज्य के क्यमें अबसेर, टोकत्त्रमा मेवाड़ के प्रदेश में वसे हुए थे। कुपाणों तथा परिकामी क्षत्रपों के जम्मूत्यान से इनको नया लतरा पैदा हो गया। एक शताब्दी तक में विल्कुल दवे रहे। परिचामी अवसो ने इन्हें हराकर इनका प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया।

किन्तु मालव स्वाबीनता प्रेमी उग्र योद्धा थे। उन्होने अपने शासक क्षत्रपों को चैन से नहीं बैठने दिया। वे इनके विरुद्ध विद्रोह करते रहे तथा अपने विजेता क्षत्रपों के साथी उत्तममद्रो पर हमले करते रहे। इनके हमलो से रक्षा करने के लिये उत्तमभद्रों के भित्र नहपान ने अपने जामाता उषवदात को भेजा था। मालव इसकी सेना के आगे नही टिक सके, उन्हें शको की प्रभुता स्वीकार करनी पड़ी। इसरी शताब्दी ई० के अन्त तक वे शको के अधीन बने रहे। इसी समय शक राज्य में जीवदामा तथा उसके चाचा रुद्रसिंह के बीच में राजगही की प्राप्ति के लिये, एक उग्र और लम्बा सधर्ष छिड गया। इसमें पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति बहुत क्षीण हुई. इसने मालवो को अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। इस समय मालवों के एक नेता **श्रीसोम** ने विद्रोहका झडा खडा किया, २२५ ई० में उसने अपने गणराज्य की स्वतन्त्रता की घोषणा करते हुए एक वष्ठी नामक यज्ञ किया। यह सचना हमे नाम्बसा यपस्तम्भ भ्राभिलेख से मिलती है। इसमें इक्ष्वाकुओ जैसे प्रस्थात, मालव कुलोत्पन्न, विजय प्राप्त करने वाले जयसोम के पत्र श्रीसोम का तथाइस राज्य के अन्य मुख्याओं का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि सोम के कार्यों द्वारा देश में स्वतन्त्रता और समद्धिका पूनरागमन हुआ है। मालव इसके बाद समद्रगप्त के समय तक स्वतन्त्र गणराज्य के रूप में बने रहे। यौधेयों की माँति इनमें भी प्रशासन का कार्य जनता द्वारा चुने गये मुख्यिया या सरदार किया करते थे। इनके पद कई बार आनुविशक हो जाते थे। नान्दमा अभिलेख में यह बताया गया है कि श्रीसोम ने सार्वजनिक प्रशासन के पितृ-पराम्परागत कार्य-मार को वहन किया। इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि इस लेख में श्रीसोम या उसके पिता या दादा के साथ महाराज या सेनापित जैसी कोई राजकीय या सैनिक पदवी नहीं लगायों गयी है। डॉ० अल्तेकर के मतानसार इससे यह सचित होता है कि माल वो में गणतन्त्र की परम्पराये अत्यधिक प्रबल थी। विदेशी शासन से मातभिम को मुक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक करने वाले यशस्वी वीर पूरुव भी इस

१. एविद्यासिया इंडिका, खण्ड २७, पृष्ठ २५२।

बात का साहस नहीं कर सकते वे कि वे अपने नाम के साथ राजकीय पदवी लगायें। इस लेख का प्रधान प्रयोजन मालवो की स्वतन ना-प्राप्ति के महत्वपूर्ण कार्य की घोषणा करना मात्र वा। तीसरी-चौषी सताजिदयों में मालव अपनी मुत्राएँ प्रभुर मात्रा में जारी करते रहें। राजस्थान में हनकी राजवानी मालवननर थी। इसकी पहचान अयपुर जिले के उनियारा में नगर था ककॉट नगर से की गई है।

इनकी मुद्राये दो वर्गों में बाँटी जाती हैं—" (१) पहले वर्ग के सिक्को पर मालबानों जब का लेख हैं और यह सम्मयत. कुषाणों के पतन के बाद का है। इससे यह परिणाम निकाला गया है कि इस्तेने याँचेयों की मांति कुणाणों की सता का उत्मूलन रूपने में कुछ मांग लिया या। (२) दूसरे वर्ग की मुद्रायों पिए के आवार पर दूसरी तथा तीसरी शताब्दी ई० की समझी जाती है। इनकी मुद्राओं पर मानुप, न्योबद, नय्य, वर्गोजम, मयक, पन, गवब, नरक आदि के लेख हैं। अमी तक विडान् इन लेखों का वास्तिवक की मांग वाही हैं, किन्यु मालबानों जब के विमान अकरों से हैं कि में किन्ती व्यक्तियों के नाम नहीं है, किन्यु मालबानों जब के विमिन्न अकरों से वने हुए तिरयंक शब्द हैं। इस कलना का यह आधार है कि उपर्युक्त अधिकाश मानों से शुक्ष में मकार का प्रयोग है और इसके अतिरिक्त जकार का भी प्रयोग अधिक मान्य में है। किन्यु कम्म विद्वान एलन की इस कलना से सहमत नहीं है। उनका यह मत है कि उपर्युक्त खंकर विद्वार के नाम नहीं है किन्य असरों से किन्य असरों के सुक्ष में मकार का प्रयोग है और इसके अतिरिक्त जकार का भी प्रयोग अधिक मान्य है है। उनका यह मत है कि उपर्युक्त खंकर विद्वार एलन की इस कलना से सहमत नहीं है। उनका यह मत है कि उपर्युक्त खंकर विद्वार के नाम ने के सुक्ष अकरों है।

सालवों का राज्य एक अन्य दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। इन्होंने भारत में सर्बंप्रयम ५८ ई० यूर्व से आरम्भ होने वाले विकम संवत् का प्रयोग किया। कुछ विद्वानों के मतानुसार मालवों ने इस सवत को अपने इतिहास की किसी महत्वपूर्ण मटना की म्सृति को मुर्राक्षित राक्त के लिए आरम्भ किया था। यह घटना सम्भवतः राज्युतानां में इनके गणराज्य की स्थापना थी। इनके पताब से राजस्थान आने का कारण सम्भवतः हिन्द-यूनानी राजाओं डारा अथवा सको डारा पजाब पर अधिकार करते से उल्लंख गीलियातां थी। इससे विवश होकर जब ये राजस्थान में बस गये ती इस्कींने नया संवत् चलाया। किन्तु औ दिनेशबन्द्र सरकार का यह मत है कि ५८ ई॰ पूर्व से आरम्भ होने वाले सवत् का प्रयोग सर्वप्रयम ईरान के डाकस्थान (दुगियाना) में हुआ था। शक इसे वहाँ से अपने साथ पजाब में लाये थे। उन्होंने

१. ऐलन-कैटेलाग, पृष्ठ १०५।

२. ऐलम-केटेलाग, पुष्ठ ५२ ।

इसे सही प्रचिक्त किया था। माजब पंजाब से राजपूताना जाते हुए इसे अपने साथ केयारे। उन्होंने इस संबद् को अपने एक यशस्त्री नेता क्वत के नाम पर कृत संबद का नाम दिया। सम्मवतः इस महापुरुष ने उन्हें विदेशी शासन की दासता से मुक्त कराया था।

मालव कोनों को तीसरी-वीषी हैं। में पहिचामी क्षत्रमां की कार्दमक ग्राखा के साथ संवर्ष करना पढ़ा था। वीषी दालादी में इन दोनों को गुरत सम्राटों का बचवर्ती होना पढ़ा। गुरतों ने शक बच को तो तो सर्वेचा निर्मूल कर दिया, किन्तु मालव बंध की एक शाखा बीलीकर गुप्त सम्राटों के सामनतों के कप में यहाँ देर तक सासन करती रही। इन बीलीकर गालवों के कारण ही, विधेषत: इनके शिक्तशाली राजा यघोषमां के वीरतापूर्ण करवा से और राज्य-विस्तार से मध्य वापिकमी मारत के एक बड़े मान को मालवा का नाम दिया गया। यह प्रदेश आज तक इसी नाम से प्रसिद्ध है। इनमें अवन्ती (उज्जियनी के आसपास का प्रदेश) तथा आकर या दक्षाणे (विदिधा के चारों और का प्रदेश) समित्रत था। इस विषय में यह बात उल्लेखनीय हैं कि मालवा प्रदेश के राजा गुप्ती के अधीन होते हुए भी गुप्त सब के क्यान पर इत संवत्न का प्रयोग करते रहें।

उत्तम भाद्र—में राजपूताना में मालवों के पड़ोसी थे, ये सम्प्रवतः अजमेर के निकट पुष्कर के समीपवर्ती प्रदेशों में रहा करते थे। इनका परिचय हमें केवल अभिलेखों में मिलता है। ये पित्रचमी क्षत्रपों के मित्र थे और इन्हें चक शासक नहपान के दामाद और राजप्रतिनिधि उखबदात (११९–२३ ई०) से मालबों के विषद्ध युद्ध में सहायता मिली थीं।

मह—नमुद्रगुक की प्रयाग-प्रशस्ति में महों का उल्लेख यह सूचित करता है कि उससे पहले इनका गणराज्य विद्यामात था। वहले यह कताया जा चुका है कि मह रावी और चनाव के दोआब में बसे हुए थे, इनकी राजवाणी साकल अथवा स्यालकोट थी। ऐसा प्रतीत हीता है कि शकों के बाद केन्द्रीय पजाब में उनके उत्तराधिकारी गडहरों की शासन-सत्ता को समाप्त करके चौथी शताब्दी ई० के आरम्म में महों में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था। सम्मवत्त इन्हें सौधेसो की तम्कलान अपना राज्य स्थापित करने की प्रेरणा श्री होगी और प्रोस्ता-हित किसा होगा। महों के कोई सिक्के या अभिक्ल अभी तक नहीं मिल है। बोहुम्बर—मद्भ देश के निकट ही गुरुदासपुर, कौनड़ा और होशियारपुर के जिलों में पहले बोहुम्बर राज्य था। इस नणराज्य की प्राक्-कुषणकालीन मुद्राएँ तो बड़ी संस्था में मिनी है। लिल्सु कुषणोत्तर युग की कोई मुद्रा नहीं मिली है। डॉ॰ अस्तेकर है ससे यह प्रिणाम निकाला है कि तीसरी-बोधी शताब्दी ई॰ में ओडुम्बर अपना स्वतन्त राज्य स्थापित नहीं कर सके। सम्मवतः उनका प्रदेश समीपवर्ती मद्र गणराज्य में ही इस समय सम्मिलित हो गया था।

कुलूल— ये कांगड़ा जिले की कुल्लू बाटी में रहते थे। बृहत्सरिता और मुद्रारालस में इनका उल्लेख मिलता है। कुल्त देश के राजा वीरसशा की तीसरी शतास्त्री ६० के उत्तरार्ध की मुद्राएँ मिली है। इस देश को मी सम्मवतः गुप्तों में अपने साम्राज्य में सिम्मिलत कर लिया था।

#### राजतन्त्रात्मक राज्य

कौशास्त्री—कुषाणों का साम्राज्य शीण होने पर उत्तरी मारत में अनेक राजतन्त्रात्मक राज्यों का अमयुवह हुआ। साम्यतः इस गुम में इस प्रकार का सबसे पहला राज्य कौशास्त्री काषा। यहाँ कुषाणों के बाद मच बस के राज्यों का शासत स्थापित हुआ। इनके अनेक अभिलेख कौशास्त्री तथा मध्य प्रदेश के बघेलवण्ड सं मिले हैं, अतः इस राजवश्च को कौशास्त्री और बचेनलब्ध का मच राज्य कहा जाता है। इस बंधा के चार राज्य को कौशास्त्री और बचेनलब्ध का मच राज्य कहा जाता है। इस बंधा के चार राज्य की नामों के अन्त में मच शब्द आता है। इनके अभिलेखों में एक सवन का प्रयोग है। इर बचन के बार में औ। एन और मज़िलेखों में एक सवन का प्रयोग है। इस बचन के बार में औ। एन और मज़ुष्त्रार और औ। कुष्णदेव का मन हैं कि यह २४८ ई० में आरम्भ होंने बाला चेदि सबत् है। औ दयाराम साहनी के मतानुसार यह गुप्त सबत् है। मार्चल, कोनी और डांज मोतीचन्द्र में इसे शक सबत् माना है। डांज अत्तेवत्र ने इस सत्त के समर्थन में प्रबल प्रमाण उपस्थित किये हैं और अब अधिकाश चित्रान् इसी मत को मानते हैं।

सम राजाओं के अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि कौशास्त्री सम्प्रवत. कुपाण साभ्राज्य से पुषक होत्तर स्वतन्त्र राज्य वन गया था। डल वश का पहला राजा सीमसेत था। इसने हुविक्त के समय में १३० ई० में वर्षेत्र्लव्यक में स्वतन्त्र कप से शासन शुरू कर दिया था। इसकी सूचना हमें इल्लाहाबाद के दक्षिण में ४० मील की दूरी पर विद्यमान गिजानामक स्थान से मिल्ने सवत् ५२ (१३० ई०) के एक

१. अस्तेकर-वाकाटक मुध्त ए.ज., पुष्ठ ४१-४२।

केला से मिलती है। इसमें दसे महाराज कहा गया है। इसी राजा का एक अन्य अधि-केला रीवां के बान्यवयह नामक स्थान से मिला है और यह सुचित करता है कि उसका काफी बड़े प्रदेश पर राज्य था। सम्मवत हनका मूल स्थान व्यवस्था ही था, यहीं से इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। भीटा से प्राप्त एक मुदर में बासिस्टीपुत्र मीमसेन नामक राजा का उल्लेख है। । इसे कई विद्वानों ने उपर्युक्त सीमसेन से अभिन्न माना है। उपर्युक्त अभिलेखों से यह स्थित होता है कि सीमसेन का शासन इलाहाबाद जिले तथा रीवा के कुछ भागों से था। सीमसेन की अभी तक कोई मुद्रा नहीं मिली है।

भी मोन के बाद इस बंश का अगला राजा कीत्सीपुत्र पीठणी है। बाय्यवगढ़ से इसके सबत् ८६—८० तथा ८८ (१६४, १६५ तथा १६६ ई०) के लेख तथा मीटा में मिली कुछ मुद्राओ पर "प्रष्ठश्रीय" का अस्पष्ट सा लेख मिलता है। यह सम्मवत इसी राजा को मुचित करता है। पौठणी द्वारा मृद्राओ का प्रचित्त करता इसम्बत इसी राजा को मुचित करता है। पौठणी द्वारा मृद्राओ का प्रचित्त करता इसम्बत हमी राजा मुचुड़ कर ली थी, यह मुचाण सम्राट् बायुदेव के आधिपत्य से पूर्ण क्या संमुक्त हो चुका था। सम्मवत वासुदेव अपने साम्राज्य के पूर्वी मान पर नियत्रण रखने में अब समर्थ नही रहा था।

णीटयों में उत्तरापिकारी महसम के ८१, ८६, ८७ मवन् (१५९, १६४ और १६५ ई०) के लेल कीशान्त्री से मिले हैं और नवन् ९० (१६८ ई०) का एक लेल बालवाल में मिला है। रह गमी लेलों में यह बात होता है कि जिस मसस कौत्मीपुत्र पीटथी वस्त्रेलनण्ड में शासन कर तहा था उसी समय महसम कौशान्त्री का शासन कर तो से स्वर्थ में सम्भवता वक्तव्येलनण्ड का भी शासन कर नया। एक ही समय में राजाओं हारा एक प्रदेश पर शासन करना वस्तृत आश्चर्यंत्रकार है और हमसी व्याल्या विमिन्न ऐतिहासिकों ने विमित्र सकार से की है। यहली व्याल्या व्याल्या विमिन्न ऐतिहासिकों ने विमित्र सकार से की है। यहली व्याल्या डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार की है कि महमय सम्भवन भी समेन का छोटा छौतेला भाई अथवा योध्यों का बडा मौनेला माई था। वह सहाराज भीमनेन के बाद एकदम गट्टी पर बैठ नया। किन्तु पीटथीं ने महमय सी सता के विनद्ध विहोह करते हुए उसके राज्यकार के किलाम साम प्रदेश राज्य के दिलिया साम में अपने स्वत्रकर राजा होने की घोषणा की और बाद में उसने कीशास्त्री के प्रदेश पर भी अपनी

१ आर्कियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनुअल रिपोर्ट, १६११, पृष्ठ १२ ।

२. एपियाफिमा इंडिका, जण्ड २४, पृष्ठ २५३, जण्ड १८, पृष्ठ १६० और जण्ड २३, पृष्ठ २४४ ।

शासन-सत्ता का विस्तार किया। किन्तु श्री सरकार के इस मत को मानने में बड़ी कठिनाई यह है कि यदि मद्रमध को बान्धवगढ़ के अभिलेख के मद्रदेव से अमिन्न समझा जाब तो अभिलेखीय प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि ग्रहमच पौठशी के बाद भी जीवित रहा और उसने उसके मरने के बाद ही बान्घवगढ के प्रदेश पर अधिकार किया। 'अतः डॉ० अल्तेकर ने इस विषय में दूमरी कल्पना यह की है कि भद्रमघ भौठश्रीका पुत्र था। यद्यपि इस कल्पनामे यह दोष प्रतीत होता है कि जब पिता पौठश्री १६६ ई० तक बान्धवगढ में शासन करता रहा तो १५९ ई० में उसका पुत्र सद्रमघ कौशास्त्री मे किस प्रकार शासन कर रहाथा। इस समस्याका समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि युवराज मद्रमघ ने अपनी वीरता और कुट-नीति से कौशास्त्री के प्रदेश तक अपने पिता के राज्य को विस्तीर्ण किया था, अतः पिता ने अपने जीवनकाल में ही उससे प्रसन्न होकर उसे कौशाम्बी में स्वतन्त्र रूप से शासन करने की अनुमति दी थी। २ प्राचीन साहित्य मे इस प्रकार युवराजो द्वारा अपने पिताओं के काल में अभिलेख लिखवाने और महाराज की उपाधि धारण करने ·के अनेक उदाहरण मिलते है। पल्लव राजा विष्णुगोप वर्माने राजक्मार होते हुए अपने नाम से अभिलेख प्रकाशित करवायाथा। गुप्त वश केयुवराज गोविन्दगप्त ने बैशाली पर शासन करने हुए महाराज की उपाधि धारण की थी। इसी प्रकार सम्भवतः भद्रमच भी अपने पिता के शासन-काल में ही कौशास्त्री से इस राज्य के उत्तरी भाग की देखभाल कर रहा था। यह व्यवस्था सम्मवत नवीन स्वतन्त्रता प्राप्त करने बाले इस राज्य की सुरक्षाकी दृष्टि से की गर्डथी। पौठशी की मृत्यु के बाद मद्रमघ ही समुचे राज्य पर शासन करने लगा। भद्रमघ की मद्राएँ फतहपूर के मुद्रा-सग्रह में मिली है।3

अगला शासक सम्भवत शिवसघ था। मीटा से प्राप्त एक मृहर में सहा-राज गौतमीपुत्र शिवसघस्य का लेख है। यह सम्भवतः इसी राजा की मृदाएँ है। शिवसघ के बाद वैश्रवण गही पर बैठा। इसका सबत् १०० (१८५ ई०) का एक अमिलेच कोनम से मिला है। यह शिवसघ की वश्यरम्परा से मिन्न वश का

- १ एज ऑफ इम्मीरियल यूनिटी, पृष्ठ १७६।
- २. अल्तेकर वाकाटक गुप्त एज, पृष्ठ १४०।
- ३. जर्नेस ऑफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इंडिया, ऋण्ड २, पृष्ठ १५ $\sim$  १०८ ।
  - ४. एपिमाफिया इंडिका, लण्ड २४, पुष्ठ १४६ ।

प्रतीत होता है क्योंकि इसमें इक्का पिता महबक महासेनाशित बताया गया है। बैश-बण की मुदाएँ मी कतहपुर मुद्रा-संग्रह में मिशी है। सम्मवतः उत्तका बासन २०८ ई० से कुछ समय पहले समाप्त हो गया था, न्योंकि इस वर्ष का उसके उत्तराधिकारी का लेख मिला है।

वैश्ववण का उत्तराविकारी मीमवर्मा था। इसकी तिथि का ज्ञान हमें कोसम से प्राप्त बुढ की एक प्रस्तर मृत्ति पर अधिका लेख से होता है। इसमें संवत् १३० (२०८ ई०) का उल्लेख है। भैमावर्मी के सिक्के में फतहपुर की निर्धा में मिले हैं, इसमें इसका मधवंग के साथ निश्चित सम्बन्ध प्रतीत होता है। कौशाम्बी से प्राप्त निक्कों में सत्तमध और विजयपस, पुरम्य, युगम्य तथा कह मामक अन्य राजाओं के मी सिक्कों में सत्तमध और विजयपस, पुरम्य, युगम्य तथा कह मामक अन्य राजाओं के मी सिक्कों में के स्वतम्य और विजयपस, पुरम्य, युगम्य तथा कह मामक अन्य राजाओं के मी सिक्कों मिले हैं। इनके बारे में कोई तिथियुक्त अमिलेल अब तक नहीं मिला है। अत. मच वश की परम्परा में इनका स्थान निश्चित करना बहुत कठिन है। सम्प्रवत् में केशिया हमो के वितम राजाओं में से थे। धह की समुद्रगृत्व की प्रयाग-प्रशस्ति में विधा था।

इस प्रसंग में भीटा की एक मुहर का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। इस मुहर पर यह केल्य है—भी बिन्ध्यवेख महाराजस्य माहेस्बर महा-सेनापित-सुष्ट-राज्यस्य कृषण्डकाय गौनमीपुष्टयः। मार्गल के मतानुसार इसमें एक यहान्यी महाराज गौनमीपुष्ट वृषण्डक का वर्णन है, जिससे विनय्य पर्यतमाण का वेघन (दुष्प्रवेश्य प्रदेशों का अवगाहन) किया या और अपना राज्य कार्तिकेय को ममर्पित किया था। यह मुहर सम्मवन नीसरी गताल्यी ई० की है। हमे यह ज्ञात नहीं है कि भीटा में राज्य करने वाला यह कोई स्वतन्य राज्य था अवया बायवनाद के उपर्युक्त वंस से समस्य छा। यदि वह मीटा का राज्याचा तो हमें यह मानना प्रदेशा कि जसने दक्षिण में विन्य्यपर्वनागला में बहुन हुर तक अपने शासक का विस्तार करके विक्यवेख की उपाधि वारण की थी। मीटा से ही प्रान्त चौथी सताल्यी ई० की एक मुहर में 'सहाराज शकरर्रसह' का उल्लेख है। इसे श्री दिनेश-कुर सरकार वे विन्यवेख का उत्पाधिकारी माना है। भीटा की मुहरों में महा-देशी दक्षमत्र वेशी महाक्षवर्षात—सहावश्वताल विष्पुर्णिक्षक का मो नाम है।

१. इंडियन कलचर लण्ड ३, पृष्ठ १७७।

२. बैनर्जी--डेबलपमेन्ट ऑफ हिन्बु आइकनोग्नाफी, वृष्ठ १४२।

३. एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृष्ठ १७७।

में सम्मवतः मीटा के राजाओं से सम्बद्ध थे। इस वक्ष का उन्मूलन गुप्त महाराजामि-राज चन्द्रगुप्त ने किया होगा।

पचावती तथा मचरा के तान राजा-तीमरी-चौथी शताब्दी ई० में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूराने ग्वालियर राज्य में दो नागवशी परिवार शासन कर रहे थे। एक की राजधानी मधरा थी और इसरे की पद्मावती। यह मधुरा से १२५ मील दक्षिण में म्बालियर राज्य मे आजकल पदा-पवाया के नाम से प्रसिद्ध है। यह सम्मव है कि ये दोनो नागवशी घराने एक दूसरे से कोई मम्बन्य रखते हों, किन्तू हमारेपास इस विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। पूराणों के अनुसार गुप्तो से पहले नागवशी राजाओ का शासन था। समृद्रगृप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में गुप्त-सम्राट द्वारा उत्तर मारत के नाग नामधारी और इन वशो से सम्बद्ध नागदत्त, नागसेन, गणपतिनाग और अच्यत नदी के उन्मुलन का वर्णन है। वायु और ब्रद्धाण्ड पुराणो में यह बताया गया है कि पद्मावती में नौनाग राजाओं ने तथा मधरा में सात नाग राजाओं ने शासन किया। विष्णपूराण में कान्तिपूरी में शासन करने वाले एक तीसरे राजवश का वर्णन है। इसकी राजवानी काल्तिपूरी थी, र जिसे श्री काशी-प्रसाद जायसवाल ने मिर्जापुर का कन्तित नामक स्थान माना है। यद्यपि कन्तित एक पूराना कसबा है, किन्तु यहाँ से नाग शासन का कोई अवगेष अथवा नागवशी राजाओं की कोई महा नहीं मिली है। श्री जायसवाल ने यह मन प्रकट किया था कि कान्ति-पुरी के नाग बाकाटक राजाओं के तास्त्रपत्रों में विणित भारशियों से अभिन्न है। इन ताम्रपत्रों में यह बताया गया है कि भारशिव वश की स्थापना शिव की कृपा से हुई थी। इस बंध के राजाओं ने अपने कन्धों पर शिवलिंग धारण करके शिवकों प्रसन्न किया था और इन्होने राजिसहासन अपने शस्त्रों के पराक्रम से प्राप्त किया था तथा गगा के पवित्र जल से इस सिहासन की पूर बनाया था। इससे श्री त्रायसवाल ने यह परिणाम निकाला है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से कृषाणों के शासन को समाप्त करने वाले मारशिव राजा ही थे। उनके मतानमार सिक्को से ज्ञात होने बाले नव, बीरसेन, हयनाग, त्रयनाग तथा अचर्जनाग कान्तिपुरी के भारशिव वश से सम्बद्ध थे। किन्तु अन्य ऐतिहासिक इस मत से इस कारण सहमत नहीं है कि इस

नव नागास्तु भोक्ष्यन्ति पुरीं पद्मावर्ती नृपा ।
 मधुराञ्च पुरीं रच्यां नागाः भोक्ष्यन्ति सप्त वै ।।

नव नागा पद्मावत्यां कान्तिपुर्यां मथुरायाम्।
 पार्जीटर----डाइनैस्टीज ऑफ कलि एज, एक्ट ५३।

राजाओ की कोई भी मुद्रा कन्तित से नहीं मिली है तथा सारशिव बंश के अन्य कोई भी अवशेष मिर्जापुर जिले में नहीं पाये गये हैं।

काँ अल्लेकर का यह मत है कि पद्मावती में शासन करने वाले राजाओं का ही सम्मवत, इसरा नाम नारशिव था। भारशिव शिवलिंग्ण को अपने करुयो पर शारण करते थे और बींव-धर्म के उपासक थे। पद्मावती के नाम राजाओं के निक्कों से मी हुसे यह बात मालूम होनी है। ये राजा अपनी मुदाओं पर शिव के आपूध त्रिकृत तथा बाहन नन्दी को विशिष्ट स्थान दिया करते थे। मारशिवों के एक ही राजा मवनाम के नाम का हुसे जान है। इसके अल्ल में आने बाला नाथ पद यह सुचिन करता है कि भारशिव नामवदी राजा थे। मवनाम की मृदाए पद्मावती के अल्ल मान राजाओं के शिक्कों के साथ मिली है। इस सिक्कों की लिए यह प्रदर्शित करती हैं कि मवनाम जीवी शताब्दी ई० के पूर्वार्थ में हुआ था। बाकाटक वश के हतिहास में भी इसी तत्य की पुष्टि होनी है। अल इस बात को लगमन निश्चित समझना चाहिये कि गात तक के प्रदेश को जीतन वाले और अल्बमेध यक करने वाले मारशिव राजा पद्मावती के नामवशी राजाओं से मिल्न नहीं थे।

पुराणों में यह कहा गया है कि प्रधावती में जी नाग राजाओं ने शासन किया। फिन्नु उन्होंने न हो इनके नाम दिये हैं और न ही इनकी वशरप्यस्प के किसी कम का वर्षन किया है। ३२५ ई॰ के लगभग गुणों का अम्युदय होने से पूर्व प्रधावती के जी राजाओं ने शामन किया था, अन इनका अम्युद्धान सम्मवत दूसरी शताब्दी ई॰ के उत्तरार्ध में हुआ होगा और ये पहले जुवाणों के मामन्त रहे होगे। मुद्राओं में हमें दस नाग राजाओं के नामों कापरिचय मिलना है। ये नाम इस प्रकार है—सीमनाग, विवास प्रधावता, वसुनाग, दस्ताग, वसुनाग, दस्ताग, वसुनाग, दस्ताग, वसुनाग, दस्ताग, वसुनाग, दस्ताग, वसुनाग, वसुन

हभंचरित में एक अन्य प्यारहवे नाग राजानागसेन का उल्लेख है तथा समृद-गुप्त की प्रयान-प्रशस्ति में नागमेन के अतिरिक्त एक बारहवे नाग राजा नागदत्त का भी नाम मिलता है। प्यावती और मध्या में केवल १२५ मीज का अन्तर है, जत यह असम्भव नहीं कि उपर्युक्त राजाओं में ते कुछ मध्याने नागवत्र से सम्बद्ध हों। गणपत्ति नाम की मुहाएँ प्यावती की अरेका मध्या में अधिक मिली है, अत यह सम्भवतः मध्या के नाग बंबा से सम्बद्ध राजा प्रतीत होता है।

१. जरनल ऑफ न्यूजिस्मेटिक सोसायटी ऑक इण्डिया, खण्ड ४, पृष्ठ<sup>े</sup>२१-२७।

इन राजाओं की वंशपरस्परा का कोई निश्चित ज्ञान न होने के कारण यह कहना कठिन है कि इनमें कौन से राजा कुवाणों के सामन्त ये और किन राजाओं ने कुषाण सता का गगा की घाटी से उत्मुलन करके दसअश्वमेव यज्ञ किये। सम्भवतः यह कार्यं तीसरी जलाब्दी ई० के पूर्वीर्घ में उस समय हुआ जब गगा के मैदान में कुषाणों की सत्ता का ख़ास हो रहा था। इस समय दक्षिण में कौशास्त्री के मधवंशी राजातया उत्तर में योधेय कृषाण सत्ता से स्वतत्त्र होने का प्रयत्न कर रहे थे, नागो अथवा भारशिवों ने भी उनके उदाहरण का अनसरण किया होगा। चुंकि कुषाण सा भाज्य पर बौधेय पहले ही प्रवल प्रहार कर चके थे, अत' नागो को मथुरा तक क्याण सत्ता का अन्त करने में और स्थानीय कृषाण शामको को पराजित करने में कोई बडी कठिनाई नहीं हुई होगी। इस सफलता के बाद इन राजाओं ने दस अश्वमेघ यज्ञ किये होंगे, किन्तु इन यज्ञो की सख्या से यह परिणाम निकालना ठीक नहीं है कि ये भारशिव अथवा नागवशी राजा वडे शक्तिशाली और प्रतापी थे, क्योंकि इस समय अक्वमेश यज्ञ बहुत छोटे-छोटे राजा भी किया करते थे। इस विषय में सन्चाई केवल इतनी ही प्रतीत होती है कि कुषाणों को अपने साम्राज्य के पूर्वी प्रान्तों से इसलिए हाथ घोने पढे कि यौधेयो, मालवो और नागो ने सम्भवत एक ही समय में कृषाण सत्ता के विरुद्ध बिद्रोह किया था, इसमें प्रमख भाग गौधेयों ने लिया था। इन सबके सम्मिलित प्रयत्नों से कथाण साम्राज्य का अन्त हुआ था।

प्यावती के नागवंशी राजाओं में हमें केवल भवनाग के सम्बन्ध में ही कुछ बातों का निश्चित बाता है। भवनाग ने लगवग ३०५ ई० से २४० ई० तक शासन किया। २०० ई० में उसकी कत्या का विवाह वाकाटक वश्च के युवराज गीतमी-पुत्र से हुआ। वाकाटक अभिलेखों में गर्दैव इन बात का वर्णन किया जाता है कि सबताग रह सेन प्रथम का नाना था। राजवशाविलयों में नाना का उल्लेख प्रायः तभी किया जाता है जब वह अल्पल अभित्व शासक हो अथवा उसने कोई विशेष सहायता दी हो। इस विषय में दोनों ही कारण प्रनीन होते हैं। भी वर्ष के शासन के बाद प्रयावती का नाग राज्य उस समय के अतीव प्रसिद्ध राजवंशों में पिना जाने लगा भा। वाकाटक राजा प्रवरसेन ने सम्भवत यह अभ्यव नियाहीगा कि यदि वह अपने पुत्र साथ का विवाह इस वश्च के अवना की क्या से करेगा तो उसके वश्च को बढ़ी

भण्डारकर—इष्डियन कलवर, लण्ड १, पृट्ठ ११४। विष्युक्तुण्डी राजा माघववर्मा के बारे में यह कहा जाता है कि उत्तने स्यारह अञ्चलेख किये थे, कदम्ब राजा मयुर सर्मा ने १८ अवसमेख यक्त किये थे, किन्तु ये बहुत ही छोटे राजा थे।

श्रतिष्ठा प्राप्त होगि। स्वतमा का समाय गीतमीपुत्र अपने गिता से पहले ही विसंसत होगया। अतः गीतमीपुत्र का बेटा रुद्दसेन प्रथम गड़ी परवेटा। उसे सिहासन पर बैटते ही अनेक सीषण आपतियों का साममा करना पदा । इस समय मननाम ने उसकी अस्यिपित का साममा करना पदा । इस समय मननाम ने उसकी अस्यिपित सहायता की। २४० ई० में प्रवत्ता की मृत्यु के समय नागवशी राजा बाकाटकों को सहायता रेकर अपनी प्रतिष्ठा और गोरल में वृद्धि कर चुके से। पपा- स्वति तथा मथुरा के रोज रोज राजधान इस समय मनुरा, धौळपुर, आगरा, खालियर, कानपुर, झांसी तथा बांदा के प्रदेशों पर जातन कर रहे से।

चतुर्ष शताब्दी के मध्य में नागसेन और गणपित नामक राजाओं का शासन या। ह्यं चरित के प्रतानुमार नाणमेन प्यावती का शासक वाऔर गणपित के सिक्के मधुरा में प्रवृत्त भागा में पाये गये है, अत. वह सम्भवत मधुरा का सासक रहा होगा। इन दोनों को गुल सम्भाटो की शक्ति का सामना करना पद्मा। समुहणुल ने इन दोनों का उन्मुलन करके इनके गण्य की अपने साम्राज्य में समित्रिक कर दिया।

नामवती राजाओं के समय में प्रधावती एक सुप्रसिद्ध नगरी थी। यह मध्यप्रदेश में नरदर के समीप सिन्धु तथा पारा निर्धिक के साम पर अवस्थित होने के कारण
तीन और के आक्रमणी से मुरक्तिन थी। यहां अनेक भव्य राजप्रसाद और सिर थे।
यह उस समय सम्कृति और सिक्षा का एक सुप्रसिद्ध केन्द्र थी। यहां की सुदाई से
यह पना लगा हैं कि हुमरी शताब्दी दें० से ही यह एक बढ़ा स्थान बन नया
था। भागवश का शामन समाप्त होने पर भी इम नगरी की महत्ता पूर्ववत् वनी
रही। सबभूति ने आठवी शताब्दी में इम नगर का बड़ा स्थान अपने सुप्रसिद्ध
नाइन सालनीसाध्य के चतुर्व अंक में किया है। उस स्थय वरार से सुप्रसिद्ध
प्रदेशों से सभी अपने पुत्रों को उच्च शिवा है। छेंब नगरी में भेंबा करते थे।

चौथी शताब्दी ई० के सच्य में अहिच्छत्र में अच्युत नामक एक राजा का उत्कर्ष हुआ। इसकी मुद्रागे कुछ नाग मुद्राओं ने गहरा साद्व्य रखती हैं और डॉ॰ अत्केसर के मतानुभार यह असम्मव नहीं है कि वह मयुरा के घराने से सम्बन्ध रखने बाला एक नाग राजा हो। उसने ममुद्रगुर के राज्य के विस्तार का विरोध किया था। प्रयाग-प्रशस्ति में यह जात होता है कि समुद्रगुपन ने उसका उन्मूलन करके उसके राज्य को गृप्त मा झाज्य में निस्मिलन कर लिया था। इसी प्रकार समूद्र पूर्त हारा परास्त किया या। इसी प्रकार समूद्र पूर्त हारा परास्त किया या। असी प्रकार समूद्र पूर्त हारा परास्त किया या। असी प्रकार समूद्र पूर्त हारा परास्त किया या। असी प्रकार समूद्र

৭. আজিयोलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया---एनुअल रिपोर्ट (१९१४-१६) पष्ठ ৭০০।

राजा था। हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसका शासन किय प्रदेश में था। डॉ अस्तिकर के मतानुसार सम्मवतः यह भी मबुरा के नागवंशी राजधाने की किसी ज्ञाला का सदस्य था और ग्गा-यमुना के दोबाब के उत्तरी माग में शासन कर रहा था।

यद्यपि गुज्न सम्राटो का बहु दावा था कि उन्होंने सभी नाणवरी राजाओं का समूजोन्मूजन किया, फिर भी इन राजचरानों के सदस्य गुज्त साम्राज्य का पतन होने तक गुज्त सम्राटो के सामन्त या पदाधिकारी वने नहें। समूदगुज्त ने स्त्यमेव अपने पुत्र चन्द्रपुत्र दितीय का विवाह ३७० ई० में एक नायराज की कन्या से किया सा, इसके लगभग एक शताब्दी बाद सर्वनाग गगा-यमुना के बीआब में गुज्त सम्राटो का प्रान्तीय शासक था।

बड़वा के भीकार---नाणवदी राजाओं की राजधानी पद्मावनी से डेड मी मील पिष्टम मृतपूर्व कोटा राज्य के बड़वा नामक स्वाम मे नीमरी शताख्यी हैं के पूर्वी में एक छोटा सा मीचिर राज्य था। २३९ ई० मे महासेनाधित वल्डस राज्य का शामुक वा और उनके तीन पुत्र उसे प्रसासन में सहायना दे रहे थे। उसका महासेनाधित का पर उसके मेनानी होने को नही, अधितु इस बान की प्रकट करता है कि बहु एक बड़ा जागीरदार या, एक या वो जिलो पर शासन कर रहा था। बड़वा के मीचिर मम्मवन उज्जीवनी के पिड्यों का क्यों के परम प्रवास कर रहा था। बड़वा के मीचिर मम्मवन उज्जीवनी के पिड्यों का अपने के परम प्रवास प्रयादती के नामवंशी राजाओं के वगवर्ती मामल थे। ये वैदिक धर्म के परम मकन थे। बज्ज के नीन पुत्रों में ते प्रत्यें के ने देश हैं इस हो का किया था। इसकी स्मृति को मुरावित राज्य के के लिए प्रस्ता के यूप-करभो का निर्माण किया याया, इस पर बिज्ज किया में ही हमें इनका जान हो सका है। (परिवाधिया इंडिका, २३, ४२-५२)। इनका आरम्भिक कथा परवर्ती इतिहास बिल्कुल अजान है, अतः बाद मे बीविणी बिज्ञार और कड़ीज में महीड वात निष्यत रूप में नहीं करी का माय बड़वा के मीचिरियों के सान्यत्य के बारे में कोई बात निष्यत रूप में नहीं करते हैं।

देहरादून का श्रीलवर्मा —कुपाण साझाज्य के व्यंगावयेगो पर वर्तमान देहरादून जिले में पीण नामक एक व्यक्ति ने न्वनत्र राज्य स्थापित किया। इसकी छठी पीठी में गीलवर्मा नामक राजा हुआ। इस राजा के डेटी पर पिले लेख देहरादून जिले के जनतपुर नामक स्थान ने पाये गये हैं। इनतेयह जान होता है कि बाषंगण्य योज में उत्पन्न राजा शीलवर्मा युग अथवा धुगशैल नामक एक स्थान का धासक था। इसने चार जरवनेथ यक्त किये थे। चौथे अस्वनेथ यक्त की देदी के लिये चिनी गई इंटों पर राजा ने अपने लेख अंकित करवाये थे और इन्हीं लेखों से हमें इस राजा का बान हुआ है। मानवता इस राज्य का संस्थापक कोई कुषाण या सक जाति का विदेशी अधिकता था। यह बात उसके रोण नाम से सूचित होती है। किन्तु छठी पीढ़ी तक ये विदेशी पूर्ण रूप से मारतीय बन चुके थे, शीलवर्मा जैसे मारतीय ना रखने लगे थे और वैदिक यक्षों करने में गौरव का अनुभव करने लगे थे।

यह राज्य कुषाणो के साम्राज्य में सम्मिलित या। पहले इसके कनिक्क द्वारा जीते जाने तथा यहाँ से अरवचीय के ले जाने का वर्णन किया जा चुका है। यहाँ कुषाणोत्तर युग की कुछ डली हुई मुद्राएं मिली है, वे यहाँ की पूर्व-मणित मुद्राओ से सर्वया मिल है। इनमे प्रायः अग्रमाग में वृष तथा पृष्ट भाग में मुगें और स्तम का विजय है। इन पत निम्नालिसत शासको के नाम है—सर्विमन, आयुगिन, (समबत: आर्थिमन), सथिमन, विजयमिन, देविमन, अजवर्यन तथा कुमुदसेत। इनमें केवल कुमदसेत की ही राजा कहा गया है।

श्चयोध्या

रांलमी के मुगोल ( Geographika ) से यह प्रतील होता है कि १४० है भ यहां मुल्डो का णावन था। उसने यह जिला है कि गया नदी के यामें तट पर सरबोग नदी की घटि में महत्वाद ( Marundai ) का शासन था। टांजमी की सरबीस नदी की पहचान सर्यु नदी से अथवा बर्तमान युग्त की घाघरा नदी से की गई है और मल्ल्डाई को मुल्ड माना गया है। समुद्रगुप्त ने अपने अभिलंख से स्वक्त मुल्लक शब्द को उत्लेख किया है, इसे पिद्यमी क्षत्रयो का वाजक माना जाता है। मुल्ड बस्तुन, शक माथा का शब्द है और इसका अर्थ स्वामी होता है। टांजमी बाग वणित मुल्लक जाति समबत कुपाणो से सबद

युगेश्वरस्याश्वमेथे युगशैल-महीपतेः । इष्टका वार्षगण्यस्य नृपतेश्रीलवर्षणः ॥ नृपतेर्वार्षगण्यस्य योण-वष्टस्य शीमतः । स्तुर्यस्याश्वमेषस्य चित्योऽयं शीलवर्षम् ॥।

२. ए० इं०, खण्ड १४, पुष्ठ २६२-६३।

१ इण्डियन आकियोलोजो, १९४३-४४, पृष्ठ ११— सिद्धम्—

कोई विदेशी जाति प्रतीत होती है। टॉलमी के ५० वर्ष बाद एक अन्य लेखक बोल्पियन (Oppien) ने भी गंगा नदी के मैदान में मर्राण्डयन जाति का उल्लेख किया है।

जीन अनुभूतियों के अनुसार इस समय पाटिलपुत पर भी मुरुण्ड राजाओं का सामन था। प्रमायकचारित के पाटिलप्त प्रवंध की एक कथा में यह बताया गया है कि पाटिलप्त ने मुरुण्ड राजा भी तीय शिरोदेदना की सफल चिकित्स की थी। भी आवस्यक बृहद् वृत्ति में पाटिलपुत के एक मुरुण्ड राजा का उल्लेख है जिसने अपना एक दूत पुरिसपुर (देशावर) के राजा के पास मंजा था। इस हुत की वहाँ बहुत अधिक बौद्ध निस्तु दिखाई दिये, और जब कभी यह अपने पर से बाहुर निकला था तो इसे कोई न कोई बौद्ध निष्ठ दिखाई वे जाता था। वह इन्हें अप- सच्चा समसता था, इनसे बचना याहताथा। किन्तु उसे यह बताया गया कि वहाँ निम्न हतनी अधिक सल्या में है कि वह इनके दर्शन से निसी भी प्रकार वच नहीं सकता है।

केव विद्यान लेवी ने चीनी प्रन्यों के आचार पर यह प्रद्यिवत किया है कि गुदो के अम्युद्ध से ठीक पहले पाटिलपुत्र पर मुख्य जाति का शासन था। चीनी इतिहासों के अनुसार वू राजवंदा (२२०-२७७ ई०) के शासन के समय में फूनान (क्रम्बो- कि अनुसार के राजवंदा (२२०-२७७ ई०) के शासन के समय में फूनान (क्रम्बो- के बात के राजवंदा राजवंदा (२२०-२७७ ई०) के शासन के समय में फूनान (क्रम्बा- क्रें के साम के प्रकृत नाम कर मारत भें पक वर्ष के बाद तीन-वू (भारत की एक नटी, समवतः या।) के मुहाने पर पहुँचा और यहां ते गगा नदी में ७००० ली ऊपर चलने पर वह एक मारतीय राज्य में पहुँचा। यहां उपस्त वह स्वाप्त किया राज्य । उपने इस देश के भारे में वह मारतीय राज्य में पहुँचा। यहां उपस्त वह स्वाप्त किया गया। उपने इस देश के भारे में वह स्वाप्त किया राज्य है। उपना की जनामि मिश्री लोन (Meau Joun) है। लेवी ने इसकी पहचान मुख्य से की हैं और इस राजा की राजधानी को पाटिलपुत माना है। कानवम ने उपसूंकत चीनी इतिहास में विणत राजवानी को पाटिलपुत माना है। कानवम ने उपसूंकत चीनी इतिहास में विणत राजवानी को पाटिलपुत से भी और पिष्टम में अवस्थित किसी नगर से इसकी पहचान करने का सुवाव दिया है।

मोहन लाल बी. अन्वेरी, निर्वाणकलिका, भूमिका पृष्ठ १०। पावलिय्त-प्रवस्य, क्लोक संख्या ४४, ५६, ६१।

पुराणों में यह वर्णन है कि गुप्तों के अम्मुत्यात से पहुले मणय में विश्वतकारिया विवस्त्राणि अवार्या विवस्त्राणि नामक राजा मणय पर शासन करता था। यह नाम इस बात को सुचित करता है कि इस नाम को चारण करने बाज कोई विदेशी अववा मुख्य जाति है संबंध रकते वाला व्यक्ति था। ३ इक्ते बारे में यह कहा नया है कि उत्तरी विभिन्न स्थानों पर अपनी और से शासन करने बाले व्यक्ति नियत किये थे, पुराने शासक परिवारों का अंत किया और नवीन क्षत्रिय वह उत्तरण किया। वायुपुराण की कुछ हस्त्रालिखत प्रतियों में यह वर्णन मिलता है कि उत्तर अपने राज्य में कैनती को प्रधानता दी थी, बाद में उत्तरे विभाग में कृतकर आरासहत्या कर ली थी। पुराणों के वर्णन से यह जात होता है कि विश्वतक्ष्मणि का साम्राज्य काफी विस्तृत था। परिचम में इसमें कान्यकृत्य या कमीज तक का प्रदेश सम्मित्रत था, क्योंकि सिहासन-क्षात्रियाकों के जैन स्थानत के अनुसार यह नगर एक मुख्य राजा के अधिकार में था। यह संत्रवतः मगम के मुख्य राजा की ओर से इस प्रदेश का शासक रहा होगा। इसी प्रकार के अन्य शासक विश्वतस्त्राणि ने अपने साम्राज्य के अन्य शासक विश्वतस्त्राणि विश्वता

१. पार्जिटर--बाइनेस्टीज ऑफ कृति एक, पुष्ठ ४२।

## सातवा अध्याय

## पश्चिमी भारत के क्षत्रप

उत्तरी मारत में दूसरी शताब्दी ईसवी के उत्तराई में कुषाणों का विदेशी शासन समाप्त हो गया, किन्तु पश्चिमी मारत में ऐसा शासन क्षत्रप राजाओं के रूप में चौथी शताब्दी ईसवी तक बना रहा। पहले यह बताया जा चका है कि क्षत्रप शब्द प्रान्तीय शासक का अर्थ देने वाले ईरानी भाषा के क्षयपावन का तथा युनानी सैटप ( Satrap ) का भारतीय रूपान्तर है। ईरान के हलामनी ( Achaemenid ) सम्राटो ने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रान्तों में बॉटकर इन पर क्षत्रपो द्वारा शासन कराने की परिपाटी का श्रीगणेश किया था। दारा प्रथम ( Darsus I ) ने ईरानी साम्राज्य को जिन बीस प्रान्तों में बाँटा था, उनमें सिन्धु नदी का मारतीय प्रदेश भी सम्मिलित था। ये क्षत्रप प्रायः राजवश से सम्बद्ध तथा उच्च परिवारों के कुलीन व्यक्ति हुआ करते थे और राजाकी ओर से अपने प्रदेश में शासन करने का पूर्ण अधिकार रखते थे। केन्द्रीय शक्ति के निर्देख होने पर दुरवर्ती प्रान्तो के क्षत्रप प्राय स्वाधीन हो जाया करते थे। मैल्युकम द्वारा स्थापित साम्राज्य में बैक्टिया और पाथिया के क्षत्रपों ने इसी प्रकार स्वतस्त्रता प्राप्त की थी। चौथे अध्याय में उत्तर-पश्चिमी मारत में चक्ष का और मथरा के क्षत्रपों का उल्लेख किया जा चका है। यनानियो, शको तथा पहलवो के समय में क्षत्रपो द्वारा शासन की परम्परा भारत में प्रचलित हुई और पश्चिमी भारत में क्षत्रप गृप्त बग के आर-स्मिक सम्राटो के समय तक शासन करते रहे। चन्द्रगृप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत से इनके विदेशी शासन का अन्त किया।

परिचमी मारत में बिदेशी शक्ति का प्रथम उल्लेख हमें पहली शताब्दी हैं। के पेरिष्टम के विवरण में मिलता है। इसमें सिन्यू नरी की निवली घाटी को इन्दोसीयिया (Indoocythia) जयाँत मारतीय शक्त्यान कहा गया है। इरान में शकों की एक बड़ी बस्ती हेल्पन्त नदी के प्रदेश में थी, यह शक्त्यान (आयुनिक सीस्तान) कहलाती थी। वहां से सम्प्रवन बोलान दरें से होते हुए एक लोग ईसा की पहली शती में सिन्य में आकर बस गये थे। यहाँ उनकी सत्ता इतनी सुदृढ़ थी कि हिन्स नदी की निक्की वादी ईराव के शक्तवान की मीति वारतीय शक्तवान स्व शक्कींय कहूजाने लगी। इस शक्तवान की राजवानी निकारिया अथवा मीननगर (Minnegar) किन्यु नदी के तट पर समुद्र से कुछ दूरी पर वसी हुई की, समुद्र-तट पर खर्बरक नाम का बन्दरगाह इसके समीप ही था। वहाँ के शासक क्षत्रण या महास्वय कहुजाते थे। इसके बाद जब यहाँ से शास्त के हुसरे पड़ोसी प्राची में शक्ते की राजसत्ता फैलने लगी, तब वहाँ भी उनके शासक क्षत्रप या महाक्षत्रप कहुलाने लगे। इसका यह जब था कि वे क्याचीन राजा नहीं, प्रत्युत किसी राजा के अचीन प्रान्तीय शासक होते थे, सम्मवद: इनका अधिपति मीननगर का शक्त महाराज ही होता था। इस स्वत्या सारा में किन्द स्वाचीन राजा को लाई। और जावाद बन नया था। यहां से वे इसरे प्रान्ती की और वह जीरे उनकी राजनीतिक सत्ता विस्तीण होने लगी।

पहले यह बताया वा चुका है कि शक सिन्धु नदी की घाटी से काटिसायाइ और गुजरात होते हुए उज्जयिनी पहुँचे थे। कालकारायों के कमानक से मह बात स्पष्ट होती है। पहली बताबरी ईं० से परिचमी मारत की स्थिति का यर्णन करते हुए पिराफ्लम से यह जिल्ला गया है कि बरका (इरका) की चाड़ी से आगे बेरोगाजा ( मड़ोच ) की लाड़ी तथा एरियका ( Ariaca ) तथा टालमिका लरीके या लाट का समुद्रत्य है। यहाँ से सम्बारस (अथवा नम्बेनीस) तथा मारत का राज्य शुरू होता है। इसके मीतर का तथा सीविया के साथ लगा हुआ प्रदेश मारा करा प्रदेश होता है। इसके मीतर का तथा सीविया के साथ लगा हुआ प्रदेश मारा करा प्रदेश स्थाप कर हुआ प्रदेश मारा हित्या इसके समुक्त निवास के साथ करा हुआ प्रदेश मारा हित्या इसके समुक्त निवास होता है कि उन दिनो पहली शती ईं० में यहाँ मम्बाहस का राज्य था। इसके काटियावाड, गुजरात और राजपुताना के हुछ माग सिम्मिलत थे। यह कमयो का राज्य था। इनके सिक्को और मुझतो से यह सुचित होता है कि यहाँ समयो के दो बंधों ने शातन किया। पहला कहता से यह सुचित होता है कि यहाँ समयो के दो बंधों ने शातन किया। पहला कहता वस वा तथा हुकरा चण्डन डारा प्रचर्तित कार्यमक वंश। यहाँ इन दोनो का सिक्त वर्णन किया जायाया।

## क्षहरात वंश

गुजरात और सौराष्ट्र के समुद्रतट से शहरात शत्रप मूमक के सिक्क बड़ी मात्रा में मिले हैं। कई बार ये मालवा से तथा राजस्थान के अजमेर के प्रदेश से मी मिले हैं। मूमक के सिक्कों की एक बड़ी विषयता यह है कि इन सिक्को पर करोष्ट्री और ब्राह्मी दोनों लिपियों में लेख मिले हैं। श्री दिनेशवण्ड सरकार ने इक्के सिक्को पर दो प्रकार की लिपियों पाये बाने से यह परिणाम निकाला है कि इसके राज्य में न केवल मालवा, गुजरात और काठिगाबाड़ के प्रवेश सम्मिलित में; जहाँ बाह्मी लिपि का प्रचार था, अपित पश्चिमी राजपुताना और सिन्ध के भी प्रदेश सम्मिलित थे, जहाँ लरोष्ट्री लिपि का प्रचार था। लरोष्ट्री लिपि के प्रयोग के आवार पर कछ विद्वानों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कहरात वंश का मूल स्थान उत्तरी भारत में था। भूमक के सिक्कों पर अब्रमाग में बाण, अक और कथ के चिह्न बने होते हैं और पृष्ठमाग में सरोष्ट्री और बाह्मी में क्षहरातस क्षत्रप मुनक का लेख और धर्मचक सहित सिहशीर्ष बना होता है। इसकी मुद्राओं के चक और बाण के चित्र स्पलिरिश ( Spalirises ) तथा अय के सिक्को का स्मरण कराते हैं, घर्मचक तथा सिहशीर्ष मुमक के मयुरा के साथ सम्बन्ध की सूचित करते हैं, जहाँ शकों के समय का एक सिंहशीर्ष अभिलेख पाया गया है। इस साबुश्य के आधार पर श्री जे० एन० बनर्जीने यह कल्पना की है कि समक का सम्बन्ध कुषाणों से था। जिस समय कुषाणो ने उत्तरी और पश्चिमी सारत की विजय की तो उन्होने उसे अपने साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों के प्रशासन का कार्यसौंपा। इस विषय में एक दूसरी कल्पना मुमक का सम्बन्ध पहलवों से जोड़ती है। इसके सिक्की के स्पिलिरिश और अय ( Azes ) नामक पहलव राजाओ के सिक्को के साथ सादश्य के आधार पर यह कल्पना भी की गई है कि सम्भवत. यह पहले पहलव राजाओं की और से यहाँ शासन कर रहा था, बाद में कुषाणों की सला स्थापित होने पर यह उनकी और से इस प्रदेश का शासन करने लगा। भमक के सिक्को से यह बात स्पष्ट है कि उसने अपने सिक्के क्षत्रप के रूप में ही प्रचलित किये, इनमे नहपान की मौति राजा अथवा महाक्षत्रप की किसी उपाधि का प्रयोग नही हुआ है।

सूमक का परिचय हमें सिक्कों के अंतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के ऐतिहासिक प्रमाण से नहीं मिलता है, अत. हमें उसके सासल की किन्ती बातों का ज्ञान नहीं है। विदानों में सूमक के सम्बन्ध में कई प्रका पर मतमेद है। पहला प्रका सूमक और तहसान के सम्बन्ध का है। सिल्ब्या लेकी ने यह मत प्रका हिल्या था कि सूमक और तहसान के सम्बन्ध का है। सिल्ब्या लेकी ने यह मत प्रका हिल्या था कि सूमक आर द्वांप होता है, अत. अभिलेखों में चप्टन के जिस पिता को प्रसानिक कहा गया है यह सूमक ही या और यह नहसान और चप्टन के बीच में हुआ। किन्तु अन्य विद्वानों ने देस बात को स्वीकार नहीं किया रेप्सन ने यह जिला है कि मुदाओं के प्रकार और वन्य से देस बात में

१. एक ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पुष्ठ १७६।

कोई सन्देह नहीं रह जाता है कि मूसक नहपान से पहले हुआ था। मूसक का तिथिकम नहपान से सम्बद्ध और बड़ा विवादपस्त है। इसका आगे उल्लेख किया जायेगा।

स्वान-पूगक के उत्तराधिकारी नहुपान के सन्वन्य में हुमें ऐतिहासिक सामग्री अधिक मात्रा में उपजल्ल होती है। उसकी चांदी और तिकि की अनेक मुदाएँ मिली हैं। महाराष्ट्र में नासिक जिले के जोणकपत्वी नामक गांव से मुदाओं की एक बंदी निर्मित सिली हैं। हर से नदुपान के २९७० सिक्कों के अतिराज्य राज्य गौतमी-पून ने अपनी छाप से पुनः अंकित किया है। हन सिक्कों के अतिराज्य नासिकी के निकट उसके समय से सम्बन्य रखने वाले सात अमिलेल मिले हैं। हनमें से छः अमिलेल तो उसके जामाता उपवदात (स्वानयर) हारा दिये गये विमिन्न दानों के सम्बन्ध में हैं तथा एक लेला उसके मात्रा सात्री आपना को है। ये लेला ४१ से ४६ संबत् के हैं। हन लेलों के अतिरिक्त वेरिष्टल ने मम्बारस (Mambaras) अचवा नम्बेनोस (Nambaras) अचवा नम्बेनोस (Nambaras) के नाम से जिस राजा का उल्लेल किया है, वह नहुरान ही समझा जाता है। इन सब लोतों से इस राजा के इतिहास पर पार्यारा प्रकाश पहना है। इनने नहुरान के जामाता उपवदात के अमिलेल इस मुम के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक इतिहास पर मी विशेष आलोक इलते हैं।

नासिक के पास गृहा सख्या १० के बरामदे की दीवार पर छत के नीचे उथव-पत का एक लेल इस प्रकार है—"सिंदि हो। राजा धहरात अत्रथ नहथान के जामता, दीनिक के पुत्र, तीन लाल गौजो का दान करने वाले, दरणासा नदी पर मुजर्यदान करने बौर तीर्थ (घाट) बनवाने वाले, देवताओ जीर बाइपणों को १६ प्राम दान देने वाले, समूचे बरस लाल बाह्मणों को खिलाने वाले, पुण्यतीर्थ प्रमास में बाह्मणों को ८ मार्याएँ देने वाले (८ दिवयों के विवाह का खर्चा देने वाले), मरुक्कल, दशपुर, गीजर्थन और वीरपारका में चतु-बाल (चीकोर या चार कमरो वाला) बस्त्य (सराम) और प्रतिक्षय देने वाले, बगीच-तालाब-कुरों या बावहियाँ (उद-पान) बानाने वाले, ईक्का-पारदा-दम्ब ताणी करलेणा-वाहा-नुका (नाम की निर्द्यां पर) नावों से पुण्यतर (मुग्त पार उतारने का प्रबन्ध) करने वाले और इन निर्द्यों के दोनी तीरो पर सभा और प्रमा (धाड) बनवाने वाले, पीड़ित कवाड, गोवर्धन व्यर्थमुल तथा बोरपारन के रामतीर्थ पर की चरको की परिषयों को नानगील प्राम में कतीत हुकार नारियल की दीध देने बाले बमरिया उचवरवाने यह गुढ़ा (छयण) बनवाई और पानी बमा करने के ये स्थान बनवाए है। " इसके बाद के लेख में उपवचात उत्तम पुरुष के रूप में कुछ जय बटनाओं का उन्हलेख करता हुआ। फहुरा है— "बीर महारक (स्वामी) की आजा पाकर वर्ष कर है। में मानवों डाया मेरे हुए उत्तम महों को खुकाने बचा हूँ और मानव मेरे पहुँचने के हरके (प्रनाद) या देना की हुंकार मान से ही मान गये और उत्तममह शिवियों डाय बन्धी बनाए गए। इसके बाद में पुष्कर तीर्थ में नमा, बहा मैंने ल्नान किया, ३००० गीएँ और एक धाम का बान दिया और इस (उपवचान) ने वाराहिएक सम्बन्धित नामक जाहण के हाथ में चार हवार कार्यापनी के मूच्य से दीयों खेत दिस इससे मेरी गृहा में रहने वाले चार्डिक मिश्रुस्त के मीजन मिलता रहे।"

इस मुक्ता के बरामदे में वाई और बाई कोठरियों के दरवाजों के ऊपर दो छोटे लेख इस प्रकार हैं— 'सिदि हो, राजा शहरात अवप गहुपान की बेटी बीनिक के पुत्र जबदात की पत्नी दस्तिमात्रा (दल्लिमा) का दान यह कोठरी ।" बीचीं कोठरी बाले इस लेख के नीचे जबवदात के दानो का एक महुत्वपूर्ण लेख है। वस्ती ४१, ४२ और ४५वें वर्ष का वर्णन है और इस गुफा के आंवन की दायी दोवार पर खण्डित लेख में उजबदात के कुछ दानों का वर्णन करते हुए यह कहा नया है कि उसके दान से जज्जियी में सम्मे बरस एक लाख बाह्यम भोजन पाते रहे। उत्तन तीन लाख गीएं बाह्मणों की दान दी। पूना के पास कार्ले की गृहुम से उचव-दात का तथा उसके पुत्र मित्र देवणक का भी एक दान उल्लिखत है। जुकर के लेख भे नहपान के अमाय्य बरसगेत्र वाले अपस का दान दल्ले हो और उस लेख में नहपान को महाश्वनप कहा गया है तथा संवर १६ का उल्लेख है।

जपर्युक्त अभिलेखों से उपनदात के राज्य-विस्तार, शासन-काल तथा तत्कालीन मार्मिक और सामाजिक दशा पर बहुत अच्छा प्रकाश पढ़ता है। इससे यह मुक्ति होता है कि नहपान के राज्य में न केवल दिलाणी गुजरात, महोच से सोपार तक के प्रदेश, नासिक और पूर्ता जिल सिम्मिलत थे, असिपु हससे सुराष्ट्र, हुक्तुर, दिलाणी पाजपुताना, आकर (पूर्वी मालवा) तथा अवन्ति (पिश्चमी मालवा) और मध्य राज-पूर्ताना में अवमेर के निकट पुजर तक के प्रदेश सिम्मिलत थे। इनमें से अनेक प्रदेश उससे बाद में से अनोक प्रदेश का कि प्रविध थे। पिरन्तर के वर्णनावृक्षार मन्त्रीचेल अचीर नहप्रवाद अवन्त्रीचेल अचीर नहप्रवाद अवन्त्रीचेल अचीर नहप्रवाद अवन्त्रीच अपनीत अवरात्त्र अपनी अपनीत अपरात्त्र अवन्त्रा उससे बाद के सामिल के स्वर्णनावृक्षार मन्त्रीचेल अचीर नहप्रवाद अवन्त्रीच स्वर्णनावृक्षार मन्त्रीचेल अचीर नहप्रवाद के सामिल के सामिल से सामिल सामिल से सामिल

राजाओं के क्लरलाह कल्याण में जाया करते थे, वे अब मझोल के बन्दरगाही में जाने लगे ये। विरिष्णत के कण्यानुतार नहुपान की राज्यानी भीतनगर थी। इस नाम बाले उस समय दी शहर वे, एक तो सिन्यु नती के मुहाने पर था, दूसरा टालमी के सत्तानुसार बेरीगाला से २ अंश पूर्व में और २ अश उत्तर में था। ऐतिहासिकों में इस नगर की रहुवान के सम्बन्ध में यर्थान तत्वेद है। डा॰ अल्डास्कर के अनुसार वह आधुनिक मन्दसीर (प्राचीन दशपुर) था तथा जायस्वाल इसे जैन अनुभूति के आवार पर नहुपान की राज्यानी अस्कल्छ मानते हैं। डा॰ देवदात रामकृष्ण मण्यान्कर के मतानुसार उर्थुक्त लेखों में वर्णित शोरपारक (आयुनिक सोपारा), गोवर्चन (नासिक के निकट) और भरकल्छ नहुपान के माझाल्य के विश्वन्न जिलों के केन्द्रीय नगर ये। इसी प्रकार के अन्य नगर जुपर, उज्जैन और विश्वन्न विश्वों के केन्द्रीय नगर ये। इसी प्रकार के अन्य नगर जुपर, उज्जैन और विश्वन्न वह (मून्द्र जिले में विलन्न) थे।

तहुपान का शासनकाल बड़ा समृद्धिपूर्ण था। येरिष्णस के विवरण से यह आत होता है कि उस समय भारत और परिकर्षा देशों का व्यापार बड़े उत्कर्ण पर था। उज्जैन (मूनानी-आजीन या Ogeno), पैठन (Paithan) और टेर (तगर) से पारतीय माल बेरीगाजा (अहोच) के बन्दरसाह में पहुचना था। यहाँ राजा के लिए विवेदों से निम्मालिखित बस्तुओं का आयात होता था—-पौरी के बहु-मूच्य पास, अन्त-पुर को सेवा के लिए लड़के और लाक्य्यवती कुमारी कन्याये, विद्यासारायों, बहुत बारीक कपड़ा और विमास प्रकार की दवार । इससे यह सुचित होता है कि नहुपान एक बड़ा भोगिविलास-प्रेमी और फैशन पसन्य करने बाला शासक था। जैन अनुभूतियों से भी नहुपान के अमित बैसक का परिचय मिलता है। शास्त्रक कुमनिर्मुक्ति नामक जैन ग्रन्थ की एक गाया पर टीका करते हुए अमे शासाब्य ईसत्री के एक लेक्स जिनदास काणी ने यह लिखा है —तरबाहृत (नहुपान) मण्कच्छ में शासन करता था और (उसके पास अन्तत सर्वा शालवाहृत नह समकालीन राजा था और उसके पास बहुत बड़ी केना था। वे

नहपान का अन्त सुखद नही हुआ। जैन लेखक जिनदास गणी ने लिखा है कि सातवाहन राजा नहपान की राजधानी महकच्छ पर प्राय: हमले किया करता या और अन्त में उसने नहपान को जीन लिया। इस अनुभृति की पृष्टि जोगलयम्बी

१. इच्डियन एव्टीक्बेरी, १६१८, वृष्ठ ७८।

२. वेरिप्लस, साफ का संस्करण, पुष्ठ ४२।

३. अर्नल आफ बिहार उड़ीसारिसर्च सोसाइटी, सण्ड १६, १६३०, पृष्ठ २८८।

नामक स्थान से मिली मुद्रा-निष्य से और बालश्री के अमिलेख से होती है। इस केख में गौतमीपुत्र को जहरात बश को समाप्त करने वाला कहा गया है और उसकी विजयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस अमिलेख की पुष्टि जोगल-पंत्री नामक गाँव से प्राप्त मुद्राओं से होती हैं जिनमें नहगान की ९२७० मुद्राओं प्राप्त गौतमीपुत ने अपना नाम अपनी विजय को सुचित करने के लिए पुन अकित करवाया है।

उषबदात के नासिक तथा पूना जिले में कालें के गहालेखों से हमें कई महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। वह नहपान की लडकी दक्षमित्रा का पति और अपने श्वश्र के साम्राज्य के दक्षिणी माग का शासक था। गोवधन (नासिक) तथा मामाड (पुना) के जिले (आहार) उसके शासन में निश्चित रूप में थे। सम्मवत दक्षिणी गुजरात और भड़ोच से सोपारा तक के उत्तरी कोकण तक के प्रदेश पर भी बह शासन करता था। उसके दानों के सम्बन्ध में विभिन्न अभिलेखों में निम्नलिखित स्थानो का वर्णन है---प्रमास (दक्षिणी काठियावाड) दशपूर (पश्चिमी मालवा में मदसौर) भगकच्छ (मडोच) शर्पारक (थाना जिले मे सौपारा) नापुर आहार (कपुर पुराना बढ़ौदा राज्य) पुष्कर (अजमेर के निकट) चिल्वलपद्र (चिल्वली जिला सुरत)। इसके अतिरिक्त उपवदात के उपयक्त अभिलेखों म निम्नलिखित नदियों का भी उल्लेख है---नापी (ताप्ती) बरनासा (चबल की सहायक बरनास नदी) पारदा (सुरत जिले की पर नदी) दमण (दमन व निकट दमनगरा) दाहनका (थाना जिले की दाहान नदी)। इन नामो पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि मालवा काठियाबाड गजरात नोकण तथा महाराष्ट्र देश का उत्तरी भाग राजपताना के बड़े हिस्से और सभवत सिन्ध नदी की घाटी का निचला अहा नहपान के राज्य में सम्मिलित थे।

नासिक के एक गहालेख में यह भी बताया गया है कि अपने स्वामी (मट्टाफ) नहपान का आदेश पाकर उपजवात उत्तमबंद नामक जाति की सहा यता करने के लिए गया। इन्हें मालब नामक जाति में घेर रवा था। उपवदात की केना का हुकार सुनकर ही मालब माग लड़े हुए। इनकी रक्षा करने के बाद बहु पुक्त के पित्र तीर्थ में स्नान करने गया। ऐतिहासिकों के मतानुसार ये राजस्थान के जपपुर प्रदेश में बते हुए मालब लोग थे। मुल अमिलेख में केवल प्रदुर्गफ (स्वामी) धरक का उल्लेख है और कोई नाम नहीं दिया गया है। यह बचानी सम्बत्त कर का उपवास नाम करने वाम नाम नाम है। इनमें से

कोई सी व्याच्यास्वीकारकी जाये, किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अजमेर प्रदेश पर नहपान का शासन था।

नहरान और उसकी सतानों के नामों से यह सूचित होता है कि शक लोग किस प्रकार सारतीय प्रमास को बहुण कर रहे थे। नहरान की अनुत्तीत दो देशानी सब्दों से की जाती है। नह का अर्थ जनता और पन का अर्थ रखक है, इस प्रकार नहरान का अर्थ जनता का रखक है। किन्तु इसकी पुत्री देशानिया का नाम निव्यद्ध रूप से मारतीय है और इसके लड़के निन्न देवणक का भी नाम मारतीय प्रतीत होता है। उपबदात के उपर्युक्त शिलालेशों से यह स्मष्ट है कि वह शक था, उसके पिता का नाम दीनिक था जी विगुद्ध रूप से ईरानी नाम है। किन्तु उसने मारतीय ममें को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था, लाखों गौजों का दान किया था, यम-शालारं, हुएं, तालाब और बावडियाँ बनवाई थी और गोवर्धन, प्रमास आदि तीयों से अनेक पुष्प कार्य कियं, विशिक्ष प्रकार के दान दिये। मालबों को हराने के बाद उसने पुष्पक संविष्ठ जल में स्नान किया था। यह उसके मारतीय संस्कृति में वीवित होने का स्मष्ट प्रमाण है।

नहपान ने चौदी और तांचे की मुद्राए प्रचिक्त की। इनमें चौदी की मुद्राएं आगान्य अमार, मार और बनावर की दृष्टि से हिल्य-मूनानी राजाओं की अर्थेड्रम्स (Hemi drachm) मृद्राओं से गढ़रा साल्क्ष्य रखती है। 'इन मृद्राओं ने एक ऐसा आदर्श और मान्यक्ष स्थापित किया जिशक्ता अनुसरण उत्तके उत्तराधिकारी परिचमी अनय अगले २०५ वर्ष तक करते रहे और इसके बाद इस प्रदेश में गुन्त सब्राह और नैक्टक मी इसी नमून की मुद्राध कनवाले रहे। सम्मवत सुनानियों की मुद्राओं से तथा गोमन साम्राज्य के सिक्कों से अध्यागा पर राजा का गीर्थ ऑक्ति करताने की पद्धित प्रदूश की गई थी। नहपान के सिक्कों पर पूनानी, ब्राह्मी अर्थित सहर्णाकी गई थी। नहपान के सिक्कों पर पूनानी, ब्राह्मी अर्थित सहरालक कहरान के सिक्कों पर पूनानी, ब्राह्मी अर्थित सहरालक कहरान के सिक्कों पर पूनानी, ब्राह्मी और बरोप्ट्री में लेख मिलते हैं। इन पर उसे केवल अहरातकंशी राजा (राजो अहरातक महुवातक) कहा गया है, कही भी उसे अत्रप या महाअत्रप की उपाधि सहत् १५६ के न्या महाअत्रप की उपाधि सबत् १५६ के न्या महाअत्रप की उपाधि सबत् १५६ के न्या महाअत्रप की उपाधि सबत् भी देश

नहपान का तिथिकम अत्यन्त विवादग्रस्त विषय है। नासिक के अभिलेखों में

सत्यभवा—वी शकाज इन इण्डिया, पृष्ठ ६१। भारतीय साहित्य में नहपान के विभिन्न नाम नहबन, नरवाह, नरवाहत, निर्वाहत, नजवान, नजपान बताये जाते हैं।

२. रैप्सन--केटेलाग बाफ इण्डियन कार्यस, भूमिका पृष्ठ १०८।

संबत् ४१,४२ और ४५ का वर्णन है और अयम के जुन्नर अभिलेख में संवत् ४६ की तिथि दी गई है। प्राय इसे ७८ ईसबी से शुरू होने वाला शक संवत् समझा जाता है। नहपात स्वयमेव एक ईरानी नाम है, वह जिस क्षहरात वंश का समझा जाता है, उसे भी शक ही माना जाता है और उसका जामाता उपवदात अपने की स्पष्ट कप से शक कहता है। अतः नहपान के समय के उपर्युक्त अभिलेखों के सबत की शक संवत मानते हुए रैप्सन ने उसका राज्यकाल उपर्यक्त अमिलेखों के आधार पर शक संबत् ४१ से ४६ तक अर्थात् ११९ से १२४ ईसवी माना है। किन्त्र राखालदास बैनर्जी तथा दबे उदल का यह मत है कि नहपान के संवतों की तिथियाँ शक संवत की नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि हम ऐसा मानें तो हमें संवत ४६ के तथा रहतामा के संबत ५२ के बीच में ६ वर्षों के भीतर निम्नलिखित पाँच घटनाओ को मानना पडेगा--(१) नहपान के राज्य की समाप्ति, (२) क्षहरात वश का विघ्वंस. (३) चच्टन का क्षत्रप और महाक्षत्रप बनना. (४) जयदामा का क्षत्रप तथा महाक्षत्रप के रूप में शासन करना. (५) रुद्रदामा का राज्यारीहण तथा शासन आरम्म करना। उपर्यक्त बिद्वानों के मतानसार ५ या ६ वर्ष के अल्प समय मे इतनी अधिक घटनाएं घटित नहीं हो सकती हैं, इनके लिए पर्याप्त लम्बा समय चाहिए। अतः ये विद्वान उपर्यक्त लेखों के सवत को शकाब्द नहीं मानते है। इस तर्व का उत्तर देते हुए श्री हेमचन्द्र राय चौधरी ने (पोहि०प०४२२) यह सत्य ही लिखा है कि इन सब घटनाओं को ५ वर्षकी अवधि में सीमित करने की हमे कोई आव-इयकता नहीं है. क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर निद्चित रूप से यह कहा जा सके कि चष्टन के वश ने क्षहरातों के वश का विष्वंस होने के बाद ही शासन करना आरम्भ किया था। यह संभव है कि चण्टन का वंश पहले से ही कच्छ में और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में शासन कर रहा हो, जैमा कि हमें स० ५२ (१३० ई०) के अन्त्री के अभिलेख से प्रतीत होता है। यदि इस बात को मान लिया जाय कि जिस समय शहरात मालवा और महाराष्ट्र में शासन कर रहा था उसी ममय चष्टन का बंश सुराष्ट्र के प्रदेश का अधिपति था, तो हमे उपर्यक्त घट-नाओं को ५ वर्षों में सीमित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार राखालदास बनर्जी की उपर्यक्त आपत्ति सर्वथा निराधार प्रतीत होती है और नहपान का समय ११९ से १२४ ईसबी तक मानना उचित प्रतीत होता है।

#### कार्दमक वंश

पश्चिमी भारत में गौतमीपुत्र द्वारा क्षहरात वश का विष्वंस कर दिये जाने

के बाद क्षत्रमों की सर्मित का पुरक्त्यान उज्जैन के कार्यसक देवी सक क्षत्रमों ने किया। इस बंध का प्रवर्तक और पहला महालत्रम जरूरत समितिक का पुत्र या। सामस के मतानुसार यह शक नाम है और इससे यह पुत्रित होता है कि चण्डन यक जाति का या। इस बात की पुष्टि दुर्वचित्त में किए गए महाकवि बाण के एक वर्णने से होती है निसमें चन्द्रगुत द्वितीय द्वारा मारे जाने वाले चन्द्रन के वंशन को शक कहा गया है, अतः अयः समः सिद्धान उज्जैन के कायपारिवार को शक जाति का समझते हैं। रैप्तन ने इस वंश को कार्यसक वंश कहा है स्थोकि कददामा की लक्की ने एक जगह कार्यसक राजाओं के वश में प्रादुर्मृत होने पर अनिमान प्रकट किया है। कार्यसक वंश के नामकरण का समयत. यह कारण है कि कार्यम नाम की एक नदी ईरान में पाई जाती है। समयतः इस वंश के मूल पुष्य इस नदी के निकटवर्ती प्रदेश में रहते थे और वहाँ से मारत आये थे, अतः उन्हें कार्यम वशी राजा कहा

चप्टन इस वंश का पहला महत्वपूर्ण राजा था। इनकी आरम्भिक मुझाओं पर इसे केवल अप पहा गया है, किन्तु बाद की मुझाओं पर महाअवप की उपाधि अकित है, इसके साथ ही राजा की उपाधि भी दोनों दशाओं के साथ दी राजा की उपाधि भी दोनों दशाओं के साथ दी राजा की उपाधि अकि है। किन्तु उसके पिता यसमोतिक के नाम के साथ हमें कोई राजकीय उपाधि नहीं मिनती है। हमें कार्दमको के आरम्भिक इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। किन्तु दिनेशचन्द्र सरकार ने यह कल्पना की है कि समवन चष्टन आरम्भ में सिन्च के प्रदेश में कुषाणों के सामनत के रूप में शासन कर रहा था। है ऐसा प्रतीत होता है कि नहुपान की मृत्यु के बाद चण्टन को उसके स्वाम में कुषाण का सम्राटों ने अपने साम्राया के दिखा-पदिस्ती प्रदेश का शासक बनाया और उसे यह निर्देश दिया गया कि वह सातवाहरों हारा नहुपान से छीने गए प्रदेशों को पुन जीतकर अपने राज्य का बिस्तार करें।

चन्द्रन के राज्यकाल के सम्बन्ध में हमें बहुत ही कम बाते निश्चित क्य से मात है। रैस्तन ने जिला है कि चन्द्रन के अध्यत्या महाक्षत्रय के रूप में राज्य करने के बारे में हम दत्तनी ही बात कह तकते हैं कि उसके राज्यकाल में ही संबत् ४६ से ७२ के बीच में उसके पुत्र जयदामा ने उसके माथ अध्यय के रूप में शासन किया।

१. रंप्सन पूर्वोक्त पुस्तक पृष्ठ ११०।

राय चौचरी—पोलिटिकल हिस्टरी आफ एंगैक्ट इंडिया, चतुर्व संस्करण,
 ४२२ ।

३, ए० ई० व०।

इन दिनों शकों में द्वैराज्य शासन प्रणाली प्रचिल्त थी। शक शासक अपने पुत्रों की अपने शासनकाल में लक्ष्य बना दिवा करते थे। संमवत. वृद्धावस्था में चण्टन ने सहा-स्वत्रम बनने पर अपने पुत्र अयदामा को स्वत्रम बनाया, किन्तु यह शायद शीघ्र ही पिता के बीवनकाल में दिवसत हुआ और पिता ने उसके स्थान पर उसके पुत्र कृद्धामा को लक्ष्य बनाया। कच्छ मे अन्यौ नामक स्थान से प्राप्त सवत् ५२ (१० ईषती) के एक अभिलेख में यह बनाया गया है कि राजा चण्टन अपने पौत्र राजा कददामा के साथ संयुक्त रूप से शासन कर रहा था। अस लेख से यह स्पष्ट है कि नहशान की मृत्यु के ६ वर्ष के मीतर ही कार्यमक बंग के शक सातवाहन साम्राज्य की सीमा पर पहुँच गये थे। टालमी ने १४० ई० में लिख गए अपने मूनोल में यह बनाया है कि उत्त समय उज्जयियी (Ogaco) पश्चिमी मालवा (अवत्रा) की राजपानी थी और यहाँ तियस्टेतील (Tustenes) नामक व्यक्ति शासन कर रहा था। यह नाम स्पष्ट रूप से चण्टन का यूनानी रूपान्तर है। टालमी ने अपने प्रम के लिए आवस्पक सामग्री कुछ वर्ष रहले ही एकत्र की होती। इससे यह स्पण्ट कि १४० ई० से कुछ वर्ष यहले ही चण्टन ने परिवर्मी मालवा पर अधिकार कर लिया होगा।

चण्ड द्वारा अपने राज्य-बिस्तार की सूचना हमे रहदामा के जूनागढ अगिरुख से मी मिलती है। आगे उस अभिरुख का बिन्नून उल्लेख किया जा.ना।
इससे यह स्पष्ट है कि रुद्रदामा के राज्य में आकर, अविन, अनुम, अपरात, सुराष्ट्र
और आमर्त (काटियाबाड का डारका प्रदेश) सिम्मिलन थे। इन प्रदेशो पर उनने
यह विजय संमवत अपने दादा चण्टन के राज्यकाल में क्षत्र के रूप में कार्य करते
हुए प्राप्त की होणी। सातवाहनों के साथ सभये में विजय का एक अन्य प्रमाण
चण्टन की मुदाओं से भी मिलता है। सातवाहनों की मुदाओ पर विकृट अथवा चैर्य
(Three arched Symbol) ) की चोटी पर द्वितीया का चटमा बना होता
था। यह चित्र हम चण्टन की रजन मुदाओ पर पहली बार देखते है। यह उसमें
कात्र की स्थिति में ही अपनी मुताओ पर पहली बार देखते है। यह उसमें
प्राप्त कर उनके विसाय चित्रस्त्र निकृट को अपनी मुदाओ पर अवित कराता हुक फिया वार में यह चिद्र न केवल उनके महाकात्र के रूप में प्रचारत उसकी

प्रिचाफिया इंडिका, खण्ड १६ पृ० २४—राजो चाच्टनसस्स ( )
 मोतिकपुत्रस राको रहवामस अथवामपुत्रस वर्षे द्विपंचाते ।

चण्टन से आरम्भ होने बाले राजबया ने चौची शताब्दी हैं तक परिचयी मारत में अविच्छित रूप से शावन किया। यह बात हुई इनकी मुदाओं से जात होती है। चण्टन के प्रत्येक उत्तराधिकारी ने अपने सिक्को परन केवल अपना, अस्ति अपने पिता का अत्रप, महालवण जादि उपाधियों के माथ उल्लेख किया है। इस्ते हम इन राजाओं की वश परम्परा को बढ़ी सुगमता से निश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार चण्टन के उत्तराधिकारी अगले १७५ वर्ष तक परिचमी भारत पर शावन करते रहे। उस युग में इतना लम्बा शासन बहुत कम राजबशों ने किया था। चण्टन के राज्यकाल की अवधि केवा में केवल यही कहा जा सकता है कि बह १४०-१५० ई० के बीच में किसी समय समाप्त हुआ होगा, क्योंकि टालमी ने १४० ई० में उज्जिपनी में उत्तक शासन करने की बात लिखी हैं और १५० ई० के जुनागढ़ अभिलेख से महदामा के राज्य करने की बात का जान होता है, अतः बहु ससे सहले ही गई। पर बैंग्र होगा।

जयबामा—यह चप्टन का पुत्र था। इसने सम्भवतः अपने पिता के समय में ही क्षत्रप के रूप में शासन किया। इसकी मुद्राओ पर राजा और क्षत्रप की पुरानी उपाधियों के साथ-साथ स्वामी की एक नई उपाधि मिलती है। यह उपाधि इस वश्च के आरम्भिक राजाओं के अभिनेकों में तथा छ्वासा द्वितीय के समय वे इस वश्च के पिछले राजाओं के विसकों पर भी मिलती है। इस समय से हमें अन्नप राजाओं के कारतीय नाम मिलने लगते हैं। इसमें कुछ अपनाद बसद ते तथा दाम ' एक्ट से समाप्त होने बाले नाम है। अपनामा की ताम्र मुदामें चौकोर हैं। इनके एक्ट प्रकार में अपमाग पर ककुद वाले जैल की मूर्ति हे तथा पृष्ठ माग पर छ भेहराज बाले चेंद्रा अपना यरहरू का चिन्न है।

शबदामा (१४५-१७०ई०)--यह इस वश का सबसे प्रसिद्ध राजा है। इसके राज्यकाल का प्रामाणिक विवरण हमें इसके जनागढ अभिलेख से तथा इसके सिक्को से मिलता है। इसका जनागढ का अभिलेख सम्कृत भाषा में अब तक प्राप्त सबसे पुराना अभिलेख है। इसमें सुदर्शन नामक झील के जीणोंद्वार के प्रमग में राजा की प्रशस्ति करते हुए उसकी विजयो और शासन पर सन्दर प्रकाश डाला गया है। सर्व-प्रथम चन्द्रगप्त मौथे ने गिरनार के पास सुदर्शन तालाब बनवाया था। उसके बाद अशोक ने उसके बांध से सिचाई के लिए छोटी नहरे या नालियाँ निकलवाई थी। रुद्रदामा के समय भीषण वृष्टि के कारण इस तालाब के बाँध में भागी दरार पड गई सब पानी निकल जाने के कारण यह बाँध मरुममि के समान बन गया। किसानी की यह भय था कि इसके टट जाने से उनकी फसले मारी जायेगी। अन प्रजा मे हाहाकार मच गया। जनता के इस भीषण कष्ट की दूर करने के लिए महाक्षत्रप रुद्रदामा ने अपने परामर्शदाता मित्रयो (मित्रसिख्यों) ने तथा नायकारी मित्रियो (कर्मसिखार्वे) से इस बाँघको ठीक करवाने को कहा विन्तु बाँघमे दरार इतनी बही थी कि वे लोग इसकी सरम्मत के कार्य के लिये सहमत नहीं हुए। जब इस बाँध के बधने की आशानही रही तो प्रजा भवड़ा गई किन्तु अपन राज्य के पौर जानपदी के अनग्रह के लिए राजा की तरफ में नियक्त पहलववशी कुलैप के पत्र अमास्य सुविशास्य ने इस बाँच का पुनर्निर्माण करवाया। इस अभिलेख में स्टटामा हारा निम्नलिखित प्रदेशों के जीतने का वर्णन है-पूर्व अपर आकर-अवन्ती (पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा) अनुप (मालवा के दक्षिण में नर्मदा नदी वे तट पर निमाड जिले में महेश्वर) निवत आनर्त (उत्तरी वाठियावाड राजधानी आनदपर) सराष्ट् (दक्षिणी काठियाबाड राजधानी गिरनार) ज्वभ्र (माबरमनी का प्रदेश), मद्द (मारवाड) कच्छ सिन्धु (निचली सिन्ध घाटी का पश्चिमी प्रदेश) सौबीर (निचली सिन्ध नदी का पूर्वी प्रदेश) कुक्र (पिक्चमी मध्य मारत का माग) निषाद (विष्याचल) अपरात (उत्तरी कोक्ण) का पश्चिमी माग और अरावली

१ स्टैन कोनी के मतानुसार बाल प्रक्ष ईरानी है। वह इसको तुलना अवस्ता के स्थान अथवा उत्पत्तिवाबी बाल शब्द से करता है।

वर्वतमाला का प्रदेश । इन प्रदेशों में से सुराष्ट्र, कुकुर, अपरान्त, अनूप और आकर तथा अवन्ती गौतमीपुत्र सातवाहन के साम्राज्य में सम्मिलित थे, अतः ये प्रदेश रद्रदामा ने इससे अथवा इसके किसी उत्तराधिकारी से छीने होगे। इसके अतिरिक्त रहदामाने इस बात का भी दावा किया है कि उसने दक्षिण-पूर्वी पंजाब में रहने वाले यौषेयों को बुरी तरह हराया था। इन यौषेयों को इस बात का बढ़ा अभिमान था कि वे सब क्षत्रियों में सबसे बड़े वीर योदा हैं (सर्वक्षत्राविष्कृतवीर-शब्द-का (तो) रसेकाविषेयानां यौषेयानाम्)। इस अभिलेख में यह भी कहा गया है कि छददामा ने बहुत से ऐसे राजाओं को उनके राज्य पुनः प्रदान किए जिनसे ये राज्य पहले छीने जा चुके थे (अध्टराजप्रतिष्ठापक)। ये समवतः ऐसे सामत राज्य थे जो पहले नहपान के समय में शासन कर रहे थे, इन्हें गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नहपान की हराने के बाद इनके राज्याधिकार से विचत कर दिया था। इस लेख में रहदामा के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने महाक्षत्रप की उपाधि अपने लिए स्वयमेव प्राप्त की थी (स्वयमविगतमहाक्षत्रपनामा)। इसके साथ ही इस लेख में यह भी वर्णन है कि सब व्यक्तियों ने उसे अपनी रक्षा करने के लिए अपना स्वामी चुना था (सर्ववर्रीरभिगम्य रक्षणार्थम् पतिस्वे वृतेन) । इस विषय मे श्री हेमचन्द्र राय चौघरी का यह मत है कि संभवत. किसी शत्रु ने उसके वंश की शक्ति को बरी तरह नष्ट कर डाला था, उसने अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से तथा जनता के अन-रोघ एव सहयोग से साम्राज्य का पूर्नीनर्माण किया था। 9

जपर्युक्त अभिलेख में यह भी कहा गया है कि उसने दक्षिणापयपित धात-कर्णी के दो बार जुली लड़ाई में जीतकर मी निकट सबंब के कारण उसे राज्याधिकार से बचित नहीं किया और ६म मकार यद्य गया। ऐतिहासिकों में इस प्रकन पर तीक्र मत्त्रमंद है कि इद दक्षिणापयपित कौन सा राजा था। इस सम्बन्ध में प्रमुख सत निम्निलिखित हैं—(१) रैप्बन के सतानुसार यह वाधिक्टीपुत्र पुल्मायी है। कान्हेंसे गृहा के एक जिंदत अभिलेख में अमात्य सतरक द्वारा एक पानीयमाजन (पोड़ी) विदे जाने का वर्णन है, इसमें बांधिक्टीपुत्र श्री वातकर्भी की रानी के बारे में कहा गया है कि वह (देवी) कार्टम राजाओं के बदा में उत्पन्न महाक्षत्रप रू-नी देदी थी। यहां र से इह अर्थान् एडडामा समझा जाता है। इस मत के अनुसार वाधिक्टीपुत्र इहदामा का रामाद और शत्रु था। र इस विषय में दूसरा मत और देवदन रामकुळ

१. राय चौधरी--पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एंशेष्ट इंडिया, पृष्ठ ४२५।

इंडियन ऍटिक्वेरी, लल्ड १२, वृष्ठ २७३ तथा रैप्सन — केडेलाग आफ इंडियन कायन्स, आंधाज, बेस्डर्ग अन्नपाज, वृष्ठ ३८।

पंडारकर का है। इसके अनुसार कदामा का प्रतित्यक्षी गीतमीपुत्र ही था। इसका एक पुत्र वाशिष्टिपुत्र शिव्य और धातकणी महाक्षत्रण कदामा का कन्हिरी अमिलेख में वर्णित्र दामार था, इसीलिए इसे तिकट तक्षत्र वरण जतामा नमा है। इस विषय में सीसदर मात और गोपालाचारी का है। दे इ वरण में सीसदर मात और गोपालाचारी का है। दे इस अमिलेख के धातकणी को गौपएक बधाविलयों में वर्णित विषय भी धातकणी ना उत्तराधिकारी शिवमक (शिवक्तर) धातकणी मानते हैं। यह समयत शिव भी धातकणी का माई या मतीवा 
था। उद्धामा के दामार के अदिल प्रवन का ममाधान अमी तक सतोवन्तर रीति 
के नहीं हो सकत है। किन्तु रेन्सन के मतर पर आपत्ति करते हुए नीएकण्ड धाल्यों ने 
जिल्ला है कि यह तबंबा असमय प्रतीत होता है कि जो पुलुमायी टालमी के 
मतानुसार चण्डन का समकालीन था, वह चण्डन के पोते वी जबकी से विवाह 
करे।

गिरनार के उपर्युक्त अभिलेख से रुद्रदामा के वैयक्तिक चरित्र और शासन-प्रबन्ध पर भी कुछ प्रकाश पडता है। इसमें यह कहा गया है कि वह उच्च नैतिक आदशों और नियमों का पालन किया करता था। उसने यद के अतिरिक्त मरते दम तक कभी किसी पुरुष का बध न करने की अपनी प्रतिज्ञाको सत्य करके दिखायाथा। बह शरणागत लोगो की रक्षा करने वाला था। उसने अपने प्रजाजना को डाक्ओ, जगली जानवरो और रोगो के मय से मक्त किया। वह प्रजा के न्याय-कार्य को नियमित रूप से किया करता था उसने शस्त्र एव शास्त्र—दानो प्रकार की विद्याओ मे प्रवीणता प्राप्त की थी। वह व्याकरण (शब्द) राजनीतिशास्त्र (अर्थ), सगीत (गाववं), तर्कशास्त्र (न्याय) आदि विभिन्न विद्याओं में पारगत या घोडे हाथी और रथ चलाने में तथा तलवार ढाल आदि के यद में उसन अत्यन्त बल स्फृति एव सफाई दिखाई थी। उसने रूप का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि वह लम्बाई चौडाई कॅबाई आदि सभी प्रकार के उत्तम लक्षणों और व्याजनों से युक्त तथा मनोमोहिनी मति वाला (परमलक्षणव्याजनैरुपेत कान्तमृति ) या । शायद अपने अद्वितीय सौन्दर्य के कारण उसे राजकत्याओं के स्वयंवरों में अनेक मालाये पाने का सौमान्य मिला था। उसके सिक्को पर बनी मृतियों से मी इस प्रशस्ति की पृष्टि होती है। इन सिक्को पर वह प्रसन्नचित्त और चलवले स्वमाव वाला, विशिष्ट व्यक्तित्व सम्पन्न और पराक्रमी पूरुष प्रतीत होता है। इस अभिलेख में यह भी कहा गया है कि बह

१ इंडियन ऍटिक्बेरी, १६१८, पृष्ठ १४४-५४।

२. अर्ली हिस्टरी आफ वि जोअ कंट्री, पुष्ठ ५४।

अत्याचिक करों इत्याज्ञ को मीड़िल नहीं करता था। उसने इस बीच के पुनितर्माण का कार्य कर, नेगार (विष्ट) तथा समेग मंट के नाम से अपनी प्रजा से किये गए उपहार (प्रणय) आदि से प्रजा पीड़िल किये विषय का अपने से सहत बड़ा प्रजा क्याकर किया। इसे बोड़े ही काल में पहले से तीन मुनी मजनूती और रूमाई चौड़ाई वाला बीच बनवाया। यह पहले की अपेक्षा अधिक सुन्दर (मुदर्शनतर) रूप में बना था। उसके सासन-प्रबन्ध पर प्रकाश बालते हुए यह कहा गया है कि यह अपना सासन-प्रवन्ध परामश्रों देने वाले मीड़िस प्रता था। उसके सासन-प्रवन्ध परामश्रों देने वाले मीड़ियों (मित्सिक्बिंग) तथा प्रजानाओं के महासर कार्य करने वाले कांनारियों (कर्मसाक्बिंग) तथा राजानाओं के त्या करता था।

इस अमिलेका से सुराप्ट्र के इतिहास पर मी सुन्दर प्रकाश पड़ता है। जिस चुन्ना पर यह लेका लिका गया है वही अधोक का भी शिकालेका याया गया है। कदमाना के अमिलेका से यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश में बीच बनाकर सिवाई करने को और सबसे पहले मौर्य स झाटों ने क्यान दिया। चन्नगुन्त मौर्य के समय यहाँ पहला प्रान्तीय शासक (राष्ट्रिय) युन्यपुन्त वा, उत्तने इस बीध को सबसे पहले बननामां उसके बाद अधोक के समय यहाँ के यूनानी प्रान्तीय शासक तुवास्प ने इसमें विभन्न अल-प्रणालियों बनाकर अने सुधार किये। इसके बाद प्रकाल वृद्धि और तुष्काल से इस बीध के टूट जने पर कदामा के प्रान्तीय शासक रहलव जाति कुर्विशास ने इसकी सरस्पत पहलव काति के बाविक को प्रान्तीय शासक होना यह मुक्ति करता है कि इस प्रदेश में विदेशियों को काफी डॉवें पद दिये जाते थे। यह समबतः यहाँ बिवे-धियों के अधिक सक्या में बते होने के कारण था। इसीलिए यहाँ पहले यूनानी लिए का प्रयोग होता था, किन्तु इद्भामा के समय से यूनानी लिप का प्रयोग होता था, किन्तु इद्भामा के समय से यूनानी लिप का प्रयोग होता था, किन्तु इद्भामा के समय से यूनानी लिप का प्रयोग होता था, किन्तु इद्भामा के समय से यूनानी लिप का अपबाहार

कद्रदामा के साम्राज्य में सिन्यू-तौबीर के सम्मिलित होने का वर्णन किया गया है। यह मुलतान से सिन्यु नदी के मुहाने तक का प्रदेश था। सुई विद्वार के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि यह किनिक्ल के साम्राज्य में ८९ ई० में सम्मिलित था। कद्रदामाने अपने अभिलेख में कुषाणों का कोई वर्णन नहीं किया है। अतः समबत. उस समय तक यह प्रदेश कुषाणों के हाथ से निकल ज्ञारा इस प्रकार यह प्रकट होता है कि कद्रदामा का शासन उत्तर में मुलतान तक और दक्षिण में नासिक और सीपारा तक था। वह समबत. सबसे बड़ा थक राजा था।

रद्रदामा न केवल एक महान् विजेता और कुशल प्रशासक था, अपितु वह

चंस्कृत मापा का भी एक प्रवल पोषक था। वह स्वयमेव गक्ष, पक्ष और काव्यादि की एचना करने में प्रवीप था। जूनागढ़ का अधिलेख प्राचीन मारत में उपलब्ध सबसे पहला साकृत अभिलेख है। इससे पहले के सभी अभिलेख प्राकृत माधा में जिलते है। यह लेख इस बात को सूचित करता है कि उस समय संस्कृत में सम्बल्धक की काव्यानी का पांपा में मिलते है। यह लेख इस बात को सूचित करता है कि उस समय संस्कृत में सम्बल्धक की काव्यानी का पांपा प्राची सिकास हो चका था।

सदामा प्रथम के समय पश्चिमी कावपो की सक्ति अपने उत्कर्ष के चरम सिक्कर पर पहुँच चुकी थी। वह इस वंश का सबसे अधिक प्रतापी और महानू समाद था। उसने अपने प्रस्त औरपीस्व से कुछ वर्षों के मीतर ही माकता, गुजरात, काठिया-बाइ, उत्तरी कांकण, पश्चिमी राजस्थान और सिल्म मे अपनी सत्ता का विकास किया या और प्रजा के कल्याग के लिए मुदर्शन बांच के जीणाँद्वार जैसे बड़े कार्य प्रजा पर कोई विशोध कर लगाए बिना पूर्र किए थे। उसने सहकृत साहित्य को भी राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। भी अत्तेकर के मतानुसार कृत्र कार्य १७० ई० के बाह्यसा का देहान्त १७० ई० के बाह्यसास हुआ और उसका सारानकाल १४५ से १७० ई० तक था।

खदामा के उत्तराधिकारी— वामजङ (१७०-७५ ई०)— हहदामा के बाद उत्तक पुत्र दमस्य अचना दामजङ गहीं पर बैठा। यह संसवतः अपने पिता के सासन-काल में उत्तकी अनेक लड़ाइयों में माग ले चुका था और इनने अत्रप के रूप में प्रचासन मी किया था। यह स्दामा के विवाल सामाज्य पर शासन करता रहा, किन्तु इसका शासन-काल अधिक लब्बा नहीं था, क्यों कि उसके महाक्षत्रप के रूप में प्रचासन मी किया था। यह स्दान ही। इन पर उसका जो जित्र है, उससे यह प्रतीत होता है कि राज्यारोहण के समय वह एवं व्यक्ति था। उन दिनों इस बंद में यह प्रदीत होता है कि राज्यारोहण के समय वह एवं व्यक्ति था। उन दिनों इस बंद में यह प्रदीर के प्रमें अपने पिता के त्रीत प्रदीर के स्वाप्त करना प्रचास करना था। प्रचास करना था। प्रचास करना था। प्रचास करना था। महाअत्रप के रूप में दामजड़ के सिक्के कम होने के कारण यह अतुनान किया जाता है कि उत्तने पात्र वसे अधिक शासन नहीं किया होगा। उसका यह शासनकाल अतीन धान्ति और समृद्धि का समय था। उत्तर में कृषण सम्राटों की सत्ता

मुत्राओ पर रहादामा के दुत्र का नाम विदेशी शक भावा के रूप में दमफ्सद ही मिलता है। बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने इस विदेशी नाम का भारतीयकरण दामजद के रूप में किया।

क्षीण होने के कारण इस समय अवनों को उत्तर से कोई खतरा नहीं या, दक्षिण में इद्रदाना ने १५० ई० के लगमग सातवाहनों को करारी हार दी थी। पश्चिमी दिशा से मिल्य में अवनों को चुनौती देने वाले सासानी साम्राज्य का अमी तक अन्युत्वान नहीं हुआ था, बतः दामजड़ १७५ ई० तक निर्विष्ण रीति से सासन करता रहा।

दामजह प्रथम के दो पुत्र जीवदामा और सत्यदामा थे। इनमें बढ़ा माई अपने पिता की मत्य के बाद १७५ ई० में महाक्षत्रप बना और राजगही पर बैठा। चिक अपने पिता के समय में क्षत्रप के रूप में उसकी कोई भी मुद्रायें अभी तक नहीं मिली हैं, अतः यह अनुमान किया जाता है कि इस समय उसकी आयु बहुत कम थी और उसे प्रशासन का अधिक अनुभव नहीं था। उसका चाचा रुद्रसिंह न केवल अधिक अनमवी था, अपित अधिक महत्वाकाक्षी था। वह पहले कुछ समय तक उसके प्रति अपनी राजमनित दिखाता रहा और क्षत्रप के रूप मे उसका दशवर्ती होकर शासन में माग लेता रहा। किन्तु शीघ्र ही उसने गढ़ी पाने के लिये एक वडयत्र किया और इसमें आमीरों से सहायता प्राप्त की। इनके नेता उस समय क्षत्रप सेनाओं में सेनानी हुआ करते थे। इनकी सहायता से उसने अपने मतीजे को राजगद्दी से हटा दिया और स्वयमेव महाक्षत्रप बन गया। किन्तु ध्द्रसिंह भी गद्दी पर देर तक नही रह सका। उस समय नामिक मे एक छोटे से राज्य पर शासन करने वाले ईश्वरदत्त नामक एक अन्य आभीर सेनानी ने उसे गद्दी से हटा दिया तथा १८८ ई० में वह स्वयमेव महाक्षत्रप बन बैठा। रुद्रसिह प्रथम ने अब उसका वशवर्ती बन कर क्षत्रप का कार्य करना स्वीकार किया, किन्त वह अन्दर ही अन्दर उसे गड़ी से हटाने का प्रयत्न करता रहा, दो वर्ष बाद १९१ ई० में वह उसे सिहासनच्यत करके स्वयमेव महा-क्षत्रप के रूप में पून. शासन करने लगा। १९७ ई० तक वह राज्य करता रहा।

राजगदी केलिए चाचा-मतीजे मे होने वाले इस सघर्य का पश्चिमी क्षत्रपों पर बहुत बुरा प्रमाव पडा। समवत. इसी कारण यज्ञश्री सातकर्णी नामक महत्वा-काक्षीसातवाहन राजाने क्षत्रपों से उत्तरी कोकण का प्रदेश छीन लिया, क्योंकि इस

<sup>9.</sup> रंप्सन ने समय बंत में ईस्वरदत्त का हस्तक्षेय २३६-३६ ई० में माना है, क्योंकि इन बरों में अथय राजाओं की कोई मुद्राएँ नहीं निकती। किन्तु वेयवत्त रामकृष्य मंद्रारकर ने अभिनेक्षों के आबार पर आसीरों के हस्तक्षेय को १७६-६० ई० में माना है (आन सन ई० ६९३-१४, पु० २२७-४४)।

राजा के सिक्के और लेल इस प्रवेश में गाए जाते है। इसके अतिरिक्त उदयपुर और अपनेर के मालव लोग भी अपने राज्य-विस्तार का प्रयत्ने करने लगे।

१९७ ई० में हम पुत्र जीवदामा को महाक्षत्रप के रूप में आतन करता हुआ पाते हैं। समवत इस समय वाचा मतीज़े में कुछ समझौता हो गया था, क्यों कि ध्विष्ट के पुत्र इस्तेन को हम जीवदामा के राज्यकाल के अन्त में अपने के रूप में शासन करते हुए पाते हैं। श्री अल्लेकर के मतानुसार जीवदामा हुमायूँ की मीति हुसरी बार राज्यक्षिए य देकने के बाद जीवक समय तक शासन नहीं कर सका और २०० ई० में उसका मतीजा कहसेन महाजवप के रूप में शासन करने लगा।

वहसेन--(२००-२२२ ई०) उत्तराधिकार की नवीन प्रणाली---रहसेन ने २२ वष के लम्बे समय तक शासन किया। उसके दो माई सचदामा और दामसेन तथा दो पुत्र पथ्वीसेन तथा दामजंड थे। इस समय उत्तराधिकार के लिए मीषण यद हो सकता था. किन्त पिछली पीढी के अनमव सं लाभ उठाते हुए पश्चिमी क्षत्रपो ने अब यह निश्चय किया कि उनमें राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में यह परिपाटी चलाई जाय कि एक राजा के मरन के बाद राजगही उसके सबसे बडे बेटे को न देकर पहले उसके छोटे माइयो को उनकी आयु के क्रम संदी जाय। इस नियम के अनुसार रुद्रदामा के बाद उसके छोट भाई सघदामा और दामसेन कम से नहीं पर बैठे और अगली पीढी म दामसन केतीन पुत्रों न क्रमश्रा शासन किया। इनके एक पीढी बाद विश्वसेन का उत्तराधिकारी उसका भाइ मत दामा बना। इस व्यवस्था में कई बड़े लाम थ। गही परयोग्य एवं अनमवी शासक बैठते य और जब सब भाइयो को गही पर बैठन का अवसर दिया गया तो उनम राजिमहासन का पान के लिए यह और विद्रोह करने की प्रवृत्ति कम हो गई। किन्तु इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह था कि बढा बेटा पिता ने मरन पर राजगद्दी नहीं पाता था। फिर भी उसके मानसिक सतोष के लिए उस क्षत्रप की उपाधि दी जाती थी और वह अपन वासाओ के नीचे शासन का कियातमक अनुभव प्राप्त करता था। प्राचीन भारतीय प्रशासन म पश्चिमी क्षत्रपो की यह एक निराली देन और सबधा नवीन आविष्वार था।

क इसेन प्रथम के समय म माठवा गुजरात वाठियावाड और परिवसी राजस्थान उसके सासन में बने रहे। उत्तरी कोकण सातवाहनों न इनसे पहले ही धीन लिया पा, कुछ समय बाद यहां आमीरा न एव स्वतत्र राज्य बनाया। य पहले सात बाहनों के सामत रहे होंगे किन्तु बाद म ये स्वतत्र शासन वन वेट और दूसनी शताब्दी ई॰ में उत्तरी कोकण और महाराष्ट्र पर सासन करते रहे।

इस समय उज्जयिनी में शासन करने वाले क्षत्रपों ने घटदामा की भांति संस्कृत माथा और हिन्दू धर्म को प्रवल संरक्षण प्रदान किया, इससे इन राजाओं की कीर्त दूर-दूर तक फैल गई। इस समय इस बश का नाम और प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि अन्य राज्य उज्जियिनी की राजकन्याओं से विवाह करने के लिये उत्सक रहते थे। आंध्र प्रदेश में २४० से २६५ ई० तक शासन करने वाले इक्ष्याक-बंबीय राजा बीर पुरुषदत्त की एक रानी रुद्रधर-मद्रारिका उज्जयिनी के शक परिवार की थी। यह सूचना हमें नागार्जुनीकोडा के महाचैत्य मे इस रानी द्वारा दान किए गए एक प्रस्तरस्तम के लेख से मिलती है जिसमें महादेवी रुद्रधर प्रदारिका को उज्जयिनी के महाराज की लड़की (उजेनिका महाराजवालिका) कहा गया है। यह राजकन्या संभवतः रुद्रसेन प्रथम या द्वितीय की लड़की थी। अमरावती मे बद्ध के चरणचित्र की मृति दान करने वाला एक शक योद्धा समवत. इस राजकन्या के साथ विवाह के बाद आंध्र प्रदेश जाने वाले व्यक्तियों में से था। इद्रसेन की प्रभदामा नामक एक बहिन की एक मुहर वैशाली में मिली है। 3 डी० बी० स्पूनरद्वारा खुदाई में प्राप्त की गई इस मुहर के बाह्मी लेख में यह कहा गया है कि यह महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसिंह की लड़की तथा महाक्षत्रप स्वामी रुद्रसेन की बहिन महारानी प्रभदामा की मुहर है (राज्ञो महाक्षत्रपस्य स्वामी रहासिहस्य दूहितुः राज्यमहाक्षत्रपस्य स्वामी रह-सेनस्य भगिन्या महावेच्याः प्रभुवामायाः ) । इसमे इस रानी के पति का नाम नही विया गया है। श्री अल्तेकर के मतानुसार यह समवत पूर्वी भारत का कोई ऐसा अब तक अज्ञात हिन्दू राजा है जिसने शक राजकत्या से विवाह किया था अथवा यह ऐसा भारतीय बनाहआ कृषाण राजा भी हो सकता है जो कृषाण साम्राज्य की समाप्ति के बाद मगध में शासन करता हो।

## सघदामा भ्रौर दामसेन (२२२-२३८ ई०)

इद्रतेन प्रथम के दो पुत्र पृथ्वीक्षेत और दामजड़ थे। किन्तु रुद्रक्षेत्र की मृत्यु के बाद क्षत्रपो के उत्तरप्रीधकार के नियम के अनुसार राजवाड़ी उसके छोटे माई सप-दामा को मिली। यद्यपि राज्यारोहण के समय उसकी आयु ४० वर्ष के अधिक नहीं थी, किन्तु महीपर बैंटने के केड वर्ष बाद ही हमे २२२ ई० में गद्दी पर बैंटने वाकी तथा महास्वरप के रूप में शानत करने वाले उसके छोटे माई दामनेन के सिकने मिलने

१. ए० ६० सपड २०, पुष्ठ ४ ।

२. आ० स० इं० १६१३-१४, पुष्ठ १३६।

लगते हैं। सचदामा की इतनी जल्दी अकाल मृत्यु के बारे में श्री अल्तेकर ने यह अटक स लगाई है कि वह समक्तः अजमेर, उदयपुर के उन मालवों के साथ लड़ते हुए मारा नया, जिन्होने इस समय क्षत्रप शासन की दासता से मक्ति पाने के लिये सफल संघर्ष किया था। इसका उल्लेख हमें २२६ ई० के नाँदसायप लेख से मिलता है। इसमें यद्यपि मालवों के शत्रुओ का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, किन्तु वे पश्चिमी क्षत्रपों के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकते है क्यों कि रुद्रदामा प्रथम के समय से यह प्रदेश उनके अधिकार में था। मालवों का यह स्वातत्र्य-सवर्ष २२६ ई० में समाप्त हो चुका था। यह समवतः तीन चार वर्ष चला होगा, इसमें २२३ ई० में सघदामा ने वीरगति पाई होगी। अजमेर और उदयपुर का प्रदेश क्षत्रपो के हाथ से निकल जाने पर सिन्य सम्भवतः उनकी प्रमुता से मुक्त हो गया, क्यों कि वे अजमेर के बिना सिन्ध पर नियमण नही रख सकते थे। सिन्ध का प्रदेश २८४ ई० में ईरान के सासानी सम्राटो के आधिकार में चला गया। उस समय सभवत यहाँ स्थानीय शक राजा शासन कर रहे होगे। इस प्रकार दामसेन के समय में पश्चिमी क्षत्रपो का राज्य मालवा, गुजरात और काठियाबाड़ तक ही सीमित रह गया, इस समय भी उज्जयिनी इसकी राजधानी थी। दामसेन के राज्यकाल के पहले १० वर्षों में उसके दिवगत बडे माई रुद्र सेन प्रथम के दो पूत्र पृथ्वी सेन और दासजह क्षत्रपों के रूप में शासन करते रहे. किन्तु उसके राज्य के अन्तिम चार वर्षों में उसका अपना पुत्र वीरदामा क्षत्रप का कार्य करने लगा। संमवत यह अपने पिता के जीवनकाल में ही दिवगत हो गया और दामसेन की मृत्यु के बाद उसका छोटा माई यशोदामा २३८ ई० में शासन करने लगा ।

यशोदामा प्रथम, विजयसेन, दामजड़ तृतीय तथा रुद्रसेन हितीय (२३८-२७९)

बवीदामा ४० वर्ष की आयु में राजगही पर बैठा, किन्नु दो वर्ष बाद हम उसके छोटे माई विजयमें को महाला १९ के रूप में वातन करता हुआ पाते हैं, उसका धासनकाल २४० से २५० ई० तक है। यथोदामा की जकाल मृत्यू का कारण सम-बत. उस समय की कोई राजनीतिक पटना होगी, इसका हमें कोई जान नहीं ही विजयसेन का शामनकाल बडा शान्तिपूर्ण और समृद्धिगाली वा क्योंकि उसके सिक्के प्रयुद्ध मात्रा में मूलरात और काध्याबाद के अनेक स्थानो से मिले हैं। विजयसेन के बाद उसका छोटा माई दामजड़ २५० ई० में यही पर बैठा। उसने पांच वर्ष तक शासन विवासी अरे उसका उत्तराधिकारी २२ वर्ष तक शासन करने वाला रहसेन दिक्षीय है। इस समय हमें काथों की शासन-पद्धति में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। २३९ से २७५ ई०तक राज्य करने वाले महाक्षत्रप के साथ किसी बन्य क्षत्रप के कोई सिक्के नहीं मिलते हैं समकत उस समय यह प्रधा किन्ही हो रु० ई० के बाद से सावत्र कर दी गई। हमें इस परिवर्तन के कारणों का कोई ज्ञान नहीं हो रु० ई० के बाद से सालवा में प्रविक्त परिचमी क्षत्रपों की ताझ मुद्राएँ मिलती बन्द हो जाती है। समवत इसका कारण यह था कि प्राल्या अब बाकों के हाथ से निकल्या या था देसे ब्रम्यों से छीनने वाला शायद वाकाटक वस का सस्थापन विन्य्यक्षित (२५५-२७५ ई०) या। २६६ ई० के लगमग हमें सीची में स्वतन्त्र इप से शायत करने वाले शक राजा शीयरवर्मा का ज्ञान एक अमिलेख से होता है। इस प्रवार अपयों के अधिकार से मालवा निकल्य जाने पर उन्हें अपनी राजवानी उज्जयिनी से काटियाबाड में गिरिनगर (नुनागड) के जानी पठी होगी।

विश्ववित्तह और अर्तुवामा (२७६ ६० से २०४ ६०)— रहसेन हितीय का समयत कोई छोटा माई नहीं था, अत उसके बाद उसका सबसे बचा पुत्र विश्वविद्य रु९६ ई० में राजगहीं पर बैठा। इसका साम केवल ३ वर्ष तक ही रहा। २८२ ई० में हम उसके माई मत्वामा को महाकाश्वप के रूप में शासन करता हुआ पाते हैं बहु राज्यारोहण से पहले ४ वर्ष तक क्षत्र में शासन करता रहा। मनुँदामा ने समझत २०४ ई० तक राज्य किया और उसका पुत्र विश्ववित्त २९४ ई० से उसके साध क्षत्र के रूप में कार्य करने लगा। इन दोनों की मृद्राए मुजरात और साध्य साथ के रूप में कार्य करने लगा। इन दोनों की मृद्राए मुजरात और साध्यक्षात्र में प्रदूष्णात्र में मिली है। इससे यह सूचित होता है वि यह इस वया का सम्बद्धकाल था।

मन्दामा के शासनवाज में २८४ ई० में सामानी सम्भाट बरहरत दितीय ने सीस्ताल और सिन्ध के प्रदेश जीते और अपने माई बरहन तृतीय को नये प्रदेश का राज्यपाल बताया उसे सकानताह की उपारि दी। इसका पित्रसी क्षमणे पर अधिक प्रमाव नहीं पहा क्योंनि सिन्ध में उनका शासन कई दशाब्दी पहले ही समाप्त हो चुना था। यहाँ उन दिनो स्थानीय शव नरदार शासन करते थे। अब ये इस विवय के बाद सासानी सम्भाट को अपना स्वामी मानन लगे। इस नवीन परिस्थिति में मन्दामा में ईपानी सम्भाट के साथ शानित्रण सम्बन्ध बनाये रचना बाखनीय समझा अत उसने वरहून तृतीय और नरसेह केबीच होन वाले गृहयद्ध में कोई माम नहीं किया, किन्तु अब नरसेह इस सुद्ध में भफल हुआ तो उसने उसे बयाई देने के लिए उसके पान अपने राजदूत में बे।

नवीन शक वश का अम्युवय --- मतृंदामा १७५ वर्ष तक चष्टन के समय से

अविच्छिन रूप से गुजरात और काठियाबाद पर शासन करने वाले राजवाध की अित्तम राजा था। ३०४ ई० के बाद हुमें इसके सिक्स मिलने व्यव्हों जाते हैं। इसके बाद उसका उत्तरप्रिकारी सासक उसके नीचे १० वर्ष तक अत्रप के रूप में कार्य करने लाज विक्स सेन नहीं दना, अपितु इससे दितीय नामक एक व्यक्ति बना। सिक्को में उसे राजा अथवा अत्रप के किसी मी राजकीय पद को न धारण करने वाले स्वामी जीवदामा का पुत्र बताया गया। है, इससे यह स्पष्ट है कि अब पष्टन से चली आने वाली बचपस्परा समाप्त हो गई। इसिह द्विधीय किसी जन्य सकासक का सदस्य था और उसने चण्टन की पुरानी बचपस्परा को समाप्त करके समक्त उम्र समर्थ के बाद राजनाही प्राप्त की थी। इस समय एक ऐसा राजनीतिक सकट आया जिसके कारण लोग अपनी सम्पत्ति लेकर मुरक्षा पाने की दृष्टि से दुसरे प्रदेशों की और सापने लगे और बहुमूल्य मुझाओं को जमीन में गावने लगे। यह बात हमें कुनाय से उपलब्ध महाँदामा ने राजवाक के अत्तम वर्षों में ५२० सिक्को की दि सुत है एक निषि से आत होती है।

स्त्रीसह ने शीझ ही राज्य पर अपना सुदृढ नियत्रण स्थापित किया वह ११६ ई० तक शासन करता रहा । उसके बाद यशादामा ने ३२२ ई० तक शासन किया । फिल्तु ठहाँसह द्विनीय और यगोसामा दिनीय न महासत्रण की उपाणि नहीं चारण की और हमें ३२२ में १४८ ई० तक की अविष की कोई भी अत्रण महाए नहीं मिलती है। १४८ ई० से हमें पुन एक नये शासक रहनेन नृतीय की मुत्राये मिलती है। यह शासक १८० ई० तक शासन करता रहा। उसके बाद उसके मानजे सिहसेन में महाकत्रण के रूप में शासन किया। उसके बाद रुपने वार्च १८ ई० तक शासन करता रहा। इसका उत्तराधिकारी गृहमित नृतीय १८८ ई० में राजवाही पर वैठा। गुप्त साम्राट चन्द्रणुन दितीय न ६से हराकर एजरता और काटियावाड के प्रदेश को गृप्त साम्राट चन्द्रणुन दितीय न ६से हराकर एजरता और काटियावाड के प्रदेश को गृप्त साम्राट चन्द्रणुन दितीय न ६से हराकर एजरता और काटियावाड के प्रदेश को गृप्त साम्राट चन्द्रणुन दितीय न ६से हराकर एजरता और काटियावाड के प्रदेश को गृप्त साम्राट चन्द्रणुन स्तान स्वारा । इसका प्रमाण हमें तत्वालीन मिकको से मिलता है। गृप्त सम्राटा ने इस प्रदेश में प्रचलित रजन बृहाओ की सीली को सिक्त

१ न्यू मिसमेटिक सप्लीमेट, पृष्ठ ४७ १७ तथा बा० गु० ए० पृष्ठ ५७।

### २१५ पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों की वंशावली क्षहरात वश नहपान (११९ंसे १२४ ई०) दक्षमित्रा, उपवदात (दीनिक का पुत्र)। पश्चिमी क्षत्रप वश---यसमोतिक (१) चष्टनं जयदामा (२) रुद्रदामा १म (१३0-१40) (३) दामजंद १म (४) रुद्रमिह १म (26-266,888-889) सत्यदामा (५) जीवदामा (१९७) (६) रद्वसेन १म (७) सघदामा (८) दांमसेन (200-222) (२२२-२२३) $( \overline{2} + \overline{2} + \overline{2} + \overline{4} + \overline{4}$ पृथ्वींषेण दामजद २य वीरदामा (१०) विजयसेन (११) दामजद ३य (९) यशोदामा (२३८-२३९) (239-240) (२५१-२५५) (१२) रुद्रसेन २य (२५५-२७७) (१३) विश्वसिह (१४) मर्तुदामा (२८२-२९५)

(१५) विष्वसेन (क्ष०) (२९५-३०७)

स्वामी जीवदामा

(१६) रुद्रसिह २य (क्ष०) (308-388)

(१७) यशोदामा २य (क्ष०) (385-337)

(१८) स्वामी रुद्रदामा २ य

(१९) स्वामी महमेन ३य

(२०) स्वामी सिहसेन

(२१) स्वामी रुद्रमेन ४ ध (२२) स्वामी सत्यसिंह

(२३) स्वाभी रुद्रसिह ३य (366)

(350-309)

#### आठवाँ अध्याय

### सातवाहन साम्राज्य का उत्थान और पतन

सातवाहन वंश का महत्त्व--मीयोंत्तर युग में जो राजनीतिक शक्तियाँ मारत में प्रबल हुई, उनमें सातवाहनों द्वारा स्थापित साम्राज्य कई कारणों से अधिक महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। पहला कारण यह है कि यह साम्राज्य दक्षिण भारत मे पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने उत्तर भारत के मौर्य साम्राज्य की परम्पराको कई प्रकार से दक्षिण भारत में सुरक्षित बनाये रखा। जिस प्रकार उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य ने सर्वप्रथम सारे देश में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया. उसी प्रकार सातवाहनो ने दक्षिण भारत में सबसे पराना और पहला सा झाज्य स्थापित करते हुए इसके विभिन्न प्रदेशों को एकता के मुत्र में आबद्ध किया। दूसरा कारण इस साम्राज्य का अन्य राज्यों की तूलना में मुदीर्घ काल तक बना रहना है। मौर्यमाम्राज्यका शासन-काल १३७ वर्ष, शगो का ११२ वर्ष, काण्वो का ४५ वर्ष था: किन्त इन सबकी तलना में सातवाहन साम्राज्य की परम्परा ४६० वर्ष तक अक्षण्ण रूप से बनी रही। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन साढ़े चार शताब्दियों की सुदीर्घ अवधि में इस राज्य की सीमाओं में बडे परिवर्तन और उतार-चढाव होते रहे. इस पर भीषण विदेशी आक्रमण होते रहे, किन्तु यह इन सबका प्रतिरोध करने में समर्थ हुआ और इसने अपने लप्त वैभव और गौरव को पून प्राप्त किया। **तीपरा कारण** इस साम्राज्य द्वारा विदेशी आकामको को दक्षिण में प्रवेश करने से सफलताप्रवैक रोकना है। पश्चिमी मारत में विदेशी कृषाणों के अग्रदूत और सेनानी क्षत्रपों के साथ इनका संघर्ष लगभग एक शताब्दी तक चलता रहा, किन्तू अन्त में ये विदेशी आक्रामको का प्रतिरोध करने मे और उन्हें दक्षिण मे आगे बढने से रोकने में सफल हए। **चौथा** कारण सातवाहनो द्वारा दक्षिण में स्थापित किए गए सुशासन, समद्धि और शान्ति के काल में विभिन्न कलाओं का अद्भुत विकास था। यह हमें कार्ले, भाजा आदि पहाडों को काटकर बनाये गए चैत्यों में और पूर्वी तट पर अमरावती आदि के स्तूपो में दिखाई देता है। पाँचवां कारण इस साम्राज्य के शान्तिपूर्ण काल में व्यापार एवं उद्योग-धन्धो का विकास और विदेशो के साथ भारत के व्यापार में अमृतपूर्व उन्नति और समृद्धि थी। इस समय रोमन साम्राज्य के साथ मास्त का व्यापार अपने चरम शिखरपर पहुच गया था। पश्चिमी तट के बन्दरगाहो से भारतीय मसाले, सुगन्धित पदार्थ, बढिया सुती वस्त्र विदेशों को भेजे जाते थे, इनके बदले में परिचमी देशों से शराब, रोमन साम्राज्य की स्वर्ण मद्राएँ तथा अन्य बहुमूल्य सामग्री प्रमन मात्रामें भारत आ रही थी और इसे समद्भ बना रही थी। खठा कारण इस समय प्राकृत साहित्य को सातबाहन राजाओ द्वारा प्रबल प्रोत्साहन दिया जाना है। काव्यमीमांसा के लेखक राजशेलर के मतानुसार सातबाहन राजाओं ने यह नियम बना दिया था कि उनके महलों में प्राकृत मापा का ही प्रयोग किया जाय। भ महाराष्ट्री प्राकृत में लिखी गई एक सप्रसिद्ध रचना 'गाथा सप्तशती' है जो सातवाहन राजा हाल की कृति मानी जाती है। इस ममय प्राकृत माहित्य का वडा उत्कर्ष हुआ। सातवाँ कारण इस समय समझी व्यापार और धर्म-प्रसार की भावना के कारण विदेशों में मारतीय संस्कृति के प्रचार की प्रकिया का प्रोत्साहन था। सानवाहनो ने इसमें बडा सहयोग दिया। सातवाहनो का साम्राज्य तीन समुद्रो मे घिरा हुआ था। इसके एक राजा गौतमीपुत्र सातकणीं की माना बालश्री ने वढे अभिमानपुर्वक एक अभिलेख में लिखा है कि -- "उसके बेटे की सेना के घोड़ो ने तीन समद्रो का पानी पिया है।" सातवाहन यग में समद्री सीमाओं को लॉघ कर भारत की सम्कृति का प्रसार जावा, समात्रा, मलाया आदि सवर्णभमि के प्रदेशों में हआ, दक्षिण-पूर्वी एशिया में बृहत्तर मारत का निर्माण हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सातवाहनी ने प्राचीन भारत में एक बड़े गौरवशाली मास्राज्य का निर्माण किया। इसकी धधली स्मृतियाँ पूरानी अनुश्रुतियो और चन्तकथाओं में पाई जाती है। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रन्थ इनका वर्णन करते हैं और इन्ही सातवाहनो के नाम पर शक सबत को शालिबाहन सबत का नाम दिया गया। शालिबाहन सातबाहन शब्द का ही एक परवर्ती हपान्तर है।

सातवाहन बंग के इतिहास के मुस्क्योत—गेर्गतहानिक दृष्टि से एक महत्व-पूर्ण बंग होते हुए भी हुसे इसकी प्रामाणिक जानकारी देन वाले साथन बहुत हो कम उपलब्ध होते हैं। सानवाहत बंग के तीस राजाओं ने दक्षिण सारा को बहुत बंहे माग पर साढे बार सी बंध ते कहा साना किया। किन्तु अभी उनके कार्यों पर प्रकाश डालने वाले केवल मात अभिलेख दिक्यनी पठार के पूर्वी माग से और उन्नीम अभिलेख

काव्यसीमांसा, पृष्ठ ४०—धूयते हि कुन्तलेषु सातवाहनो नाम राजा।
 तेन प्राकृतभाषात्मकमन्त-पुरमेवेति ।

पश्चिमी भाग से मिले हैं। इन अभिलेखों में प्राय बौद्ध वर्ण के लिये दिये जाने वाले दानों का ही वर्णन मिल्रता है । ये सातवाहन यग के शासन-काल की महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। सातवाहन सा आज्य से सम्बद्ध पैठन, मास्की, कीण्डापुर आदि अनेक स्थानो की खदाई की गई है। किन्तु इनसे भी अभी तक कोई उल्लेखनीय नवीन सामग्री नहीं प्राप्त हुई है। अभिलेखों के अतिरिक्त इसरा महत्वपूर्ण साधन मद्राओं का है। सातवाहन वश के सबध में हमें सबसे अधिक जातकारी इनके सिक्कों से मिली है। ये सिक्के दक्किनी पठार में और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। सर्वश्री कनियम, मगवानलाल इन्द्रजी, एफ० डब्लु० थामन और रैपसन जैसे सुप्रसिद्ध मुद्राभान्त्रियों ने इनकी मुद्राओं का गम्भीर अध्ययन करके इस वश के इतिहास की अनेक जटिल समस्याओं का समाधान किया है। तीक्रा स्रोत साहित्यिक ग्रन्थ है। इनमे प्रधान स्थान प्राणो की वशाविलयों का है। आरम्स में ये वशाविलयाँ प्रामाणिक और शद्ध रही होगी, किन्त बाद में इनकी प्रतिलिपियां करते समय इनमें अनेक परिवर्तन होते रहे, अत. इनके पाठ निरन्तर भ्रष्ट होते गये। इसका परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान समय में उपलब्ध पराणी में इनके शासनकाल के बारे में तथा शासकों के नामों के सम्बन्ध में बड़े सम्भीर मत-भेद है, इनका समाधान करना सरल कार्य नही है। अत पूराणो की प्रामाणिकता केवल उसी हद तक विश्वसनीय है जहाँ तक इनका समर्थन अभिलेखो और मद्राओ की साक्षी से होता है। गुणाढय की 'बहत्कथा' एक सातवाहन नरेश के दरबार मे लिखी गई थी, किन्तु अब उमका मल रूप नष्ट हो चका है, कथासरितसागर आदि पिछले ग्रन्थों में ही उसकी कुछ बाते उपलब्ध होती है। हाल के राज्यकाल की सैनिक विजयों का वर्णन करने वाले लीलावती नामक ग्रन्थ में बहुत ही कम प्रामाणिक तथ्यों का निर्देश है। मातवाहन यग का इतिहास नाना प्रकार की पेचीदा उलक्सनो और समस्याओं से भराहआ है। ये उलझने इस कारण और भी अधिक बढ जाती है कि पुराणों में दी गई इस वंश के तीस राजाओं की नामावली में मख्या नी से सौलह तक तथा अठारह से बार्डम तक के राजाओं के बारे में भी हमें अभी सक कुछ मी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका है। सातवाहन यग का तिथिकम एवं उदगम तया इस वश के नाम की व्यत्पत्ति अत्यन्त विवाद-अस्त प्रश्न है। यहाँ इन विवादो के विस्तार में न जाते हुए केवल ऐसे प्रश्नों और मतो का निर्देश किया जायगा जिन पर अधिकाश विद्वान सहमत हो चके है।

सातवाहन वंश का तिथिकम (२३५ ई० पूर्व से २२५ ई०)

सातवाहन वंश के तिविकम के दो प्रवान सायन पुराण और अभिलेख है। किन्तु इन दोनों में पर्योप्त मतयेष है। विशिक्ष पुराण सातवाहन राजाओं का शासन-काल विभिन्न प्रकार से देते है। मत्य्य पुराण के अनुसार इस वश के शासन-काल किन्तु प्रकार के प्रवाद हम वश के शासन-काल किन्तु प्रकार के प्रवाद हम वर्ष के प्रवाद हम वर्ष के प्रवाद पर प्रकार के अनुसार प्रवाद के अनुसार प्रवाद के अनुसार प्रवाद के अनुसार प्रवाद के प्रवाद किया के स्वाद के प्रवाद के

किन्तु इस विषय में हुसरा पक्ष डा० हेमचन्द्र राय चीचरी नया दिनेशचन्द्र सरकार का है। इनके मतानुसार इस बया के पहले राजा का राज्यकाल २३५ ई० पू० से तही अपितु इसके लजागर २०० वर्ष बाद ३० ई० पू० से तहा हु खाया। वे अपने मत की पूरिट निम्मिलिकार माणों के आचार पर फरते है— (१) उनके मत ने पुराणों के वर्णनानुसार मौर्यवशी राजाओं ने १३० वर्ष तक शामन किया, इसके बाद धूपों का शामन ११२ वर्ष तक रहा। इनके अनिम राजा देवनुनि का वस कर उनके उनके असारय वासुदेव ने काष्य वक की स्वापना की, इसके बार राजाओं ने ८५ वर्ष तक शासन किया। इनके अनिम राजा मुझमों को राजगदी में हटाकर निमृत्त ने अगध्य अंदा अववा सातवाहन वशको स्वापना की। यदि उपर्युक्त निर्मिक्त में को स्वीकार किया जाया नो आध्यक्ष की स्वापना भीये, धूल नवा काष्य वशो के मीर्मिलित शासन-काल (१७ में हुन में हुन में इन में इन में इन में स्वापना की स्वीव ३० ई० पू० (३२४-२५४ हुन में हुन में हुन में हुन में इन में नामान वित्र श ई० पू० (३२४-२५४ हुन पू०) मानी जाती है। इसकी पुण्टि सिमुक का उन्लेख करने वाल नानाघाट,

१. स्मिथ--डी० आर० मण्डारकर इं० ए०, १६१८, पृ० ६६ ।

नासिक के अभिलेकों की पुरा लिपि (Paleography) के आधार पर की वाती है। यहले विद्यान इन अभिलेकों को लिपि के आधार पर दुवरी शताब्दी ई० पू० का सम- झते थे। किन्तु अब हेलियोडोरस के बेसनगर के स्तम्भलेक के अकरों के साथ तुलना में नानाधाट और नासिक के अभिलेकों के अकर अधिक विकिश्त और काशे समय बाद के अर्थात् पहली शताब्दी ई० पू० के उत्तराई के समझे आते हैं। इस प्रकार विद्यानों के मतानुसार सिमुक का समय ३० ई० पू० के लगमग है। यहाँ इन दोनो पक्षों में पहले पत्र को माना गया है तथा इस वंदा का सम्या निषक्रम भी मोमालावारों के अनुसार स्वीकार किया ना है तथा इस वंदा का सम्या विद्यानों द्वारा प्राप्त के अनुसार स्वीकार किया गया है। किन्तु पादिल्पिणयों में अन्य विद्यानों द्वारा माने जाने वाले तिषक्रम का भी उल्लेख किया गया है।

सातबाहनों का बुल स्थान--इनके मूल स्थान के बारे में भी दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। पहला और पूराना मत यह है कि इनका मूल स्थान कृष्णा और गोदावरी नदियों की निचली चाटियाँ अथवा दक्खिनी पठार का पूर्वी माग था। इस मत को विन्सेण्ट स्मिथ और डॉ॰ मण्डारकर ने प्रतिपादित किया था। स्मिथ इनकी राजधानी श्रीकाकुलम मानते थे और डॉ० मण्डारकर धान्यकटक। इस मत का प्रधान आधार आन्ध्र शब्द है। पुराणों में सातवाहन वश के लिये आन्ध्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण (७।१८) में मिलता है, वहाँ आन्ध्र जाति का उद्केश्य पृण्ड, शबर, पुलिन्द तथा अन्य ऐसी दस्य जातियों के साथ हुआ है जो आर्यावर्त से बाहर निवास करती थी। इस जाति का निवास-स्थान कृष्णा और गोदावरी नदियो की घाटियाँ थी। सोलह महाजनपदो के समय मे आन्ध्र जाति पूर्वी दक्खिन के उत्तरी हिस्से में रहती थी और इसी कारण इस प्रदेश को आन्ध्र कहा जाने लगा। पूराणो में सातवाहनो को आन्ध्र राजा कहा गया है। अत आन्ध्र जाति के सुप्रसिद्ध निवास-स्थान के आधार पर यह कल्पना करना स्वामाविक था कि सातवाहनो का मल निवास-स्थान पूर्वी दक्खिन का उत्तरी हिस्सा अथवा गोदावरी और कृष्णा नदी की निचली घाटियाँ होगी। श्रीकाकलम और धान्यकटक इसी प्रदेश में अवस्थित है।

किन्तु बाद में कई कारणों से तथा नई लोजों से उपर्युक्त मत भ्रान्तिपूर्ण प्रतीत हुआ, इस बशका मूल स्थान गोदावरी नदी की उपरली बाटी अथवा दिस्खती पठार का पश्चिमी माग या महाराष्ट्र का प्रदेश माना जाने लगा। इस नवीन मत का समर्थन कई कारणों के आधार पर किया जाता है। यहला कारण अभिलेलीय साक्षी

१. राम चौघरी, पो० हि०, विनेशबन्द्र सरकार ए०, इं० यू० पृ० १६४-६६।

है। सातवाहनों के अधिकांश लेख नासिक, कान्हेरी, काली, नानाघाट आदि पश्चिमी भारत के स्थानों से भिले हैं, ऐसे लेखो की संख्या उन्नीस है, जबकि पूर्वी दक्खिन से मिलने बाले अभिलेखों की संस्था केवल सात है। पश्चिमी घाट में कोंकण से जकर जाने बाले एक दरें-नानाभाट में आरम्भिक सातवाहन राजाओं के एक देव-कूल के अवशेष और अभिलेख मिले है। यहाँ सातवाहन राजवश से सम्बद्ध कई व्यक्तियों की मुर्तियाँ बनी हुई थीं, इन मुर्तियों के नीने उनके नाम खुदे हुए थे। दुर्मान्यवश इनकी मृत्तियाँ नष्ट हो चुकी है, केवल पैर तथा नीचे खुदे हुए नाम ही बचे है। इन नामो में इस वश के सस्थापक सिमुक तथा उसकी पुत्र वधू नायनिका के नाम हैं और इस बात को सचित करते है कि इस वंश के सस्थापको का इस प्रदेश से गहरा सम्बन्ध है। नासिक से मिले दो अभिलेखों में सातवाहन वंश के इसरे राजा का उल्लेख है। आन्ध्र प्रदेश में पाये जाने वाले अमरावती स्तूप पर तीसरी शताब्दी ई॰ पूर्व के बाद की पाँच शताब्दियों में लिखे गए अनेक अभिलेख मिलते हैं। इनमें से किसी एक लेख में भी किसी आरम्भिक सातवाहन राजा का उल्लेख नही है। मद्रि-प्रोल के अभिलेखों में भी सातवाहनों का कोई वर्णन नहीं है। खारवेल के हाथीगम्फा अभिलेख में सातकणीं की उपेक्षा करते हुए पश्चिम दिशा में सैनिक आक्रमण करने का उल्लेख है। यह वर्णन सातवाहन राजाओ का मलस्थान पश्चिमी दक्खिन मानने से ही टीक बैठता है. क्योंकि आन्ध्र देश कलिंग के दक्षिण में है।

मुद्राओं की साक्षी से भी सातवाहनों के मूल स्थान के परिवर्गी भारत में होने की पुष्ट होती है। पुराणों की वशावली के अनुसार नीवर राजा की दो पृत्राओं और इसी राजा के समीपवर्ती राजाओं की अन्य आट मुद्राये परिवर्गी मारत से मिली है। आटते राजा आपीकक से पूर्ववर्ती एक राजा की आयताकार पृद्रा को औरताबाद में करीदा गया था। इसी जिले में सातवाहनों की पुरानी राज्याती पैटन अवस्थित है। आज्ञ देश में दूसरी सातवाही ईसी में बनाये अथवा जिल्हा किए गए त्यूरी से सातवाहत राजा पुक्रमायि दितीय की तथा उनके उत्तराधिकारी राजाओं की अनेक मुद्राये मिली है। किन्तु तृतीय सातवाही स्वी पूर्व से प्रभाव प्रताब्दी ईमी कि कार्य ए स्थूरी में एक भी सातवाहत स्वाय पहना में एक भी सातवाहत सुद्राय तथा प्रकार से सातवाहत सुद्राय तथा प्रकार से सातवाहत सुद्राय तथा हो। सिली हो से सातवाहत सुद्राय तथा हो।

९ प्राचीन भारत में राजाओं की मृत्यु के बाद उनको स्मृति सुरक्षित करने के लिये उनकी मृत्तियां स्थापित करने की प्रया थी। एक राजबंदा को मृत्तियां एक ही ही स्थान पर स्थापित की जाती थीं और यह स्थान वेक्कुल कहलाता था। जास के प्रतिसामादक की कहानी की बोलना इसी प्रया पर आचारित है।

बाहुनो का श्वासन नहीं था। सातवाहुन राजाओ ब्राय बिक्रयाचयपति की उपाधि श्रहण करना मी इस बात को सूचित करता है। पहली सतस्यी ईसबी में पेरिएल्स के सतानुसार दक्षिणापय का वर्ष केवल परिचमी दक्षित अर्थात् महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रदेश थे।

साहित्यक साली भी इसी मत को पुष्ट करती है। जैन साहित्य में सह बताया गया है कि सातवाहन वस की राजधानी आरम्भ से ही प्रतिष्ठान जयानू आधुनिक पैठन भी। यह गोशावरी नदी के किनारे औरगावाद जिले में है। इससे यह मुख्ति होता है कि सातवाहनों के बचा का आरम्भ गोशावरी नदी की उपराणे थादी में हुआ। "आरम्भ प्रवेश को सातवाहनों के बचा का आरम्भ गोशावरी नदी की उपराणे थादी में हुआ। "आरम्भ प्रवेश को सातवाहनों का मूल स्थान मानने में एक वड़ी आपत्ति यह है कि इसके अनुसार हमें यह मानना पड़ेगा कि सातवाहन वक्ष के पहले हो राजाओं के समय में मनके राज्य का विस्तार गोशावरी तथा हुल्ला नदी के मैदानी माग से पविषय दिसा में दिसा में प्रवित्त निराण का प्रवेश के उत्तर में कांत्रण आहम्मत्र प्रतीत होता है कि उत्त समय आरम्भ देश के उत्तर में कांत्रण का धानितशाली पड़ोसी राज्य इस प्रकार के राज्य-विस्तार में भ्रवल बायक था। अतः उपर्युक्त माधी के आयारपर सातवाहनों के दाज मूल स्थान महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान अथवा पैठन को मानना समुचित प्रतीत होता है।

श्वेत का नाम--इस बश के मूल स्थान की मांति इसके नाम और अर्थ पर भी विद्वानों में पर्योग्त मनमंद है। इसके कुछ नाम पुराणों में मिलते हैं और कुछ मुद्राओं तथा अमिलेकों में। ये दोनों मर्वथा मिश्न प्रकार के नाम है। पुराणों में इस वशा के चियं तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है ─ (१) अन्ध्र या आन्ध्र, (२) अन्ध्र यातीय या आन्ध्र तजातीय, (३) अन्ध्र मृद्या के सम्मवत. आन्ध्र प्रदेश में उनका शातन होने के

<sup>9.</sup> अण्डारकर द्वारा बात्यकटक को राजधानी मानने को कल्पना नासिक्क अभिनेल के एक आनुसानिक पाठ के आबार पर को गई है, अत इसे प्राथा-णिक नहीं माना जा सकता है। फेन्च विद्वान् तेनार्टने अण्डारकर के इस सत के लाजीवना की है। स्मिय तथा बेतिस ने आन्ध्र देश में श्रीकाकुलस् को सातवाहमों की राजधानी १२वीं शताब्वी के एक तेलपूर्धय के आबार पर मानो है। इसकी प्रामाणिकता संविध्य है।

२ बायु पुराण ३।६६।३६१—अन्ध्रा ओश्यन्ति बसुधां शते द्वे च शतन्त्र्य हो। मत्स्य पुराण २७२।१६—एकोर्नावर्गात होते ग्रान्ध्रा ओश्यन्ति वे महीम् । तेषां वर्ष-शतानि स्युद्धस्वारि विटरेव च । आन्ध्राणां संस्थिता राज्ये तेषां भूत्यान्यये नृपाः ॥

कारण पुराणों ने इनके संस को बान्य कहा है। बान्य खब्द प्राचीन साहित्य में जाति एवं देशवाककदोनों ही है। कुछ पुराणों ने इसके जातिपरक वर्ष पर बक्त देने के लिये इन्हें बान्यवातीय कहा है। इस विषय में इस सम्मावना का पहले उत्कें कि किये इन्हें बान्यवातीय कहा है। इस विषय में इस सम्मावना का पहले उत्कें किया जा इका है कि जब इस राजानों ने आन्य देश जीता, उस समय से वे बान्य प्राचा कहलाने कमे और पुराण-लेखको ने इस समूचे बख कानाम आन्य रख दिया। इस कारण इस वि के ऐसे पुराण ने जाने भी आन्य कहें गते, जिनका भारत देश से के इस सम्मावन कहीं उद्देश पा। इसके साथ जातीय दृष्टि से इस बात को भी सम्मावना प्रतीत होती है कि मूलत: ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले के, किन्तु बाद में उनमें आन्य प्रावाद है। इस से इस को सिम्मावण हुआ था। यह बात कर्नाटक के बेल्लारी किले से पाये गए एक सातवाहन जीनलेख से स्पष्ट होती है। इससे इस प्रदेश को सातवाहनों का मूल अभिनव (सातवाहनों का मूल हिता है)

बाग्ध सब्द की एक नवीन व्याख्या श्री जोगलेकर महोदय ने की हैं। उनके मतानुसार सातवाहतों का नाम बाग्ध इसिल्य नहीं पढ़ा कि वे आधुनिक काल में आग्ध कहे जाने वाले प्रदेश के निवासी थे, बिल्य उनका नाम बाग्ध इसिल्य नहीं पढ़ा कि वे आधुनिक काल में आग्ध कहे जाने वाले प्रदेश के प्रवासी थे, बिल्य उनका नाम बाग्ध इसिल्य पढ़ा कि वे पूता जिले में बहने वाली आग्ध नामक नदी की घाटी के निवासी थे। ' आज मी पूना जिले के खेड़ ताल्लुका में आग्ध लोग रहते हैं। यह स्थान आग्ध नदी की घाटी से हरने की काम पर जाति का नाम रखा गया हो। उदाहरणांचे सरस्वती नदी की घाटी में रहने बाले आग्ध सरस्वती की साथ हो से उत्तर की पार रहने वाले अग्ध में रहने बाले आग्ध सारस्वत और सरस्य नदी के पार रहने वाले अग्ध में नहीं अश्व अनेक जातियो—महामोज, महारार्ट), पेतनिक, पुलिन्द, पुण्ड, धवर आदि आतियो के समल्य हमें नी जातियों की, अत्य सातवाहनों ने अपने को नक-मर-स्वाभी कहा है (पाइन्हेण युहा का अमिलेस सल्या—३)। मध्य वानलाल इस्ट जी के मतानुसार नदस-सरस्वाभी का अर्थ नवीन सासक है। किन्युजोगलेकरने इसका अर्थ नी जातियों

<sup>.</sup> भागवत पु० १२।१।२२— गां भोध्यत्यम्ध्रजातीया. कञ्चितकालमसत्तया । विष्यु पु० ४।२४।१०—एवमेते त्रिशच्यत्वारि सतानि वट्पंचाशदीचकानि पृथिवीं भोध्यन्ति आन्ध्रभत्ताः।

१. जोगलेकर—एनल्स आफ भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इंस्टीब्यूट, भाग २६, वृष्ठ २०३।

से बना हुआ नवराष्ट्र या महाराष्ट्र किया है। उनके मतानुसार आन्द्रों ने आन्ध्र धादी से मैदानी मान में प्रवेश किया। वे कार्जी, वेडता होते हुए सहााद्रि की पार करके कोकण तथा अपरात्त में आये और काळान्तर मे अपनी विजयों से वे समूर्ण दिलाण-पत्र केस्सामी बन यथे। उत्तका मूळ अभिजन पूना की आन्ध्र नदी की भादी थी, अत पुराणों में उन्हें आन्ध्र कहा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि इनका आरम्भ में वर्षमान आन्ध्र प्रदेश से कोई सम्बन्ध नहीं था।

बान्ध्रमत्य शब्द के सम्बन्ध में भी पर्याप्त मतमेद है। आन्ध्रमत्य का स्वामाविक अर्थ वष्ठी-तत्पुरुव समास के अनुसार श्री सुकथणकर महोदय ने आन्ध्र का मृत्य किया है। उनकी इस मान्यता के अनुसार इस शब्द का प्रयोग शगमत्य की मौति हुआ है। किन्तु श्री गोपालाचारी के मतानुसार यहा वष्ठी-तत्पुरुष के स्थान पर नर्मनारय समास है, और इसका अर्थ मृत्य का कार्य करने वाले आन्ध्र (आन्ध्र-श्वासी मृत्य , आन्ध्र-मृत्य ) है। उनके मतानुसार अशोक के अमिलेखी से यह सिद्ध होता है कि आन्ध्र प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। किन्तु उनमे इस शब्द का जिस दग से उल्लेख हैं उससे यह प्रतीत होता है कि आन्ध्रों को अपने प्रदेश के शासन में पर्याप्त स्वतन्त्रता थी। अशोव के शिलालेखों में यवनों को मी मारत के उत्तर-पश्चिम की एक पथक जाति बताया गया है। किन्तु गिरनार के अमिलेख से हमें यह जात होता है कि अशोक के समय में सुराष्ट्र का शासक एक यवन तुवास्कथा। भौयों के समय में सम्मवत आन्ध्रजातीय कुलीन व्यक्ति राजकूमार भी इसी प्रकार उनकी सेवामें सलग्न होगे अत उन्ह आरम्म में मौयों का सेवक होने के कारण आन्ध्रमृत्य का नाम दिया गया। श्री गोपाल (वारी के मतानुसार मौर्य साम्रीज्य का विघटन होने पर इस प्रकार के आन्ध्रमत्य पश्चिमी मारत के शासक रहे होगे। जब उन्होंने केन्द्रीय शक्ति को निर्बल होते देखा तो इस प्रदेश में उन्होंने अपनी स्व-तन्त्र राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, क्योंकि यहां का प्रान्तीय शासक होने के कारण उन्हेडसमें बडी सविधा थी।

यह बात उल्लेखनीय है कि पुराणों में इस बंध के लिए केवल आन्ध्र शब्द वा ही प्रयोग हुआ है और अमिलेखों में सातवाहन शब्द का। अमिलेखा के वितिस्त वाणप्रह के 'हंपंचरित तवा सोमदेव के 'कवागरिस्तागर में में सातवाहन नाम का प्रयोग मिलता है। किन्तु वास्थायन के कामसूत्र में इसे तालव्य हा बाला शब्द माना गया है। औ रामकुष्ण गोपाल पण्डारकर महोदय ने शातवाहन को ही शुद्ध माना गया है। औ रामकुष्ण गोपाल पण्डारकर महोदय ने शातवाहन को ही शुद्ध माना

है। पैप्सन और राय चीवरी भी ऐसा ही मानते है, किन्तु श्री गोपालाचारी ने विभिन्न प्रमाणों के बाधारपर दल्य 'स वाले सातवाहन को ही शुद्ध माना है।

सातवाहन शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। प्राचीन लेखको ने इस विषय में दी प्रकार के मत प्रकट किए थे-(१) पहला मत कथासरित्सागर का है। इसके अनुसार सात नामक यक्ष को अपनी सवारी (वाहन) बनाने वाले की सातबाहन कहा गया है। यह शब्द मेघवाहन, बभुवाहन आदि शब्दों की माँति गढ़ लिया गया प्रतीत होता है। (२) दूमरा मत जिनप्रमसूरि नामक जैन सामुका है। इसने इस शब्द की व्याख्या करते हुए चौदहवी शताब्दी ईसवी मे यह कहा था कि सात शब्द दान का अर्थ देने वाली एक घातु से बना है, इसलिए सातवाहन उसे कहते हैं जिसके द्वारा बाहनों का दान किया जाय। श्री गोपालावारी के मतानसार यह व्याख्या सर्वथा कल्पित और गढी हुई प्रतीत होती है। आधुनिक विद्वानो ने भी सातवाहन की विभिन्न व्याख्याये की हैं। पहली व्याख्या प्रिजुलुक्की की है। इसने सात शब्द को मुण्डा भाषा के अश्ववाची सादम शब्द से तथा वाहन को पुत्रवाची हपन से निकालते हुए इसका अर्थ अध्व का पुत्र अर्थात् अध्वमेष यज्ञ में पटरानी तया यज्ञ के अस्व से उत्पन्न पुत्र माना है। किन्तु प्रिजुलुस्की की यह व्याख्या नितान्त भ्रमपूर्ण एव काल्पनिक प्रतीत होती है। इतिहास में अनेक क्षत्रिय राजाओ द्वारा अध्वमेध करने के वर्णन मिलते हैं, किन्तु कही भी उनके पत्रों का नाम सातवाहन नहीं मिलता है। दूसरी व्याख्या बारनेट और जायसवाल की है। वे इस शब्द का सम्बन्ध अशोक के अमिलेखों के सतिबपुत्त शब्द से जोडते है। विन्तु यह मत मी विद्वानो को मान्य नहीं प्रतीत हुआ है। तीसरी व्यास्था श्री गोपालाचारी की है। इनके मतानुसार सातवाहन शब्द का अर्थ है---जिसने वाहन प्राप्त कर लिया है। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि मानवाहन शब्द का प्रयोग पहले ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया, जिसने अपने कार्यों स मौयों से सेना में उच्च पद प्राप्त कर लिया था। इस व्याख्या का समर्थन वे पूराणा के उपर्युक्त आन्ध्रमृत्य शब्द से करते हैं। सातवाहन पहले मौयों के सबक थे उन्हाने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से मौर्य राजाओं की सेवा में उच्च स्थान प्राप्त किया और बाद में उनकी शक्ति

१ भण्डारकर---अर्लो हिस्टरी आफ डक्कन, पष्ठ ६६।

२ गोपालाचारी — अर्लीहिस्ट्री आफ दी ब्रान्ध्र कन्ट्री, पृष्ठ ३०।

क्षीण होने पर उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। भी बोगलेकर ने सात-साहन की स्थलबाहन का अपभंख माना है। उनके मतानुसार सप्तवाहन सूर्य का नाम है। स्कन्दपुराण के कार्योक्षण्य में यूर्य के इस नाम को ध्यास्था करते हुए सह कहा म्या है कि उसका पर सात अपनों से लींचा जाता है और ये सप्ताह के सात दितों के प्रतीक हैं। अतः सातवाहन सब्द सूर्य की नरेस का नाम प्रतीत होता है। प्राचीन मारत में सात अपनों से युक्त सूर्य की अनेक मृतियी पाई जाती है। दिखाण में सूर्यवंशी राजाओं के अनेक प्रमाण मिनले हैं। भी जीभलेकर ने इन सब प्रमाणों का विस्तृत वर्णन किया है। उनके मतानुसार सातवाहनों की मुदाओं पर अंकित उज्जयित्री का पिह्न सूर्य का प्रतीक है। अतः सातवाहन को सूर्यवाची सप्तवाहन का ही क्यान्तर मानना चाहिये। साहित्यक सन्यो मे सातवाहन के निम्नलिखित अन्य क्य मिनले हैं—शालिलाहन, साताहन, सालाहन की रहाल।

सातक औं ---सातवाहन के अतिरिक्त अभिलेखो और मुद्राओं में इस वंश के राजाओं ने सातकर्णी शब्द का भी प्रयोग किया है। इसका प्रयोग विशुद्ध रूप में तथा गौतमीपुत्र, वासिष्ठीपुत्र आदि मातृपरक नामों के साथ मिलता है। कुछ लेखक इसे तालव्य मानते हुए शातकर्णी के रूप में लिखते है। किन्तु रुद्र-दामा के गिरनार अमिलेख, कान्हेरी के अभिलेख तथा शान्तिवर्मा के तालगुण्डा अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि इसका शद्ध रूप दन्त्य वर्ण वाला सातकर्णी ही है। इसकी व्युत्पत्ति प्रिजिलुस्की ( Pryzyluski ) ने मुण्डा भाषा के अश्ववाची सादाम तथा पुत्रवाची कोन शब्द से की है। किन्तु यह बड़ी क्लिप्ट कल्पना प्रतीत होती है। तमिल के प्राचीन ग्रन्थ शिलप्यदिकारम् में इसकी मनोरंजक ब्युत्पत्ति करते हुए इसका अर्थ सौ कानों वाला किया गया है। श्री जोगलेकर ने कर्णी का अर्थ बाण या सूर्य की किरण करते हुए यह बताया है कि सात बाणो या सात किरणो का अभिप्राय यहाँ सूर्य की सात किरणों से है। ऋग्वेद में सूर्य की सात किरणों का वर्णन किया गया है और यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में सूर्य के उपासक की सप्त-कर्ण कहा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि सूर्य का उपासक होने के कारण सातबाहनों ने यह नाम ब्रहण किया। किन्तु इस व्याख्या को पुष्ट करने के लिये अभी अन्य प्रमाणो की भी आवश्यकता है।

१. वोपा वाचारी--- बर्ली हिस्ट्री आफ वी आन्छ कन्द्री, पृ० ३०-३९।

२. ए० त० घो० रि० ई० भाग २७, पुष्ठ २५५।

काति -- सातवाहनों के वर्ण और जाति के सम्बन्ध में भी विद्वानो ने बड़ा कहापोह किया है। भी राय चौचरी तथा कुछ अन्य विद्वान् सातवाहनों को बाह्मण मानते हैं। 'द्वापिशत्पुललिका' में सातवाहनों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए इनकों वर्णसंकर बाह्मण माना गया है। नासिक अभिलेख मे गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक बहुरल (एक ब्राह्मण) तथा क्रतीयवपत्यान-भवनस, (क्षत्रियदर्पमानमर्दक) अर्थात् अत्रियों के गर्व को चूर्ण करने वाला बताया गया है। इन दोनो विशेषणों के आधार पर श्री राय चौधरी ने गौतमीपुत्र को परशुराम के समान क्षत्रियों का गर्व चुर्णं करने वाला ब्राह्मण माना है। किन्तु श्री रामकृष्ण गोपाल मण्डारकर ने इन शब्दों की व्याख्या दूसरे दग से की है। उनके मतानुसार 'एक कहाण' का अर्थ ब्राह्मणो का एकमात्र रक्षक है। अत इनका ब्राह्मण होना निर्विवाद नहीं प्रतीत होता है।

भारम्भिक सातबाहन राज्य का विस्तार एवं समृत्ति का युग (लगभग ६३५ ई० पू० से ५० ई०)

सिमुक (श्रीमुक्त), लगभग २३५ से २१२ ई० पू०-पुराणो में सातवाहन वंशी राजाओं की सुदीर्घ परम्पराको आरम्भ करने काश्रेय राजा सिमुक को दिया गया है। इसके विषय में यह कहा गया है कि सिमुक काण्वायनो और सुशर्मा पर हमला करेगा और शुगो की शक्ति का पूर्ण रूप में विष्वस करके इस पथ्वी का उपमोग करेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सिमुक सातवाहन वश का सस्थापक था। पुराणो में उसका नाम कई रूपों में भिलता है। मत्स्य पुराण के मतानुसार इसका नाम शिशुकथा। बायुपुराण तथा कह्माण्ड पुराण इसे सिन्धुक बताते है। किन्तु अधिकाश पुराणों में इसका नाम सिमुक है। सभी पुराण उसके तेईस वर्ष तक राज्य करने का वर्णन करते है, किन्तु वे इस विषय में मौन है कि उसने अपने राज्य की स्थापना किस प्रकार की थी। श्री गोपालाचारी की यह कल्पना है कि मौर्य साम्राज्य के

काण्यायनास्ततो भूपा सुशर्माण प्रसद्धाताम । शुङ्गानाञ्चीव यच्छेष सत्वायिवास् बलीयसः ॥ भागवत १---२।१।२२ । हत्वा काण्वं सुशर्मारां तब्भत्यो बचलो बली ।

१. राय बौधरी--पो० हि० ए० इ०, पट्ठ ४१४। २. भण्डारकर--ए० इं० भाग २२ वृष्ठ ३२।

वे. मत्स्य पुराण २७२।१---

विरुद्ध वर्ष्यन्त्र में सिनुक ने परिवधी मारत के कुछ प्रतापी सामन्तो, रिज्को और मोजो का समर्थन प्राप्त किया। ये भी उसके समान पहले मीये वस के राजसे सक्ष थे। इनके सहयोग से उसने सहयोग से जाने के सहयोग से उसने सहयोग हैने नोके रिज्जो को में सुर्राहिक की उपाधि से गम्मानित किया और इनके साथ वैवा- दिक्क सम्बन्ध मी स्थापित किए। परुवत वस के बाराम्मक राजाओं ने कुन्तन के पूटु राजाओं के साथ मैंजी सम्बन्ध स्थापित करते हुए ठीक इसी पद्धित से अपने राज्य का विवारा किया था। इस उदाहरण के बारा पर ही थी गोपालावारी न उपनुक्त कल्पना की है। बैंक बनुश्रित्यों के जन्मार उसने जैन मदिनों और वौद वैदेशों का निर्माण कराया था। यह मम्मवत का शांकाशाली सम्बन्ध या का समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से किया गया था। जैन कथानकों के अनुसार मिनुक अपने शांसनकार करने की दृष्टि से किया गया था। जैन कथानकों के अनुसार मिनुक अपने शांसनकार के अनिताम वर्षों में टुप्ट एव कूर हो गया था। सम्मवत वह जैनों की अपेका वौदों से अधिक उदार व्यवहार कम्में किया बनाई गई थी उनमें सिमुक की मी मूर्ति थी। किनु अब दर्शायकण यह नष्ट हो वकी है।

कच्छ, (हुच्य) ११२-१६५ ई० यू०—िसमुक के बाद उसका छोटा माई वण्ड या कृष्ण राजवाही पर बैठा। शायर सिमुक का पुत्र पिता की मृष्यु के समय इतनी छोटी आयु वा था कि उसमें नवीत राज्य को सेमालने की अमता नहीं थी। इमके फ उन्बच्य कृष्ण के समय में उसके राज्य वा परिचम में नासिक तक विकास हुआ। उसहे महामाय्य ने बौद्ध मिलुओ के निवास के लिये एक गृहा का निर्माण करवाया। महामाय्य मौर्य काल के प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले अधिकारी थे। इनका इसम उल्लेख इस बात को सूचित करता है कि सातवाहनों ने मोर्यों की शासन-अथवन्या का जारी रखा था। नासिक की गृक्षाओं में यह सबसे प्राचीन समझी जाती है।

सातकार्ती प्रथम (सनम्या १६४-१६५ ई० पूर्व)—यह सातवाहन की उपाधि और श्री में सम्मानवाची पद को घारण नरने वाला पहला राजा था। पुराणों के मता-नुसार यह कृष्ण का लक्ष्मा था। नानाधाट के अभिलेख तथा वहीं बनी मूर्तियों के नामों के अध्ययन से सातकार्यों के सामन पर बहुत मनोरजक प्रकास पढ़ता है। उसकी राजी का नाम नायनिका (नामनिका) था। यह 'सहारिक जनकिसरों की कल्या भी। इसके पीचे पूर्व कुमार) माय, वेदिसार, सतीसरि, हकुसारि और सात-

वाहन थे। सातकर्णी ने पश्चिमी मालवा और इसके दक्षिण में अनूप (नर्मदा घाटी) और विदर्भ के प्रदेश जीते। इस समय उत्तर मारत पर युनानियों के आक्रमणों के कारण बड़ी अव्यवस्था थी। इससे सातकर्णी को उत्तर मारत मे राज्य-विस्तार का स्वर्ण अवसर मिल गया। अपनी विजयो की स्मृति को सुरक्षित बनाने के लिए इस राजा ने अने क यज किए। नागनिका ने नानाधाट के अपने गृहालेख में इन यज्ञों का विस्तार से बर्णन किया है। उसने दो अञ्चमेध और एक राजसूय यज्ञ करके सम्राट का पद प्राप्त किया और दक्षिणापयपति (बिलनपठपति) तथा अप्रतिहत-चक्र की उपाधियाँ धारण करते हुए निम्नलिखित अन्य यज्ञ भी किये--अन्याधेय, अन्वारम्मणीय, गवा-मयन, मगल दशरात्र, आध्नोर्थाम, आंगिरसत्रिरात्र, अक्षिगरसामयन, मार्गत्रिरात्र, छन्दो-गपवमान, त्रिरात्र, त्रयोदशरात्र, दशरात्र । इन यक्नो के किये जाने से यह सूचित होता है कि इस समय दक्षिण में यज्ञ-प्रधान वैदिक धर्म का ठीक बैसा ही पनरुत्थान हुआ. जैसा उत्तर मारत मे पृष्यमित्र शृक्ष्ण के समय हुआ था। इन यज्ञो मे बहुत बढी मात्रा में गौओ आदि के दान का वर्णन है। नागनिका के इस लेख के अनुसार राजा ने इन यक्को में बयालीस हजार सात सी गौये, एक हजार घोडे, सजरह रजत पात्र, एक रथ और अडमठ हजार कार्षापण दान किये थे। इतनी प्रमत मात्रा में मदाओं का दान करना न केवल उसकी सैनिक विजयो का परिणाम या अपित यह उसकी विजयो से उत्पन्न होने बाले शान्तिपूर्ण शासन में पनपने वाली आर्थिक समिद्ध को भी सचित करता है। बहलर ने यह कल्पनाकी थी किये यज्ञ रानी नागनिका ने राजा की मत्य के बाद किये थे। किन्तु वैदिक परम्परा के अनुसार यज्ञ पति-पत्नी द्वारा सम्पन्न होता है और स्त्रियो को अकेले यज्ञ करने का अधिकार नही है। अत बहुलर की यह कल्पना समीचीन नहीं प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सातकर्णी का जासन-काल बहुत लम्बानही था, सम्मवत किसी युद्ध में उसकी मृत्य हो गई। इस समय उसके दोनो पुत्र वेदिमिरि और सतीसिरि छोटी आयु के थे, अन. उनकी माता नागनिका अपने पिता महारिठ त्रनकियरों की सहायता से शासन करती रही। उसने पैठन से कल्याण जाने वाले मार्ग की एक मजिल बनने वाले स्थान-नानाघाट की एक गफा में इस बश के सम्थापक सिमक, सातकर्णी, नायनिका और पाँच राज-कुमारो की मितयाँ खदवाई।

सातकार्यो डितीय (सगमग १६६ से १९१ ई० पूर्व) —पुराणो के अनुसार सातवाहन वज मे सबसे अधिक लम्बे समय तक इसने शासन किया। श्री गोपाला-वारी के मतानुसार हायीम्युका और मिलसा के अभिलेखों में बर्णित सातकामनी सम्मवतः सही सातकर्णी है। मिलसा के लेव में यह बताया गया है कि श्रीसात-कर्णों के समय में काम करने वाले शिल्पां के मुलिया वासिष्टीपुत्र आनन्द ने यह दान दिया है। पूर्वी मालवा से प्रान्त होने वाले तथा परिवमी-दिवाल में मिलने वाले कुछ सिक्कों पर रूणों सातकर्णिया का लेख मिलता है। इनमें कुछ पर मिल्ह तथा कुछ पर मूंड ऊपर उठाये हाथी के वित्र बने हुए हैं। पुरालिप-शास्त्र के आचार पर ये सिक्के सातकर्णी वितीय के समझे जाते है। यदि यह सत्य हो तो पूर्वी मालवा पर सातकर्णी का प्रमुख्य मानना पडेगा। उपने यह प्रदेश पुष्यमित्र के उत्तरा-

पुराणों के मतानुसार सानकर्यों दितीय का उत्तराधिकारी सम्बोदर था। सम्प्रवत. तीवें के दोवगीकार निक्केडसी राजा द्वारा बन्ताये गये थे। इन सिक्कों के पुरोसात पर सूड उठायें हाथी बना हुआ है और भी-भी साख्वाह (क्स) का श्रेल है। एट जाग पर उज्जयिनी की मुदाओं के विशेष कि के हिए है। कम्बोदर का पुत्र जीर उत्तराधिकारी आपीलक या। मध्यप्रदेश से इसका एक नावें का सिक्का पाया गया है। सभी पूराण इसका शासन-काल बारह वर्ष बताते है।

आपीलक के बाद सातबाहन वंश का अन्वयुग प्रारम्भ होता है। हमे इस वंश के आठवे राजा से सबहबे राजा तक का कोई ज्ञान नहीं है।

हाल (लगमग २० से २४ ई०)—-पांच वर्ष की अरवाल्य अविष के लिए गासन करने वाला यह इस बया का सम्भवतः एक अतीव प्रसिद्ध राजा है। यदि सात-कर्णा प्रथम अपनी विजयों के कारण अवाधारण महत्त्व रखता है तो हाल की क्यांति प्रधान रूप में उसकी सुप्रसिद्ध काल्यकृति गांधोसप्तवाती पर आधारित है। उसका उल्लेख पुराणों, सप्तवाती, लीलावई, अभिधानचित्तामणि और देशी नाममाला में है। हेमचन्द्र ने हाल की मातवाहन का ही एक रूप माना है।

हाल के समय में प्राहत ताहित्य का विकास अपने, चरम शिवर पर पहुच गवा था। यह तीन वातिक्यों को विजय, राज्य-विकास और ज्यापारिक समृद्धि का परिणाम या। सातवाहन राजाओं ने अपने राज्याअय से महाराष्ट्री शाहक को प्रजल प्रोत्साहत दिया, कियों ने इसमें अनेक सुन्दर रचनायों की। इस समय की सर्वोत्तम रचना आर्याछन्द में लिखे हुए सात सीथू गार-यरक पद्मी का गांधासन्तवाती नामक सग्रह है। इस सम्य की रचना का श्रेय राजा हाल को दिया जाता है। किन्तु अब किषकाश विहान यह मानते हैं कि हाल से पहले कवि वरसल ने एक ऐसा स्वा थन और परिवर्षन होते रहे, किन्तु इसमें कोई मन्देह नहीं कि मूलरूप में इसका अधि-काश माग पहली शताब्दी ईसवी का है। मेरुतुग ने प्रबन्धिवन्तामणि में यह बताया है कि सातबाहन ने स्वयमेव बडे परिश्रम से गायाओं का सकलन किया था और चारगाथाओं केलिये चारकरोड स्वर्णमुद्राये प्रदान की यी। सप्तशती नेन केवल प्राकृत साहित्य पर अपितः परवर्ती सस्कृत साहित्य परभी गृहरा प्रभाव डाला । इस समय की दूसरी महत्वपूर्ण रचना गुणाढ्य की बृहत्कवा है। नवम शताब्दी के एक शिला-लेख से हमें गुणाट्य के प्राकृत माथा के प्रेम का परिचय मिलता है और ग्यारहवीं शताब्दी की एक साहित्यिक अनुश्रृति के अनुसार गुणाइय सातवाहन राजा का मत्री था। गणादय की यह क्रति जिस्काल से मारत में कथा साहित्य का एक प्रधान प्रेरणा स्रोत बनी रही। इस समय दुर्माग्यवश यह ग्रन्थ हम उपलब्य नही होता है। केवल इसके कुछ पद्य हेमचन्द्र के प्राकृत व्यावरण में उद्धरणा के रूप में ही मिलते हैं। यह पैशाची प्राकृत में लिखी गई थी। कीथ इस विनध्य प्रदेश की बाली समझता है किन्तु ग्रियर्सन इसवा सम्बन्ध कश्मीर संजोडला है। कुछ विद्वान इस ग्रन्थ में बताये गए मगोल तथा बनानी कारीगरो और बन्ताकारा के उलेख के आधारपर इसका सम्बन्ध उत्तर पश्चिमी मारत से जोडते है जिन्त दक्यन के पश्चिमी प्रदेश में व्यापा-रिक एव अन्य प्रयोजनो बा पह नी शताब्दी ईसबी पूर्वम युनानी (यवन) नाग बहत बड़ी मात्रा में आते रहते था। पैशाची भाषा का इनके साथ सम्बन्ध हो सकता है। बाद में बहुत्कथा के आधार पर मजस्त्रामी न बहुत्कथाइलोक सम्रह क्षेत्रेन्द्र न वहुत्कथा मजरी तथा मामदेव न वयामरित्मागर लिखे। इनमें पहला मकलन आठवी शताब्दी में बहुत्कथा के एक नेपाली रूपान्तर के आधारपरिवयागयाथा समना कश्मीरी रूपास्तर क्षमेन्द्र और सोमदेव की रचनाओं वा मल स्नात था।

हाल ने शामत-नाल में कुछ सैनिक घटनायों भी हुई। लीलावई नामक प्राक्तन प्रत्म महनका वणन है। हमने अनुपार हाल कंप्रधान अंतर्पात विजयानद ने श्रीलका पर विजय प्राप्त की नहीं में लेटिते हुए मन्तवादावरीनीमम नामक न्यान पर प्राप्त होता कर कर के लिए होता है। ते कि निकास के प्रत्म कर कि निकास के प्रत्म कर कर के लिए होता है। ते कि के कि निकास के प्रत्म के लिए होता है। राजधानी में लेटिक रोताप्त ने मब्ब बाते हाल की मुनार राजा ने हम स्थान पर चढ़ाई कर राक्षम श्रीचालन नामक कर लेलिलावती से विज्ञाह विज्ञा हम उपास्त्म के प्रदेश में हिल विज्ञाह विज्ञा प्राप्त हम उपास्त्म में महिला के प्रदेश में लिए विज्ञाह विज्ञा पूर्वी विज्ञाह के स्थान पर चढ़ाई कर राक्षम श्रीचालम नामक कर लेलिलावती से विज्ञाह विज्ञा पूर्वी विज्ञान के प्रदेश में किये पर किसी सीनिक आक्रमण जीर विज्ञाह के प्रदेश में किये पर किसी सीनिक आक्रमण जीर विजय का वर्षण है।

# क्षत्रपा का आक्रमण तथा सातवाहन वश की अवनति

तीन शताब्दियों के राज्य-विस्तार आर्थिक समद्धि और उन्नति के बाद पहली शताब्दी ईसवी में सातवाहन राज्य को बुरे दिन देखने पड़े। पश्चिमी क्षत्रपो के विदेशी आक्रमणो से आधी शताब्दी तक यह राज्य दबा रहा। इसी समय उत्तरी मारत में कुषाणो की प्रभता विस्तीण हो रही थी। क्षहरात वश के पश्चिमी क्षत्रप इस समय उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। इनके बारे में यह कल्पना की जाती है कि ये विदेशों से आने वाली जातियाँ थी। इन्होंने सर्वप्रथम पाश्चमी राजपताना गजरात काटियण्वाङ मे अपनी शासनसत्ता सुदृढकी। इसके बाद मातवाहन साम्राज्य से पूर्वी और पश्चिमी मालवा के प्रदेश छीने इसके पश्चात ये दक्षिण की ओर उत्तरी कोकण (अपरान्त) तथा सातवाहन मा स्नाज्य के केन्द्रस्थल उत्तरी महाराष्ट्र की ओर बढे और उन्होन दक्षिणी महाराष्ट में वनवासी (वैजयन्ती) के प्रदेश की पदाकान्त किया। क्षत्रपा के हमला से बहुत पहुरे युनानी (यवन) सौराष्ट्र और अपरान्त के प्रदेश में बम चके थे। पूना जिल के कार्ला गृहा के लेखा में यह प्रतीत होता है कि ये यवन बौद्ध धर्म को स्वीकार करके पुणरूपेण मारतीय वन गय थे। सम्भवत इन यवनान विदेशी आकामका का स्वागत किया और उन्ह कुछ सहायता भी दी। यह कल्पना इस बात से पुष्ट होती है कि गौतमीपुत्र मातकणी ने यवनो के सहार पर विशय रूप से बठ देते हुए सातवाहन वश के पुनरुद्धार का वणन किया है। यदि क्षत्रपा को यवना का सहयोग न मिठा होता तो गौतमीपत्र को इनका विश्वस करने की कोई विशय आवश्यकता न हाती और उसकी माता उसे शक यवन पहरुव जातियो का विष्वसक (स**क-ग्रवन पहलव निसदनस**) न कहती। क्षहरात क्षत्रपो के आक्रमण सम्भवत उत्तर भारत में कृषाण शक्ति के विस्तार का परिणाम थे। इस विस्तार के कारण उत्तर भारत के शक राजा अपन राज्य के लिये नये प्रदेश को ढढन को विवश हो रहे थे अथवा कुषाण राजा उन्हें अपनी ओर से नये प्रदेश जीतने को प्रेरित कर रहे था। पेरिएल सने यह जिल्हा है कि सिन्ध नदी के डल्टा (महाने) से काठियाबाड तक के प्रदेशो (Indoscythia ) म पार्थियन राजकमारो के आपसी झगड़ा के कारण शव आक्रमण हुए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और जातीय विदेष की मावना के कारण सातवाहन क्षत्रप सघष म तीवता आई। क्षहरात बड़ा का पहला अज्ञात शासक रूमक है। इसकी मद्राय हमें प्रधान रूप से गुजरात और काठिया बाड के समद्रतटीय प्रदेशा से ही मित्री हैं। उसका उत्तराधिकारी नहपान था। इसके सिनके और अभिलेख प्रमृत मात्रा में उपलब्ध हुए है। सिनको पर उसकी उपाधि राजा और अभिलेखों में क्षत्रप तथा महाक्षत्रप है। इसके लेख उत्तरी महाराष्ट्र में नासिक, कार्ला और जुन्नर से मिठे हैं। उसके दामाद उषवदात द्वारा उत्तरी और दक्षिणी मारत के विभिन्न स्थानों में दान करने के अनेक उल्लेख मिलते है। ये सब तथ्य इस बात को सचित करते है कि क्षत्रप मातवाहनो के प्रदेश पर निरन्तर अपना अधिकार बढाते जा रहे थे। पेरिप्लस के विवरण में इस सवर्ष की घ्वली सी झौकी पाई जाती है, क्यों कि उसने यह लिखा है कि जब सम्बानस (नहपान) के राज्य का संघर्ष एरियका (अपरान्त) के राज्य के भाष हुआ तो कल्याण के बन्दरगाह की ओर जाने वाले यूनानी जहाजो को बरीगाजा (मृगुकेच्छ-मरुकच्छ) वी आर ले जाया जान उसा। श्री जायमबाल न एक जैन ग्रन्थ के आधार पर बच्छ को नद्रपान की राजशानी माना है। नहपान के इनतालीस बयालीम और छियारीस (४१४२८६) सवतो नी सस्या वाले तीन अभिलेख मिलने है। विदानामें इस बात पर प्रबंठ मतमेद है कि ये सख्याये नहपान के शासन काठ के वर्षों को मुचित करती हैं विक्रम सबत की बताती है या शक सबत को। अन नहपान की तिथि बडी विवादग्रस्त है। किन्त् इस विषयामें जोगलधेरवी नामक स्थान से मिली हुई १३२५० मदाआ की निरि इस पर सन्दर प्रकाश डालती है। इस निधि के नहपान वाले नौ हजार सिक्को पर गौतमीपुत्र ने पुन अपना ठप्पा लगवाया है। बननी अधिक मात्रा म नहपान के सिक्तो का गौतमीपुत्र द्वारा पुनर्लाञ्छित किया जाना यह सुचित व रता है कि गौतमीपुत्र ने नहपान को परास्त किया था। ऐसा प्रतीत शता है कि अपनी अन्तिस पराजय और मत्य से कुछ ही वर्ष पहले नहपान न सातवाहन प्रदेशा में अपनी सेनाय भिजवाई थी। इनका नेतत्व उसका दासाद शक उपबदान कर रहा था। उसन सारवा नर्सदा नदी की घाटी उत्तरी वाकण आधनिक बरार के पश्चिमी भाग उत्तरी तथा दक्षिणी महाराष्ट्रको जीत लिया था। कुछ समय तक पश्चिमी दक्षित संसातवाहन राज्य का पुरा सफाया हो गया था। किन्तु यह बात निब्चित रूप से ननी वही जा सकती कि सातबाहन वश की राजधानी प्रतिपटान शत्रका व हाथ म चली गई थी। इस समय मातवाहन राजा मृत्दर सानवर्णी चवार मातवर्णी और शिवस्वाति को ये दृदिन देखने पडे थे। सम्मवत इन महान विजयो के बाद ही नहपान न महाशत्रप की गौरवपूर्ण उपाधि घारण की और उसने जीने हुए नबीन प्रदेश का शासक अपने दासाद उपव-दात को बनाया। यह शक हाते हुए भी पौराणिक हिन्दू धम वा कट्टर अनुसायी था। यह तथ्य इस बात से सूचित होता है कि अब तक उगलब्ब हुए उसके आठ अभिलेखो में से सात अभिलेखों में उसकी मैनिव विजयों वा नहीं अपितु धार्मिक प्रयोजनों के िन्त् दिये गए दानों का विस्तृत उल्लेख है। उसने वरनासा (पन्यन्त की सहायक नदी बनास) के तट पर देवताओं और बाह्यणों के लिये सीलह गांवो का दान किया, एक लाल बाह्यणों को वर्ष मर तक लाना लिलाया। मध्कण्ड, दसपुर (मन्दसीर), गांवर्षन और सीरगरण (भीषारा) में घर्मशालाधे बनवाह । इंदा, पारदा, दमणा, तापी, करबीना आदिनदियों को पारकरने के लिये नि गुरूक रूप से नौका की व्यवस्था की। अजमेर के निकट पीखर (पुष्कर) के सरीवर में लान करके बाह्यणों को जमें को गांवा के अनुवायों आहाणों को उत्तर्न क्लीस ह्यार नारियल के पोडों का दान दिया। एक चनुर राजनीतिम की मांति उपवदान ने न केवल बाह्यणों को, अपितु बौद्धों को भी अपनी उदार दानवीरता का पान बनाया। नासिक के निकट विरोध मांत्र कालाने के लिये ७२००० (बहुतर हजार) कार्याचण स्थापी स्थापी निव्य प्रदान की। बल्ट्रान के लिये ७२००० (बहुतर हजार) कार्याचण स्थापी स्थापी निव्य प्रदान की। बल्ट्रान के लिये ७२००० (बहुतर हजार) कार्याचण के स्थापी निव्य प्रदान की। बल्ट्रान के लिये अ२००० (बहुतर हजार) कार्याचण के स्थापी निव्य प्रदान की। बल्ट्रान के लिये अरवन करनी यता को उसने एक गोंक का दान दिया। अल्यों ने मन्यवन ये सब दान अपनी यता को मुद्द बनाने एव हिन्दुओ तथा बौद्धों का समर्थन प्राप्त करने के लिए दिये होंगे।

क्षत्रप विजेता सातवाहत साभ्राज्य मे अपने साथ कुछ नई बाते लाये। ये निम्निलिवत थी— (१) अमिलेलों मे सस्कृत माथा का प्रयोग । सातवाहनी के पुराने अमिलेलों मे सस्कृत का प्रयोग विल्कुल नहीं पाया जाना। (२) नवीन प्रदेश में लोकियता प्राप्त करने के लिए, बौढ़ एवं पीराणिक हिन्दू-थां का प्रवण तथा रजत मुद्राओं का व्यापक रूप से प्रयोग। अजमेर से वैजयन्ती तक के प्रदेश में हमें महाना के चांदी के सिक्के प्रमृत माजा में उपलब्ध होते है। ये मिक्के सम्मवतः हिन्द-पृतानी राजाओं के अर्ड-इम्म (Hemt drachms) के आवर्ण पर कलाये पर्पे और इनका आकार-फ्रारत लगा आर उन मिक्को जेमाही था। परिवची क्षत्रय चिरकाल तक इनका अनुसरण करने रहे और बाद मे मानवाहनी, गुरतो और वाकाटको में मी मुद्रा के इमी प्रकार को अपनाया। इन सिक्को के लिए में भाषी जाती थी। यह बात परि-प्लम की इस उनिक से पुरु होती है कि उन दिनो मारत में रोमन मुद्राये बहुत आती पी, सपीक दन्ते दे वह वा लिए से साम प्रकार प्रकार परि-प्लम की इस प्रकार प्रकार में स्वाप्त के स्वप्त में स्वाप्त के स्वप्त में प्रवार के स्वप्त में प्रवार के स्वप्त में स्वप्त के स्वप्त में स्वप्त की स्वप्त में स्वप्त के सिंप से स्वप्त के स्वप्त में स्वप्त में स्वप्त के स्वप्त में स्वप्त के स्वप्त में स्वप्त की भार से से पूर करने के लिए रोमन सिक्को का अपना किया जाना था।

सातवाहन साम्राज्य का पुनरुत्थान (लगभग ९०-१५० ई०)

मौतमापुत्र श्रीसातकार्या (७२ से ९५ ई०)—आधी शताबरी के विवेदी आक्रमाथी और विदेशी शासन के बाद सातबाहती के प्राणीत गीरव और शासित का प्रारुद्धार करने वा श्रेय गीतमीपुत्र की सातवकार्यों (गीतमिपुत्र कि सातवकार्यों) को है। यह सातवकार्य को का सबसे अधिक प्रतारी की र यहारी राज्य है। गिर्माण्य का इसके बीरतापुत्रों का और साम्राज्य के विस्तार का वाज्यमय वर्णन हमें इसकी साता बालव्यी के नाशिक गृहा केल से मिलता है। इसकी माता बालव्यी ने लगाने वा हमें । उनकी माता में अपने योश बासिवजीपुत्र बुल्लायि के राज्य काल ने नाशिक से जिन्हित हो। उनकी माता में अपने पोते बासिवजीपुत्र बुल्लायि के राज्य काल ने नाशिक से जिन्हित हो। इसके से एक से से से एक गृहा महायापीय सम्बदाय के बीद मिल्लो का दान की था। इस दान के समझ्य से उद्यक्त लेला इस गृहा से सूचा हुआ है। यह इस बात को सूचित करता है कि गौतमी बालव्यी ने अपने आरोमक जीवन से सहाराज्य हो सूचित करता है कि गौतमी बालव्यी ने अपने आरोमक जीवन से महाराज्य हो सूचित करता है कि गौतमी बालव्यी ने अपने आरोमक जीवन से महाराज्य हो सूचित करता की सुम्क ती विदेशी के अपने सा प्रतिक्रित हो हमें हमाशीन कर इसके गौरक की पुन प्रतिक्रित हो सा स्वार्थ के सा सा प्रतिक्र हो हो । उसके कल्या से वह बन्नुत सातवाहत हुल के सच का प्रतिव्यापत (परिवापन तरण) था। ।

भौतमीपुत्र में अपने राज्य के पहले १६ वय चयचाप अपने प्रयास कह होने के बाद सज़क़ के उस्कृतन के छिठ आवश्यक मीत्रम नैयारी मा लगाया । पुण रूप मुम्मिज्जन होने के बाद सज़क़ के वस में उसने अपनी माना का दक्षिणी प्रदेश मा मुद्द बनान के जिये मामामजहार (पूना किले) में ज्वारी जहीं। अगले व्यव दक्षिणी महाराष्ट्र में अपनी शक्ति सुद्ध बनाई। इस प्रवार अपना आधार मज़क्त बनान व बाद उसमें उत्तरी प्रदेशों मी और ज्यान दिया। उवब्बतत (ज. दमभरन) और नत्यान के साथ भीयण सथर्थ करते हुए उन्हें नराजन किया गव मार शारा इस प्रकार कहा रात्त का बा उन्मुलन दिया। इस परना वा ज्यान नक जन प्रयास अवस्थक मुन्द भी उसने प्रजुलन दिया। इस परना वा ज्यान नक जन प्रयास वाने राज गानी प्रवस्क्ष भी। उसने प्रजुर घन का सथह निया था। प्रतिच्छान में शासन बरन वाने इसके धानु सालबाहन नरेश न तहणान की बाद मा उत्तर वाई में मिरन क्या हो प्रवस्त के हा स्वस्त के साथ भी बहु तहणान के हा स्वस्त विद्या ना अवस्थक स्वर्ध में स्वर्ध निया हो। अवस्थित में अवस्थित स्वर्ध में स्वर्ध निया हो। अवस्थित स्वर्ध निया गर्म की सर- क्या प्रवस्त के साथ भी बहु तहणान की हराने में समर्थ नहीं हुआ। अत उसन क्रम्ति मा अवस्थित प्रतास की हराने में समर्थ नहीं हुआ। अत उसन क्रमति वा आवश्ये प्रवस्त में साथ नहीं हुआ। अत उसन क्रमति वा आवश्ये प्रथा। नहरान की हराने में समर्थ नहीं हुआ। अत उसन क्रमति वा आवश्ये प्रया। नहरान के

१ भी दिनेशचन्त्र सरकार के मतानुसार इसका राज्यकाल १०६-१३० ई० है।

एक मत्री डारा उसे यह प्रेरणा दिलवाई कि वह पुण्यप्राप्ति के लिए लपने विशाल कोष का उदारतापूर्वक दान कर दे। इस प्रकार दान करते करते जब नहसान का कोष लाली हो गया तो शत्रु ने उस पर आक्रमण कर दिया, इह बार बड़ी सरलता से महक्तक पर आधिकार करने राजा का पूर्ण रूप से विष्यस कर दिया गया। नहसान लड़ते हुए मारा गया और सातवाहनों को अमृत्यु वें सफलता निली। बालश्री की नासिक प्रश्वति में गीतमीपुत्र को शको, यवनो और पहलबो का सहार करने बाला बताया गया है।

गौतमीपुत्र ने इस प्रकार अपनी महान विजयो से एक नवीन सातवाहन साम्राज्य का निर्माण किया। बालश्री की उपर्युक्त प्रशस्ति के अनुसार सातवाहन वश के निम्नलिखित पुराने प्रदेश इसमें सम्मिलित थे-आकर (पूर्वी मालवा), अवति (पश्चिमी मालवा), अनुप (नर्मदा नदी की घाटी), विदर्म (बरार), असिक, असक, मलक (उत्तरी महाराष्ट्र) तथा अपरान्त (उत्तरी कोकण)। इसके अतिरिक्त उसने क्षत्रपो से कुकुर (पश्चिमी राजपुताना) और सुरठ (सौराष्ट्र) के प्रान्त छीने। यह सम्मव है कि उसने कुकूर और अवन्ति के मध्यवर्ती आनर्त्त, स्वभ्र (साबरमती का प्रदेश) और मरु प्रान्त मी जीते होगे। गौतमीपुत्र निम्नलिखित पर्वतमालाओ पर भी प्रभत्व रखता था---विझ (विन्ध्य पर्वत का पूर्वी भाग), अच्छवन (ऋक्ष-वत) अथवा सतपूडा के पहाड, पारीचात (पारियात्र अथवा विरूप पर्वतमाला का पश्चिमी भाग और अरावली की पर्वतमाला) सहा (पश्चिमी घाट), कण्हिगिरि (कन्हेरी), मच, श्रीटन, मलय (पिइचमी घाट का दक्षिणी भाग), महीद (महेन्द्र अर्थात महानदी और गोदावरी के बीच के पूर्वी घाट), सेटगिरी (श्वेतगिरि), चकोर (पूर्वी घाट का दक्षिणी हिस्सा)। चकोर और महेन्द्र पर्वत पर गौतमीपूत्र का आधिपत्य यह सुचित करता है कि उस समय कॉलग और आन्ध्र (कृष्णा-गोदावरी जिले) उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे।

गौतनीपुत्र न केवल एक शूरवीर सेनानी था अपितु दानवीरता में भी उसने अपने प्रसिद्धन्ये। अस्य के साम देने का प्रधान किया। उसने वल्ट्रफ् मृह्याओं में रहने वाले मिलुओं को उपवदात द्वारा दिये गय नांवों का पुनर्दान किया। इसी प्रकार नांकिक में तेकिरसी के मिलुओं को उपवदात को मांति मृह्याओं और जमीनों का दान किया। शक राजा सभी सम्प्रदायों के निश्चुओं को दान दिया करते थे। किन्तु गौतनीपुत्र ने कार्लों के महासाधिका को और नांसिक के प्रदायणीय मिलुओं को ही अपने दान का पान बनाया। विदेश मर्थने हिन्द पर्म के प्रदाय प्रकार क्षा क्षा अपने दान का पान बनाया। विदेश मर्थने हिन्द पर्म के प्रति उसकी निष्टा एक सहस्य अर्थात् आहुए। समें के कट्टर उपायक के विशेषण से सुनित होती है।

गौतमीपुत्र ने प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों को आर भी पूरा ध्यान दिया। गौतमंत्र जिले (नासिक) में उसने बेनाकटक नामक नवीन नगर का निर्माण किया, महास्त्रपर नह्यान की मुदाबों को उन अपनी मुदा के जिल्ल स अनित करवाया, रावचार कौर महाराज की उपाधिया थारण की। इससे पहले नीथं सम्राट व्योध के अपने लेकों से अपने को केवल राजा कहा है। अब सातवाहना ने राजराज और महाराज तवा आहरातों के स्वामी की उपाधियाँ चारण की। महाराज और राजराज की उपाधियाँ पहले ईरान में हलामनी सम्राटी तथा बात में पाधियन राजा मिध्यसात ने घारण की थी। शकों ने इंदानिया के सम्पर्व से इन उपाधियों को यहण किया। अब शकों को देवा-देवी सातवाहन राजा मी इनका प्रयाण करने लगे।

गौतमीपुत्र प्रजा के प्रति अपने कलाव्य वा सदा व्यान रखता था वह अपने प्रजाजना के दुख में दुखी और सुख में बुख मानन वाला (वोराजन निविवेद-सम्बुष्ट-सुबक्त) राजा था। प्रजा पर वह केवल ऐसे हो वर लगाता जो समेशास्त्रम-नुमोदित थे। अपराध करने वाले शत्रुओं के प्रति मी वह करोर व्यवहार नहीं करता था, प्रति जो को को को प्रयत्न नहीं करता था, अदितीय पत्रुचीरी राम केशव, अर्जुन और मीमतेन के तुत्य पराक्रम के काय करन वाला तथा ययाति राम और क्यारीय के समान तेजस्वी था। उसने चात्रुजी को हराने में पट्ट था, उसने शत्रुजी को हराने में पट्ट था, उसने शत्रुजी के दिया ना वान तथा था। उसके योशा में तीनो समुद्री गा पानी पिया था (प्रति सुद्रतिथ्यावाहन) अर्थान उसका सासन अरब सागर से बगाल वी लांडी तथा दिलाय में हिन्द प्रतागार तन फैला हुआ था। वान में में एक सालवाहन राजा की विममुत्राधियति राजा राजा है।

शीवनीपुत्र सालवाहृत राजाजा म गया पहुना राजा है जिसके साथ हुमें मातृपरक नाम (Metronym) का प्रसास मिन्द्रना है। मातृवाहन राजाओं में सीन बैदिक ऋषिमा बसिष्ठः भाटर जोर गौनम के आधारपर गीन मातृपरक नाम-सामिद्योचुन, मार्टिरपुत्र और गौनमीपुत्र मिलन है। रानस गोतमा वानिर्छो और माठरी के मातृपरक नामों के आचारपर राजाजा वा परिचय दिया गया है। सातृ-परक नामों नी मह प्रया नाताजुनीकोष्टा और कोध्यापेट र देश्वाहु राजाओं के नामों में मी मिलती है। मात्वाब प्रदेश में गांची न्तुण वे अभिरच्यो तथा मरहृत के एक अभिकेल में राजा मात्युव मोत्र या वार्तीपुत्र के मात्र पाय आते हैं। बेसनसर के अभिकेल में राजा मात्युव मां वौर्सीपुत्र वहा गया है। सात्याहानो ने ऐसे मातृपरत नाम इस समय कमो जारण दिन्न, इसकी काई सतोषजनक व्याख्या अभी बालधी ने नासिक-प्रशस्ति मे अपने पुत्र के रूप का भी बहुत सुन्दर वर्णन किया है—"बहु पूणिमा के चन्द्रमा के समान कान्ति से युक्त और प्रियदर्शन था। नासराज के रूण जैसी मोटी, सजबुत, बिपुल दीर्ष मुजाओ बाला था, निरन्तर दान देते रहने के कारण उसके हाथ सदा गीळे रहते ये और बहु अपनी माता की सेवा-सुकूषा करने वाला था।"

श्री काश्यी प्रसाद जायसवाल तथा कुछ अन्य विज्ञानों ने यह माना है कि गौतमीपुत्र बौर प्रात्यीय इतिहास में सुप्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति है। यह बही
राजा था, जिसने ५७ ई० ५० में शकों को सहार करके उन्जैन को स्वाधीन किया
था। कालकालायों के क्यानक के अनुसार यह राजा विक्रमादित्य था तथा प्रतिच्छान
से आया था। प्रतिच्छान उस समय सातवाहनों की राजधानी थी। यह मी उल्लेखनीय है कि अनुभूति की गायाओं में विक्रमादित्य का राज्यकाल ५५ वर्ष दिया गया है
और पुराणों की वशाविल में दूसरे सातकर्णी का राज्यकाल भी क्यानय यही अर्थात्
५६ वर्ष है। गौतनीपुत्र ने एक विशेषण वर-वार्ष्णविक्रम-वाद-विक्रम (उत्तम हाली
के समान मुन्दर चाल वाले) में विक्रम शब्द के दो बार प्रयोग को विक्रमादित्य का सकेत
माना गया है। श्री जायसवाल ने विक्रमादित्य विश्वक अनुशूतिया का गौतनीपुत्र
मानत्वर्णी विश्वक अनुशुतियों के साथ सातक्त्य करते हुए यह कहा है कि वह कम्म
में हीराजा गिना जाने लगाथा, किन्तु उत्तका राज्यानिषक २४ वर्ष की आयु में हुजा,
उस समय उसकी माना गौनमी बालशी राजवान देखती थी, अभिषेक के १८वे
वर्ष उमने शक्त ने का हो हराकर उज्जयिनों को जीता। मारतवर्ष के इतिहास में यह
एक स्मरणीय घटना थी। इसी ममय से विक्रम सवत का आरम्म हुजा। १

श्री दिनेशानव मरनार ने उपर्युक्त नल्यना का खण्डन नई प्रबल युक्तियों के आधार पर किया है। 'पहलो युक्ति सातवाहन राजाओ द्वारा विक्रम सबत् का प्रयोग न करने की है। यदि गौतनीपुत्र ही विक्रमादित्य वा और उसने '५७ ई० पूर्व में का सहार नरके विक्रमतबन् का प्रवर्तन विया वा तो उसने स्वत्र व उसके उत्तरायिकारियों ने इस सबत् ना प्रयोग क्यो नहीं क्या। ये ससी राजा अपने अभिलेखों में राज्यकाल के वर्षों ना ही उल्लेख करते हैं। विक्रमसबत् का कोई निर्देश नहीं करते हैं। इसरी युक्त कोई निर्देश नहीं करते हैं। इसरी युक्त थोना राजाओं की अनुश्रुतियों की विजिन्नता

१ जायसवाल---क्राह्मण एम्पायर, डेली एक्सप्रेस, पटना १९१४, अथवन्द्र विद्यालकार, भारतीय इतिहास की रूपरेला, २ लण्ड, प० ८६४।

२ ए० इ० यू० पृ० २०३।

है। विकमादित्य की सभी अनुभूतियां उसका सबय उज्जयिनी से जोड़ती हैं और गौतमीपुत्र सातकर्भी की अनुभूतियां उसे प्रतिष्ठान का राजा बताती हैं। दोनों में इतना अधिक अन्तर है कि इनका समन्यप किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है। तीसरी दुक्तियां तीसमीपुत्र इतरा विकमादित्य की उपाधियां वारण न करना है, उसके अधिक लेखों में उसकी अनेक उपाधियां का वर्णन है, किन्तु यह उपाधि कही नहीं मिलती है। स्वतः गौतमीपुत्र और विकमादित्य सर्वेचा मिल व्यक्तियं, इन दोनों का समीकरण पृक्तिपुत्र नहीं प्रति होता है।

पुसुमावि द्वितीय (९६ से ११९ ई०)--गौतमीपुत्र के बाद उसका बेटा वासिच्ठीपुत्र स्वामी-श्री पुलुमायि (वासिठीपुत सामी-सिरि पुलुमावि) राजगद्दी पर बैठा। उसके शासन-काल में सातबाहन साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष के शिखर पर पहेंच गया। उसने न केवल अपने पिता के साम्राज्य को अक्षण्ण बनाये रखा, अपित उसमें बृद्धिभी की। मद्रास तथा कुट्टालोर के बीच में कारोमण्डल के समुद्री तट पर उसकी कई ऐसी मुद्राये मिली है जिन पर दोहरे मस्तूल वाले जहाज की आकृति बनी हुई है। यह इस बात को सुचित करती है कि इस समय में सातवाहनों की शक्ति का विस्तार हुआ, उन्होने नौ-सैनिक शक्ति तथा विदेशी व्यापार की बढ़ाने का प्रयत्न किया। इस समय भारतीय उपनिवेशन के लिये विदेशा में जाने लगे। सम्भवत अपनी विजयों की स्मृति सुरक्षित रखने के लिये पूलमायि ने नवनगर की स्थापना की और नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की। दक्षिणापयेव्यर की जवाधि के साथ उसने महाराज की उपाधि भी ग्रहण की। सातवाहन अभिलेखा से सबसे अधिक वर्णन इसी राजा का मिलता है। पूलुमायि के नासिक से २ ६,१९ तथा २२ वर्ष के अभिलेख मिले है, कार्ले से ७ तथा २४ वर्ष के लेख मिले है तथा एक लेख अमरावती से मिला है। दक्खिन के पठार के पूर्वी भाग में मिलने वाले एक अभिलेख में पहली बार इस सातवाहन राजा का वर्णन उपलब्ध होता है। पुलमायि की मदायें भी विभिन्न प्रदेशों में पाई गई है। ये उसके राज्य की समृद्धि और स्था-पार को सचित करती है। इसी के शासनकाल में तीसरी शर् ई० पूर्व स्थापित अमरावती के स्तप का विस्तार हुआ। पुलुमायि की रूपानि विदेशा में भी पहची। रोमन

१. श्री रेप्सन, विनेशचन्त्र सरकार तथा धन्य विदान् इसका समय १३०-१४८ ई० मानते हैं। इसके नाम के श्रन्य क्य प्रयुमावि, प्रयुमाई है। ये बिलिय-यकुर, प्रश्रवी आदि नामो की आति द्रविड् भाषा के सब्द प्रतीत होते हैं।

२. रैप्सन-केट इं० का० आन्झकत्रपास, पृ० २२-२३, प्लेट ध्रा

मूर्गोल लेखक टॉलमी ने पैठन (Batthan) का परिचय देते हुए कहा है कि वह राजा श्री पुलुमायि (Basileion (Stro) Ptolematos or Polematos ) की राजधानी है।

पुलुमाधि के शासन-काल के अन्तिम वर्षों में चष्टन के नेतृस्य में परिचयी समयों की शनिस का पुरत्यान होने लगा। चष्टन कार्टमक कश का था, सम्मयत समयों के इस पुरत्यस्थान में कुषाणों ने सहयोग दिया था। चष्टन ने पहेल कपनी सत्ता समयों के उन प्रदेशों में सुदृढ़ की जिन पर गौरानीपुत्र ने अधिकार नहीं किया था। में प्रदेश—कष्ण तथा सिन्यु-सौबीर थे। इसके बाद उसने क्षत्रपों के पुराने प्रत्य के बाद कुड़र, सुरुठ, मक, स्वमा, अवन्ति और आकर को जीता, इनकी विजय के बाद महासम्प की उपाधि बारण की। इन नहीन प्रदेशों के शासन का स्वालन करने के लिए उसने पहले अपने पुत्र के साथ और बाद में अपने पोते के साथ मिलकर समुक्त रूप से सायन सिन्य ।। वान पोते से सातन किया। वानपारिक मा।

भी सातक भी (१२० से १४६ ई०) "—वासिष्ठी पुत्र पुत्रुवायि का उत्तरा-धिकारी श्री सातक भी (शिसातक भि) था। वायु पुराण के अनुसार इसने २६ वर्ष तक सासत किया। यह बात अकोळा निधि में प्राप्त हुए ६ सके छ सी सिक्को से भी पुष्ट होती है। इसने पश्चिमी क्षत्रयों के चांदी के सिक्को के नमृते पर अपनी रजत मुदार्य नवादीं। कई विडानों ने इसके आधार पर परिणाम निकाला है नियह महा-क्षत्र इद्वामा का दानाद था।

शिव भी पुजुमाबि (१५०-१५६ ई०)—इसके समय में अजमों और सानवादों का सवर्ष प्रारम्म हो गया। यह सम्मवत पुठुमायि द्वितीय का पोता या और श्री गोरालणाने ने ब्रद्रामा द्वारा हराये गर्ये —दिशाणाचपति सातवर्षी के ताव इसवा समीकरण किया है। इस विवय में मिरतार अमिलेख में यह कर्यु गया है कि ब्रद्धामा ने यवापि सातकर्णी को दो बार हराया था फिर मी निकट सम्बन्धी होने के कारण उसका विक्वस नहीं किया। इस सम्बर्ध के छिडने के कारण स्मट थे। श्रद्धामा नहुपान की हार का बदला के के लिए पुला हुआ था, यह क्षत्रमी द्वारा कोये गए प्रदेशों को पूर्ण प्रारम करने के छिये उसकु मा उसके सातवाहरों के दो महत्वपूर्ण प्रारो अनुपक्षीर अपरान्त को जीतने में सफलता प्रारा की किन्तु असिक, असक, मुलक और कुन्तल के प्रदेशों को नहीं जीत सका।

१ कुछ ऐतिहासिकों के अनुसार इसका राज्यकाल १४६ से १६६ ई० तक है।

भी शिवस्कार झातकर्ली (१५७-१५९ ई०) $^{9}$ —िशव श्री पुलुशावि द्वितीय के बाद उसका पुत्र शिवस्कार (शिवखद सातका्ण) गद्दी पर बैठा। अकोला निष्ठि में जिस सद सादकणि की तीन मुदाये मिळी है वह यही राजा प्रतीत होता है।

भी यज्ञ (१६०-१८९) <sup>२</sup>---शिवस्कन्द के बाद उसके उत्तराधिकारी श्री यज्ञ (स्नियज) ने २९ वर्ष तक शासन किया। उसके राज्यकाल के सातवें और दसवे क्यों के दो अभिलेख कान्हेरी से मिले है, सातवे वर्ष का एक लेख नासिक से मिला है और दो लेख गुण्टूर जिले से मिले हैं। इनमें से एक लेख उसके शासन-काल के २७वे वर्ष का है। इन लेखों से यह सूचित होता है कि दक्खिन के पठार के पर्वी और पश्चिमी दोनो मागो पर इसका शासन था। इसकी एक रजत मुद्रा सोपारा से मिली है. वह पश्चिमी क्षत्रपों की मद्राओं के नमने पर ढली हुई है। इससे यह मी परिणाम निकाला जा सकता है कि उसने खदामा द्वारा सातवाहनो से **जीते ह**ए अपरान्त के प्रदेश पर पूनः अधिकार कर लिया था। इसके चाँदी के दो सिक्के अमरेली (काठियावाड) और बड़ौदा से मिले है। इनके बारे में रैप्सन ने यह लिखा है कि इन सिक्को से यह परिणाम निकालना अत्यन्त सन्देहपूर्ण है कि सातवाहनो ने क्षत्रपो से काठियाबाड के प्रदेश को पुनः जीत लिया था। इसके कुछ सिक्को पर अध्व की मिति बनी हुई है। यह सम्भवत इसकी किसी विजय के बाद अश्वमेघ यज्ञ के किये जाने की सूचना देती है। पाजिटर के मतानुसार इसके शासन-काल में कुछ पुराणो का नवीन संस्करण किया गया था। बाण ने सम्भवन, इसी राजा का वर्णन करते हुए इसे त्रिसमुद्राधिपति और नागार्जुन का मित्र कहा है।

इस राजा की विभिन्न प्रकार की मुद्रायं बहुत बड़ी संख्या से गुजरात, काटियाबाड, सोपारा, मध्य प्रदेश के चाँटा और अक्षोप्य जिल्लो तथा आग्न्य के सोदा-करी और कल्ला जिल्लो से मिली है। चांदा की मुद्राओं से हायी का चित्र बना हुआ है और सोपारा की मुद्राओं पर राजा का शीर्ष पाया जाता है। आग्न्न प्रदेश की सीके और ताम्ब की मुद्राओं हायी, थाड़े और चैत्य की आकृतियाँ बनी हुई है। इसकी मुद्राओं का वैविष्य भी उल्लेकसीय है। इसने न केवल पुल्लामिय डारा प्रवास्त कालांपण के ११६, ११६, ११८, ११८, ११८, १९८ और प्रदेश कार्यापण की मुद्रायों से प्रवास्ति का प्रचलन जारी रखा, अपिनु ११ और ११ कार्यापणों की मुद्रायों भी प्रवस्ति की

अन्य ऐतिहासिको के मत मे इसका राज्य काल १६७-१७४ ई० है।

२. अन्य ऐतिहासिकों के मतानुसार इसका शासनकाल १७४-२०३ ई० है।

सम्मवतः इन सुद्राओं के वैविष्य केदो बड़े कारण लड़ाइयाँ और व्यापारिक समृद्धि थी।

स्तन के कारच-अी यक के बासन के अन्तिम वर्षों में इस वंद्यां का पतन आरम्म हो गया। पतन का बद्दां कारण आमीरों का स्वतन्त होना था। इन लोगों ने नासिक के आसपास के प्रदेश को जीत जिया और इस प्रकार सात्रवाहनों के सा आज्य में विभिन्न सामन्तों डारा विडोह करने और स्वतन्त होने की प्रवृत्ति को प्रोस्ताहित किया। नासिक में १८३ ई० में इनके शासन की स्थापना के साथ सातवाहृत वहा के पत्रवत्त का श्रीमणेश हुआ। आमीरों का प्राचीनतम निर्वेश पत्रजिक के महामाण्य में मिलता है। टालमी ने इनके देश अविरिधा। ( Abiria ) के सित्य नदी के मुहाने और काठियावाइ के बीच में बताया है। आरम्म में पश्चित क्रियो का सात्र में इन्होंने वंशपरम्परागत अधिकारियों के रूप में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किये। आमीर कात्रिय वा अमीर का सात्र में इन्होंने वंशपरम्परागत अधिकारियों के रूप में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किये। आमीर कात्रीय क्रमृति १८१ ई० में चक अन्य प्रतित होता है। दूसरी शताब्दी ई० की अतिम बो दशाब्दियों में आमीरों का उत्तर्क होने से सातवाहृत साज्राज्य के प्रधान मूल स्थान उत्तरी महाराष्ट्र में उसकी शतिक लीण होने लगी।

चिक्को बाले सीसे के सिक्के गोदावरों और कृष्णा जिलों में पाये गए है। यद्यपि चौदा अरिअकोलाको निधियों में सिरीयक के कोई सिक्के नहीं मिले, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इसका शासन मध्य प्रदेश एव आन्ध्र प्रदेश में बना हुआ था।

इस बस का अतिम राजा पुलुगायि जायुं है। इसका शासनकाल पुराणों के जनुसार ७ वर्ष का है। इक बिहानों ने इसे बेलारी जिने के स्थलनीनी नामक स्थान से प्रान्त अभिलेख में बाँगत राजा से अभिल समझा है। इस अमिलेख में गासिक कुमारवल के अभीन केपुरा में रहने वाले एक गृह्णीत द्वारा एक तालाव के बनाये जाने का वर्णन है। इस प्राम की स्थिति महासेनापति स्थलनाम के शासन में विकासन स्वामक के एक मान सातवाहनीहार में बताई पई है। इस राजा की कोई मी मुद्राए, आरुप्रस्थे से नहीं मिली है। किर भी इस अमिलेख के आपार पर यह कस्यना की जाती है कि इसका शासन पूर्वी दिखन के प्रदेश में रहा होगा। तीसरी शासनी ई० के सम्प्रमान से पूर्व ही सही इक्डबुक्य का शासन स्थापित हो गया, उसके बाद इस खताब्यों की समारित से पूर्व ही काशी के पल्लों ने आग्न प्रदेश और बेलारी (सातवाहनीहार) को अपने राज्य का अस बना लिया।

काम्हेरी (अपरान्त) से प्राप्त एक अभिलेख में माडिएपुत शकसेन नामक राजा का उल्लेख है। इसे कई बिडानू कृष्णा, गोवायरी जिल्लो से प्राप्त मुद्राओं में उल्लिखित शकसेन अथवा शाकसात नामक राजा से मिलाते हैं। ये मुद्राप्त अस्ताल की मुद्राओं में बिखात राजा शकसातक की की हो सकती है। नानाशन से प्राप्त एक अभिलेख में वासिष्टीपुत्र कतरपन सातकर्णी का उल्लेख है। इसका काल्हेरी अभिलेख में शकसेन के साथ कोई सबय अभी तक निरिचत नहीं किया जा सका। पुराणों में इन राजाओं का कोई वर्णन नहीं है। इनके नामों से यह मूचित होता है कि इनका सम्बन्ध शकों के साथ या, क्योंकि औ गोंपालाचारी ने यह मुझाव दिया है कि कतरपन शब्द अपराक्त कीस किसी शक शब्द का दिवड़ स्थानतर हो सकता है।

सातवाहन साम्राज्य के पतन के कारण — १९३९ ई० में अकोला जिले में मोगहरू के निकट राइला नामक स्थान से मानवाहन वहा के पिछले राजाओं की १५२५ मुझाओं की एक निर्मित्त मिली थी। इससे तथा नागार्जुमीकोण्या के इस्वाकु-वंती राजाओं के अनेक अभिलेखों से सातवाहन वहा के पतन के कारणों पर सहस्वपूर्ण प्रकास पढ़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके विषयन और समाप्ति का प्रमान कारण केन्द्रीय सासन का निर्मल होना तथा विभिन्न प्रदेशों में १नकी और से शासन करने वाले सामन्तो का विद्रोह करके अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लेना था। इससे सातबाहन साम्राज्य पाँच छोटे-छोटे राजवशो मे विभन्त होकर क्षीण हो गया। सातबाहन वश की एक शाला यद्यपि इसके उत्तरी प्रान्तों पर कुछ देर शासन करती रही, किन्तु पश्चिम में आभीरों ने नासिक के आसपास के प्रदेश पर अधिकार कर लिया और इक्ष्वाकुवंश ने इसके पूर्वी प्रदेश (कृष्णा-गृन्टूर के जिले) में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया । इसके दक्षिण-पूर्वी माग अथवा कृत्तल प्रदेश (उत्तरी कनारा, मैसूर, बेलगाँव और धारवाड जिलो के कुछ भाग) में चट राजवश शासन करने लगा और दक्षिण पूर्वी प्रदेश पर पल्लबों ने शासन स्थापित किया। पुराणों में इसी तथ्य को इस रूप में कहा गया है कि जब आधो का (सातवाह-ों का) राज्य समाप्त होगा उस समय निम्नलिखित राजा शासन करेगे-- ७ आध्र, १० आमीर राजा, ७ गर्देभिन्, १८ शकः। श्रीपर्वतीय आंध्र ५२ वर्ष तक, १० आमीर राजा ६७ वर्ष तक, ७ गर्दभिन ७२ वर्ष तक और १८ शक १८३ वर्ष तक शासन करेगे। इन बंशों में श्रीपर्वतीय आध्य कृष्णा-गुण्टर प्रदेश में शासन करने व।ले इक्ष्ताकु राजा थे जिनका अगले अध्याय मे वर्णन किया जायगा। आमीरी तथा शको का उल्लेख भी अन्यत्र कियागया है। यहाँ कुन्तल के चुटु राजवश का ही वर्णन किया जायगा।

बहु--कर्गाटक में ये सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। कुछ विद्वांनों के मतानुसार पूरागों में बाँगन आप्टममुंख्य यही राजा है। चूट सातवाहत राजवण के सात बैचा-हिंक सम्बन्धों से सम्बद्ध थे। सम्बन्धत पहले चुटु राजा सातवाहनों के सामल पं, उनके साझाम्य में महाराठी और सहामोज के उच्च पदो पर आसीन थे। इस का पर प्रकाश डालने बाला एक दानपरक अमिलेल कुन्तल की राजधानी वैजयन्ती (बतवासी) से सिन्ता है। इसमें एक महामोजी की बेटी, महाराज बालिका का तत्व सारितीपुत विश्वकृष्ट चुटुकुनातम सातकाष्टिया का उन्लेख है। इसमा बात कुमार सिन्तान्दिया पया। कालेटी में एक और अभिलेख मिला है जिसमें नाममुक्तिनका के दान का वर्णन है। बढ़ अपने को महाराठिनी अर्थाद साराठी की स्त्री, सहामोजी महाराज की देदी तथा लक्ताम सातक की मी बत्तलारी है। रिक्त के सातृस्थार दोनों लेख एक ही दान देने वालीरणी के है, उसका नाम नाममुक्तिनका या। उसकी मां महामोजी और बाप राजा हार्सिगीपुत्र बुटुकुल मातकाणी थी और उसका बेटा स्कन्दनाम सात वैद्या के सामलियों के है, उसका नाम नाममुक्तिनका के सातृस्थार दोनों लेख एक ही दान देने वालीरणी के है, उसका नाम नाममुक्तिनका पा। उसकी मां महामोजी और बाप राजा हार्सिगीपुत्र बुटुकुल मातकाणी था और उसका देटा स्कन्दनाम सा। देशन ने इस अभिलेख है। सह अध्याम करके चुटु सातकाणीयों का व्यवस्था में महासोजी और बाप राजा हार्सिगीपुत्र बुटुकुल मातकाणी सा और उसका सेटा स्कन्दनाम सा है।

राजा हारिती पुत्रसातकाण = महामोजी

महारित = नागमुलिनका

हारितीपुत्र शिवस्कन्य वर्मा

कान्हेरी से मैसूर तक दिख्लन के पठार के पश्चिमी नाग पर चुटु वशी राजाओं में सातवाहनों के बाद शासन किया। यदि कहण्या और अनन्तपुर जिलों से प्राप्त होनें वाले बढ़े आकार के सीसे के सिक्कों पर उल्लिखित राजा हारिती को उपर्युंचा अभिलेख का हारिती को जपर्युंचा अभिलेख का हारिती का जाय तो यह सातकर्णी समझा जाये तो यह मानना प्रदेशा कि पुढ़े में मीड़न राजाओं का शासन विस्तीण था।

इस प्रवार सातवाहन वश वा स्थान परिचमी दक्षिण में आगीरों और चुटु-कुळ के राजाओं ने जिया, पूर्वी-दिख्यल अर्थान् आध्र प्रदेश में इस्वाकुओं और बृहत फलायनों ने । कुळ्या जिले के जमस्योप्ट्रे के स्तुप से इस्वायुवश के श्री बीर पुरायदत के बीमवे राज्यवर्ष के तीसरी शताब्दी ई० के अभिलेल मिले हैं। इन बचो का आगे वर्णन किया जायेगा। इन सबने दक्षिण में मातवाहन बच की सत्ता को सबंधा निर्मृत और समाप्त कर बिया।

## सातवाहन वंश की संस्कृतिक ग्रीर मध्यता

सानवाहन क्या के शासन-काल में सम्यान और सम्कृति का जो विकास और व्यापार का जो उत्कर्ष हुआ, उसका टम क्या के अभिलेखा के आधार पर यहाँ सिक्षिप्त वर्णन किया जायगा।

(क) बार्षिक बसा—(क) बौढ वर्ष—सातवाहन वशी राजाओ ने हिन्दू धर्मावलम्बी होते हुए मी बौढ धर्म को बहा प्रोत्साहन दिया। इस समय बौढ धर्म को कारण परिवर्षी मारन से पर्वती को कारण्य राज्य वो दें व्यथे को कारण परिवर्षी मारन से पर्वती को कारण्य राज्य वो वो बौढ वैरथों को कारण परिवर्षी पर पहुंची। मानवाहन युग में पाये जाने वाले मारी गृहामदिद बौढ धर्म से मम्बन्ध रखते हैं। ये दो प्रवार के होते थे—(१) चैत्य गृह—इन्हें पहाह को वोदकर बनाया जाता था। इनवी छल मेहरावदार और प्रवेशहार पर घोड़ के माल के आकार की विवर्षियों होती थी और अन्यर दोनो और स्वस्मों की लब्बी पित्रयों होती थी और अन्य में एक छोटा म्हण बना होता था। यहाँ बौढ अपनी पूजा के लिए एक होते थे। (२) हुसरे प्रकार को रचना तेलए। (सकृत स्थमन) अथवा सेलबर (चैल्कृत) बौढ मिल्को के निवास के लिये बनाये जाते थे। इस्के

मध्य में एक बड़ा हाल और चारों ओर छोटी कोठरियाँ होती थी। इनमें मिक्सुओ के सोने के लिए प्रस्तरशय्या बनी होती थी। ये सब चैत्यगृह और लेण अथवा शैलगह व्यापारियो. राजाओ तथा राज-कर्मनारिया ने बौद्ध मिक्षओ की पूजा और निवास के लिये बनवाकर मिक्षुमच को दान किये थे। इन गुहाओं को दान देते समय मिक्षको के निर्वाह एवं इनकी मरम्मत आदि के लिए उनके समीपवर्ती गाँबी की आमदनी का दान किया जाता था। कई बार इस कार्य के लिए उस समय की व्यापारिक श्रेणियो के पास बहुत बढ़ी धनराशि स्थायी निधि (अक्षय नीवि) के रूप में जमा की जाती थी ताकि उसके सद से मिक्षआ के बस्त्र (चीवर) तथा मोजन आदि का व्यय चलता रहे। नासिक की गृहा सक्या १९ सातवाहन कुल के राजा कण्ह के समय म उसके एक महामात्य ने बनवाई थी। इन गृहा-चैत्यो और विहारी के निर्माण का श्रीगणेश अशोक और दशरय के समय गया के निकट बराबर पहाड़ी में हुआ था किन्तु इसके एक शताब्दी बाद तक इस कारीगरी का इतना विकास हुआ कि पहाडो की चट्टानों में कार्ले जैसे विशाल चैत्य बनाये जाने लगे। पहाडों में इस प्रकार लेण काटने की प्रथा सातवाहन युग में गुरू हुई। राजाओं का अनुसरण करते हुए उस समय के व्यापारियों ने भी ऐसी रचनाए बनवाई। नामिक म जहा एक गृहा सच्या १० उपवदात की बनवाई हुई है तथा सख्या ३ वासिष्ठी-पुत्र पुलमायि के समय उसकी दादी की बनवाई हुई है तो कार्ले का मारत भर मे उत्तम (जम्बुदिपस्मि उत्तम) गुहाचैत्य (सेलघर) श्रेष्ठी भृतपाल का बनवाया हुआ है। बौद्ध मिक्ष इन गहाओं में वर्षाकाल के बार महीनों में रहा करने थे। पहले यह बताया जा चुका है कि गौतमीपुत्र सातक्णों की माता बालक्षी ने मद्रायणीय भिक्ष सप्रदाय के लिये नामिक में एक गहा का दान किया था और वासिष्ठी पुत्र पूलमायि के समय में कार्ले में यहां ने महासाधिक सप्रदाय के लिए एक गहा बनवाई गई थी। आगे चौदहवे अभ्याय में पर्वतीय चैत्यों की कला का विस्तत परिचय दिया जायगा।

(क) हिन्दू धर्म—डम समय इमका प्रवाज उत्कर्ष हुआ। जिस प्रकार उत्तर मारत से शुगवश के समय से वैदिक यज्ञा के अनुष्टान की परस्परा प्रारम्भ हुई थी, वैमी ही परस्परा मातवाहनों ने दक्षिण से प्रारम्भ दी। नाताघाट के नायनिका के अमिलेब से बीम सोता वा पंत है। पहले इस बात का उल्लेल किया जा चुका है कि किस प्रकार इस समय अवस्थिय राजनूस आदि विमिन्न यस किये गये और इनके साथ गीओ, बोडो हाथिय। रथो, उत्तत-पात्रो और कार्याणों का प्रमुख मात्रा से दिल किया गया। इन यज्ञों में दान की अधिकत्तम सन्ध्या स्थारह हुआर

गौएं और वौबीस हजार कार्यापण थे। उपयुक्त अमिलेल का आरम्प धर्म, इन्द्र, संकर्षण, वासुदेव, सूर्यं तथा वन्द्र और यम, वरण, कुवेर एवं वासव नामक चार विकारों की स्तुति से होता है। इसमें सकर्षण और वासुदेव का उल्लेख यह सूचित करता हैं कि उस समय यहां कृष्ण की उपासना प्रचलित हो चुकी थी। इन्द्र की स्तुति से पहली धताब्दी ई० तक महान् वैदिक देवता इन्द्र की उपासना प्रचलित हो चुकी थी। इन्द्र की स्पुति स्वाप्त करती हैं के पहली धताब्दी ई० तक महान् वैदिक देवता इन्द्र की उपासना प्रचलित थी।

यक्तप्रधान वैदिक घर्म के साथ-साथ इस समय वैष्णव और शैन घर्मों का मी प्रवन्न था। हाँ मंडारकर ने यह बनाया है कि अभिरुक्षों में वर्णित गोपाल, विष्णुदत, दिष्णुपतिल जैसे नाम उस समय वैष्णव घर्म की लोकप्रियता को सूचित करते हैं। इसी प्रकार मृतपाल, शिवदत्त, शिवयोव, शिवपाल, शिवपान, शिवपान, स्वर्गोप, महादेव आदि नाम स्मप्ट रूप से यह खोतित करते हैं कि उस समय शिव, महादेव और मृतपाल के नाम से शंकर की उपासना प्रचलित थी। उनके सुप्रसिद्ध बाहन नन्दी की पूजा, जुवजनक, अध्वमदात आदि नामों से होनी थी। स्कन्दपालिन, धिवदलियल तथा शिवस्कत्त्वपूज नाम कार्तिकेच की उपासना की लोकप्रियता और शिवर के स्ताय उनकी पूजा को सूचित करते हैं, नाग, सर्थ और संघल जैसे नाम सर्थ-पाज के प्रजन्न का सकेत करते हैं।

इस समय के धामिक जीवन की एक वही विशेषता विदेषियों डारा बौढ और हिन्दू धर्म का बहुण करना था। इस ममय अनेक विदेशों जानियों, मुनानी (यवन), शक, आभीर भारत में आयें और यहाँ वस गये। मानवाहन युग के अनेक अमिलेल यह प्रयंक्ति करते हैं कि इन्होंने न केवल बौढ़ धर्म और हिन्दू धर्म को स्थीकार किया, अपितु भारतीय नामों को भी प्रहण किया। डॉल मण्डरकर के शब्दों में "गृहा अमिलेखों में प्राया इस बात का वर्णन है कि मुनानी (यवन) चैरयों तथा बिहारों या बौढ़ मिशुओं के निवास-ध्यानों का निर्माण करफर उनका दान करते से। कालें में हमें इस प्रकार के दो यवनों के नाम मिलते हैं, इनसे सेएक सिहस्याय (सिहस्वज) तथा दूसरा धर्म था। जुलर में इस प्रकार के तीन नाम इमील, चित्र (चित्र) तथा चन्द्र हैं। नासिक में धर्मदेव के पुत्र इन्द्रानिवत नामक यवन का उत्लेख है। ये सब बौढ़ धर्म के जुग्यायी वन और उनमें से एक को छोड़कर शेष सक्यों हिन्द नाम पारण किये।"

इस युग की एक अन्य विशेषता धार्मिक क्षेत्र में उदारता और सिंहरणता

१. इंडियन एण्टीक्बेरी, पष्ठ १४ तथा आगे।

की मानना थी। सातनाहृत राजा गीतानीपुत्र सातकर्जी, उसकी माता गौतमी बालधी और उसका पुत्र पुत्रुकार्य हिन्दू थमं के कहर उपासक थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध मिशुओं की पूजा एवं निवास के लिये गृह, 'बैन्द्र और बिहार बनावां। उत्तका दान हिन्दू थमं तक हो वीचित नहीं का गौतिपी वालधी ने महायण सम्प्रवास के किल्हों के निवास के लिए एक गृहा बनावां। मातकर्जी और पुरुषायि ने कार्ल के बौद्धों को एक गाँव का दाना दिया। इस समय एक ही परिवार में विभिन्न मतावलम्बी बढ़े में से एहते थें। एक बाह्मण यितिल की पत्नी मासिला ने कुड़ा गृहाओं में बसे हुए बौद्ध सम के लिये एक चैत्य गृह का पान किया। इस समय के हिन्द समाज की उदार मानवा का परिवार इस बात के भी मिलता है कि बाह्मण मतानुत्रायी एक सातवाहन राजा का विवार सन्वार के अप पर सातवाहन राजा का विवार सन्वार के अप

(ख) शासनपद्धति ---सातवाहनों ने मौथों की मौति विभिन्न प्रदेशों की विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आरम्भ में इस बंश के शासकों ने राजा की छोटी सी उपाधि धारण की। अधिकांश मातवाहन मद्राओ पर यही उपाधि मिलती है। उन दिनो शक शासक ईरानी सम्राटो के अनकरण पर महाराजा-बिराज, महाक्षत्रप आदि की उपाधियाँ घारण करते थे। बाद से सातवाहन राजाओं ने विदेशी शत्रओं का उन्मलन करने के बाद ऐसी उपाधियाँ घारण कीं। राजमाता गीतमी बालश्री के अभिलेख में गौतमीपुत्र को **राजराज** तथा **महाराज** कहा गया है। रानियो को उस समय सामान्यरूप से देवी कहा जाता था। बालश्री ने अपने को महादेवी कहा है। सातवाहन राजा किसी प्रकार के दैवी अधिकार का दावा नहीं करते थे। उनकी शक्ति यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से अमर्यादित और असीम थी, किन्त उनका सारा शासन-प्रबन्ध धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित नियमों के अनुसार होता था। यह उनकी निरकुश शक्ति पर प्रबल प्रतिबन्ध था। उनकी शासन-व्यवस्था मौयों की तरह जटिल न होकर अत्यन्त सरल थी। राजा शासन का अध्यक्ष और प्रधान सेनापति होता था. वह यद में स्वयमेव सेनाओं का नेतत्व करता था. भीषण से भीषण लडाई में भी वह सम्मिलित होता था। राजा के पुत्रों को कुमार कहा जाता था। हमारे पास इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि मौर्य शासन की माँति यहाँ राजा के पूत्रों को विभिन्न प्रान्तो का झासक बनाया जाता था। कलिंग के चेदि राजवंश में राजा के बड़े बेटे को यवराज बनाने की और उसे प्रशासन कार्य में सहयोगी बनाने की परम्परा प्रचलित थी. किन्त ऐसी परम्परा सातवाहनो में दिष्टगोचर नहीं होती है। इनकी एक विशेषता प्रशासन कार्यमें राजपत्नियो या महादेवियों का भाग लेना था। यह बात नानाषाट के नायनिका तथा बालश्री के श्रीमलेखी में स्पष्ट है। नायनिका में अपने पुत्र बैदश्री के लिए शामनसूत्र अपने हाय में लिया था और जिले के अधि-कारियों को दान देने की अनुमति प्रदान की थी। यह बात जी उल्लेखनीय है कि नानाषाट के अभिलेख में नायनिका का नाम उसके पति सातकर्गी से पहले लिखा गया है।

उस समय की सरल प्रशासन व्यवस्था में राजा के सामन्तों का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था। इनमे सबसे ऊँचा पद रखने वाले ऐसे छोटे-छोटे राजा थे, जो सातबाहन सम्राट्की प्रभमत्ता स्वीकार करते हुए भी अपने नाम की मुद्राये प्रचलित करते थे। इस प्रकार के लघ राजा कोल्हापुर और उत्तरी बनारा प्रदेशों में थे। इनके बाद महारठी और महाभोजों का स्थान था। ये पद ठीक उसी प्रकार रिटक और भोज के पदो से बनाये गा ये जैसे सेनापति से महासेनापति का पद बनाया गया था। आरम्भ में रिक्क और भोज बस्तत विशेष जातियों से सम्बद्ध एवं उनका नैतत्व करने वाले थे। इस साम्राज्य के आरम्भिक दिनों में उन्होंने साम्राज्य के निर्माण कार्यमें सातवाहनो की बहुमुख्य सहायता की थी। अन सातवाहन राजाओ ने इन्हें महाभोज और महारठी की महत्त्वपूर्ण उपाधियाँ दी। ये उपाधियाँ कुछ निश्चित परिवारो और निविचन प्रदेशों में परस्परागत रूप से प्रचलित हो गई। इनका अधिक प्रचलन महाराष्ट ने थाना और कोलाबा जिला मे था। इन उपाधिया नो प्राप्त करने वाले परुषो की स्त्रिया भी सहाभोजी आदि पटा को बड़े गर्व से अपने नाम ने साथ लगाया करती थी। इन दोनो उपाधिया में महाभोज को अधिक ऊँचा समझा जाता था, क्योंकि महारठी की उपाधि वाले अभिलेखों में मानवाहन राजाओं के शासन-काल के वर्षों का उल्लेख मिलता है किन्तु महाभोजा का वर्णन करने वाले अभिलेखों में इस प्रकार के किसी वर्ष का उल्लेख नहीं है। उन दोना में महास्टी की उपाधि अधिक पुरानी है। इसके उल्लेख तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व से मिलने लगते हैं जबकि भोज का पहला उल्लेख प्रथम शताब्दी ईमवी ने पूर्वाई में मानवाहन शक्ति के विस्तार के समय उपलब्ध होता है। सम्भवत इस समय भोजा ने सातवाहना की अक्ति का विस्तार करने में बड़ा सहयोग दिया हागा उसी कारण जन्ह सहाफ्रोज की गौरवपर्ण उपाधि प्रदान की गई। नानाधाट और काल्टेरी के अभिलेखों से ग्रह प्रतीत होता है कि महारठी सामन्त राजपरिवार के साथ जैस ही वैवाहिक सम्बन्ध रखते थे. जैसा सम्बन्ध इक्ष्वाकृवश के राजा महातलवर नामव पदाधिकारियो से रखते थे।

सातवाहरू वहा के अनियम समय से दो अन्य पद बनाये गए, ये महासेनाचित और महातवादर थे। श्री गोपालावारी के मतानुसार इन नए पदी के निर्माण का प्रधान उद्देश्य उस समय साम्राम्भ से मारी वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होने वाली किटनाइयों का निराकरण करला था। महानेनाचारि का प्रधान उटलेख पुलुसायि के प्राप्तनाथल के बाइसवे वर्ष में किया गया है। एन अन्य असिलेख में इसके उत्तरा-धिकारियों ने भी दो बार इसका उल्लेख स्थि। हुंगु प्रश्नायि दितीय के समय में महानेत्यारित नैर्मिक कार्य नहीं करता था असितु राजकीय लेख-विमाग को समा-जने वा वार्य करता था। अस्तिन राजा पुलुमाणि चतुर्य के समय में महानेताचित एक जनपद वा राज्यपाल था। उस समय कई जिले (आहार) मिलकर एक जनपद वा निर्माण करते थे। महातज्वर शब्द वे बारे में बोगल की यह कल्पना है कि यह इंदिन माथा के दिनी पालद विकला है।

उस समय माञ्राज्य जनपदी और श्राहारी में बँटा हुआ था। आहार वर्गमान समय के जिले का बावच है यह साल कायन राजवङा के अमिलेखों में बणित श्रियद्य शब्द से मिनता जुलता है। प्रत्येक आहार का नाम उसके बुख्यालय पर निर्मेट होता था। आहार से निचली डकाई गाँव होती थी। आहारों में नियुक्त विए गाँठ अमारत (अमचस) ना नमी कमी तबादला हो जाता था। उस समय गाँव नी सामल करने बाला गामिक कहलाता था। इसके अतिरिक्त अन्य मरवारी अधिवारी निम्निजित थे—माण्डागारिक (मण्डारी) हरनिक (कोषाध्यक) महा-मात्र निवचकार (दस्तावजो वी रिजन्नी करवाने वाला अधिकारी) तथा दूतक (राजकीय आदेशा को उपयुक्त अधिकारियों तक पहुँचाने वाला)।

(ग) आधिक दशा—इस ममय आलारित एव विदेशी व्यापार का अमृतपूर्व उत्तर्ष हुआ। इमना प्रमाण हमें इस नार ने अभिलेखों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस समय नी प्रचलित मुद्रा कार्यापण थी। कार्यापण चारित और तार्व के होते थी। नायनिका के नानाचाट अभिलेख में दक्षिणा के रूप में चौबीम हजार कार्यापण देने ना वणन आता है। उपवदात ने नासित अभिलेख में ७० हजार चार्यापण बाह्मणों को दान करने ना उल्लेख है। इस लेख में यह बात स्पष्ट रूप से बताई मई है कि उन दिना सोने और चीदी ने मुन्ना ना विनमय मृत्य १ ३५ चा अर्थात् एक स्वर्ण मूना ३५ रजत कार्यापणों के बराबर होती थी। रैस्सन के मतानुसार यहाँ मुत्रणं मुद्राबों का तात्र्य कुषणों हारा प्रचलित किए गए सोने के विककों से हैं। उसके क्यानानुसार उपवदात का स्वर्णुर नह्शान न केवल कुजुल

कविभिन्नस का, अपितु उस विस कदफिसस का भी क्षत्रप था जिसने सर्वप्रयम स्वर्ण मुद्राबों का प्रयक्तन आरम्भ किया था। उस समय के प्रवक्ति सिक्के कार्यास्य को यह नाम देने का कारण यह था कि इसका भार एक कर्ष अर्थान जन्मी रती या १९६४ धेन होता था। सोने के सिक्के तथा तांवे के पण का यही भार होता था किन्तु यदी का अरण या पुराण नामक सिक्का ३२ राज का (५८५६ घेन) होते था, किन्तु तहरान के चांदी के निक्के कार्यापण कहलाने एस प्रसेम हलके तथा १६ धेन के होते थे और ऐसे पैतीम मिक्को का एक स्वर्ण होता था।

उस समय की आधिक व्यवस्था श्रेणियो पर आधारित थी। प्रत्येक पेशे और क्यवसाय की करने वाले कारीगरा के विशिष्ट सगठन होते था। य सगठन श्रेणी कहलाते थे। नासिक के एक अभिलेख में निम्नलियात चार विभिन्न प्रकार की श्रेणियो का उल्लेख किया गया है---तिलिपशक (नेली) औदयत्रिक (पानी खीचने बाले यत्रों का निर्माण करने वाले कारीगरा की श्रेणी) कलरिक (कुम्हार) तथा कोलिकनिकास (जुलाहा की श्रेणी)। जन्नर की गहाओं क निवट उस प्रकार की तीन श्रेणिया धर्मिक (अनाज के व्यापारी), बशकर (बाम का काम करने वारे) तथा कसकार (ठठेरे) थे। ये श्रेणियाँ उस समय न केवल कारीगरा स सम्बद्ध विषयो की व्यवस्था करती थी अपित वे वर्तमान समय के बैको का कार्य करती थी। उनमे कोई मी व्यक्ति धन राशि जमा करने उस पर मद<sup>े</sup> सनता था। उस समय नई बार इन श्रेणिया के पास स्थायी रूप से बन राशि जमा गर दी जाती थी टम अक्षय नीवि बहा जाता था। उपवदात ने कल्बि-निगम के पाम गर्भी दा बन गशिया स्थायी रूप से जमानी थी जिनके सद से मिक्षआ। रावस्त्र और अस दिय ता सक। उचवदात ने महान सनापति होते हुए भी इस दान की व्यवस्था स्थानीय राज्य रोष स न करके जुलाहों की श्रेणी में की थी क्यों कि साम्राज्या का उत्थान-पान होता रहता था किन्तु श्रेणी सदैव बनी रहन वाली सम्या थी। उचवदात्त के इस अभिलेख से मुद्र की दर पर भी प्रकाश पड़ता है। एक अक्षयनीवि पर उसे एक धणी ने बारह प्रतिशत तथा दूसरी श्रेणी न नौ प्रतिशत की दर स वार्षि र व्याज देन की व्यवस्थाकी थी।

(ध) विदेशी व्यापार—सातवाहना की एन बडी विदेशना उद्याग-धन्यों के विकास के कारण नवीन मण्डियों और नगरा ना निर्माण था। उन समय के बढे व्यापारिक नगर प्रतिष्टान (पैठन), तगर (तेर), बुन्नार, करहाटक (कराड़ी), नासिक, योबर्घन और बैजयन्ती (बनवासी) थे। पूर्वी दक्किन की सबसे बड़ी मण्डी घान्य-कटक या आधुनिक घरणीकोट थी।

पश्चिम के साथ समद्री व्यापार में भी इस समय बड़ी वृद्धि हुई । फिल्नी, स्टेबो तथा पेरिप्लस के विवरणों से इस पर बड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। नासिक, कान्हेरी, कार्ला, कुड़ा, माजा और बेड़सा के अभिलेख इस व्यापार की पुष्टि करते हैं। पश्चिम के साथ इस व्यापार का बड़ा कारण सातवाहनो द्वारा स्थापित शान्ति तथा रोमन साम्राज्य का उत्कर्ष था। इस व्यापार की प्रोत्साहन देने वाले कारण सिकन्दर द्वारा ईरानी सम्राटो की विशाल सम्पत्ति पर अधिकार करके उसका विभिन्न प्रदेशों मे व्यय करना, सिकन्दरिया के बन्दरगाह का विकास, इसका भारत के साथ व्यापार, १९० ई० प० में नील नदी को लाल सागर के साथ जोड़ने वाले मार्गका खुलना था। इसके अतिरिक्त रोमन लोग स्थलीय मार्गकी अपेक्षा समुद्री मार्ग को अधिक पसन्द करते थे। युनानी नाविक हिप्पलास ने पहली श० ई० के मध्य में मानसून हवाओं के नियमित रूप से चलने के नियम की खोज की थी। इससे रोमन साम्राज्य के साथ मारत का व्यापार बीस गुना बढ़ गया। मानसून हवाओ का लाम उठाकर समद्री जहाज अदन से सीचे मारत के पश्चिमी तट के बन्दरगाहों पर आने लगे। इसके परिणामस्वरूप समद्री यात्रा में लगने वाला समय कम हो गया. जहाज खुले समुद्र को सीवे पार करने लगे, वे समुद्र-तटो के निकट रहने वाले जलदस्यको द्वारा की जाने वाली लटपाट से सुरक्षित हो गये। इन सब कारणो से रोम के साथ इस समय भारत का व्यापार चरम शिखर पर पहुच गया और रोमन साम्राज्य से प्रभत मात्रा में सोना और सोने के सिक्के भारत आने लगे। पन्डवे अध्याय में इसका विस्तत वर्णन किया जायगा।

उन दिनों परिचमी देशों से आने बाले जहाज लाल सागर से होते हुए अरब समुद्र तट पर काने नामक स्थान पर आते थे। यहाँ से मारत के लिये तीन जल-मार्ग थे। मुख्य जहाज सिम्यु नदी के मुद्रोन की ओर उत्तर में चले जाते हों थे। अरब जल्मोत मरुव पा बरेगाजा) जाते थे और कुछ जहाज सीखे मलाबार तट के बन्दरणाहों में जाया करते थे। सातवाहनों का सम्बन्ध पश्चिमों मारत के समुद्र-न्तर के साथ था और यहां सबसे बड़ा बन्दरणाह मरुकच्छ था। उन दिनों यह उत्तरी और परिचमी मारत की व्यापारिक बन्दुओं की सबसे बड़ी मधी थी। विदेश भेजी जाने वाली बन्दुए, विमिन्न प्रकार के रत्न, मलमल तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थ यहाँ एकक निस्चे जाते थे।

पेरिप्लस ने बेरीगाजा से दक्षिण के प्रदेश को दखिनदेस (Dachinadades) अर्थात् दक्षिणापय कहा है (पै॰ ४३) । इसके बड़े बन्दरगाह निम्नलिखित थे—(१) सोपारक (बम्बई से ८ मील उत्तर में आधुनिक सोपारा), दिव्या-बदान की एक बौद्ध कथा में इसे पूर्ण नामक ज्यापारी का निवास स्थान कहा गया है। इसने पश्चिम में लाल महासागर तक अनेक समद्री यात्राए सफलतापूर्वक सम्पन्न की थीं। (२) दूसरा बड़ा बन्दरगाह कल्याण था। इसे पूराने अभिलेखों में कलियण कहा गया है। पेरिप्लस इसे कल्लीना ( Calliena ) कहता है। यह टेर-पैठन के महत्वपूर्ण स्थलीय महामार्ग की समाप्ति पर महत्त्वपूर्ण समदी बन्दरगाह था। सातवाहन साम्राज्य के साथ इसका उत्थान एव पतन हुआ। आरम्मिक सातवाहन राजाओ ने जलदस्युओ का दमन कर इसे महान् बन्दरगाह बनाया, किन्तु जब क्षत्रपों ने सातवाहनों को पहली शताब्दी ई० में परामृत किया तो इसका स्थान बेरीगाजा के बन्दरगाह ने ले लिया। महाराष्ट्र की सारी उपज और आयात-निर्यात की वस्तुए कल्याण के स्थान पर नामिक के लम्बे मार्गसे वेरीगाजा पहुचने लगी। इस समय पश्चिमी समुद्र-तट पर सातवाहनों के अन्य बन्दरगाह निम्न-लिखित ये—सेमिल्लाह (बम्बई से २५ मील दक्षिण में चौल), मन्दगोरा (सम्भवतः बानकोट), पेलीपतभी (दामोल), मेलिजिगर (मल्यगिरि, आधिनक राजपुर जिसके निकट कुडा की गुफाए है), बाडजेन्टियम (विजयदर्ग), तोगध्म (देवगढ़), औरन्नोबोस (मालवण), सेसेकीनेयी (वेनगुर्ला की बट्टाने), एजीडाई (गोवा), केर्सोनिसस (कारवाड़) तथा स्वेत हीप (पिजन आहलैण्ड)।

पुलुमाधि द्वितीय से श्री यज्ञ सानकर्णी तक के युग की एक वही विश्वयता यह ची कि इस समय मुद्ग पूर्वी देशों के माथ व्यापारिक साव्यव्यों में वृद्धि हुई और उपनिवेधीकरण क्षारा बृद्धितर मारत के निर्माण की प्रतिक्रमा आराम हुई। विदेशों में मारतीयों हारा उपनिवेधान के कारणों के सम्बन्ध में विद्धानों में वहा मनमेद है, किन्दु सब इस तत्य पर तहस्त है कि इस समय मारत और तृर्वी देगों के वीज व्याप्त में ममृतपूर्व वृद्धि हुई, मारतीयों ने जावा, सुमात्रा, हिन्दचीन और मण्या के विनिन्न प्रदेशों में अपनी बीलवार्षी नामांत्र है कि इस समय के प्रता (Ferrand ) के सता-नुसार यह सम्पर्क ईसा से सहले को दो सत्ताविद्यों और एक अन्य विद्वान सिदेस (Cockes) के मतानुसार दिवान वालविद्यों और एक अन्य विद्वान सिदेस (Cockes) के मतानुसार विद्वान वालविद्यों और एक अन्य विद्वान सिदेस पहली बताब्दी में समूर्व व्याप्त में वृद्धि हुई और वितीय वालव्यी में मारतीयों ने दक्षिण-नुर्बी एशिया के विसन्न प्रदेशों में बहिल्ला बसाई। वेरिल्व्य स्वाप व्याप्त में विद्वान स्वाप्त विद्यान वालव्यी में मारतीयों ने दक्षिण-नुर्बी एशिया के विसन्न प्रदेशों में बहिल्ला बसाई। वेरिल्व्य स्वाप्त विद्यान स्वाप्त विद्यान स्वाप्त विद्यान स्वाप्त के विसन्न प्रदेशों में बहिल्ला बसाई। वेरिल्व्य स्वाप्त विद्यान स्वाप्त स्वाप्त विद्यान स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त

ने दक्षिण-पूर्वी एशिया अथवा परले हिन्द के प्रदेशों का सुवर्शभूमि (Claryse) के नाम से उल्लेख किया है। पेरिप्लस के वर्णनानुसार सुवर्णमूमि और गगा के बीच समुद्री यात्रा कोलन्बिया (Colondia) नामक बढे जहाजी से की जाती थी। चीनी विवरणो के अनुसार दूसरी शताब्दी ई० में जावा में एक हिन्दू राजा शासन कर रहा था। टॉलमी (१४० ई०) के समय तक इन देशों के साथ व्यापार में बहुत बृद्धि हो चुकी थी। विदेशी व्यापार और उपनिवेशन में ता म्रलिप्ति से कावेरी-पट्टनम तक पूर्वी समुद्र-तट पर विद्यमान सभी प्रदेशों के निवासियों ने माग लिया। यह ब्यापार पूर्वी तट के निम्नलिखित बन्दरगाही से होता था--कन्टकोस्सिल (कण्टक-शैल (आविनक घटशाल), कोड्डरा (कृष्णा जिले के बन्दर ताल्लुका में आयुनिक गदर का महान और बड़ा बन्दरगाह), अल्लोसिगी (Allosynge)। टॉलमी इसके उत्तर के प्रदेश को समुद्रप्रस्थान पद्रन (Apheterion) अर्थात स्वर्णमृमि (Golden Chryse) जाने वाले जहाजो के लिये ऐसा केन्द्र मानता है, जहाँ से ये जहाज समृद्र का किनारा छोडकर गहरे समृद्र में चले जाते थे। चिन्नगज (जिला गुष्ट्र) के निकट तीन स्तुपो के अवशेष पाये गये है, इससे तीन मील उत्तर-पूर्व में मोट्यल्ले नामक स्थान को १२वी शताब्दी के एक अभिलेख में एक बन्दरगाह बताया गया है। दुवे उडल के मतानमार कृष्णा, गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में व्यापार के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह था। मद्रास और कहालोर के बीच में यह-श्री मातक्णीं की कछ ऐसी मद्राए मिली है जिन परदो मस्तल बाले जहाज की आकृति बनी हुई है। यह इस नमय की जहाजरानी एव समद्री व्यापार के उत्कर्ष की सुचित करती है।

मातवाहनों के नमय व्यापार और उपनिवेशन की प्रक्रिया में वृद्धि के कई कारण थे। आय जाति में अपनी सस्ट्रित के प्रसार की पुरानी माबना के साथ-साथ हसका एक बड़ा कारण यह था कि रोजन साझाव्य वा विश्व बढ़ा के के साथ-साथ रोम में पूर्वी देशों के कालीमिर्च जैस ममालो चन्दन कपूर आदि सृष्मिध्य परार्थों की मांग बहुत वढ़ गई थी। उत्तर-भारत में शकी, यूनानियों और कुषाणों के आक्रमणों के कारण उत्पन्न विश्वक्य परिस्थितियों ने साइबेरिया की और से मारत में आने वाले सोने के प्रवाह को ऐके दिया था। इसकी प्रति करने के लिये ऐस से स्वणं मुद्राओं के रूप में मोने की माग बहुत बड़ा ई। इससे जहां एक ओर परिच्यी देशों के साथ व्यापार को उत्तेजन सिला बहु। दूसरी और रोम से इन चुचणं मुद्राओं के पाने के लिये दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। इससे सन्देह नहीं है कि सुवर्णकीय के साथ व्यापार की वृद्धि में एक बड़ा कारण पूर्वी दिक्तित तथा ब्राम्म के प्रदेश में सातवाहनी की शक्ति का विस्तार या और उनके प्रीस्ताहन के बावा, धुमात्रा, मजाया बादि देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। अब यहाँ कर्त्त में उपस्रहार के रूप में सातवाहन राजाओं की क्शावालों का उल्लेख किया जायगा।

सातवाहन राजाश्रो की पराणो मे दो गई बशावली

जिन राजाओं का परिचय अभिलेखों, मुद्राओं तथा साहित्य में मिलता है उनके नामों के आगे क्रमश अ. म. और सा के सकेत दिये गये हैं।

| सस्या | नाम              | राज्यकाल<br>वष | अभिलेखा<br>आदि मे वर्णन |    |  |
|-------|------------------|----------------|-------------------------|----|--|
| ٤     | आध्य सिमुक       | ₹₹             |                         | सा |  |
| 2     | कृष्ण            | 86             | अ                       |    |  |
| 3     | श्री सातकर्णी    | १०             | अ मु                    |    |  |
| 8     | पूर्णोत्सग       | १८             | •                       |    |  |
| ų     | स्कन्दस्तम्भी    | १८             |                         |    |  |
| Ę     | सातकणीं द्विनीय  | ५६             | अ मु                    |    |  |
| ভ     | लम्बोदर          | १८             | मु                      |    |  |
| 6     | आपीलक            | <b>१</b> २     | मु                      |    |  |
| 9     | मेघ स्वाति       | 81             |                         |    |  |
| १०    | स्वाति           | १८             |                         |    |  |
| ११    | स्कन्दस्वाति     | 9              |                         |    |  |
| १२    | मृगन्द्र सातव णी | ą              |                         |    |  |
| १३    | कुन्तलसातकर्णी   | ۷              |                         | सा |  |
| 68    | सातकर्णी नृतीय   | 8              |                         |    |  |
| १५    | पुलुमायि प्रथम   | ₹६             |                         |    |  |
| १६    | अरिष्टकण         | 21             |                         |    |  |
| १७    | हाल              | ų              |                         | सा |  |
| १८    | मण्डलक           | 4              |                         |    |  |
| १९    | पुरीन्द्रसेन     | ų              |                         |    |  |
| २०    | सुन्दरमातकर्णी   | 8              |                         | सा |  |
| २१    | चकोरसातकर्णी     | ६ मास          | मु                      | सा |  |
| २२    | शिवस्वाति        | २८             |                         |    |  |

|     | सातवाहन साम्राज्य   | का उत्यान ग्रार पतन |   |    | 441 |
|-----|---------------------|---------------------|---|----|-----|
| २३  | गौतमीपुत्र सातकर्णी | २१                  | ब | Ą  | Ø,  |
| 58  | पुलुमायि द्वितीय    | २८                  | ग | मु | ₹'  |
| २५  | श्री सातकर्णी       | २९                  | अ | मु |     |
| २६  | शिव श्री पुलुमायि   | · ·                 | अ | मु |     |
| २७  | शिव स्कन्द सातकणी   | ą                   |   |    |     |
| २८  | श्रीयज्ञ सातकर्णी   | 78                  | अ | मु | स'  |
| २९  | विजय                | Ę                   |   | मु |     |
| 30  | श्री चण्ड सातकर्णी  | १०                  | अ | मु |     |
| 3.6 | पुलमावि             | 9                   | अ | मु |     |

### नवां ग्रध्याय

## सातवाहन साम्राज्य के बाद का दक्खिन

तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वाई में सातवाहन साझाज्य के कीण होने पर दिस्तान के प्रदेश में अनेक स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई। आन्ध्र प्रदेश के मध्य मात्र में इस्तानुकसी राजा शासन करने जगे, महाराप्त, गुनरात और कोषण के प्रदेशों पर आमिरी की सात स्थापित हुई, विवर्ध में बाकाटकों ने एक नवीन राज-वर्श की स्थापना की। दक्षिणी कर्नाटक में चुटु सातकणियों के राज्य का अन्युरय हुआ! इसके अतिरिक्त बृहत्कलायन, बीधि तथा कोल्हापुर के कुर नामक राजवश मी इसी समय में स्थापित हुए। इस अध्याय में इन सबका सिक्तन परिचय दिया जायगा।

### वाकाटक बंश के ग्रारम्भिक राजा

सातबाहुनो के बाद दक्षियन में सबसे अधिक प्रनापी और शक्तिशाली साम्राज्य बाकाटक क्या के राजाओं ने स्थापित किया। मातबाहुन साम्राज्य की समाप्ति पर स्थापित होने वाले अन्य राज्य देखाकु, बोध, आमीर तथा पुरु बहुन छोटे प्रदेशों पर शाहन करते थे। पश्चिमी मारत के शक अवश्य भी तीवरी शताब्दी है के मध्य में मालबों से परामृत होने के बाद अपना राज्य विस्तार करने की क्षमता नहीं रखते थे। उत्तर मारत में व्याप्त सौवेश, आर्युनामन, नाम और मालब स्वतन्त्र हो चुके थे। उत्तर मारत में व्याप्त सौवेश, आर्युनामन, नाम और मालब स्वतन्त्र हो चुके थे। कित विस्तार करने की साम्राज्य सैताला पार करते विस्तान के पठार पर अपनी प्रमृता विस्तीर्ण करने की सामर्थ्य मही रखते थे। २५० ई० के लगम्य मातबाहृत साम्राज्य के श्रीक हो जाने पर महत्वाकाओं व्यक्तियों के लिये दिक्यन में साम्राज्य विस्तार का स्वर्ण क्वसर पा, क्योंकि इस समय यहां कोई प्रवच शासन्त्रमा नहीं थी। इस परिस्थिति का दूस लगानमना नहीं थी। इस परिस्थिति का दूस लगानमना नहीं थी। इस परिस्थिति का दूस लगानमनमता नहीं थी। इस परिस्थिति का दूस लगानमनमता नहीं थी। इस परिस्थित का दूस लगान सकाटकों ने उठाया। बानाटक राजवंश के पहले दो राजाओं-विल्या स्वर्ण संक्ति (२५५ से २७५ ई०) तथा प्रवस्त प्रथम (२७५–२३५ ई०) ने सातबाहुन क्या की स्थापना की स्थापना की।

## वाकाटक साम्राज्य का महत्व

गुष्त साम्राज्य से पहले वाकाटक साम्राज्य तत्कालीन मारत का सबसे बड़ा राज्य था। डा॰ जायसवाल ने इसके महत्व का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि बाकाटक राजा विन्ध्यशक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने राज्य के शासन के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार की कल्पना की थी। इसके अनुसार सम्पूर्ण मारत पर हिन्दुओं का साम्राज्य होना चाहिए या तथा उसमे धर्मशास्त्रो को सम्मान का स्थान दिया जाना चाहिये था। दूसरी बात यह वी कि २५० ई० के लगभग संस्कृत माघा तथा बाक्कमय की उन्नति के लिए आन्दोलन आरम्म हुआ और ५० वर्षों मे उसके अच्छी स्थिति में पहुच जाने पर गुप्त राजाओं ने उसे राज्याश्रय दिया। तीसरी बात यह थी कि उस समय वर्णाश्रम धर्म का पुनरुज्जीवन हुआ और सनातन धर्म को विशेष महत्व मिला। वाकाटक साम्राज्य की जनता की यह माँग थी कि कूषाणों के राज्य-काल में समाज में जो अवगुण उत्पन्न हो गए थे, उनका परिमार्जन किया जाय। यह हिन्दू समाज की शुद्धि का आन्दोलन था, जिसे सम्राट प्रवरसेन के राज्यकाल में विशेष बल मिला। चौथी बात यह थी कि वाकाटको के राज्य में स्थित अजता की गृहाओं में शिल्पकला तथा चित्रकला का पुनरुज्जीवन हुआ। सस्कृत माथा के पुनरुज्जीवन के समान हिन्दू कला के इस उत्कर्ष का सम्पूर्ण श्रेय आधुनिक लेखक गुप्त राजाओं को देते है, किन्त बस्ततः यह श्रेय वाकाटको को दिया जाना चाहिये।

वाकाटकों का मूल स्थान — इस महत्वपूर्ण एवं गौरववाली सांभाज्य का आविर्माव और अम्युद्ध २५० ईसवी के लगमग हुआ, ३०० वसं नक यह मारत का एक प्रतापी राजवंछ बना रहा, छठी खानाथी के मध्य तक इसके राजा शासन करते रहे। इस वस के आर्राम्मक हतिहास के दो बड़े जटिल प्रस्त, इनका मूल स्थान और तिशिक्षम अभी तक विवादास्थर हैं। वाकाटक बग के संस्थापक विष्यवित्त का नाम यह सूचित करता है कि वह या तो विच्याचल प्रदेश का रहने बाला था अथया उसने इसे अपनी शक्ति से जीता था, इसी कारण वह विच्यवित्त के हलाता या। किन्तु उसका प्रतिकृति के स्थान के कि वह या तो वाकाट अथवा बहार साम विले किसी स्थान पर रहा करता था। पुराणों में बालाटक वक स्थान बहार माम वाक किसी स्थान पर रहा करता था। पुराणों में बालाटक वक से उसाओं के मूल स्थान के बारे में दो प्रकार के वर्णन मिलले हैं। विष्णु पुराण में विदिधा के राजाओं का मुला के बारे में दो प्रकार के बर्णन मिलले हैं। विष्णु पुराण में विदिधा के राजाओं का

जायसवाल—हिस्डरी धाफ इंडिया, पृ० ६४।

वर्णन करते हुए विध्यवांक्त और उसके पुत्र प्रवीर हारा राज्य करने का उन्हें का पिछता है। इसके आवार पर डा॰ आवसवाल ने यह कल्पना की थी कि इस व्या को वाकाटक इसलिए कहते हैं कि हार्सी जिल्ले में स्थित विद्यार्ग के पूर्व में मृत्यूर्व जीराखा राज्य का वाणाट नामक प्राम वाकाटकों का मृत्यूर्व नाकाट था। वाकाटक वा के काहूण सल्यापक विध्यवांक्ति ने यह सार्यक नाम वारण करके अपने मृत स्थान वाकाट के आपार पर अपने वश्च का नाम वाकाटक रखा। है इसके अधिराक्त आं जायदन वाल ने यह भी कहा है कि हुख पुराणों में विध्यवांक्ति का वर्णन किल्किल जयवा कोलि- किल के वाद किया गया है। उनके सतावांक्त कोलिक्त इसके सामकर मुत्यूर्थ प्राप्त पाया का उनके सतावांक्त कोलिक्त इसके समस्य आपम में विध्वकल्पक के प्रदेश से हो। सकता है। इस प्रकार उनके सतावांनार वाकाटक वश्च का मृत्यू स्थान उत्तरी बारत में वृत्येलकण्ड में वागाट नामक याव अथवा पत्रा राज्य था।

किन्तु अधिकाश विश्वानों ने श्री जायसवाल की इस कल्पना को स्वीकार नहीं किया है। द इनके मतानुसार किसी राजा के राज्य का मुख्यपान उसके शिकालेखां से निविक्त होता है। बाकाटनों का जाजन करन बांक अधिकारा शिजालेखा बीका भारत में पाये गये हैं। इनसे माचीनतम शिकालेख आध्य प्रदेश में मृष्ट्र जिले के अमरावती नामक भ्राम में एक अष्टकोण स्तम्भ पर उन्कीण है अक्षरा की बनावद से वह तीपरी शताब्दी ई० का प्रतीत हाता है। इसक अनिरिक्त उनके अधिकाश अभिलेख सम्प्र प्रदेश और बसर (विदम) से मिले हैं। इनम यह मूर्गवन होता है कि बाकाटकों का मृष्यपान विदमें नाप्रदेश था और यहाँ में इन्हान अपनी श्रीक्त का प्रसार आरम्भ किया था।

तिचिक्कम---वाकाटक वश के आरम्मिक इतिहास का दूसरा जटिन प्रश्न

नृपान् वैविशिकांश्चापि भविष्यास्तु निबोधतः । विन्ध्यशक्तिसुतश्चापि प्रवीरो नाम बीर्यवान ।।

९ डाइनेस्टीज भाफ कलि एज, पृ० ४६-५० --

२ जायसवाल-हिस्टरी आफ इंडिया--पु० ६७।

इ. डा॰ क॰ ए॰, पु॰ ७६, तत कोलिकिलेम्पदच विध्यशक्तिनविष्यति।

४. मिराशी—-बाकाटक राजवश का इतिहास तथा प्रभिनेक, पृ० १९-२०। ४. मिराशी—-पूर्वोत्त पुस्तक।

तिषिक्तम-विषयक है। पहले वह बताया जा चुका है कि कुछ विदानों के मतानुसार २४८-४९ ई० से आरम्भ होने वाला वेदि-गवत् वाकाटक बंध की स्वापना को सूचित करने के लिये चलाया गया था। यदि यह कत्यना सत्य हो तो हमें यह मानना पहेगा कि बाकाटक अपने सरकारी दस्तावेजो, असिन्हेसो, दानपश्चों में इस सवत् का प्रयोग करते होंगे, किन्तु अभी तक हमें वाकाटक राजाओं का ऐसा एक भी लेख या दानप्रज नहीं मिला है, जिससे चेदि-सबत् का प्रयोग किया गया हो। इनके सभी दानपत्रों में दान देने वाले राजा के राज्यकाल के वर्ष का ही उल्लेख है, अत. यह सत् सर्वा अपूर्वत्य क्षा अपूर्वत्य हेथ्ट-४९ ई० में हुआ, व्योक्ति इन्होंने हसी नवस से चेदि संबत् का प्रयोग किया था।

डा० अस्तेकर ने वाकाटको का तिथिकम वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय की पानी प्रमासती गुला की काल निथि के आचार पर दिया है। प्रमासती ३७५ से ४१४ ई० तक शामन करने वाले गुला मझाद चन्द्रगुल दितीय की काव्या थी। यह अपने जीवन में जल्दी ही विचवा हो गई थी। इसके पुत्र ने ४१० ई० में शासन की शाम किया हो हो चित्रा हो हो पा हो मुख्य हम वर्ष २१० ई० में भ सर्व के लघु शासन काल के बाद हुई थी। उसके पिता पृथ्वीपेण ने काफी लम्बे समय तक शासन काल के बाद हुई थी। उसके पिता पृथ्वीपेण ने काफी लम्बे समय तक शासन काल वोले अनेक वाकाटक शामपत्रों में यह कहा गया है कि यह राजबा उसके राज्यारोहण (३६० ई०) से १०० साल पहले से शासन कर रहा था। अत हस वश्च के मस्यापक का राज्यकाल डांठ अल्लेकर ने २५५-२७५ ई० निश्चित किया है। उसके गुत्र प्रवर्तन के शामनकाल के बारे में पुराण यह कहते हैं कि उसने एव तका है। उसके शासन कर रहा था। अत इस वश्च के मस्यापक का राज्यकाल हो बारे में पुराण यह कहते हैं कि उसने १० वसने तक शासन किया था। उसके अमिलेल भी यह बताते हैं कि उसके राज्यारी उसका शासन किया था। उसके अमिलेल भी यह बताते हैं कि उसके राज्यारी उसका गुक्त नहीं वरन् पीत्र था। अत प्रवर्तन का राज्यकाल २७५-३३५ ई० तक भागन जाता है।

किष्यसस्ति (२४५-२७४ ई०)—वाकाटक वया के सत्वापक विजयसन्ति का मूळ स्थान समबत विवसं का प्रदेश या। पुराणों में इसकी राजधानी पुरिका कही गई है। मार्कण्डेय पुराण (१०७।४८) में इसका उल्लेख विवसं (बरार) और असमक के साथ किया गया है। अत वाकाटक राज्य का मूळ स्थान वरार को ही

१ ए० इं० ख॰ ३, पृ॰ २६१— समुवितस्य वर्षशतमिषधंमानकोववण्डसाधन-सन्तानपुत्रपौत्रिणः ।

२. बा० गु० ए०।

मानना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि विष्यविक्त इस वश के सस्थापक का वैवचिक्तक नाम नहीं था, अपितु एक उपावि थी। यह उपावि इसे शायद इसिल्ए दी
गई भी कि इसने विष्य पर्वतमाला के प्रदेशों को अपनी सक्ति से जीता था। आरम्म
में यह समयत पहले शातवाहनों की ओर से सरार के एक दो जिलो का गासक था।
इस साम्राज्य के शीण होने पर इसने विष्य पर्वतमाला के प्रदेशों को और इसके
जन्मर में मालवा के प्रदेश को जीता था। रसीलिए पुराणों में विष्यादित को विदिशा
के अर्थात वृष्यी मालवा के राजवों में गिना जाता है।

विजयसास्त सा वर्णन अजन्ता की १६वी मुहा के लेल में पाया जाता है। इस अभिलेल में विध्यसिन्त की बढ़ी महिमा गाई गई है— 'उसने वहे-वहे युद्धों में विजय प्राप्त करने अपनी शासिन्त में वृद्धि की। उनन कुढ़ होने पर साक्षात् देवता मी उसकी सार्वक का निराकरण नहीं कर तकर थे। उनके घोड़ों की टामी से उड़ी पूल से आवाश में सूर्य भी आच्छ्रप्त हो जाता था। उसके शीर्य से परासूत सालु उसके सम्युख विन म्न हो जात थे। वह इन्ह के समान प्रमावशाली था। अनेक राजा उसके सरणापर नतमस्तव होते थे। वह वावाटक राज्य का प्रवर्तक और मानविद्ध मा। ''इसी लेल में इसे दिज या ब्राह्मण नहा गया है। जिस प्रमार विध्यानित में ब्राह्मण या। डा॰ अल्लेकर के मतानमार उनन अपना राज्य विस्तार वैधीनक महत्वाकाक्षा से अरित होकर नहीं किया था अपिन इन राज्य की स्थापना में सम्यव उसकी यह अभिन मानविद्ध सा अपने इन प्रमान प्रमान सा विद्यापना में सम्यव उसकी यह अभिन मां श्रीरत होकर नहीं किया था अपिन इन राज्य की स्थापना में सम्यव उसकी यह अभिन मां भी सित होकर नहीं किया था अपिन इन राज्य की स्थापना में सम्यव उसकी यह अभिन मां भी सित होकर नहीं किया था अपिन इन या ना प्राप्त मित स्थापना करे। 'यह बात उसकी यह प्रमु प्रमु स्थापना से एए विस्त्र वैदिव यहा ते सर्व है। पुराकों में विष्ययस्तिक का राण्य विस्त्र वैदिव यहा ते उसके राज्य का राज्यकाल के से प्रमु दिवस विद्या गया है। कित सम्बत ये वर्ष उसके राज्यकाल के राज्यकाल के स्थापना करे।

१ ए० ई० सम्ब २६ पृ० १४६ महाविषयंवाभिष्ठशासिः, मृद्ध पुरं-रप्यास्तायंवीर्थ । - - - एत्वान्यास्तिद्वित्र प्रकासो भूवि विभ्यसासिः ॥ पुरन्वराज्यसमप्रभाव स्ववानुशीर्थ्य (पित्र) तस (व्यंतोकः) - - - वभूव वाका-स्ववान्य (वंत्र) केतु ॥ रएतेषु हर्युद्धतरेण्यासस्वाविताकस्य च (कर्म) - - । नरातोत्र हरवा नियाद प्रवाणेषककार ॥

२ बा० गु० ए० पृ० ६७-६८।

३ वही, पु० ६८।

नहीं, अपितु उसकी आयु के प्रतीत होते हैं। विध्यसक्ति ने कोई राजकीय पदवी नहीं बारण की। डा॰ अन्तेक्टर के मनानुसार (वा॰ गु॰ ए॰) समस्त उसका विधिवत राज्यामिषक मी नहीं हुआ था। उसकी राज्य स्थापना के कार्य की तुलना में उसके यशस्त्री पुत्र प्रवर्सन के शौर्यपूर्ण कार्य अधिक गौरक्षाली थे। अन साम्यस घर से बाकाटक राजपत्रों में हमें विध्यसित का उस्लेख नहीं मिलता है, केवल अजता की १६मी गृहा में बराहदेव के अभिलेख में इसका वर्णन वाया जाता है।

सम्राट् प्रवरसेन प्रथम (२७५-३३५ ई०)-यह विध्यशन्ति का पृत्र था और पिताकी मृत्यू के बाद नहीं पर बैठा। इस वश का यही एकमात्र ऐसा राजा है कि जिसने सम्राट्की उपाधि घारण की थी। इससे हम यह परिणाम निकाल सकते है कि इसने अपने राज्य का विस्तार अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक किया था और दक्खिन के पठार में वाकाटको नी प्रमता विस्तीण करने में बडी सफलता प्राप्त की थी। यह इस वज का सर्वश्रेष्ठ राजा है। इसके सम्बन्ध में पूराणी और अभिलेखा मे यह बात कई बार दहराई गई है कि उसने चार अञ्चमेष यज्ञ किए। ये यज्ञ उसके साम्राज्य-विस्तार के सुबक थे। किन्तु पुराण और अभिलेखों में उसके मा स्राज्य विस्तार के घौर्यपुर्ण कृत्यों का विस्तत वर्णन नहीं मिलता है। इस विषय में डा० अल्तेकर ने एक बड़ी मनोरजक कल्पना की है। उनका यह कहना है कि प्रवरसन को अपने पिता से विटर्भ का ही थोड़ा सा प्रदेश सिला था। जसने शर्न-शर्न चारा दिशाओं न अपने राज्य का विस्तार किया। उसके द्वारा चार अस्वमेध यज्ञाका किया जाना यह सचित करता है कि उसने चार बार अपने बडे सैनिक अभियान और आक्रमण सफलतापुबक सम्पन्न किए और इनके पूरा होने पर उसने चार बार अव्यमेष यज्ञ किए। इनम से पहला आक्रमण पूर्व दिशा में किया गया था। इसमे पूराने मध्यप्रदेश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिला का जबलपूर और बालाघाट तक का इलाका वाकाटक साम्राज्य में मिलाया गया। इस प्रदेश की विजय के पश्चात समवन इसका शासक उसने अपने एक लड़के को बनाया होगा। दूसरी चढ़ाई में उसने दक्षिण के प्रदेशों में विशेषत दक्षिणी विदर्भ तथा मृतपूर्व निजाम राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग अजता के प्रदेश को जीता होगा। वाकाटव अभि-लेखों से यह जात होता है कि यह प्रदेश इन राजाओं के शासन में था और प्रवरसेन का लडका सर्वसेन यहाँ शासन कर रहा था। अन इस प्रदेश को वाकाटक राज्य मे सम्मिलित करने का श्रेय प्रवरसेन को ही दिया जाना चाहिये। यह असमव नहीं है कि जसने इससे भी अधिक दक्षिण के प्रदेशों को जीता हो। श्रीशैलस्थल-माहात्स्य नामक

प्रस्य में इस अनुश्रृति का वर्णन है कि सम्राट् चन्द्रगृप्त की चन्द्रावती नामक एक कल्या कृष्णा नदी पर क्रनुल जिले में अवस्थित श्रीशैल के देक्ता महिलकार्जुन की पूजा के लिए बमेली के फलो का हार प्रतिदिन चढाया करती थी। डा॰ अल्तेकर के मता-नुसार चन्द्रावती वाकाटक बग की रानी प्रभावती गप्ता का ही विवाह से पहले का नाम है। यदि यह अनश्रति सत्य हो तो हमें यह मानना पढेगा कि श्रीशैल वाकाटक राज्य में सम्मिलित या और प्रवरसेन ने मतुपूर्व निजास के हैदराबाद का अधिकाश माग जीत लिया था। इन सब प्रदेशो पर शासन का कार्यप्रवरसेन ने अपने दूसरे पुत्र को सौंपा था। इसने आध्र प्रदेश में इक्ष्याकुओं के बाद वाकाटकों की सता सदढ की होगी। इसका एक कारण यह भी प्रतीत होता है कि उस समय इसका प्रतिरोध करने के लिए कोई भी शक्ति नहीं थी। उसकी तीसरी चढाई बघेलखण्ड और छत्तीसगढ के प्रदेश पर हई होगी। डा० अल्तेकर की यह भी कल्पना है कि गजरात और काठिया-बाड के शक क्षत्रप प्रवरसेन के पडोसी थे। यह समव है कि उसने अपने समकालीन क्षत्रप रुद्रमिष्ठ द्वितीय और रुद्रदामा द्वितीय पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। सभ-वत इसी कारण इन्होंने ३३२-३४८ तक के वर्षों में महाक्षत्रप की उपाधि नही भारण की। इस विषय में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है फिर मी यह कल्पना प्रवरसेन द्वारा सम्राटकी उपाधि धारण करने और चार अश्वमेष करने के आधार पर की गई है। यह कहा जाता है कि ३०४ ई० में जिस नए शक राज्य की स्थापना रुद्रसिद्ध दिनीय ने की थी वह समवत प्रवरसेन के सहयोग से हुई थी। उसका पिता विष्यशक्ति क्षत्रपो को मालवा के कुछ हिस्सो से निकाल चुका था अत प्रवरसेन न यहाँ अपने राज्य-विस्तार के लिए साम्राज्यवादियो द्वारा अपनाई जाने वाली सप्रसिद्ध नीति का आश्रय लिया, राजगद्दी के वास्तविक अधिकारियो-अत्दामा और उसके पुत्र विश्वसिंह की तुलना में एक नए व्यक्ति कद्रसिंह द्वितीय की सहयोग दिया ताकि वह गद्दी पाने पर उसका वशवर्ती बना रह सके। यही कारण है कि उसने क्षत्रप की ही उपाधि बारण की और वह वाकाटको का सामन्त बन गया। इसकी पृष्टि छिदवाडा (मध्यप्रदेश) में मिली क्षत्रप मुद्राओं से भी होती है। यह प्रदेश क्षत्रप राज्य में नहीं था। यहाँ क्षत्रप मुद्राओं का बड़ी सच्या में मिलना और इन मद्राओं मे रुद्रमिह द्वितीय तथा यशोदामा द्वितीय की मुद्राआ का होना यह सुचित करता है कि ये दोनो प्रवरसेन के करद सामत ये और अपनी मुद्राओं के रूप में उसे अपनी वष्यता सुचित करने के लिए मुद्राओं की मेट मेजा करते थे। इसीलिए ये मद्राए

१ न्यू निस्नेटिक सप्तीमेंट, ४७, १७ तथा बा० गु० ए० गु० ४६-४१।

बाकाटकों के प्रदेश में मिली है। किलु डा॰ मिराशी ने अस्तैकर के इस मन को अस्तीकार करते हुए यह कहा है कि यदापि यह बात सत्य है कि उपयुक्त क्षत्रभों ने इस काल में महासत्रभ की उपाधि वारण नहीं की, किलु इसका यह कारण था कि इसी समय के लगमन मध्य भारत में श्रीयर दर्मा नामक राजा का अम्युद्ध हुआ। उदाने असनी स्वतन्त्रता की घोषणा करके माल्या में पश्चिमी क्षत्रभों की सत्ता का अम्युद्ध हुआ। असने कर निया।

प्रवर्सन के साम्राज्य की सीमाओं का टीक-टीक निर्धारण करना मनव नहीं है, फिर मी इस विषय में भी अन्तेकर का यह कपन सत्य अतीन होता है कि प्रवरसेन की उपलिख्यों बास्तव में बडी महत्वपूर्ण थीं और इनके कारण उक्का सम्मार्ट की उपलिख्यों वास्तव में बडी महत्वपूर्ण थीं और इनके कारण उक्का सम्मार्ट की उपायि धारण करतों हुए वह एक ऐसे महान् माम्राज्य का शासक बना जिसमें उत्तरी महाराष्ट्र, बरार, नर्मदा नदी के दक्षिण का मध्य प्रदेश, हैदराबाद राज्य का एक बडा माग सम्मिन्त या और ये सब प्रदेश सम्राट के अथवा उसके पुत्रों के प्रत्यक्ष प्रशासन में थे। इस अविता उसके प्राट का अधिकाश के प्रदेश उसके प्रमाद-को से। इस प्रकार दिक्तन के पटार का अधिकाश माग और इसके माम छने हुए अनेक प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिन्त थे और वह स साट्की उपाधि धारण करने के लिये सवैचा उसकृत में सामिन्त

श्री जायसवाल के मतानुसार प्रवरसेन लगभग समुचे मानत का सर्वोच्च अपीददर था। यह क्ल्यन इस आया रपर ही गई है कि उसके एक पुत्र ने एकल्यन वस की त्वापना की भी और इस प्रकार अपने पुत्र के माध्यम में वह दिसिण मारत का भी शासकथा। किन्तु यह कोरी कल्या है। इसे पुष्ट करने के लिट कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए है। प्रवरसेन द्वारा उत्तरप्रदेशकी विजय के लिए मधुरा के कुछ मिक्को का प्रमाण उपमिवन किया गया है। जायसवाल के मतानुसार दन मुझाओं से से एक पर प्रवरसेनस्य का लेख और ७६ वर्ष में संख्या का निवध है और दूसरे पर दह के लेख और १० की वर्ष सच्या है। किन्तु डा० अलेकर से यह विद्व किया है कि जायसवाल जिमे प्रवरसेन का विकास समझते है, वह बच्दुत: बीरसेन की मुझ है और ७६ की वर्षसच्या वस्तुत कठमरे से घिर वृक्ष के पत्ते है; १३सेन के

<sup>9</sup> का॰ इं॰ इं॰, जिल्ब ४, प्रस्तावना, पृष्ठ ३८ तथा मिराशी की पूर्वोक्त पुरुतक पु॰ २२।

२. हि० इं०, पु० दर-६४।

तथाकायित सिक्के पर रह का लेख न होकर त्रिरून की आकृति है; जिसे वे १०० का कंक समझते है यह बास्तव में स्वित्तक का चिह्न है। इसके अतिरिक्त इस प्रभंग में मह भी उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन की उपयुक्त तथाकरिया मुगएं केवल मायुरा में ही मिलती हैं। वे हाकाटक राज्य के केन्द्रीय माय में कही नहीं मिली हैं। मदि प्रवरसेन ने बस्तुत: इन्हें डल्वाया होता तो ये इन प्रदेशों में अवस्था मिलती। इसी प्रकरण जायसवाल के इन मत की भी कोई पुष्ट साखी नहीं है कि प्रवरसेन ने किसी समय पंजाब जीता था और कुषाणों को मारत से अक्शानिस्तान में डकेल दिया था। हमारे पास इस बात का कोई माणा नहीं है कि प्रवरसेन के आक्रमणों से मुरक्ता पाने के लिए पुषाणों ने इरान के सामानी समझटों की प्रमुता स्वीकार करना अधिक अच्छा समझा। बन्तुन. उन पर सामानी जाविष्य प्रप्र ५० के भे उसी समय में स्वापित ही चुका था जब कि प्रवर्तन का समयत जन्म सी नहीं हुआ या।

िन्तु दिलिण मारत, उत्तर प्रदेश और पजांच पर प्रमुख न होने पर भी प्रवरसैन की विजयों का महत्व कम नहीं होता है। वह जनमा समूच दिलिण का सर्वोच्च
काचिपति और सम्राह् था। धामिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने से उसने वैदिक धर्म को
प्रवण निवार । उसने अनेक श्रोत गाण किये, पुराणों में उसने वोजयंथ
स्व का तथा उनमें उसके हारा दी गई बहुमूच्य दिल्लाओं का विशेष निवेंश किया
गया है। बाजयेय पत्र के अनुष्ठान के बाद उनने सम्राह् की सम्मानित उपायि धारण
की थी। उत्तर अपवा दिल्ल मारत के किसी अन्य राजा हारा इस उपाधि के धारण
करने का वर्णन नहीं मिलता है। वर्षा बिले की हिल्लाचाट नहसील के जाम्ब नामक
प्राम से प्राप्त प्रवर्तन दितीय के ताम्रणह में यह कहा गया है कि उसने अमिनदीम,
आप्तीर्याम, उक्त्य, धोडशी, अनिगत, बाजयेय, बृहस्यतिस्य, सायत्रक तथा चार
अदसीमों का अनुष्ठान किया था। पूर्ववर्ती गजाओं की धांति उसने अपनी धमंदिजय
की सुक्त धमंस्मुरास्य की उपाधि धारण की थी। पहले यह बताया जा चुका है
कि अत्तेतर के मननुतार चार अस्वमंग्य यह मंगवत चार विभिन्न सैनिक विजयों की
समाप्ति पर किये यह थे।

प्रवरसेन के चार पृत्र थे । उन्हें उपने अपने विन्तृत साफ्राज्य के विभिन्न प्रान्तो का शासक नियत किया था, किन्तु ये पिता की मृत्यू के बाद स्वतन्त्र हो गए और साम्राज्य की केन्द्रीय सत्ता नियंज पड़ गई। इनमें से मबसे बडा लडका गौतमी-पुत्र अपने पिता से पूर्व ही दिवसत हो गया था। दूसरे पुत्र सर्वसेन ने दक्षिणी वरार

१ जल्मू० सो०इं० सप्टर, पृष्ठ १३।

मंहस राजवस की एन साला की स्वापना की और इसवा राज्य ५०५ ई० तक बना रहा। प्रवरतेन के अन्य दो पुत्रा के नाम ज्ञात नहीं है। वे समवत इसके साम्राज्य के अन्य प्रदेशों में शासन किया करते थे। मिराशी के मतानुसार इनने से एक ने समवत कृष्णा नहीं की धारी में उत्तर कृतल पर राज्य किया और दूसरे ने दक्षिण कोसल (ख्लीसण्ड) परअपनी सत्ता स्वापिन की। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोना सालाओं के राज्य सीघ्र ही समारत हो गये क्यों कि इनके कोई उत्कीण लेख अभी तक नहीं मिले है।

प्रवरसेन का प्रधानमंत्री देव अत्यन्त धार्मिक विद्वान और कर्मठथा। इसका वर्णन अजता के परिचम में ११ मील पर न्यिन गळवादा ग्राम के निकट पटोल्क्च मुद्दाकेलेल्स में मिलता है। 'इसस यह आत होता है रि च्स मत्री के प्रमाच के कारण राज्य सहित सम्भूण राष्ट्र धार्मिक इत्यों का सम्पन्न करने ल्या। प्रवरसेन प्रचम के राज्यकार में अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान इस विद्वान और धमशील मत्री के उपदेश से हुआ होगा।

प्रवरसेन न पुराणा के बर्णनानुमार ६० वय तक शासन किया। वह इस बश ना सबसे प्रतापी और शिन्तवाली राजा था। ३३५ ई म जब उसकी मृत्यु हुई उस समय उत्तर मारत म गुप्त साम्राज्य का प्रसार आरम्म हाने लगा था। प्रवरसन के बाद यद्यपि बाकाटक वण अमली दो शताब्दियो तक बामन करता रहा किन्तु बह हरिहास ने इस सण्ड वा विषय नहीं है। ५,० ई० वे जगभग बाज्यपान बाकाटक साम्राज्य क ब्रीबकाण माग पर अधिकार कर निया।

# इक्ष्वाकु वश

आध्र प्रदेश क हुण्या तथा योदावरी जिलो के मुहाना के प्रदेश पर २२५ ई० तक सातवाहन वशी राजाओ ना प्रमुख बना रहा। उनके बाद यहाँ सातवाहन प्रमुता क्षीय हां कि उने में समाप्त करने ना श्रेय कुण्या और गुटर प्रदेश में सामाप्त करने ना श्रेय कुण्या और गुटर प्रदेश में सामाप्त के सातवाहन ना त्रेय के प्रकास करने नाले डस्बकुबशी राजाओं को दिया जाता है। इन राजाओं ना अयोध्या में शासन करने नाले उत्तर मारात के सुप्रसिद्ध इक्जानु वश में क्या सम्बन्ध था इस विषय में हम कोई निश्चित सान नहीं है। यह वश ममजत पहले यहां सातवाहन राजाओं

भिराशी—वाकाटक राजवल का इतिहास, पृष्ठ २७०-७९। तदाल्पजो देव इवास देव इती गृहीती यमवाक्तियावान। सराजक राष्ट्रमुपेल्य यस्मिन्वन्या किया पार्थ इव प्रवक्ते॥

के सामतो के रूप में झासन करता रहा था, किन्तु उनकी केन्द्रीय शक्ति निर्वेल होने पर इसने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया।

स्वत्रकुष्या के राजाओं का परिचय हमें इनके समय के कुछ अभिलेखों से मिलता है। ये अभिलेखां जनस्यापेट (जिला कृष्णा) तथा नागार्नृतिपाधा (जिला मृष्ट्र) से मिले हैं। इनमें केवल शान्तमुक प्रथम वीरपुण्यदत तथा शांन्यत्वीय राजाओं के ही नाम मिलते हैं। किन्तु पुराणों में सान श्रीपत्तीय राजाओं हारा शांमन करने वा उल्लेख मिलता है औरवत नलन्मलर पर्वतमाला का प्राचीन नाम है और वह इसी प्रदेश में स्विम है। अत पुराणा में इस्ताकुष्वशीय राजाओं को आपर्वतीय आन्ध्र कहा गया है। इनका शांमनकाल ५२ वर्ष बताया गया है। विलाजेखों से जात होने वाले उद्युक्त तीन राजाओं वा शांमनकाल मी लगमम आपी शताब्यों ही है।

**शान्तमुल प्रथम**---यह इक्ष्वाकू क्श का प्रथम ज्ञात राजा है। इसने समवत सातवाहनी की पुरानी राजधानी बान्यकटक के चारा आर क प्रदेश म तीसरी शताब्दी के द्वितीय चरण में अपनी सत्ता स्थापित की। ज्ञान्तमूल के प्वजी का हमें कोई ज्ञान नहीं है। डा॰ अल्नेकर ने लिखा है (बा॰ ग० ग० प० १५) कि यह असमव नहीं है कि आन्ध्र देश के उक्ष्वाक क्शी राजा अयाध्या के सप्रसिद्ध इक्ष्वाकु वरा की एक शास्त्रा हो और उत्तर भारत में यहाँ आकर बस गय हा। इनकी राजगरी नागार्जनी कोण्डा पहाडिया की घाटी में विजयपरी नामक स्थान था। जाल्यमर वैदिक उमे म अगाध श्रद्धा रखना या नया स्वामी महासेन या स्वन्द वार्तिकेय वा उपासक था। उसने बाजपेय अश्वमेघ आदि अनम यज्ञ मिए थ। उन दिना किमी राजा दारा यज्ञ करना अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करना होता था। जिस प्राप्त मस्लिम युगमें अपना सिक्का चलाना तथा शक्तवार को पढ़ी जान वाजी नमाज वे बाद दिये जाने वाले भाषण (खतबे) स अपना नाम सस्मिलित कराना उनके स्वतंत्र शासक होने का प्रतीक था उसी प्रकार ईसा की आरस्मिक शतियों म राजा अपनी स्वतन्त्रता होने की घोषणा अञ्चमेच यज्ञ करके किया करते थे। शाल्तमळ न २५० ई० मे सातवाहनो की प्रभुता स मुक्त होकर सभवत अश्वस्य तथा अन्य वैदिक यज्ञ किए होगे। शान्तमूल का वैदिक धम का प्रेम और उसका पुनरज्जीवन बहुत थोड समय तक ही रहा क्योंकि उसके उत्तराधिकारिया ने हिन्दूबम के स्थान पर बौद्धधर्म को सरक्षण प्रदान किया। शान्तमूल की कम में कम दो बहने थी। इनमें से एक का विवाह उसके सामन्त महासेनापति महादण्डनायक की पदबी रखने वाले प्कीय वक्ष के एक ब्यक्ति से हुआ। कुछ विदानों के मतानुसार पूकीय वर्तमान समय में गुण्डलकम्मा नदी का तटवर्ती पूरी नामक प्रदेश हैं, विषये दक्षिणी गुन्दूर और उसके आसपास के प्रदेश सिम्मलित हैं। इस राजा की कन्या अदिवसास्त्रिक्षों का विवाह यनक परिवार के महासेतापति महादण्डनायक से हुआ था। इस्वाहुओं के वैवाहिक सम्बन्ध समबद हिरण्यकों से में से में कदण्या जिले के बम्मलमदुग नामक ताल्लुके (हिरण्यराष्ट्र) में सुग्न करते थे।

बीरपुष्यवस्—तीसरी शताब्दी के तृतीय परण में शान्तमूल के बाद उसका पुत्र माठरीपुत्र वीरपुष्यदत्त गही पर बैंछ। इसने नम से कम बीस वर्ष तक शासन किया। इसने इस के साथ कम बीस वर्ष तक शासन किया। इसने इस को अपने वर्षाय ते पिराटी प्रवासित अपने ते अपने के उपने किया की एक अन्य रानी के अप-प्रवासित उपने के शाम महाराज की कन्या थी। क्षा साथ की एक अन्य रानी के अप-प्रवासित उपने के शाम महाराज की कन्या थी, जो समस्त महास्त्रम घरसेन दितीय (२५४-२७४ ई०) या। बीरपुर्यदत्त ने अपनी कन्या का विवाह वनवास प्रदेश के महाराज से किया था। यह वर्तमान समय में उत्तरी कनारा जिले म बनवासी नामक स्थान है। इस्त्राष्ट्र राजा का दामाद समयन चुट्र परिवार वा शासक रहा होगा। उपने और तनवासी के राजधरानों के साथ उपयुक्त वीराहिक सम्बन्धा के कारण श्रीरपुर्यदत्त नो स्थिति सुद्द हुई होगी और उसकी प्रतिष्टा श्रीक बढ़ी होगी।

वीरपुरुवदत्त के राज्यनाज के अनेक अभिलेख अमरावती जगव्यापेट और नागाजुंगीकोष्टा से मिले है। इनम राजा के राज्यकाल ने २८ वय तन का उल्लेख है। ये अभिलेख कुछ बौद्ध मन्दिरों ने जिये दिए गए दानों का वर्णन नरते हैं। नागाजुंगीकाष्ट्रा के लेखों में राज्यानी विजयपुर के निनट बौद्ध महावेद्य में इक्बाइ राजव्या नी स्त्रिया द्वाराही अधिनाश दान दिये जाने का वर्णन है। ये सभी स्त्रिया द्वाराही अधिनाश दान दिये जाने का वर्णन है। ये सभी स्त्रिया द्वाराही अधिनाश दान दिये जाने का वर्णन है। ये सभी स्त्रिया द्वाराही अधिनाश दान दिये जाने का वर्णन तर्णन का द्वारा कर्म विजय स्वर्णन में अभिलेख में उस शान्तमूल नी माति वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला नहीं बनावा गया है, जत यह अनुमान असमब नहीं प्रतीत होता है कि सानत्रमूल प्रथम के उत्तराधिकारी उसकी भौति कहर हिन्दू नहीं अपितु बौद्ध धर्मानुगाबी से।

 $\mathbf{m}$ त्तमुल द्वितीय—वीरपुर्ष्यदत्त के बाद उसका पुत्र एहुबूल शान्तमूल राज-गृही पर बैठा, इसने कम से कम १९ वर्ष तक शासन किया। गुरजला अमिलेख में स्लुपुरुषदत्त नामक राजा का वर्णन है।  $^4$  इस लेख की लिपि तथा प्राप्ति के स्थान

प्**रुट सण्ड** २६, पृ० १–२३।

से यह प्रतीत होता है कि यह इस्त्राकु राजा वीरपुरवदत्त से कुछ सम्बन्ध रखता

मा । सम्बन्धः यह सान्तमूल हिसीय का उत्तराधिकारी था। इस्त्राकुत्वरी राजाओं का

सासत्तरीसरी सत्त्राब्धी ईस्त्री के अन्त में समाप्त हो गया। इसकी सुत्रना हमें मियदबोलु के लेख से मिलती हैं। जिसमें कार्ची के पल्लवताबी युवराज विवत्त्रन्त वर्मा ने

साम्बन्ध्य (युद्ध जिले में असरावती-वर्षाकोट का प्रदेश) में एत्ने वाले आन्मप्तप्य

के प्रान्तीय सासक को एक जादेश मेजा है। इससे यह प्रतीत होता है कि तीसरी

सताब्धी ई० के अन्त में यहां पल्लवो का प्रमुख स्थापित हो चुका था।

इश्वाकु वध के राजाओं का स्वतन्त्र राज्य समाप्त होने पर भी ये समवतः बहुत दिनो तक इस प्रदेश में स्थानीय रूप से शासन करते रहे। उत्तरी मैं पूर में शासन करने बाले केकय बचा के पौचनी प्रतास्त्री ईसवी के एक लेख में इस बात का वर्णन है कि केकय राजाओं में तथा इश्वाकु वश में राजियों में वैवाहित सम्बन्ध थे। ये इश्वाकु समवत प्रात्मुल प्रथम के वश्य थे। इस विषय में डा० अल्तेकर ने अयोध्या के क्ष्मवाकु तथा गिरिजन और नन्दीश्राम (पजाब) के केकयों में वैवाहित सम्बन्धों की और हमारा च्यान खीचा है। प

इक्ष्याकृवशी राजाओ का अल्यकालीन शासन ६स प्रदेश म बीढ धर्म के प्रवल उत्कर्ष का समय था। यथपि शास्त्रमूल हिन्दूधर्म ना मनत था, विन्तु उत्तका पुत्र और पीत्र बीढ थे। उन्होंने नायार्जुनीकोण्या को बीढ यम और नणा का सुविद्य केन्द्र बनाया। इस समय राजपरित, र के सदस्या ने तथा अन्य व्यक्तिया ने निर्माण के सुन्ताया। इस समय राजपरित, र के सदस्या ने तथा अन्य व्यक्तिया ने निर्माण करवाया। रिक्यों ने इन कार्यों के लिखे महान् दान दिये। इनसे शास्त्रमूल प्रथम की बहुत शास्त्रिओं, वीरपुष्यदन की रानी अड्डिवेज और उपातिका बाविश्री के नाम उन्हेंकलनीय है। उन दिना नामार्जुनीकोण्या देश विदेश से बीढ धम ना प्रसिद्ध केन्द्र था, यहाँ कका तथा अन्य देशों स आने वाले मिल्लुओं तथा मिल्लुणिया के निवास-स्थान की व्यवस्था की जाती थी। उस ममय इन प्रदेश में बौढ धम के उत्कर्ष वा बारण नाया-जुनीकोण्या का व्यापारित्य सहस्य, विदेशी व्यापार से लग्न हुए यहा के व्यापारिया का वैनेकद तथा राजकीय मरक्षण था, विज्ञुप एक्ज राजावा का यहां आधिपरय स्थापित होने पर यह स्थित दरक गई।

१ ए० इ० सण्ड ६, पु० ८६।

२. बा॰ गु॰ ए॰ पु॰ ६७-६८।

### बृहत्फलायन वश

आराध्र प्रदेश में सातवाहन साधाज्य की प्रमुता से मुक्त होने वाजा दूसरा राज्य बृहुक्तायन था। यह कृष्णा बिले में वर्तमान मछलीपहुम प्रदेश के आवपास था। दूसरी खताब्दी हैं० के मध्य में यूनानी प्रोगोलिक टालमी के वर्णनानुसार यहीं मेंसीछोई ( Massoloi ) नामक एक जाति उद्धारी थी। इनकी राज्यानी पितुन्त नामक नगर बताया जाता है। हाषीपुक्ता अभिलेख में जिस पियुष्ट नगरी का वर्णन है, वह समवत यही थी। तीसरी बताबदी ई० के अन्तिम माम में हमें यहाँ सासन वरणे वाले महाराज जयवमां का परिचय इस राजा द्वारा अपने राज्यकाल के १०वे वर्ष में प्रचारित निए गए कीष्ट्रमुक्ति दोनपण है होता है। यह कुरूर नामक सीतक क्षित्र से कुट्ट जिले के शासक के नाम निकाला गया एक आदेश है. इससे उसे कुछ बाह्मणों को एन विशेष मूजदेश देन क लिये कहा गया है। अधिकाश विद्वानों ने इस कुरूर नगर को बृहुक्लायन वस के राजा जयवमां की राजधानी माना है और इसकी धिनास्त सक्छीएम के निकट गुट्ट नामक स्थान ने की है। किन्तु शी हुळ्यराव इसे पण्डाल (प्राचीन कष्टकर्सील प्रयान कर्यक्रीयल प्राचीन कष्टकर्सील प्रचान कर्यक्रीयल प्राचीन कष्टकर्सील प्रचान क्षानक स्थान क्षानक स्थान सानति है।

जयवर्मा के अतिरिक्त इसमें पहुंछे या बाद के किसी बृहुत्कलायन वजी राजा ना हम कोई ज्ञान नहीं है। सातवाहना इध्वाकु तथा एक्टव राजाओं के साथ इनके सम्बन्धों के बारे में में हम कुछ नहीं जानते है। इन विषय में केवल यही अनुमान किया जा सकता है कि य पहुले सातवाहोंने की तथा इश्वाकुच्छी राजाओं की ममुता स्वीवार करते थे। तीमरी शातायों के अन्त म बृहुत्कलायन वश के जयवर्मान इश्वाकु राजाओं की पराधीनता ने पाछ से मुक्त होकर कुछ समय तक स्वतन्त्र रूप में शासन विषया किन्तु शीम ही इस वश को काची के पल्लो की प्रमृता स्वीकार करने विषये विवदा होना पडा होगा।

#### घाभीर

आभीर समवत एक विदेशी जाति थी। यह पहले पूर्वी ईरान के एक प्रदेश में रहा करनी थी और शको का अनुसरण करते हुए उनके साथ-साथ यह भारत मे

१ कुल्पराव—अर्लो डाईनेस्ट्रीज धाक आन्ध्र बेश, पृ० ३२०-२१ ।

प्रविष्ट हुई। हिरात और कथार के बीच में अविरवन ( Abiravan ) नामक स्थाप हायद इनकी मुळ पूर्मि रहा होगा। परिक्यों और सच्य सारत में आगीरों की अने क सित्या थी। यदिए पूर्वी माळवा में इनकी प्राचीन करता सुचित करने वाल आगीरे कि नरे के सित्या थी। यदिए पूर्वी माळवा में इनकी प्राचीन का सुवित करने वाल आगीर परिक्यों से से हे हुए थे। इनका प्राय: शूदों के साथ उल्लेख मिलता है। इन दोनों को उस स्थान का निवासी बताया जाता है जहां सरस्वती राजस्थान की मरुपूर्मि में लुन होती है। परिष्ठक ने भी आगीर देश का एवरिया ( Aberia ) के नाम से उल्लेख किया है (अनुक्खेद ४१) तथा राजमी के मूनोल (७।११५५) में इस देश की सित्यु नदी की निकली घाटों और काटियावाइ के बीच में दिश्चाप्त की कि सित्यु नदी की निकली घाटों और काटियावाइ के बीच में दिश्चाप्त पंत्र का एवरिया पात्र की सित्यु नदी की निकली घाटों और काटियावाइ के बीच में दिश्चाप्त की सित्यु नदी की सित्यु नदी की निकली घाटों और काटियावाइ के बीच में दिश्चाप्त प्राचीन के सित्यु नदी की सित्यु नदी की सित्यु नदी की सित्यु नदी की सित्यु निकली स

षकों के साथ आगीरों के सम्बन्ध की मुखना हमें कुछ अभिनेखों से मिनती हैं। इतके अनुसार ये परिचमी भारत के शक अवधों के राज्य में उच्च परो पर आसीन थे। उत्तरी कारियाबाड में मुख्या नामक रचान से १८९ ई० का एक अधिन के खातिन थे। उत्तरी कारियाबाड में मुख्या नामक रचान से १८९ ई० का एक अधिन के खातिन थे। उत्तरी कारियाबाड के पुत्र आगीर सेनानी इसमूर्ति क्षारा एक जनावाय जुरवाने का वर्णन है। इस्वरद्धन नामक एक महावाय की कुछ मुसार्ग मिनती है। इसमें अवयों के पवनू के स्थान पर उचके राज्य का कि पहुंचे हुन ये वर्ण का उन्हें के इसमें अवयों के पहुंचे हुन से वर्ण का उन्हें के इसमें अवयों के स्वर्ग के पहुंचे साम के किया है। इसमें अवयों के स्वर्ग को अधिन से निर्म महावाय वा सा सा सा सा महावायों के विश्व वह सकरात्म के अधिकारण माग का सामक बन यथा था। इसका नाम महावायों को वैश्व वह सकरात्म के अधिकारण माग का सामक बन यथा था। इसका नाम महावायों को बंधावयों में आने वाले अप्याबित्यों के सी ते ही मिनता है। उससे अपनी मुसलों में भी क्षारों के सवनू का प्रधान नहीं किया है। इससे यह सुस्तित होता है कि वह सक नहीं था, किन्तु हमारे पान उसके आमीर होने के ना

ज०न्यू० सी० ई०,—जब्ब ६ पृ०९८। विनेसचन्द्र सरकार ने एं० इं० यू० (पृ०२२१) में बही मत प्रकट किया है।

२. पो० हि० ए० ३, पु० ४५८, २०८।

३. ए० इंट खल्ड १६, पच्छ २३४।

४. रेप्सन-विदिश म्यूजियम केंटलाग आफ आंद्र किंग्स, यु० १२४।

भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। उसके दो वर्ष के शासन-काल को रैप्सन ने २३७-३९ ई० में माना है, किन्तु मंडारकर के मतानुसार उसका समय १८८-१९० ई० मानना विधिक उचित प्रतीत होता है।

सातवाहनो और शकों के उत्तराधिकारी के रूप में हमें केवल एक आभीर राजा माठरीपुत्र ईश्वरसेन का ज्ञान है। इसके राज्यकाल के नवम वर्ष का एक अभिलेख नासिक से मिला है। है इसमें इसे शिवदत्त का पत्र बताया गया है। इस लेख का प्रयोजन गणयक रेमिल की पत्नी तथा गणयक विश्ववर्मा की माता और शक अग्निवर्मा की कन्या विष्णुदत्ता के दान का उल्लेख करना है। इसने त्रिरिक्स पर्वत के मठ में निवास करने वाले बौद्ध मिक्षओं में रुग्ण व्यक्तियों की चिकित्सा के प्रबन्ध के लिये दान दिये थे। इस लेख में राजा ईश्वरसेन के पिता शिवदत्त के नाम के साथ किसी राजकीय उपाधि का उल्लेख नहीं है, अत ईश्वरसेन को ही इस प्रदेश में आभीर राज्य का सस्थापक माना जाना चाहिये। इसका समय तीसरी शताब्दी ई० का मध्यभाग है। कुछ विद्वानों के मतानसार इसे २४८-४९ ई० में आरम्भ होने वाले कलबुरि अथवा चेदि सबतु का प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जा सकता है। यदि यह बात सत्य हो तो इसका शासन समवत उन सभी स्थानो पर विस्तीर्णथा, जहाँ पाँचकीं शताब्दी में इस सबत का प्रयोग हुआ करता था। ये प्रदेश अपरान्त (उत्तरी कोंकण) तथा लाट (गुजरात में मडोच और नवसारी का प्रदेश) थे। नर्मदा नदी के तट पर माहिष्मती के प्रदेश से आने वाले कलवरियों ने समवत आमीरो के उपर्यक्त प्रदेश को जीतने के बाद इस सबत का प्रयोग आरम्भ किया था। पूराणो में यद्यपि ६७ वर्ष तक शासन करने वाले दस राजाओं का वर्णन है, 3 किन्त अभिलेखों मं केवल ईश्वरसेन का ही वर्णन है।

आभीर चौथी शताब्दी ई॰ के मध्य तक अपरान्त में शासन करते रहे। इस शताब्दी में बनवासी के कदम नामक राजवंश के सल्यापक मृत्य समी ते आभीरों का समर्थ हुआ। इसका वर्णन चन्डबल्ली अभिलेख में है। र इसमें मृत्य समी हारा बनाए गए एक तालाब (तटाक) का वर्णन करते हुए इस राजा द्वारा क्षेत्र केंक्ट्र (तेक्ट्र) अभीरी (अपिर), एल्टब, पारियांक्रिक (पश्चिमी विषय तथा अरावली पर्वतमाला का प्रदेश)

प. आर० स० इं० प्६१३, प० २२७-३०।

२ ए० इं०, सण्ड स्प० दस्त

३. डा० ६० ए० प० ४४।

४. से० इं० पु० ४७३।

तथा शकरुवान (परिचमी भारत के शक क्षत्रपों का राज्य) के जीतने का उल्लेख है। इसमें चूकि आभीर और नैहरूक राजाओं के नाम अक्य-अक्जा गिनाये गये हैं, अतः इससे यह परिचार निकाला गया है कि त्रैक्ट्रकों ने इस समय अगिरी से उत्तरी कोंक्य का कुछ मार छोन जिया था। नैक्ट्रक नाक का नाम अपरान्त की त्रिकृट नामक महाद्वी के नाम पर पड़ा था, यह संनक्त आभीरों की ही शाखा थी और बाद में इन्होंने आभीर राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। समुद्रगुत्त की प्रयाप प्रशांत्र में चीपी सातास्त्री हैं के मध्य में आभीरों का उल्लेख हैं, किन्तु यह कहान किन्ति है कि इसमें कोकरा के आभीरों का निर्देश है अथवा परिचमी या मध्य मारत के किसी आमीर राज्य का।

बोधि

यह राजवध दिस्तन के पठार के उत्तर-परिचमी हिस्से में तीसरी धाताब्दी हैं। ये परिचनी मारत के साम करवा था। इस वध के कुछ राजाओं के विस्केष्ट मिलजे हैं। ये परिचनी मारत के साक अपरों की मुझानें से बहुत साम्य रखते हैं। हम पर्वेत अपया कृट का चित्र के साक अपरों की मुझा मुची में किया है। रेखन ने इनका विस्तृत वर्णन अपनी बिटिश म्युजियम की मुझा सूची में किया है। " इस प्रकार के कुछ सिक्को पर बोधि अपवा श्रीकोषि का नाम है। यह संमयतः इस बंध का सम्यापन था। यह भी करवान की गई है का यह नाम बोधिवृक्ष को सुवित करवा है और यह बताता है कि बोधिवंश के राजा बुढ के अनुवायी थे। इस बंध के अन्य राजाओं के नाम शिवजीं। श्रीचरवीं से श्रीचरवीं से उत्तराधिकारी थे।

कोत्लापुर का कुरवंत — कोत्लापुर (महाराष्ट्र) से कुछ ऐसी मुद्राष्ट्र उपलब्ध हुई है जिलके ऊपर अंकित राजाओं के नाम के वीछ "कुर" शब्द आता है। इन मुद्राबों पर इन राजाओं के नामिलीवत नाम मिलते हैं— वाशिन्छीपुत विलीवायकुर, उसका उत्तराधिकारी माटरीपुत्र शिवलकुर तथा इसका उत्तराधिकारी गीतिथीपुत्र विलीवायकुर। रैपन के मतानुसार कुरमस्कृत के कुल शब्द का प्राकृत क्यान्तर है। किन्तु आंविनोधकद सरकार के मतानुसार यह एक वश्च का नाम है। कुछ लेखकों के मतानुसार ये मुद्राष्ट्र इस प्रदेश में शासन करने वाले सातवाहन वश्च की एक शासा के के सतानुसार ये मुद्राष्ट्र इस प्रदेश में शासन करने वाले सातवाहन वश्च की एक शासा के कुछ राजाओं से अनित्र समझते हैं। श्री सरकार के मतानुसार समी तक हमारेपास कोई स्व

१. रैप्सन—ब्रिटिश म्यूजियम कैटेलाग, पू० २०७।

२.. रैप्सन-सिटिश स्यूजियम केंद्रेमाग, पृ० ६६ ।

ऐसी साझी नहीं हैं जिसके जापार पर कोल्हापुर के राजाओं को सातजाहनक्सी राजाजों के लाम सम्बद्ध फिया जा सके। ये शातजाहन साम्राज्य शीण होने पर यहीं शासन करने जाले स्थानीय राजा प्रतीत होते हैं और स्वित्य कर्त्त होत्त है। कुर राज्यकंसी ही कहना उचित प्रतीत होता है।

कुन्तल का चुटुवंश-प्राचीन काल में उत्तरी कनारा का जिला, मैसूर, बेलगाँव भीर घारवाड़ जिलों के कुछ अंश कुन्तल देश कहलाते थे। प्राचीन मारतीय साहित्य में सातवाहन राजाओ द्वारा कुन्तल देश में शासन करने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। राजशेखर की काव्यमीमांसा में सातवाहन नामक कुन्तलनरेश का तथा वाल्यायन के मुप्रसिद्ध कामसूत्र में कुन्तल सातकणीं का उल्लेख पाया जाता है। इसके टीकाकार के मतानुसार इसे यह नाम इसलिए दिया गया था कि यह कुन्तल देश में उत्पन्न हुआ था। पुराणों में दी गई सातवाहन वंश के राजाओं की सूची में कुन्तल सातकर्णी को गौतमीपुत्र सातकर्णी से पहला राजा माना जाता है। इन सब प्रमाणों से यह सूचित होता है कि कुन्तल पर सातवाहन वश का प्रभूत था, उन्होंने यह प्रमुत्व संभवतः गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्यकाल के बाद ही स्वापित किया था, क्योंकि इस राजा की नासिक प्रशस्ति में सातवाहन राज्य के प्रदेशों की गणना करते हुए कुन्तल का उल्लेख नहीं हैं। कृष्णानदी के दक्षिण में अवस्थित इस प्रदेश में सातवाहनों का पहला लेख वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि के समय का मिलता है। अतः सभवतः यह प्रदेश पूलुमायि के समय में सातवाहन साम्राज्य में सम्मिलित किया गया है। इसकी विजय काश्रेय पुलुमायि को ही दिया जाता है। सातवाहन साम्राज्य क्षीण होने पर तथा कदम्ब राजवंश के चौथी शताब्दी में अभ्युत्थान से पहले हमें यहाँ कुछ ऐसे राजाओं के नाम मिलते हैं जो चुटुकुलानन्द अर्थात् चुटुवश को आनन्दित करने वाले राजा थे। जिस प्रकार उत्तर महाराष्ट्र में आमीर वश सातवाहनो का उत्तराधिकारी बना, उसी प्रकार दक्षिणी महाराष्ट्र अथवा उत्तरी कनार्टक में सातवाहनो का यह वंश स्वतन्त्र रूप से शासन करने लगा। कुछ ऐतिहासिको ने पुराणों में वर्णित सात आन्ध्र-मृत्य राजाओं से इनकी तुलना की है। इन्हें यह नाम देने का यह कारण प्रतीत होता है कि आरम्म में ये राजा आन्ध्रों अथवा सातवाहनों के सामन्त या मृत्य वे

१. बिनेशचन्त्र सरकार- सब्सैसर्ज बाफ सातवाहन्स, पृ० १४२।

२. भा० ४० रू० जि० २, पू० ६६७।

और बाद में उनकी सत्ता क्षीण होने पर ये स्वतन्त्र राजा बन गये। इनके विभिन्न अभिलेख निम्नलिखित हैं।

वैजयन्ती (वनवासी) से प्राप्त एक अभिलेख हारितीपुत्र विष्ण्क इन्दु-कुलानन्द सातकर्णी का है। इसे २०० ई० पूर्व का बताया जाता है। किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने इसकी लिपि के इक्ष्वाक् अभिलेखों की लिपि से गहरा सादृश्य रखने के कारण इसका समय ततीय शताब्दी का पूर्वार्घ माना है। इसमें विणत विष्णकड शब्द को किसी स्थान का नाम समझा जाता है और यह कहा जाता है कि यह चुटुकुल पहले विष्णुकड़ नामक स्थान पर रहा करता था, बाद में शायद यह चुटुनामक स्थान पर शासन करने लगा, अत उपर्युक्त लेख मे हारितीपुत्र को विष्णु-कड़ चुटकुलानन्द सातकर्णी कहा गया है। सातवाहनो के साथ सम्बद्ध होने के कारण इनके साथ सातकर्णी का विशेषण जोड़ा गया है। इसमे महाराज की कन्या महा-मोजी (अर्थात् महामोज की पत्नी) और उसके पुत्र शिवस्कन्द नागश्री (सिक्खन्द नागश्री) के दान का उल्लेख है। रैप्सन ने इस लेख की महिलाएव उसके पुत्र की तुलना कान्हेरी के एक अभिलेख में वर्णित नागमुला नामक महिला से और उसके पुत्र स्कन्दनाग साल से की है। दे इसमें नागमला अथवा नागमलनिका अपने की महा-रिठनी अर्थात महारठी की स्त्री, महामोजी और महाराज की बेटी तथा स्कन्दनाग की मांबतलाती है। रैप्सन ने दोनो लेख एक ही नागमूलनिका नामक महिला के माने हैं और यह कहा है कि उसकी मां महामोजी और बाप राजा हारितीपृत्र चट-कुल सातकर्णी और उसका बेटा स्कन्दनाग था। इन दो अभिलेखो के अतिरिक्त मैसूर राज्य के शिमोगा जिले के मलबल्ली नामक स्थान के एक खम्मे पर दो लेख है। इसमें से पहले में वैजयन्तीपुर के राजा के एक दान का उल्लेख है, दूसरा अभिलेख पहले के ही नीचे खदा है। उसमें वैजयन्तीपुर के धर्ममहाराज काइम्बो के राजा द्वारा उसी गांव के फिर से दिये जाने की बात है, जो पहले शिवस्कन्द वर्माने दिया था। इन अभिलेखों के आधार पर चटकुल के सातकर्णियों का निम्न-लिखित बशबक्ष बनाया गया है ४---

<sup>9.</sup> इं० ए०, १८८४ पृ० ३३१, रेप्सन-पूर्वोक्त पुस्तक पृ० ४३, ४४।

२. झा०स०वै० इं० लच्ड ५ पु० ८६।

३. एपीवाफिया कर्लाटिका, जञ्ड ७, पृ० २४१, ४२।

४. भा० इ० रू० जि० २, पु० ६६७।

राजा हारितीपुत्र सातकणीं (महामोजी) महारिं (नागमुलनिका) हारितीपुत्र शिव स्कन्दवर्मा

किन्तु श्री दिनेशचन्द्र सरकार ने उपर्युक्त वशपरम्परा को तथा रैप्सन के मत को टीक नहीं माना है। उनका यह कहना है कि बनवासी और कान्हेरी के दोनो अभिलेखों में दिये गये नाम शिवस्कन्द नागश्री तथा स्कन्दनाग सर्वशा भिन्न व्यक्तियो के नाम हैं। यदि यह मान लिया जाय कि ये विष्णकह चटकलानन्द सातकर्णी की लडकी के दो लड़के ये तो भी इससे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि चटकूल बंश ने कान्हेगी के प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि कान्हेरी के अभिलेख में राजा और उसके पत्र के सम्बन्ध की व्याख्या दूसरे ढगसे भीकी जा सकती है। राजा शिवस्कन्द वर्माको मलबल्ली के अभिलेखों में विणित शिवस्कन्दवर्मा से मिलाना भी ठीक नही प्रतीत होता है, क्योंकि मलबल्ली का चूट राजा बनवासी अभिलेख के अपने जैसा नाम रखने बाले राजा से लगभग ५० वर्ष बाद हुआ। इसे विष्णकड चट सातकर्णी दितीय कहना ठीक होगा। यह पल्लव राजा शिवस्कन्द वर्माका सामन रहा होगा। उसने अपने स्वामी के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा होगा, क्यों कि प्राचीन मारत में कई राज-परिवारों में यह परिपाटी पाई जाती थी कि वे अपनी सतान का नाम अपने स्वामी के नाम के अनसार रखा करते थे। "इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कदब वश के संस्थापक मयर शर्मा को अपना राज्य काची के पल्लव राजा शिव-स्कल नर्मासे सिलाधा।

मातवाहन साम्राज्य की क्षीणता का अन्य देशों के तत्कालीन साम्राज्यों की क्षीणता के साथ एक अवसूत काकतालीय समेग दिल्याई देता है। जिस समय मारत में तीसरी सताव्हीं है के पूर्वार्थ में सातवाहन वश का हाम हुआ, उसी समय दरान में सातवाहनों के साथ उत्कर्ष पाने वाले पार्थव साम्राज्य (Parthian Empire) की समाप्ति हुई तथा २२६ ई० में इसका स्थान सासानी वश ने ले लिया। इसी प्रकार चीन के इतिहास में हान सम्राटों का सूग (२०५ ई० पू०—२२२ ई०) मारत के सातवाहन यूग के प्रायः साथ-साथ चला। पविचयी जवत में यूनात का स्थान रोम ने प्रायः तमी लिया, जब हुसारे यहाँ मोर्थों का स्थान सातवाहनों ने लिया। स्थान रोम ने प्रायः तमी लिया, जब हुसारे यहाँ मोर्थों का स्थान सातवाहनों ने लिया।

१. विनेशचन्त्र सरकार - सक्सैसर्सं ब्राफ सातवाहन्स, पृ० १७६-७७।

### २७८ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

उसके बुरे दिन सुरू हुए। इस प्रकार तीसगी सताब्दी ई० का पूर्वार्थ प्राचीन प्रगत के इतिहास में एक मारी परिवर्तन-काल था। इन सब परिवर्तनो या राज्यकांतियों की जड़ में मिंद कोई विश्ववव्यापी प्रेरणा थी तो हमें बमी तक उदका ज्ञान नहीं हो सका है। अब अगले अध्याय में दक्षिणी भारत के इस युग के इतिहास का परिचय दिया आयोगा।

१. भा• इ० ४०, जि० २, पृ० ६६६।

#### दसर्वा अध्याय

## दक्षिएगी भारत

तामिल देश का स्वरूप और इतिहास के खोत--कृष्णा तथा तगभद्रा नदियाँ दक्खिन के पठार को भारत के तिकोने दक्षिणी भाग से पृथक करती हैं। इन नदियों के दक्षिण के समुखे प्रदेश का पूराना सामान्य नाम तामिलकम (गम) अर्थात तमिल माषाभाषियों का अदेख था। प्राचीन तामिल साहित्य में इस देश की उत्तरी सीमा के सम्बन्ध में दो परम्पराए मिलती हैं। पहली और पुरानी परम्परा के अनुसार इस देश की उत्तरपूर्वी सीमा मद्रास के १०० मील उत्तर-पश्चिम में तिरुपति पर्वत का पवित्र तीर्थस्थान (बेगडम) तथा पूर्वी समद्भतट पर पूलिकट अथवा पलबेक्कीड है, इसका अर्थ है पूराना बिल्ववन । यह बस्ती उस समय बरकड़ अर्थात उत्तर वालों के देश की सीमा को सचित करती थी। पश्चिमी तट पर तामिल देशकी सीमा माही के बन्दरगाह के दक्षिण में बडगर नामक स्थान था। परवर्ती अनश्रतियों ने इस सीमा को उत्तर में कुछ अधिक बढ़ा दिया। इसकी उत्तरपूर्वी सीमा उत्तरी पेन्नार नदी पर नैल्लोर थी तथा उत्तर-पश्चिमी समद्र तट पर यह मगलोर बन्दरगाह के दक्षिण में चन्द्रगिरि नामक नदी थी। दसरी शताब्दी ई० में टालमी ने इस देश का नाम दामिरिके ( Damirske ) लिखा है। यह तामिलकम कायनानी रूप प्रतीत होता है। उस समय यहाँ तमिल भाषा का ही प्रचार था। आजकल इस प्रदेश में तमिल माथा के अतिरिक्त मलयालम, कन्नड और तेलुगु भाषाये बोली जाती हैं, तमिल मात्राभाषी प्रदेश काफी सकुचित हो गया। किन्तु नवी-दसवीं शताब्दी तक तमिल उपर्युक्त समुचे प्रदेश में बोली जाती थी, मलयालम का पथक मापा के रूप में विकास नहीं हुआ था, कन्नड़ और तेलुगु बनावट और शब्दकोश की दृष्टि से तमिल के अधिक निकट थी अत. उस समय माही से पूलिकट तक खींची जाने वाली रेखा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का समचा त्रिकोण तामिल देश था।

इस प्रदेश के प्राचीन इतिहास को जानने के प्रधान स्रोत तिमल का साहित्य तथा विदेशी लेखको के विवरण है। विदेशी लेखकों से पहली शताब्दी ई० का प्लिनी

१. स्मिथ-अली हिस्टरी बाफ इंडिया, पृष्ठ ४५६।

(Pliny) तथा पेरिप्लस एवं दुसरी सा० ई० का तिकन्दरिया का सुप्रमिद्ध मुगोल लेखक टालमी (१४० ई०) उल्लेखनीय हैं। ये तत्कालीन व्यापारिक और वार्षिक स्थित पर सुन्दर प्रकास डालते हैं। किन्तु दक्षिणी मारत की राजनीतिक स्थिति के झान का एकमान स्रोत प्राचीन तिमल साहित्य है। यह कहा जाता है मनुरा में पाण्ट्य राजाओं ने तिमल भाषा के कवियों और विदानों की एक समा या साहित्यक सस्या (Academy) की अपना सरकण प्रदान किया या। इसे संगम कहा जाता था, अतः इस नमय विकसित साहित्य को संगम ताहित्य कहा जाता है। यह तीस हचार पिकत्यों में लिखा हुआ। पच साहित्य है और इसके प्रमान प्रस्थ अध्यस्तप्रह (एट्ट्सोगाई) तथा दशसकलन (पन्पाट्ट) और दो महाकाव्य शिलप्यदिकारम् और मिणिकक तया तिमल माया का प्रथम व्याकरण तोक्वाण्यम है। अपने साम साम तिमल स्था तिमल स्थान स्था

सगम साहित्य के तिथिकम के विषय में मुल्य रूप से तीन मन है। पहला मत तिमल भाषा के उपयुक्त बल्यों का समय सातवी-आटबी जानाव्दी इंगयी बनाता है। दूसरा मत (श्री धताव्दी ईसबी नया तीनरा मन ईसा की आर्यम्मक तीन धनाव्दियों। पिछली धताव्दी के आरस्म में इंग्लिड साधाओं का तुल्नात्मक खाकरण लिखने वाले काल्यबेल ने पहले मत की स्थापना की थी। इसकी पुष्टि ज्योतिषशाल्य के आधार पर की जाती हैं, क्योंकि शिल्लाविकारम् में बणिन एक घटना की तिथि २३ जुलाई ७६६ इसबी मिहिचन की गई हैं। इस नत का लण्डन इस आधार पर किया जाता है कि यह समय पल्लाबों की प्रमुता का है। इस समय चोल, पाण्डुय और चेर राज्यों को कोई चर्ची नहीं मुनाई देती हैं, किन्तु मगम साहित्य में न केवल इन तीन राज्यों का अत्याधिक उल्लेख हैं, अपितु पल्लाबों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त सातबी-आटबी धनाविद्यों में दक्षिण भारत में बैच और वेश्व सम साहित्य में हमें इसी। ये बौद्ध तथा जैन यभ के प्रति सहित्य नहीं इसम हम सम साहित्य में हमें

नीलकण्ड शास्त्री—वी कस्वर एण्ड हिस्टरी खाक वी तामिल्स, पू०-१०।
 पिछले तीन प्रन्य धव इस यग से बाद के माने जाते हैं।

वर्म के अनुष्पाधियों के साथ पूरा सहयोग करते हुए पाते है, अत. पहला मत युक्त-युक्त नहीं प्रतीत होता है। दूसरा मत इन बच्चे का समय गुप्त सम्राह्म स्वाह्म के की प्रयाग-प्रवास्त में वांगत मन्तराय नामक राजा को सगम साहित्य के चेर राजा मन्तराम से अमिन्न समझने की युक्ति के जाबार पर मानता है। इस मत के अनुसार समूहगुप्त ने केरल पर चबाई की थी, किन्तु अभिनाश ऐतिहासिक प्रयाग-प्रशस्ति की इस स्वाह्म से सहसन नहीं है। उनके मतानुसार समूहगुप्त ने दक्षिण में अपनी दिनिक्य काची के उत्तरी प्रदेश तक ही की थी, जत. इसरा मत मी अमान्य प्रतीत होता है।

तीसरा मत सगम साहित्य का काल ईसा की पहली तीन शताब्दियाँ मानता है। इसका प्रमुख आधार शेगुट्टवन चेर की तथा श्रीलका के राजा गजबाहु की समकालीनता है। शिलप्पदिकारम् मे शेगुट्टवन राजा द्वारा पट्टनीदेवी की मुर्ति की स्थापनाका वर्णन है। इस प्रसर्गमें यह कहा गया है कि इस अवसर पर श्रीलका का राजा गजबाहदस समारोह में सम्मिलित होने के लिये आया था। इसकी पृष्टि श्रीलका की पुरानी साहित्यिक अनश्रतियों से भी होती है। श्रीलंका के एक प्राचीन इतिहास महावश के अनुसार गजबाह श्रीलका का ३९वाँ राजा था और इसका समय १७३ ई०-१९५ ई० अथवा १७७-१९९ ई० समझा जाता है। इसके बाद गजबाह नाम का दूसरा राजा लका मे १२वी शताब्दी के पूर्वार्थ में हुआ, तिमल साहिय का विकास इतना पीछे ले जाना सभव नही है। अत शेगद्रवन का समकालीन राजः गजबाह प्रथम ही रहा होगा । सगम यग के चेर राजाओं में तिथिकम की दिप्ट से शेगटवन का स्थान मध्यवती है, अत सगम साहित्य का विकास ईसा की पहली तीन शताब्दियों में मानना सर्वथा यक्तियक्त प्रतीत होता है। इस बात की पुष्टि पहली-दूसरी शताब्दी ई० के रोमन एवं यनानी लेखको--- प्लिनी, पेरिप्लस तथा टालमी द्वारा किए गए तामिल राज्यों के वर्णन से भी होती है। यह वर्णन सगम साहित्य के विवरण से सादश्य रखता है। इसके अतिरिक्त इसका समर्थन दक्षिण भारत में रोमन साझाज्य के आरम्भिक सम्राटो की मद्राओं के प्रचर संख्या में मिलने से भी होती है। अत संगम साहित्य का समय ईसा की पहली तीन शताब्दियां मानना समचिन है। यहाँ इसके आधार पर इस प्रदेश की प्राचीन राज-नीतिक स्थिति का परिचय दिया जायगा। किन्तु इससे पहले इस प्रदेश के इतिहास की कुछ सामान्य विशेषताओं का परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है।

#### दक्षिणी भारत के इतिहास की विशेषताये

दक्षिणी मारत के प्राचीन इतिहास पर उक्तरी मारत की राजनीतिक घटनाओं

का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस प्रदेश के इतिहास का सर्वधा स्वतन्त्र रीति से और विशिष्ट रूप से विकास होता रहा है, फिर भी उत्तर एवं दक्षिण का प्राचीन काल में बढ़ा क्वान्तिपूर्ण सम्पर्क होता रहा है। इन दोनो के सम्पर्क से उत्तरी भारत की संस्कृति का दक्षिण भारत की संस्कृति के साथ अद्मृत समन्त्रय हुआ। दक्षिण भारत की कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार उत्तर एवं दक्षिण का पारस्परिक सम्पर्क कराने का श्रीगणेश महाध अगस्त्य ने किया। यह कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी, शिष्यों भौर कुछ कृषक आर्य परिवारों के साथ इस प्रदेश में आये और उन्होंने मदरा-तिरुनल-बेल्ली जिलों की सीमा पर पश्चिमी घाट में पोडियिल (Podiyil) नामक पर्वत को अपना निवास-स्थान बनाया। उन्हें तामिल संस्कृति से अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने बाला बताया जाता है। दक्षिण में ऐसी दन्तकथा भी प्रसिद्ध है कि अगस्त्य ऋषि इस प्रदेश में कृषि का प्रसार करने वाले और तमिल भाषा का पहला व्याकरण बनाने वाले थे। तमिल भाषा के पूराने कवियों के मतानुसार महामारत के युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं के मोजन-व्यय और सैनिक सामग्री का प्रबन्ध दक्षिण के पाण्डय देश के राजा ने किया था। इसी प्रकार कुछ कथाओं में यह बताया गया है कि कुछ द्रविड जातियाँ इस प्रदेश में गजरात और काठियावाड से आई थीं । सेल्यकस का राजदत मैगस्थनीज यद्यपि मौर्यो की राजधानी में ही रहा था, फिर भी उसने दक्षिण भारत के सम्बन्ध में कई बातें अपने विवरण मे लिखी हैं। उसे इस बात का परा ज्ञान था कि श्रीलका भारत से पथक है, उसने पाण्डय राज्य के बारे में कुछ दन्तकयाओं का भी उल्लेख किया है। जैन साहित्य में सप्रसिद्ध जैन आचार्य मद्रवाह के साथ भौयं सम्राट चन्द्रगप्त के मैसर मे श्रवण-बैलगोला में जाने का उल्लेख मिलता है। किन्तु उत्तर और दक्षिण मारत के संपर्क का और दौनों प्रदेशों में समान संस्कृति का परिचायक सबसे सदढ प्रमाण आहत मुद्राओं ( Punchmarked Coins ) से मिलता है। हमे मुद्रर दक्षिणी मारत में ताँबे और चाँदी के ठीक उसी प्रकार के आयताकार सिक्के ( Rectangular Coins ) मिलते हैं जैसे उत्तर मारत में उपलब्ध होते है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दक्षिणी मारत की अनेक व्यापारिक वस्तुओ---मोतियो, वस्त्रो आदि का उल्लेख है। अशोक के शिलालेखों में दक्षिण के चोल, पाण्डय, सतियपुत्र और केरलपुत्र नामक राज्यों का निर्देश मिलता है। ये सब प्रदेश अशोक के साम्राज्य से बाहर होते हए भी भौगं सम्राट के साथ इतना मैत्रीपुणं सम्बन्ध रखते थे कि अशोक

१. एक भाफ इंपीरियल युनिटी, ५० २२६।

ने इन सब देशों में मनुष्यों एवं पशुजों की चिकित्सा की व्यवस्था की थी, यहाँ धर्म-प्रचार के लिये अशोक के धर्महुत भी महुनेंच थे। इस प्रकार दक्षिणी मारत उत्तर मारत से राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र सत्ता रखता हुआ भी उत्तर के प्रमावों को सहल कर रहा था और दोनो प्रदेशों में एक ही प्रकार को संस्कृति का प्रचार और प्रसार या। इस विषय में समम साहित्य के आधार पर विवेचन करते हुए एक विदान ने यह सत्य ही जिला है कि इस साहित्य में हम पर प्रमाव डालने वाली पहली बस्तु यह है कि इस समय तक उत्तरी अथवा सस्कृत, दक्षिणी अथवा तामिल संस्कृतियों में एक विलक्षण समन्वय हो चुका था। तल्काणीन तामिल कवि उत्तर भारत के आयों के पौराणिक, सामक और दार्थिनिक विचारों से पूर्णेंक्य से परिचित ये और इन विचारों का दक्षिण की सामाणिक संस्कृत पर नहरा प्रमाव पड़ा था।

दक्षिणी भारत की दूसरी विशेषता इसका आश्चर्यजनक वैभव था। वैभव का मस्य कारण यह था कि दक्षिण भारत में कुछ ऐसी वस्तुएँ उत्पन्न होती थी जो अन्य देशो में नही होती थी. किन्तु वहाँ इनकी बडी माँग थी। ऐसी तीन वस्तुओं के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये काली मिर्च, मोती तथा वैदूर्य ( Beryl ) आदि विभिन्न प्रकार के मणि, माणिक्य और रत्न थे। काली मिर्च मलाबार में खब होती थी, रोमन साम्राज्य में इसकी बडी माँग थी। चीन में भी यह बड़ी मात्रा में मंगाई जाती थी। दूसरी शताब्दी ई०पू० से काली मिर्च से मरेजहाज मलाबार से चीन जाया करते थे और मार्कोपोलों के समय तक चीनी जहाजों का परिमाण या टनेज ( Tonnage ) इसमें आ सकने वाली काली मिर्च की टोकरियों से आँका जाता था। रोमन साम्राज्य के साथ प्राचीन काल में मारत का जो व्यापार होता था उसमें काली मिर्च एक अतीव महत्वपूर्ण पण्य था। संभवत. रोमन साम्राज्य को भारत से जाने वाले समुचे माल का ७५ प्रतिशत भाग कालीमिर्च ही होती थी। इसका कारण यह था कि उस समय वहाँ काली मिर्च का दाम बहत अधिक था। वहाँ इसे इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि जब रोम पर ४०९ ई० में गाथ आकामक एलारिक ( Alaric ) ने घेरा डाला तो दोनो पक्षो में सन्धिवार्ता होने पर उसने घेरा उठाने के लिये रोम से जहाँ ५ हजार पौण्ड सोना, ३० हजार पौण्ड चाँदी तथा चार हजार रेशमी पोशाके माँगी, वहाँ इसके साथ ही उसने ३००० पौण्ड काली

नीलकण्ठ शास्त्री—कम्प्रिहैन्सिव हिस्टरी झाफ इंडिया, पू० ५५०-५१।

२. साफ-पेरिप्लस २१४।

मिर्च की मी माँग की थी। दूसरी वस्तु मोती थे। ये मनार की खाड़ी से और पाक **जलडमरूमध्य के समृद्र से** अत्यन्त प्राचीन काल से निकाले जाते ये और विदेशी व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। तीसरी वस्तु हलके हरे रंग की मणि वैदुर्य ( Beryl ) थी तथा अन्य अनेक प्रकार की मणियाँ और बहुमूल्य पत्थर थे। रोमन लेखक प्लिनी का यह कहना है कि यह मणि पन्ना (Emerald) से मिलती थी और रोमन इसे बहुत अच्छा समझते थे, क्योंकि मणिकार इस पर बहुत अच्छा काम कर सकतेथे। यह दक्षिण भारत के अतिरिक्त अन्यत्र कही नहीं पाई जाती थी। इस दर्रुमता के कारण इसमें बढ़ी घोलाघड़ी की जाती थी। दक्षिण मारत में इस मणि को निकालने की तीन प्रसिद्ध खाने थी। पहली खान मैसूर के दक्षिण-पश्चिम में कावेरी की एक सहायक नदी कठबनी के तट पर किटटर के निकट पुनाट में थी। टाल्मी ने इसका वर्णन किया है। इसरी खान कोयम्बटर नगर से ४० मील दक्षिण-पूर्वमे पढियुर अथवा पट्टियाली मे थी। तीसरी लान मलेम जिले के उत्तर-पूर्वी कोने में वानियमबाड़ी में कोलार के स्वर्णक्षेत्र के निकट थी (अहि० इं०, पृ० ४६१)। प्लिनी के मतानसार केवल यही ऐसी मणि थी जिसे भारतीय सोने मे जडं बिना पहनना पसन्द करते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल ( Ruby ) का एक भेद कोरन्दम (Corundam ) सलेम और कोयम्बटर जिलो में बहत पाया जाता था. इसका उपर्यक्त नाम इसके तामिल नाम करेन्द्रम (Kurran dam) से निकला है और यह सचिन करता है कि इसका मलम्थान दक्षिण भारत ही था। रोम के साथ मणियों के ज्यापार का एक बड़ा प्रमाण यह है कि रोमन सम्बाटो की स्वर्णमद्राए प्रचर सख्या में उन जिलो में मिली है, जहाँ इन मणियो की खाने पायी जाती हैं।

भौगोलिक स्थिति—दक्षिणी मारत की तीसरी विशेषता इसकी भौगोलिक स्थिति थी। यह हिन्दमहामागर में एशिया के मध्यमाग से पूर्व और पश्चिम के ब्या-पारिक मार्गों के सगम-स्थल पर अवस्थित है। इसके एक ओर पश्चिम में अरव, सिस्र और यूरोप के प्रदेश है और दूसरी ओर मलाया, जावा, मुमात्रा, हिन्देशिया और चीन

<sup>9.</sup> निबन डिक्लाइन एण्ड काल आफ रोमन एम्पायर, प्रध्याय ३१, तथा शाफ वेरिप्सा पुष्ठ २१४। रोस के एक लेखक लियानी ने इस बात पर आह्ववर्ध प्रकट क्रिया है कि काली निर्म के प्रयोग का फैतन रोम में क्यों चल पड़ा है, क्योंकि इसमें तीलेपन के सिवाय कोई भी झच्छाई नहीं है, किर भी हम इसे भारत से इतना भारी क्या करके मंगते हैं।

के प्रदेश हैं। इनके मध्य में अवस्थित होने से दक्षिण भारत के बन्दरगाहो का ध्यापा-रिक सम्बन्ध इन सभी प्रदेशों से या और यह व्यापार अतीव प्राचीन काल से चला सारहाथा। सप्रसिद्ध यहदी राजा सुलेमान (९७०-९३३ ई० पू०) के राज्य में हाथी-दौत, बन्दर और मीर के बहमुल्य पदार्थ जिस प्रदेश से आये थे, वह दक्षिण मारत ही था. क्योंकि यहदी माधा में मोर के लिये जो शब्द पाया जाता है वह तमिल माथा के शब्द से मिलता है। इसी प्रकार चावल, अदरक, दालचीनी, काली मिचे आदि कई वस्तओं के यहदी तथा यूनानी माषा के नाम तमिल भाषा के शब्दों से मिलते हैं और यह सचित करते है कि ये वस्तुएँ पश्चिमी एशिया में दक्षिणी मारत से संगाई बाती थीं। इसा से पहले की तीन शताब्दियों में मिस्र के यनानी टालमी राजाओं के समय में दक्षिणी भारत के साथ बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार होता रहा। जब मिस्न को रोम ने जीत लियातो इस व्यापार में पहले की अपेक्षा अधिक बद्धि हई । पहली शताब्दी ई० में यूनानी व्यापारियों ने मानसून हवाओ का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी सहायता से वे खले समद्र में लवतम मार्ग से भारत पहचने लगे। इससे पहले तट के साथ-साथ यात्रा करते हुए बहुत अधिक समय लगता था और समद्री डाकुओ का भी बड़ा खतरा रहता था। अब इन बाघाओं के दूर होने से दक्षिणी भारत से रोम का व्यापार पराकाण्टा पर पहुचने लगा और भारत में मगाये जाने वाले पदार्थों के मूल्य के रूप में रोम को अपनी स्वर्णमुद्राएं इतनी अधिक मात्रा में भारत मेजनी पढ़ी कि प्लिनी (६।२६) ने इसकी तीव्र आलोबना करते हुए यह लिखा था कि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं बीतता है जब कि भारत हमारे देश के ५५ करोड सैस्टर्स (२ करोड २० लाख डालर) की बनराशि न खीच लेता हो। इसके बदले में वह हमें ऐसी वस्तुए देता है जो अपने पहले मल्य से १०० गर्ने मल्य पर बिकती हैं। प्लिनी के इस कथन की पुष्टि दक्षिणी भारत में मिली ईसा की पहली ढाई शताब्दियों की रोमन मुद्राओं से होती है। उस समय एक पाण्डय राजाने रोमन सम्राट आगस्टस के पास अपना दुतमण्डल मेजा था। उन दिनो दक्षिणी भारत के बन्दरगाहों में रोमन व्यापारियों की अनेक बस्तियाँ बसी हुई थी। प्राचीन तमिल साहित्य में इन युनानी और रोमन व्यापारियों को सबन कहा गया है। यह इस बात को सचित करता है कि उन्होंने यह शब्द सम्कृत भाषा से ग्रहण किया था। इसके अतिरिक्त उन्हें स्लेक्ख भी कहा है। ये यवन दक्षिणी भारत से काली मिर्च तथा

<sup>9 :</sup>रालिन्सन—इटरकोर्स बिटबीन इंडिया एण्ड वी बेस्ट, पू० १०-१४। इस लेखक ने संस्कृत की बैद्धयं मणि (Beryl) को तमिल शब्द माना है।

बहुमूल्य रह्मों को केने के लिए विदेशी धराब, कैम, फूलवान और स्वर्णमुद्राएं श्राया फरते थे। प्राचीन दासिल कवि इन यसनों के जलमोतों का बड़ा सुन्दर वर्णन करते हैं। फिलनी ने हमें यह बताया है कि इन जहाजों पर चनुपति मोद्रा समुद्री बाहुजों के स्वाके लिए रखे जाते थे। जातिन राजा इन योद्धाजों की बीरता से बड़े प्रमावित हुए थे। ये रोमन सैनिकों को अपने अंगरताको के रूप में नित्तुका किया करते थे। वे यहाँ की स्थानीय प्राचा न जानने के कारण भीन रहते थे अतः तिमल सिह्य में इनका वर्णन गूर्णों के रूप में किया गया है। रोमन लोगों ने केवल अपने व्यापारिक हितों की सुरक्ता के लिये दो सैनिक हस्ते (Cohorts) मुजिरिस (कैमानोर) में रखें हुए थे। यहाँ उन्होंने आमरद्र का एक मदिर मी बनाया या। प्राचीन मुनानी और रोमन लेकक क्यांप दालण मारत के व्यापारिक एवं भीगोलिक विषयों का अधिक विस्तार से वर्णन करते हैं, किन्तु वे राजनीतिक इतिहास के सन्वन्य में कोई प्रकाश नहीं झलते हैं। इसका प्रयान लोग प्राचीन तिमल साहित्य और अभिलेख ही हैं। इसका प्रयान कोत प्राचीन तिमल साहित्य और अभिलेख ही हैं। इनने यह प्रतीत होता है कि ईसा की आरम्मक सातिम्बरों में दक्षिण भारत तीन राज्यों के संख्य का केन्द्र बना हजा था।

तीन राज्य-दिक्षणी मारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार तामिल देश इतिहास के उप:कारू से ही तीन प्रमुख राज्यों में बटा हुआ था और निरन्तर सम्बर्ध कारंगमच बना रहा। येतीन राज्य पाण्डय, चील और चेर थे। इनकी मौगोलिक सीमाओ को निश्चित रूप से बताना कठिन हैं। फिर भी स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि पाण्ड्य राज्य में मदुरा, तिन्नेबेल्ली और रामनाथपुरम् के जिले, त्रिचना-पल्ली तथा मृतपूर्व दावनकोर राज्य का कुछ भाग सम्मिलित था। इसकी राजधानी पहली शताब्दी ई० में बेगाई नदी के तट पर मदुरा की सुप्रसिद्ध नगरी थी। किन्तु अधिक प्राचीन काल मे इस राज्य का प्रधान नगर कोरकाई ( Korkai ) या कोल-काई था। यह इस समय तिनेवेल्ली जिले में ताम्रपर्णी (जिलार) नदी के तीर पर एक छोटा सा गाँव है, किन्तु प्राचीन काल में यह एक बहुत बड़ा बन्दरगाह तथा मोतियो और शक्षों के व्यापार का प्रधान केन्द्र था। यह व्यापार पाण्डय राजाओ के अनन्त वैभव का मूल कारण था। मदुरा में राजधानी बन जाने पर भी व्यापार की दृष्टि से कोरकाई का महत्व बना रहा। बाद में यहाँ समुद्र-तट के निकट जमीन ऊँची उठ जाने और रेत भर जाने से यह बन्दरगाह समुद्री जहाजो के प्रवेश योग्य नहीं रहा, तो इसके स्थान पर इसी नदी के महाने पर कावल ( kayan ) नामक नया बन्दरगाह स्थापित किया गया । किन्तु मध्ययुग में यह भी कोरकाई की मौति

रेत से भर गया तथा इसका स्थान तूतीकोरन के बन्दरगाह ने के लिया। प्राचीन काल में पूर्वी तट पर इसका एक अन्य बन्दरगाह शालियूर वा और परिचमी तट पर नेल-कुंडा (नेरणम) और बलिता के बन्दरगाह वे।

दूसरा राज्य चोलमंडल था। इसी का वर्तमान विकृत अंग्रेजी कपालर कारोपाबल है। यह काररी नदी की निचली माटी में समूद्रतटीय मैदान था, इस की उत्तर सीमा पोटेनिंची के निकट समूद्र में गिरने बालो वेल्लार नदी थी और इसकी दक्षिणी सीमा भी इसी नाम बालो पुड़कों है के प्रदेश में के बहुने वालो दक्षिणी बेल्लार नदी थी। इस प्रकार चोल राज्य में आवकल के तजीर और निवनापल्ली के जिले सिम्मिल्स थे। इसकी राजवानी उरैबपूर थी। यह वर्तमान निवनापल्ली नगर के निकट बसी हुई थी। कारेरी नदी के मुदाने पर पुक्रार अथवा कादेरी-पट्टनम इसका प्रधान बन्दरगाह था। परिचम में इसकी सीमा कुने के प्रदेश तक थी। बाद में चोल देश की उत्तरी सीमा पेशार नदी मानी बाने लगी

तीसरा राज्य पश्चिमी समुद्र-तट पर तथा पाण्ड्य राज्य के उत्तर में चेर अथवा केरल था। इसमे भृतपूर्व उत्तरी ट्रावनकोर, कोचीन और दक्षिणी मलाबार के प्रदेश सम्मिलित थे। पश्चिमी तट पर कोल्लम (विवलोन) से निचला हिस्सा पाण्डय देश में और इससे उत्तर का हिस्सा चेर राज्य में समझा जाता था। इसके अति-रिक्त चेर राज्य में सलेम जिले का कोल्लिमलय तक का प्रदेश भी सम्मिलित था। इस प्रकार इसमें कोग देश का एक बढ़ा माग आ जाता था। चेर की राजधानी वंजी थी। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में ऐतिहासिकों में बड़ा मतग्रेद है। कछ विद्वान इसे पेरियार नदी के मुहाने के निकट कागनीर अथवा युनानी लेखकों का मुजि-रिस नामक बन्दरगाह समझते है। किन्तु अन्य विद्वान् इसे त्रिचनापल्ली जिले में अमरावती नदी के तट पर करूर ( Karu: ) का स्थान मानते है। इसकी पृष्टिट टालमी के वर्णन से तथा ब्राह्मी लिपि के और तमिल के एक प्राचीन अमिलेख . से की जाती है। प्राचीन काल में व्यापारिक दृष्टि से चेर राज्य का बड़ा मौगोलिक महत्व था, क्योंकि दक्षिण-पश्चिमी मानसून का लाम उठाते हुए अरब से मुजिरिस तक की समुद्र-यात्रा जुलाई-अगस्त के महीनो में ४० दिन में पूरी की जा सकती थी और यहां अपना व्यापारिक कार्य करने के बाद व्यापारी दिसम्बर-जनवरी में वापस लौट सकते थे। इस सुविधाजनक मौगोलिक स्थिति के कारण मृजिरिस उन दिनों काली मिर्च तथा अन्य बहुमूल्य रत्न-सामग्री के लिये रोमन साम्राज्य एवं पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का एक बड़ा केन्द्र था। मजिरिस के अतिरिक्त यहाँ एक अन्य बन्दरराह दुन्ति (कालीकट के पास कदलून्दि) था। उन दिनो कोंगु प्रदेश (कीयम्ब-दूर जिला तथा सलेम विले का परिचमी माग) पेर राज्य में सम्मिलित था। इन तीनों राज्यों के अपने विधिष्ट ज्वत-दिल्ल थे। चोलों का मिल्ल व्याप्त, पाण्ड्यों का मछली और बेरो का हासी का अकुल तथा धनुववाण था।

संगम साहित्य में इन तीनों राज्यों के पारत्यरिक समयों का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। किन्तु इनके विभिन्न राजाओ का कमबढ़ ऐतिहासिक वर्णन प्रस्तुत करना देवी खीर है। हम इन तीनो राज्यों के कुछ यशस्त्री राजाओं की प्रमुख घटनाएँ ही जानते है। यहाँ इनका संजिप्त वर्णन किया जायगा। पाण्डच राज्य

पाष्ट्य देश का प्राचीनतम उल्लेख मेगस्यनीव के विवरण में मिलता है। र उसने इस राज्य ( Pandaea ) के बारे में जिला है कि यह अपने मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। उसे इसके विषय में कुछ विजित्र कहानियां मुनने को मिली हमके आधार पर उसने यह लिला है कि यहां निक्यो हारा शासन किया जाता है। उसने यह भी बताया है कि हिरास्त्रीज में मारत में एक पुत्री उत्पन्न की यी जिसे उदेश ( Pandaia ) कहा जाता था। उसे उसने मारत मा समुद्रतट तक विस्तीणं

मेगल्यमीज् का जिवरतः लण्ड ४६ व ४८ । रानी द्वारा इस प्रदेश के शासन की कल्पना का कारतः संभवतः सलावार के प्रदेश में प्रचलित मानुतंत्रीय अध्यक्ष्मा थी। इसके लिये देखिये हरिदल वेदालंकार—हिन्दु परिवार मीमांसा।

<sup>्.</sup> एरियन ( इंडिका, अंग्डंट ) के अनुसार हिरासलीज के कई लड़के थे, किल्लु लड़की केलस पंडिया ( Pandaca) भी, वह लही उत्पन्न हुई थी और सासक करती थो उस स्थान को उसके तम से पंडिया ( Pandaca) कहा जाता है। पिता ने क्ष्म्या को तात वर्ष की आयु में विश्वाह्योग्य बना पिया। जब हिरासलीज को उसके लिये कोई उपयुक्त कर नहीं मिला तो उसने बेटी से इससियं विवाह कर लिया ताकि उनसे उत्पन्न करते हुए लिखा है कि हिरासलीज ने विज्ञाह जाती अज्ञान करते हुए लिखा है कि हिरासलीज ने विज्ञान करने वेलगाती, उतनी बहु अपनी बृद्धि को लिखा ने किला नी तिक अज्ञान करना को विवाह योग्य करने में लगात, उतनी बहु अपनी बृद्धि को सर्जियाने से रोकने में लगाता तो ऑयक अच्छा होता। पाचक परा को उपना करने के लगात, उतनी बहु अपनी बृद्धि को सर्जियाने से रोकने में लगाता तो आयक अच्छा होता। पाचक परा को उपना के सामान्य में से काल परा प्राचीनतम राज्य में है लिया ताका के स्थान परा माना में स्थान ताका के सिता पाच्यू ने की भी ( साफ-परित्ता पु॰ २२३)। इस वेश के सम्बन्ध में एक अच्छा के सिता पाच्यू ने की भी ( साफ-परित्ता पु॰ २२३)। इस वेश के सम्बन्ध में एक अच्छा अनुभृति यह भी है कि हनुमान ने सीता की कोष के लिये लंका जाते हुए महा के स्थान अनुभृत्व यह भी है कि हनुमान ने सीता की कोष के लिये लंका जाते हुए महा के स्थान पर है कि इस विवाह के लिये लंका जाते हुए महा के स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान के लिये लंका जाते हुए महा के स्थान स्

दिक्षणी प्रवेश का राज्य प्रदान किया था और यहाँ की जनता को ३६५ गाँवों में बाँटा गया, यह व्यवस्था इसलिये की नई यो कि प्रतिदिन एक गाँव अपना कर राज्यकों से विदा करें विवसे राज्य का व्यय वर्ष पर चलता रहें। इस राजी को जयने पिता से ५०० हाथी, ४००० चृड्डसवार, १,३०,००० पैदल सेना भी मिली थी। ईसा की आरंगियक सतास्थ्यों में पाव्यूव देश का व्यापारिक सम्बन्ध परिच्यों से साथ था। २० ई० पू० में पंडियोन (Pandion) के जिस राजा डारा रोमन सम्राट आपस्टत सीजर के पास दूतमंडल मेजने का उल्लेख मिलता है, वह पाव्यूय देश का ही राजा था। परिप्लल के लेखक (८० ई०) ने तथा टालमी (१४० ई०) ने इस राज्य के बन्दरगाहों और व्यापार का उल्लेख किता है। ये दोनो पाव्यूय देश के तिकटसपुट में भोतियों के निकाले जाने का बर्गन करते हैं। याच्यूय देश के तिकटसपुट में भोतियों के निकाल जाने ना बर्गन करते हैं। याच्यूय देश का रोम के साथ यह व्यापार २१५ ई० तक चलता रहा।

ईसा की आरम्भिक खितयों में पाण्ड्य देश की राजधानी महुरा न केवल अपने सैनस के लिये, ऑपलु अपनी विहसा के लिये प्रसिद्ध थी। वहीं की साहित्यक अजादमी जयना संगम के सदस्यों ने जतीन उत्कर्ण्य कीट का साहित्य उत्तम किया। सिमल जावा में देव के तुत्य प्रतिष्ठा पाने वाला तिष्वल्लूर का कुरल इसी समय १०० ६० के आसपास लिखा गया। पहले बताए गए तामिल महाकाव्य शिल्पादकार की स्वत्ये वहीं और अगर देन सम्म साहित्य की बहुमूल्य कृतियों हैं। दान पाण्ड्य देश का कोई कमबद्ध किहास तो नहीं मिलला, किन्तु उसके कुछ यहाली राजाओं के वर्णन उपलब्ध होते हैं। प्राचीन काल के प्रमुख राजा निम्निलासत हैं।

नेड्रंजेसियन (२१० ई०) — पाण्ड्य नरेशों में सबसे अधिक यसस्वी और प्रसिद्ध नृपति नेड्रंजेलियन वितीय था। वस्तुत. इस नाम के कई राजाओं ने पाण्ड्य देश के राजांसहासन को सुजीमित किया जल. इस नाम को कन्य राजाओं के इसका मेट सूचित करने के लिये इसके साथ सर्वेशस्तानालः क्षेत्रकेश्व का विशेषण लगाया जाता है। इसका क्यां है तलेयालंगाना के युद्ध का विजेता। यह बहुत छोटी धायु में गडी

महेन्द्राचिरि पर्वत से सबुद्र को पार करने के लिये खलांग लगाई थी, अतः यहाँ हनुमान की पूजा के लिये मलिय है। प्रविक् जातियों से बानरों को पूजा को पदाित दूसरे देशों में गई (शाक-पेरिस्तत यू०२३७)। ब्रिक्ट जातियों से किया को पदाित दूसरे देशों में गई (शाक-पेरिस्तत यू०२३७)। ब्रिक्ट व्यापक करते ताते हैं, कियु आधुनिक ऐतिहासिक इन अनुभृतियों को सत्यता में गहरा सन्देह प्रकट करते हैं। अभी नोसकंक शास्त्री हुन से ऐतिहासिक जात उत्तर हो नानते हैं जितना रेत में तेल है।

परबैठा था, इसके पडोसी चोल और चेर राजाओ की लोलूप दृष्टि इसके वैभवशाली राज्य पर थी, उन्होने अन्य पाँच छोटे सरदारों के साथ मिलकर इस पर हमला करने तथा इसकी सम्पत्ति के बटवारा करने की योजना बनाई और पाण्ड्य राज्य पर चढाई कर दी । शत्र की सेनाए मदरा नगरी के द्वार तक पहुँच गई, किन्तु इस समय नेड्जेलियन ने बढे साहस का परिचय दिया, अद्मुत शूरवीरता और कुशल नेतृत्व के साथ युद्ध का सचालन किया, शत्रु-सेनाओ को अपनी राज्य की सीमा से बाहर चोल राज्य में खदेड दिया। यहाँ शत्रुओं के साथ उसकी सबसे बडी निर्णायक लडाई तलेयालंगानम् नामक स्थान पर हुई। यह स्थान तजीर जिले में तिस्वालूर के उत्तर पश्चिम में ८ मील की दूरी पर सलैयाल मनाडू नामक स्थान है इसमें नेडु-जेलियन ने गजदर्शन नामक वेर राजा को लडाई से पहले की गई अपनी प्रतिज्ञा के अन-सार जीवित ही बन्दी बनाया। विदेशी आक्रमणो से अपने राज्य की रक्षा करने के बाद उसने कोगु देश (कोयम्बट्र तथा सलेम) के सरदार आदिगन पर चढ़ाई की और उससे तथा एक अन्य पडोसी निड्र के एव्वी नामक सरदार से उसका प्रदेश छीन लिया। तलैयालगानम् की लटाई दक्षिण भारत के इतिहास में पानीपत की ल्डाई के समान महत्व रखती है। प्राचीन तामिल कविताओं में इसका बड़ा सुन्दर वर्णन मिलता है। यह पाण्डय इतिहास की यगान्तरकारी घटना थी। १०वी शताब्दी सक पाण्डय राजा अपने दानपत्रों में इस यद का उल्लेख गर्वपूर्वक करते. रहे। नेड-जैलियन वैदिक धर्म का अनुयायी था और उसने अनेक यज्ञ किए। यह स्वयमव उच्चकोटिका कविथा। उसने अपने दरबार में मॉगडी मरुदन, नक्कीयार और कल्लादनार नामव कवियों का सम्मान प्रदान किया। इन कविया ने इस राजा की यक्रोगाथाका वर्णन किया है।

में दुर्जिलयन नाम वा एक अन्य राजा भी पाण्ड्य थवा में हुआ। इतवा उपयुक्त राजा से मेंद सूजित करने के लिये इसके साथ एक विश्वयण जोटा जाता है सिरम्प्यादिकां व अयों की या उत्तरी सेना के विष्य विजय प्राप्त करने वाला। सह नाम समझत किसी उतारी राजा के साथ इसके सथयें की मुखना देता है, किन्तु हुने स्स विषय में कोई विशेष जानकारी नोई कि यह लड़ाई विश्वय प्रदेश के राजा के साथ की गई थी। इसे तल्डेदलानम के विजेता का पूर्वज माना जाता है और इसी के राज्यकाल में मदुरा में कोज्यल की वह दु अपूर्ण मृत्यु हुई थी जिसका मामिन चित्रण विलय्पदिकारम नामक तामिल काल्य में किया गया है। जब वेजिलक सेन प्रत्ये कालायी ने अपने पति की निर्देशिता प्रमाणित की तो राजा को एक निर्मे पत्री की ज्यान से सिर्मा प्रमाणित की तो राजा को एक निर्मे पत्री की स्वर्गित की सिर्माणित की तो राजा को एक निर्मे पत्री सिर्मे प्रमाणित की तो राजा को एक निर्मे पत्री सिर्मे प्रमाणित की तो राजा को एक निर्मे पत्री सिर्मे प्रमाणित की तो राजा को एक निर्मे पत्री सिर्मे प्रमाणित की तो राजा को एक निर्मे पत्री सिर्मे प्रमाणित की तो राजा को एक निर्मे पत्री सिर्मे प्रमाणित की तो राजा को एक निर्मे पत्री सिर्मे प्रमाणित की तो राजा को एक निर्मे पत्री सिर्मे प्रमाणित की राजा है से सिर्मे प्रमाणित हो गया। आये

इस कथा का परिचय दिया जायगा। इस राजा के नाम से प्रसिद्ध एक कविता ह्रें जन्म और जाति की अपेक्षा विद्याको अधिक महत्व दियागया है। चोल राजा

सरिकाल चौल (१९० ई०)—जोल राजाओ में इन्तजेतियंत्री सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके पिता का नाम इन्तजेतियंत्री या। इसका शब्दामें है सुन्दर रयो का स्वामी। इसका समय १६५ ई० माना जाता है। परणर नामक प्राचीन तामिक कवि ने इसकी यक्षोणाया का वर्णन करते हुए यह बताया है कि उसने अपने शब्दों के देशों का विश्वस करते हुए उन्हें किस प्रकार पीडिक किया था।

करिकाल के समय से तामिल राष्ट्रों में चोलों की प्रधानता का युग आरम्म हुआ। इसके आरम्भिक जीवन के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की किनदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इसके नाम के कई अर्थ किए जाते हैं। इसका पहला अर्थ जली हुई टौग वाला व्यक्ति है। यह इस राजकुमार के आरम्भिक जीवन की एक घटना के आधार पर है। बाद में इसे संस्कृत का शब्द समझकर इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यह करि अर्थात शत्रूरूपी हाथियों का काल या यमराज है अथवा क्लि को भी समाप्त करने वाला है। बजपन में करिकाल के शत्रओं ने इसे राज्य के अधिकार से बचित करके बन्दी बना दिया। किन्त यह बढे साहसपूर्ण ढग से बन्दीगह से माग निकला, इसने पन राज्यसिहासन पर अधिकार कर लिया। शत्र इसका पीछा कर रहे थे. किन्त इसने उन्हें वोण्णि के युद्ध में परास्त किया। यह स्थान तजौर से १५ मील पूर्व में हैं और वर्तमान समय में कोइल वेण्णि कहलाता है। इस युद्ध में ११ राजाओ और सरदारो को इसने हराया था। इनमें पाण्ड्य और चेर राज्य भी सम्मिलित थे। इस यद्ध में बेर राजा को अपनी पीठ में एक घाव लगा था इससे वह इतना अधिक लिजित हुआ कि उसने युद्धक्षेत्र में ही अपनी आत्महत्या कर ली। वेण्णि की विजय से करिकाल तामिल प्रदेश का सर्वोच्च शासक बन गया। इसके बाद करिकाल ने एक अन्य स्थान बाहैप्परन्दलै में नौ राजाओं को हराकर उनके राजधन जनमे कीन लिए।

करिकाल केवल महान् विजेता ही नहीं था, अधितु लोक-कल्याण के लिये कार्यं करने लाग महान् सुधासक भी था। उसने अपने राज्य में कृषि, ज्यापार एव उक्षोग-पथी की उपति के कियो अनेक कार्यं किए। वह वैदिक पर्यं का अनुवायी, ब्राह्मणो और कियों का आध्ययदाता तथा निष्णक न्याय करने वाला नरेश था। उसे सभी प्रकार के आनत्यमय जीवन, बढ़िया भीजन लाने, शराब आदि पीने का व्यसन था। परवर्ती सुक्तों की रचनाओं में विशेषतः क्रिलप्पदिकारम् में और ११वीं तथा १२वी शताब्दियो के अभिलेखों और साहित्यिक ग्रन्थों में करिकाल के सम्बन्ध में अनेक विलक्षण दंत-कथाओं का उल्लेख है। इनमें यह कहा गया है कि उसने हिमालय पर्यन्त समूचे भारतवर्षं की विजय की थी। कावेरी नदी के मुहाने पर उसने बाँघ बनवाया था। इस बौंघ को इस विचार के साथ बनाया गया था कि कावेरी के मुहाने पर बौंघ के द्वारा जल का संग्रह किया जाय और इस जल को उन प्रदेशों में सिवाई के लिये ले अद्याजाय जहाँ पानी की कमी हो। उसने इस प्रकार श्रीरणम के महान् बाँघ में जल एकत्र करके एक नई नहर वैण्णार द्वारा दक्षिणी तजीर के सखे प्रदेशों में सिचाई की व्यवस्था की। यह कहा जाता है कि यह बॉव १२००० कैदियों के श्रम से तैयार करवाया गया था। नदी के मुहाने पर बाँच बनाकर डेल्टा में सिंचाई करने की जो विशेष विधि है इसका आविष्कार संभवतः इसी के समय में चोलमण्डल में किया गया था। इसने कावेरी के प्रसिद्ध बन्दरगाह कावेरीपट्टनम या पहार का भी निर्माण कराया था। यह व्यापार का बड़ा केन्द्र बन गया। कहा जाता है कि पूहार के महल बनाने के लिये तामिल स्थपतियों के अतिरिक्त मगध के कारीगर, महाराष्ट्र के यत्रकार, अवन्ती के लहार और यवन देश के बढर्द बलाए गए थे। यहाँ अनेक देवी-देवताओं के मन्दिर थे।

#### चेर राज्य

तामिल देश का तीसरा प्रसिद्ध राज्य केर या केरल था। यह पाण्ड्य राज्य के उत्तर में परिचर्सी बाट के पर्वती और समुद्र के बीच में बसा हुआ था। वर्तमान समय में केरल राज्य मारत के दर्जियों छोर कर्याकुमारी तक फैला हुआ है, किन्तु प्राचीन काल में मृत्यूचं ट्रावनकोर का दिल्यों मान पाण्ड्य प्रदेश में मिस्मिल्य था। उस समय केर राज्य में सलावार और कोचीन के ही बिले थे। अगोक से अपने दिल्या लेखों में तीसरी खाताब्दी हैं जून के इस राज्य का निर्देश क्या है। यहली बाता हैं के लेखे के लेखें के तीसरी खाताब्दी हैं जून के इस राज्य का निर्देश क्या है। यहली बाता हैं क्या के किंदी के तीसरी खाताब्दी हैं, पूर्व के इस राज्य का निर्देश क्या है। यहली बाता हैं विशेष्ठ के केल ने केरोजीयों (Cerobolinha) के नाम से इसका परिचय दिया है, इसके कई बन्दरगाहों, नोर (कलानोर जिला), उत्तरी मलावार), टिक्स (पीमानी) नदी के मुहाने का एक गांव), मुर्वारस (अगनोर), निलकुन्द (आयु-निक केट्रियम) का वर्णन किया है। परिचर्मी देशों के साथ इन बन्दराहों से सीमा ख्यापार होता था। इसका प्रमाण इस प्रदेश में तीम त्वणेन्द्र होता को प्रमुर मात्रा में मिलना है। ख्यापारिक दृष्टि से वेर देश की समृद्धि का स्वर्णवृत्य ईसा की आरोमक

शताब्दियां थी। किन्तु इस प्रदेश का भी प्राचीन कमबद्ध राजनीतिक इतिहास हमें उपकब्य नहीं होता है। केवल इसके कुछ यशस्वी राजाओ का परिचय तामिल साहित्य में मिलता है। यहां के मुप्तसिद्ध राजा निम्निलिखित है—

राजा इमयवरम्बन नेडजीरल आदन (१४५ ई०)--इस राजा की कीर्ति-कथा कुमट्टुर कण्णनार नामक तामिल कवि ने गाई है। समवत किसी भी कवि को इतिहास में इतना अधिक पुरस्कार नहीं मिला होगा, जितना इस कवि को इसके आश्रय-दाता ने प्रदान किया था। आदन ने इसे ५०० गाँव बह्यदाय के रूप में दिये, ३८ वर्ष तक अपने राज्य के दक्षिणी माग के राजस्व में एक हिस्सा प्रदान किया था। १ अतः इस कवि के लिये यह स्वामाविक या कि वह अपने राजा के कार्यों का खब अत्यक्तिपूर्वक बलान करे। इस काव्यमय वर्णन मे दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं प्रतीत होती है। पहली घटना यवनो की विजय है। इन यवनो को पकड कर उनके हाथ पीछे से बाँघ दिये गए थे और उनके सिरो पर तेल डाला गया तथा अन्य कई प्रकार का कटोर व्यवहार किया गया। इन्हें तब तक नही छोडा गया, जब तक इन्होने अपनी मक्ति के लिए हीरे, बहमल्य मणियाँ तथा कारीगरी वाले बरतन नही दिये। ये यवन नि.सन्देह यनानी और रोमन व्यापारी ग्रंथवा अरब व्यापारी थे, जो उन दिनों पश्चिमी देशों से भारत के साथ व्यापार किया करते थे। बसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि इन यवनों ने चेर राजा को क्यों रुष्ट किया। दूसरी घटना समद्र-तट के निकट "कडम्ब" नामक जाति का दमन था। यह कहा जाता है कि उसने समद्र पार कर कडम्ब को काटा और वैरियो का पराभव किया। उसके एक उसरायिकारी के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने नन्नन नामक एक राजा का सिर काटा, जिसकी राजधानी के निकट कडम्ब के पेड थे। यह माना जाता है कि उन दिनो कारवाड में मगलोर तक समूटी डाकुओं के प्रदेश को तामिल साहित्य में कडम्ब कहा जाता था। समवतः कडम्ब नामक एक वक्ष इस प्रदेश में बहुत होता था। इसी कारण यह प्रदेश कडम्बु कहलाता था । आदन ने कडम्बु देश के साथ कडम्बु वक्ष का भी समलोत्मलन किया और इसके पेड के तने से अपना युट का नगाडा बनाया। इस घटना से यह परिणाम निकाला जाता है कि इस समय निश्चमी देशों के साथ होने वाले व्यापार को कडम्ब के समद्री डाकुओं से बड़ा खतरा था. इस राजाने इस खतरेको दरकिया और समद्री डाकओ का आतक समाप्त किया। प्रोफेसर कृष्णस्वामी आयगर का यह मत है कि कड़म्ब उस लटेरी जाति का नाम

नीलकण्ठ ज्ञास्त्री—कं० हि० इं०, पृ० ५१६।

या, जो बहुले समुद्री इकैती करती थी और बाद में सम्म होने पर कदम्ब कहुलायी।
नम्नन इन्हीं का सरदार था। कड़म्डु बायद कोई ताड़ आदि की आदि का पेंड़ होगा
जो उस आदि का विशेष चित्तु रहा होगा। अत उपर्युक्त काव्यमय वर्णन का यह
मर्थ्य सतीत होता है कि आदन ने कर्नाटक के परिकारी तट की समुद्री इकैती का दमन
करके व्यापार को सुरक्षित बनाया। यही इसका प्रमुख कार्य या जिसके लिए इतिहास में
आदन की स्मृति सर्देव बनी रहेगी। इस महान् कार्य को करते के लिये संमवत:
राजा की बहुत अधिक स्मृति की याई है। कवियो के कपनानुसार इस राजा में
पर वर्षन का शानन किया था।

इस राजा की उपाणि इमयबरम्बन है, इसका अर्थ है जिसने हिमालय पर्वत को अपने राज्य की सीमा बनाया था। इस विशेषण के आधार पर यह परि-णाम निकाल जाता है कि इसने कर्याकुमारी से हिमालय की पर्वतमाला तक समुचे मारत की विजय की थी और उत्तर के राजाओं को हराने के बाद इस उत्तुग पर्वत पर उसने अपने राजिकह्न—धनुष--के निशान को उत्कीण कराया था। इसी प्रकार उसके पूर्वजो को भी न केवल भारत. अपित विश्व का विजेशा बताया गया है। ये सब वर्णन किवरों की अर्थ्यक्तियाँ ही प्रतीत होती है। यह कहा जाता है कि वह साल मुक्टो की माला धारण किया करता था। ये मुक्ट उन शत्र राजाओं के थे जिलहें उसने युद्धों में हराया था। इस यशस्त्री राजा का अन्त बढ़ा इसद हुआ। धीर के युद्धांके में उसकी बोल राजा के साथ करती हो गई। आदन के दो पुत्र ये और दोनों प्रसिद्ध योदा थे। उनमें वैंग्टुजन अर्थात लालवेन अधिक प्रतिक देते पुत्र ये और दोनों प्रसिद्ध योदा थे। उनमें वैंग्टुजन अर्थात लालवेन अधिक प्रसिद्ध है।

संगुद्धकन (लगभग १८० ई०)—सगम युग के प्रसिद्धतम कवि परणर ने अपनी कविताओं में इस राजा की महिमा का वर्णन किया है। यह आदन द्वितीय का पत्र का राजक्या में उत्पन्न हुआ पत्र था। इसने मोहुर के राज्य के साथ एक प्रकल्प के साथ एक प्रकल्प के साथ एक प्रकल्प के साथ एक प्रकल संघर्ष में विजय पाई थी। नीलकण्ड लाम्बी के मनानुसार यह पाण्ड्य राज्य का एक अंश था। परणर ने इसके नौसैनिक युदो में समुद्र पर विजय पाने का उल्लेख किया है, किन्तु इसके विषय में विस्तृत वर्णन नहीं दिया है। इस बारे में यह कहा जाता है कि इसने अपना माला फेक कर समुद्र को पीछे हतने के लिये विवस किया था, जतः इसके उल्लेखिक कोरिय की उपाधि दी गई थी। इसका अर्थ है समुद्र को पीछे धकेलने वाला। टीकाकार ने इसकी खाख्या करते हुए यह कहा है कि शिंगुद्धवन ने समुद्र पर मरीसा रखने वाले अपने अनुओं से समुद्र पर

दिने जाने नाले सरक्षण को समाप्त कर दिया था। यदि यह व्याख्या सत्य हो तो हमें सह मानना पड़ेगा कि सोपूटन ने भी अपने पिता की मांति कडम्बु नामन समुद्री बाबुओं को युद्ध में परास्त किया। परणर ने अपने आप्रयाता राजा की स्तुति करते हुए उसे कुशल अश्यारोही गजारोही हिमालय से नत्याबुनारी तन अनेक राजाओं को जीतने नाला, सात राजमुद्ध दोनी माला घारण करने वाला दुगों के घरने की कला में दक्ष तथा अपने दरवार में अभीम माना से ताडी-शराब पिलाने वाला और स्त्रियों की अपनेशा युद्ध से अभिक भीता स्वान वाता है।

शेनुहुबन ने अपने राज्य मे पहिनी देवी की पूजा प्रचलित दी थी। इस देवी की मूर्गि बनाने के लिए उपपुक्त पर्चय दुवने के लिए उपपुक्त पर्चय दुवने के लिए जा ने अनेक प्रदेशों का प्रमण किया। एक आर्थ अर्थात उत्तरी मारत के राजा ने अनेक प्रदेशों का प्रमण किया। एक आर्थ अर्थात उत्तरी मारत के राजा ने मारा और नाजालक में इस मूर्गित ने राज्य को जाना प्रचल्य विकल्पितार में वर्षणत कोवलन तथा कण्यारी की गुप्तिब कथा से हैं। इसमें कण्यारी अपने निर्दोध पति दी हत्या से कुढ़ होकर महुरा नयरी को अपने प्रतिशोध की ज्वाणाओं में मानमान् करने के बाद वेर प्रदेश में आती हैं और अपने पति के साथ दिनां की अर्थ प्रयाण करती है। चेर राजा गेमुहुबन सतीद की देवी के रूप में उत्तरी पूजा करता है और प्रपाण करती है। चेर राजा गेमुहुबन सतीद की देवी के रूप में उत्तरी हुँ और पिता मानित वनवाता है। इस देवी के मन्दिर ने न्यापना के समय किया गए एक महान् समारोह में लालवेर ने अनेक पड़ोसी राजाओं को निमत्रण दिया। इनमें लगा का राजा गजबाहु मी था। निहल में पहिनो देवी की पूजा अब मीप्रचिलन है। यह इविड मारताकी कल्पित या उपर्युक्त ऐतिहामिक देवी प्रतीत होती है जो अपने यति की मृत्य पर सती हुई थी।

शिलप्यदिवारम् में शेगुटुवन का वर्णन अत्यधिक अनिरिजित रूप में किया गया है। उत्तरी मारत की भागा में भदि वह एक आयं राजा को पराम्प करता, है तो कित के वर्णनानुसार वह १००० राजाओ पर विजय पाता है। उसकी गगातट तक की तीर्थयात्रा एक बार के स्थान पर दो बार बताई जाती हैं एक बार तो वह अपनी माता को गगा नहलाने के लिये जाता है और दूसरी बार पट्टिमी देवी की मूर्ति का पावाण केने के लिये। शिलप्यदिकारम् के अनुसार शेगुटुवन लगातार ५० वर्ष तक भूद में लगा रहा किन्तु इसमें इन यूढ़ो का कोई विस्तृत वर्णन नहीं दिया गया है। शिलप्यदिकारम् के अनुसार शेगुटुवन एक बड़ा प्रताणी राजा था, किन्तु उसके सम्

१ नीलकण्ठ शास्त्री--क हिं इ० प० ५२४।

#### २९६ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

कालीन कवियों के अनुसार वह उस समय के अन्य राजाओं जैसा ही था। किन्तु कण्यमी की कथा के साथ सम्बद्ध होने के कारण उसे असाधारण महत्व मिल गया है। प्राचीन कारल के देर राजाओं में वही उससे अधिक प्रविद्ध माना जाता है। इसका एक कारण यह मी है कि वह अन्य राजाओं की मीति साहित्यकों का आश्रयदाता था और तिमल के दो मुप्तिद्ध वाच्यो—शिल्प्यिकारम् और मणिमेखलैं का सामुद्ध वा सी सीचा सम्बन्ध बतलाया जाता है। पहले का लेकक उसका अपना छोटा नाई था तथा इसरे का प्रयोग उसका पिन सात्रण था।

संगुट्टवन के बाद उसका उत्तराधिकारी सेयानीकन केरो और पाण्ड्यों से युद्ध करता रहा। पाण्ड्यों के साथ एक युद्ध में वह बन्दी बना लिया गया किन्तु शीघ्र ही वह वक्कर माग निकल्कों से और पुत अपनी राजगृही प्राप्त करने में सफल हुआ। यह घटना दूसनी सताब्दी ईसबी की है। इसके बाद केर देश के इतिहास की घटनाओं का टीबी सताब्दी तक कोई विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता है।

# ग्यारहवाँ अध्याय

# साहित्य का विकास

शुग-सातवाहन युग मारतीय वाड्मय के सर्वौगीण विकास का स्वर्णयुग था। इस समय न केवल सस्कृत साहित्य में, अपितु प्राकृत एव तामिल साहित्य में भी अनेक अमर कृतियो का सर्जन हुआ। कई दृष्टियो मे यह युग विलक्षण महत्व रखना है। सस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकाव्यो-वाल्मीकि रामायण और महाभारत में कई अशास्स युगमे जोडे गये। हिन्दू आचार विचार पर गहरा प्रभाव डालने वाली मनु-स्मृति और याक्रवल्क्य स्मृति का प्रणयन इसी समय हुआ । सस्कृत नाटको की पहली कृतियाँ हमें इसी युग से मिलने लगती है, अश्वघोष, भाम, और शूद्रक इस युग की विमृति हैं। वैज्ञानिक साहित्य के विकास की दृष्टि से भी यह युग उल्लेखनीय है। आयर्वेद के सुप्रसिद्ध सहिताग्रन्थ चरक और सुश्रत इस युग की देन है। इसी युग में बात्स्यायन ने कामसूत्र का प्रणयन किया। व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की अप्टा-ध्यायी पर लिखा गया पनजलि ना महाभाष्य सस्कृत बाङ्कमय का एक देदीप्यमान रत्न है। इस समय दर्शन-शास्त्र के भी अनेक ग्रन्थ और भाष्य लिखे गये। बौद्धो ने पालि भाषा का परित्याग करके सम्कृत से अपने साहित्य की रचना की। महायान सप्रदाय के दिव्यावदान, ललितविस्तर, जातकमाला, अवदान शतक, व जञ्छेदिका आदि ग्रन्थ और मूळ सर्वास्तिवादी सप्रदाय के विनय के ग्रन्थ लिखे गये। इसी प्रकार जैन साहित्य का भी विकास हुआ। प्राकृत में गाथासप्नशनी और बृहत्कथा की रचना हुई। इस प्रकार इस युग को सम्कृत माहित्य में पतजिल जैसे वैयाकरण, भास, शूटक जैसे नाटककार, अश्वघोष जैसे कवि, नागार्जुन जैसे दार्शनिक, वात्स्यायन जैसे काम-शास्त्रविशेषज्ञ उत्पन्न करने का श्रेय प्राप्त है। इस युग के वाडमय के विकास का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। विषय-वस्तु की दृष्टि से इसे प्रधान रूप से तीन मागो मे बॉटा जाता है---वार्मिक साहित्य, दार्शनिक साहित्य, लौकिक एवं वैज्ञानिक साहित्य। घामिक साहित्य के ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य नामक तीन अवान्तर मेद किए जाते हैं। वर्गीकरण का दूसरा आधार मापाओ की दृष्टि से

है। इस आधार पर तत्कालीन साहित्य को संस्कृत, प्राकृत और तामिल वाइमय के तीन बढ़े वर्षों में बौटा जाता है। यह वर्षीकरण अधिक सुविधाजनक है। अतः इसका अनुसरण करते हुए यहाँ इस युग के साहित्य का सक्षिप्त विवेचन किया जायगा। संस्कृत साहित्य

संस्कृत भाषा का उत्कर्ष-इस युग से पहले मौर्यकाल में अशोक के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में उपलब्ध होते है। किन्तु शगयग में हमें सर्वप्रथम संस्कृत के अभिलेख उपलब्ध होने लगते हैं। यह एक वडा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इस विषय में कीय ै ने लिखा है कि "अशोक ने अपने विस्तृत राज्य में अपनी जिन घोष-णाओं में प्रजाको सदाचरण के कर्तव्यो का बोध कराया था, वे घोषणाये अनिवार्य रूप से प्राक्रत में लिखी गई थी।" इस प्रकार चली आने वाली प्राक्रत अभिलेखो की परस्परा बड़ी कठिनाई से समाप्त हुई। अभिलेखो का अभिप्राय यही था कि वे साधारण जनता द्वारा समझे जाने योग्य हो। इस युग मे अश्वमेध के पुनरुद्धार के साथ-साथ संस्कृत का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा और यह समझा जाने लगा कि अपने अभिलेखों का व्यापक प्रचार करने के लिये इनका माध्यम संस्कृत भाषा होनी चाहिये। दितीय शताब्दी ई० ५० से संस्कृत के प्रभाव में वदि होने लगती है। ईमा-पर में एक यज्ञीय यप पर वासिष्क के २४ वे वर्ष का एक सस्क्रत अभिलेख मिलता है। हिवष्क के एक अभिलेख में लगमग शुद्ध सम्कृत पार्ड जाती है। १५० ई० का शक क्षत्रप रुद्रदामा का गिरनार अभिलेख सस्कत की उत्कच्ट काव्यदीली के कारण उल्लेखनीय है। इसमें हमें समास-प्रधान शैली के दर्शन होते है। इसके आरम्म में ही २३ अक्षरो वाले ९ शब्दो का समास है। राजा के वर्णन मे ४० अक्षरों से यक्त सत्रह शब्दों का समाम बनाया गया है। इसमें वाक्यों की लम्बाई समासों की लम्बाई से होड करती है। शब्दालकारों में अनुप्राम का प्रयोग मिलता है। इस प्रशस्ति के लेखक के अनुसार ध्द्रदामा गद्य और पद्य दोनो में स्फ्टता, सरसता, वैचित्र्य, माध्यं, अलकार प्रचान शैली का प्रयोग करता था। एक विदेशी राजा द्वारा सस्कृत का प्रयोग उस समय इस माथा की लोकप्रियना और व्यापक प्रसार को एव उत्कष्ट विकास को सचित करता है।

इ.म. युग में सस्कृत की लोकप्रियता और सर्वमान्यता इ.म. बात से भी स्पष्ट होती है कि बौढ़ों ने तथागत के उपदेशों की मूल भाषा पालि के स्थान पर संस्कृत

कीय-संस्कृत साहित्य का इतिहास, डा० अंगलवेब कृत हिन्दी धनुबाद
 पुष्ठ १८।

भाषा को अपनाया। सभवत उस समय उन्हें अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिये यह आवश्यक जान पड़ा कि वे तत्कालीन समाज में समादत और लोकप्रिय सस्कृत भाषा में अपने ग्रन्यों को लिखे। दूसरी शताब्दी ई०पू० से महासाधिक सप्रदाय के लोकोत्तरबादियों ने महाबस्तु के प्रणयन से तथा पहली शर् ई० पूर्ण सर्वास्ति-बादियों ने लिलतिवस्तर के निर्माण से बौद्ध साहित्य में इस नवीन प्रवृत्ति का श्रीगणेश विया। प्रिजिलुस्की इसका श्रेय दूसरी शर्ट ई० पूर्क सथरा के सर्वास्तिवादी सम्प्रदय को देते है जिसने अशोकावदान को मस्कृत में लिखा। पहली श० ई० मे अस्वघोष जैसे सम्कृत के बिद्धानों के बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट होने से इस प्रवित्त को बढा प्रोत्साहन मिला। अश्वषोष ने धर्मप्रचार की दष्टि से सौन्दरनन्द और बुद्धचरित जैसे उत्कृष्ट बौद्ध काव्यो की रचना की। बौद्धो के बारस्मिक सस्कृत ग्रन्यो-महावस्तु ललितविस्तर-मे प्राकृत माषा का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। अत विद्वानो ने इस भाषा को प्राकृतिमिधित बौद्ध संस्कृत ( Hybrid Buddhist Sanskrat ) का नाम दिया है। अश्वचाष के समय तक बौद्ध ग्रन्थों की रचना विशद्ध संस्कृत में होने लगी । इस विषय में जैन लोग बौद्धों की ओक्षा अधिक रूढिवादी थे। किन्त अन्त में उन्होंने भी सरकृत के प्रयोग को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इस युग में प्राकृत भाषाओं का प्रभाव कम होने लगा और संस्कृत की अधिव लोकप्रियना मित्री। गप्त यग में सस्कृत का जो चरमोत्कर्ष हुआ ' उसकी नीव शग-पातवाहन यग में ही रखी गई थी। मस्त्रुत भाषा के उत्कर्ष के साथ इसके

१ मेससमूलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टरी आफ सस्कृत लिटरेबर में यह मत स्थापित किया था कि ईसा को आरिन्मक मताबियों में विवेशी सको के आक्रमणों के कारण नगर ने असाना एवं विश्वेश राजनीतिक बाताबरण में कायण को उन्नित समय नहीं थी। यह स्व क्ष्मक स्थाप्त को उन्नित समय नहीं थी। यह स्व क्षमक कारण को स्थाप्त का सम्युद्ध तब हुआ जब गुन्त साम्राज्य का उत्कवं हुआ। यह समय प्रभात का अस्पुद्धत तब हुआ जब गुन्त साम्राज्य का उत्कवं हुआ। यह समय समझत काव्य के पुनर्जागरण (Renarsance) का था। उपयुक्त विवरण से यह स्थव्द है कि मैससमूलर को यह क्ष्यना आतिन्तुर्थ है। वडवामा जैसे विवेशी प्रक राजा सस्कृत काव्य रक्ता मे परस प्रवीण तथा इसे प्रोतसाहन वेने वाले मे। कनियक ने अव्यवधीय जैसे सस्कृत के इसे की को राजनरंतराण प्रवान किया। अत. इस या को संस्कृत साहित्य का घोर निवाकाल कहना ठीक नहीं है। है।

सभी अंगों में उल्लेखनीय साहित्य का निर्माण किया गया। यहाँ कितपय महत्वपूर्ण विषयों में संस्कृत प्रन्यों का सक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

संस्कृत साहित्य के विभिन्न ग्रंग

(क) व्याकरल-पाणिनि की अष्टाच्यायी पर अपना मुप्रसिद्ध महाभाष्य लिखने वाले पंतजलि, पृथ्यमित्र शग के समकालीन और उसके अश्वमेष यज्ञ के पुरी-हित थे। पतजलि ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि इस प्रथमित्र का यज्ञ करा रहे है। इनके जीवन पर प्रामाणिक प्रकाश डालने वाली सामग्री बहुत कम है। रामचन्द्र दीक्षित के पतंजलिचरित के अनसार वे शेष नाग के अवतार थे। उन्होंने अपनी अखंड तपस्या से शिव को प्रसन्न किया और उनके आदेश पर माध्य का कार्य किया। यह भाष्य इतना प्रसिद्ध हुआ कि पंडित लोग सहको की सल्या में उनके पास पढने आने लगे। पताजिल गोनई नामक स्थान के रहने बाले थे। डा० मडारकर वर्तमान अवव के गोण्डा को गोनर्द का अपभ्रश मानते हैं। एक दूसरा मत यह भी है कि यह गोनर्द विदिशा और उज्जैन के बीच में होना चाहिये, क्योंकि बौद साहित्य की एक कथा में इसे इन दोनो स्थानो के बीच में बताया गया है। महामाध्य व्याकरण के क्षेत्र में पाणिति की अष्टाध्यायी के बाद सर्वोत्तम ग्रन्थ है। यह प्रतिदिन पढाये जाने वाले पाठो (आजिकों) के आधार पर ८५ भागों में विभक्त है। इस प्रकार हममें विद्यार्थियों को पढाये गए ८५ दिन के पाठ हैं। पनजलि ने अपने पर्ववर्ती सभी व्या-करण-प्रनथों का और समस्त वैदिक और लौकिक प्रयोगों का सुक्ष्म अनशीलन करने के बाद महामाध्य का प्रणयन प्रारम्म किया था। अन व्याकरण का कोई विषय उनकी लेखनी से छटा नहीं है। उनकी लेखन पद्धति सर्वधा मौलिक और नैयायिकों की तर्क-शैली पर आधारित है। माध्यकार की विनोदात्मक और लौकिक उदाहरण देने वाली सजीव गैली ने व्याकरण जैसे नीरस विषय को भी सरस बनादिया है। पतजिल्लिने पाणिति के सत्रों का प्रतिपादन इतने पूर्ण और वैज्ञानिक ढग में किया कि इसकी रचना के बाद शाकटायन, आपिशल, काशकृत्सन आदि पुराने व्याकरणों की परम्परा सर्वधा लप्त हो गई।

इसी युग में व्याकरण का एक इसरा प्रसिद्ध बन्य कालन्त्र पहली शताब्दी ई० में लिखा गया। इसके विषय में **बृहत्कचा** के आरम्भ में यह कहानी दी गई है कि एक सातवाहन राजा प्रकृत भाषा से बड़ा अनुराग रखता था, वह अपनी एक विदुधी रामी के सस्कृष में कहें यथे एक वाक्य को समझने में जब समये नहीं हुआ तो उसने

१. महासाप्य ३, २, १२३, पृष्ठ २५४, इह पुष्यमित्रं याजयामः।

अपने दरबार के एक बाह्मण शर्ववर्मा को कम से कम समय में उसे संस्कृत सिखाने का आदेश दिया। धर्ववर्मा ने यह प्रतिज्ञा की कि बह्र इस कार्य को छः महीने में परा कर देगा। इसल्पिये उसने देवताओं के सेनानी कुमार की कृपा से सस्कृत माधा को स्यमतापूर्वक सीखने के लिये कालन्त्र नामक व्याकरण का ग्रन्थ लिखा। इसका शब्दार्थ है—संक्षिप्त ग्रन्थ। कातन्त्र को कुमार के वाहन मोर के कारण कलाप भी कहते हैं। इसमें सचि, नाम और आस्पात के तीन खण्डो में स्वल्पमित और दूसरे शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए लोगों के शीझ ज्ञान कराने के उद्देश्य से व्याकरण के प्रमुख नियमों का सक्षिप्त रूप से प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रन्थ अपनी सुगमता के कारण बृहत्तर मारत में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ। इसकी लोक-प्रियतान केवल भारत मे, अपित भारत से बाहर भी थी। जहाँ कही सस्कृत माधा का अध्ययन होता था. वहाँ सभी देशों में सस्कृत सीखने के लिये कातन्त्र का उपयोग होता था। इसके कुछ खण्डित अश मध्य एशिया में मिले है। तिब्बत में मी इसका प्रचार था। कातन्त्र की सरलता और लोकप्रियता का यह कारण था कि इसने पाणिनि की उन विशिष्ट परिसाधाओं का प्रयोग नहीं किया था जिनके कारण यह व्याकरण दुरूह हो गया था, अपित उसने पाणिनि से पहले प्रचलित प्रातिशाख्यो की पद्धति का अनुसरण किया था। उस समय ऐन्द्र व्याकरण अधिक प्रचलित था। शर्ववर्मा ने इसी ऐन्द्र पद्धति पर कातन्त्र व्याकरण की रचना की थी। व्याकरण की यह शैली स्गम होने के कारण बढ़ी लोकप्रिय हुई। कात्यायन (कच्चायण) ने भी अपना पालि व्याकरण इसी शैली पर लिखा। द्वविड माधाओं का प्राचीनतम उपलब्ध तामिल व्याकरण तोलकप्पियम भी इसी पद्धति पर लिखा गया था।

ध्याकरणो के साथ ही इस समय कोशो की भी रचना हुई । सुप्रसिद्ध अमर-कोश के देव प्रकरण में सबसे पहले बुद्ध के नामों की गणना की गई हैं, फिर श्रद्धा तथा विष्णु के। विष्णु के ३२ नामों में राम का नाम नहीं हैं और कृष्ण के अनेक नाम है। अत. यह रचना राम को अवतार मानने की कल्पना से पूर्व हुई होगी। इस कारण अमरकोश के कत्ती अमरसिद्ध का समय समयत पहली खताब्दी ई० पू० माना जाता है।

स्मृति ग्रन्थ

मनुस्मृति—स्मृति ग्रन्थों में सर्वोच्च स्थान मनुस्मृति को दिया जाता है। इसके प्रणेता मृष्टि के आदि में विराट्से उत्पन्न हुए मानव जाति के आदिपुरुष मन् को माना जाता है। किन्तु इस परम्परागत दृष्टिकोण को वर्तमान ऐतिहासिक सत्य नहीं मानते हैं। उनके मतानुसार इस महान् ग्रन्थ को प्राचीनता एव प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे यनुकृत कहा जाता है। मैक्समूलर और डा० बहुलर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मनुस्मृति मानव धर्मसूत्र नामक एक प्राचीन ग्रन्थ का संशोधित रूप ही है। किन्तु धर्मशास्त्रों के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० पाण्डुरग वामन काणे के मतानुसार समवत मानवधर्मसूत्र नामक ग्रन्य कमी विद्यमान ही नही था। नारद स्मृति के अनुसार वर्तमान मनुस्मृति के रचयिता सुमृति सार्गव है। डा० बहुलर ने मनु-स्मृति का रचनाकाल २०० ई० प० से १०० ई० पू० निश्चित किया था। डा॰ काशीप्रसाद जायसवारू ने तीन शताब्दियों की इस अवधि को तीन दशाब्दियों में सकुचित करते हुए उसे १५० ई० पू० से १२० ई० पू० के बीच की रचना इस आघार पर माना है कि १५० ई० पू० में होने वाले पतजलि का तथा मनुका दृष्टिकोण शको और यवनो के सम्बन्ध में एक जैसा है। मनुकायह कहना है कि शक एव यवन पहले कभी क्षत्रिय थे, किन्तु उनके समय में शूद्र हो चुके थे। यही बात महामाष्य (२।४।१०) में कही गई है। किन्तु मन शको एवं यवनों के साथ पहलयों का भी उल्लेख करते हैं, जिनका पतजिल को पता नहीं था। पहलव शब्द ईरान की पार्धव जाति का सस्क्रत रूप है। पार्थव राज्य ईरान में यदापि २४८ ई० प० में स्थापित हो नया था, किन्तु मिश्रदात प्रथम (१७१-१३८ ई० पू०) के समय मे १५० ई० पुरु में पार्ववी ने बनानियों से उत्तर-पश्चिमी भारत के सीमावर्ती प्रान्त छीने थे। इसी समय से पहलव नाम भारत मे प्रचलित हुआ। पतजलि का समय इससे ठीक पहले हैं. इसिलये महाभाष्य में पहलबो ना नाम नहीं है। अत मनुका समय १५० ई० के बाद ही होना चाहिये। मन् ने कुरुक्षेत्र और शरसन के प्रदेशों वाधामिक आचार-व्यवहार मे प्रामाणिक माना है (२।१७-२०) किन्तु ये प्रदेश १०० ई० प॰ से पहले ही म्लेच्छ शका की प्रभृता में बले गये थे। इसलिये मनुस्मृति की रचना इस घटना से पहले होनी चाहिये। इस आधार पर जायसवार इसवा समय १५०-१२० ई.० पू० के बीच में मानते है। मनुस्मृति को आन्तरिक साक्षी से भी यह सिद्ध होता है कि यह दूसरी शताब्दी ई० पू० की रचना है, क्यों कि इसम शग काल के आदर्श और विचार बड़े उग्र रूप में पाये जाते है।

मनुस्मृति के १२ अध्यायो के २६९४ दलोको मे माग्तीय समाज से मम्बन्ध रखने वाले समी विषयो—वर्ण, घर्म सस्कार आश्रम गृहस्थ के नियम, राजधर्म, न्याय, शासन सम्बन्धी राजा के बन्तंच्यो विभिन्न प्रकार के ब्यवहारी तथा कानशी

१ जामसवाल-मन् एण्ड याजवल्ड्य ।

विषयों, का कम्बोज, यवन, शक, पहलव आदि विदेशी तथा सकर जातियों के नियमों का तथा कमें के सिद्धान्त का विवेचन हैं। पिछले दो हुजार वर्ष में मारतीय समाज पर मनुस्मृत का अद्वितीय प्रमाव पदा है। इसको अपन्याय हिन्दुओं के समुन्दे शामिक, सामाज पर मनुस्मृत कि सामाज पर मनुस्मृत कि सिक्त सिक्त कि लीवन में ओतप्रीत रही हैं। इस प्रमार मनुस्मृति हिन्दू जाति की नस-नद और रोम रोम में व्याप्त है। इसका प्रमाव न केवल मारत में पड़ा है, बरल्प्राचीन काल में मारतीय सम्कृति मारत से बाहर जिन देशों में गई बहाँ मो इसका महरा प्रमाव पढ़ा है। मारतीय लोग विदेशों में जाते हुए मनुस्मृति को बी अपने साथ लेग से अपने के एक अभिलेख में मनुस्मृति के बहुत से क्लोक मिलते हैं। बचर्ष के प्राचीन सामाजिक जीवन का सवालन मनुस्मृति के बहुत से क्लोक निलते हैं। इसकी प्रमान सामाजिक जीवन का सवालन मनुस्मृति के बहुत से क्लोक निलते हैं। इसकी के प्रमृत्त के बहुत से क्लोक निलते हैं। इसकी के प्रमृत्त के बहुत से क्लोक निलते हैं। इसकी का सवालन मनुस्मृति के बहुत से क्लोक निलते हैं। इसकी का सवालन सामाजिक जीवन का सवालन मनुस्मृति कर बालते हैं।

याज्ञवल्य स्मृति—याज्ञवल्य स्मृति भी मनुस्मृति की सीति हिन्दू समाज परगहरा प्रमाव डालती रही है। हिन्दू कोड बिल के कानूनी स्प वारण करने से पूर्व मारतवर्थ के अधिकाश मागमे सपित के बदवारे और दाप्य-माग के विवय में इस स्मृति पर विज्ञान से अधिकाश मागमे सपित के बदवारे और दाप्य-माग के विवय में इस स्मृति पर विज्ञान स्वरूप के जाती थी। इसका रचनाकाल भी सातवाहन युग का ही है। भी जायसवाल जी ना यह मत है कि याज्ञवल्य स्मृति में (२१२४०—४१) में नाणक शब्द का प्रयोग हुआ है। मृण्डकटिक (११२३) में भी यह शब्द मिलता है और टीकाकार ने इसका अर्थ करते हुए कहा है—नास्य विव्यवक्तवाहि अर्थात् नाण विवव ने जिल्हे को तिसके को करते हुए कहा है—नास्य विव्यवक्तवाहि अर्थात् नाण विवव ने जिल्हे को तिसके को नहते है। पहले पांचव अप्याय में यह बताया जा चुका है कि किनाम बाले सिककों को नाणक नाम दिया गया कनिष्क के वदायों की कुछ मुद्राएं मी याँव थम के चिल्लों से अत्रित थी। अत नाणक का अर्थ शिवाद से युक्त मुद्रा भी ही तथा। इन सब कारणों से याज्ञवल्य स्मृति का समय १५० ई० से २०० ई० तक के बीच में मानाजाता है। थी नाणें ने इसका काल पहली शताव्यी ई० दे तक के देवारों है के बीच में रक्ता है।

याञ्चवत्त्य स्मृति मन्स्मृति से अधिक सुव्यवस्थित और सुसगठित रचना है। इसमे स्मृतियोद्वारा प्रतिपादित विषयोको तीन भाषो मे विभक्त करके इनका आचार, व्यवहार और प्रायश्चित नामक तीन अध्यायों में प्रतिपादन किया है, व्यर्थ का पुनर्मितदोष कही आने नहीं दिया गया। इसलिए दोनो स्मृतियों में समानता होते हुए भी याज्ञवलम्य स्मृति अविक सिक्राप्त है। यनु के २७०० क्लोको के विषय की याज्ञवलम्य स्मृति में केवल १००० क्लोको में प्रतिपादित किया गया है।

नारव स्मति-इसकी रचना याज्ञवलक्य स्मति के बाद हुई है। नारव स्मृति के इस समय छोटे और बड़े दो सस्करण मिलते हैं। नारद ने प्रधान रूप से कानुनी विषयो का वर्णन किया है। इसमें मनुस्मृति का अनुसरण करते हुए कानूनी झगडो (विवाद पदो) के १८ विषयों को लगभग ज्यों का त्यों ले लिया है। इस स्मृति में इस समय लगभग १०२८ व्लोक मिलते हैं। यह याज्ञवल्क्य के पाँच प्रकार के दिख्यों के स्थान पर सात प्रकार की देवी परीक्षाओं का वर्णन करती है। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार के अन्य बहुत से भेद नारद को याज्ञवल्क्य के बाद का स्मृति-कार सिद्ध करने में सहायता देते है। नारद स्मृति मे विशेष रूप से कानुनी अथवा व्यवहार विषयक बातो का ही वर्णन किया गया है। इस स्मृति का काल निर्णय प्रचान रूप से दीनार शब्द के आधार पर किया जाता है। डा० विन्टरनिटज रोमन जगत में प्रचलित डिनेरियस ( Denarius ) सिक्के के नाम को सस्कृत के दीनार शब्द का मूल समझते है और इस आधार पर नारद स्मृति का समय दूसरी या तीसरी शताब्दी ई० मानते हैं, किन्तु डा० कीय इस शब्द नो और भी पूराना मानते हैं क्यों कि रोमन लोगों ने सर्वप्रथम २०७ ई० पूर्व दिनारियस का सिक्का बनवाया था और इसके अनकरण पर कृषाणों न पहली शताब्दी ई० में इस सिक्के को भारत में ढलवाया था। इससे यह परिणाम निकाण जाता है कि नारद स्मृति की रचना १०० ई० से ३०० ई० के बीच में हुई होगी। इस समय विदेशी व्यापार के कारण भारत में जिस आधिक समद्धिका श्रीगणेश हआ था उसका प्रतिबिम्ब नारद स्मति मे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्योंकि इसमें साझेदारी में व्यापार करने वाले व्या-पारियो और सम्मिलित पूँजी द्वारा न्यापार करने वाली कम्पनियो ( Joint stock companies ) के नियमों का मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों की अपेक्षा अधिक विशद वर्णन है।

बृहस्पित स्मृति — अभी तक बृहस्पित स्मृति सन्पूण रूप में उपलब्ध नहीं हुई है। इसके विभिन्न रूलोक उद्धरणों के रूप में अग्य टीकाओ और निवस प्रत्यों में पासे जाते हैं। डा० जाली ने विभिन्न पर्मशास्त्रों में उद्दूत उसके ७११ रूलोकों को एकज़ किया है। बृहस्पित ने अधिकांश बाते मनुस्पृति से प्रहुण की है किन्तु इनकी आस्था अगेर स्पर्थोकरण अधिक उत्तम रीति से किया है। बृहस्पित मनवार पहले घर्में शास्त्रों से, जिन्होंने दीवानी ( Cavil ) और फीजदारी ( Criminal )

मामको के कान्ती मेद को स्पष्ट किया। इन्होने मनु के समय से चले आने वाले कान्ती मामझे के १८ विवाद पदो को दो बड़े मानो से ज्यांत् पन सम्बन्धी १४ पदो मे जीर हिंसावियक जयवा फीजदारी के चार पदो में विश्वकत किया। वृहस्पति ने मुक्तियित न्याय की निन्दा की हैं। उनके अनुसार निष्यं के चल शास्त्र के आधार परनिहीं होता चाहिये, अधित मुक्ति के अनुसार होना चाहिये, नहीं तो चोरी न करने वाला चोर समझा जावेगा और पुष्ट व्यक्ति साधु। वृहस्पति स्मृति वर्तमान कानून की दृष्टि से मनु एव याझवल्य स्मृतियों की लपेसा अधिक मोड रचना है। डा० जाली बृहस्पति का समय छठी सात्री शताब्दी हैं० मानते हैं किन्तु वाणे ने बृहस्पति का समय छठी सात्री शताब्दी हैं० मानते हैं किन्तु वाणे ने बृहस्पति का समय छठी सात्री शताब्दी हैं० मानते हैं किन्तु वाणे ने बृहस्पति का समय छठी सात्री शताब्दी हैं० मानते हैं किन्तु वाणे ने बृहस्पति का समय छठी सात्री शताब्दी हैं० मानते हैं किन्तु वाणे ने बृहस्पति का समय उन्हों सात्री शताब्दी हैं० मानते हैं किन्तु वाणे ने बृहस्पति का समय उन्हों सात्री स्वाच हैं। इसने विषयित हो है। है। अन्ति हो से स्वच ति स्वपति स्वच ति स्वचित् का समय हो है। हमने विषयित हो है। हमने विषयित हो है।

#### महाकाव्य

रामायण और महामारत हमारे जातीय महाकाव्य है। इनमें बर्णित धर्म, आवार-व्यवहार के नियम, सत्थाए, व्यवस्थाए और प्रवाए हजारा वर्ष बीत जानें पर आज भी हमें प्रेरणा दे रही हैं और हमारी जाति के जीवक के निर्माण में मुख्य मान के रही है। मारतीय जीवन की वास्तविक आधारशिक्षण यही है। इन दोनों महाकाव्यों को रचना किसी एक निरिचन समय मं नही हुई, अपितु इनका शनै शनै अनेक शताब्दियों में विकास हुआ है। शुन सातवाहन युन में रामायण और महामारत में अनेक अश जोडे जाते रहे। विशयत विदशी जातियों वा उल्लेख नरने वाले तथा दूनर देशा के बन्दरानाहों और व्यापारिक स्थान वा परिचय देने वाले अनेक अश इस युन में रचे पये। यहाँ दोना काव्या के वितयय एसे अशो वा ही सिश्यस्त उल्लेख किया जायगा।

(क) रामायण--वास्मीिक रामायण का आदिवाच्य कहा जाता है। इसवी घटना नि सन्देह बहुत पुरानी है किन्तु इसके बर्तमान रूप का अविकाश माग छठी सताब्दी ई॰ पूर में रिका गया। शुग सातवाहत युग मे इसमे अनेक सचोधन-सर्रि-वर्तन होते रहे। ईसा की पहली शितया में ही इस वर्गमान रूप मिला। सामायण के कुछ आर स्पाट रूप से इसमे वतमान युग में जोड गए। एसे अशा में शिकत्या नाण्ड वा चालीसवी अध्याय है। इसमें मुगीब द्वारा सीता की खात्र में बातरों को भेजते हुए उत्तर बताया जाने वाला विभिन्न दुरवर्ती एवं अज्ञात प्रदेश का विदर्ण

१ ग्राधगर—बृहस्पति स्मृति, गायकवाङ् ओरियण्टल सीरीज् स० ८५ भूमिका पुष्ठ १८५।

है। फ्रेंच विद्वान् सिल्ब्यां लेबी ने यह प्रदक्षित किया है कि किष्कत्या काण्य का भौगोलिक वर्णन सभवतः उसी मूल लोत से लिया गया है, जिसका उपयोग हरिवंश प्रताण तथा सबसें स्नूत्युश्स्थान सूत्र में किया गया है। यह मूल बन्ध पहली हुसरी सतास्थी दें ० पूर ले पहले का और पहली सतास्थी ई ० के बाद का नही हो सकता है, क्योंकि इसमें इस समय पाजनीतिक उत्कर्ण पाने वाले भूगानी, पाण्य में जोड़ सामा का स्वाप्त कार स्वाप्त का स्वाप्त की स्

सुगीव ने पूर्व दिशा में विनत के नेतत्व में वानरों को मेजते हुए उस मार्ग का विवरण दिया है, जिससे वे शीरोद सागर में पहुँचेंगे। कुछ विद्वानो ने इस शीरोद सागर की पहिचान कैस्पियन सागर से की है क्योंकि मार्कोपोलों ने इसका नाम सीरवान लिखा है और यह शब्द संस्कृत के दृश्ववाची क्षीर का ईरानी रूपान्तर है। देशी क्षीर सागर में ऋषम नामक महाश्वेत पर्वत का भी वर्णन किया गया है। यह महा-भारत (१२।३२२-२५,३३७। १४) में वर्णित खेतदीप में अवस्थित था और नारद मृनि यहाँ नारायण की पूजा करने के लिये जाया करने थे। सूबीव ने एक इसरे दूत शतबल को उत्तर दिशा में कुरु, मद्र, कम्बोज और यवन जातियों के प्रदेशों में जाने, शकों की नगरियों की तथा हिमालय की खोज का निर्देश देते हुए उसे सदर्शन पर्वत के बाद देवसचा नामक पर्वत का अन्वेषण करने को कहा है। यह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियो और विभिन्न प्रकार के पेडो से अलकत था। इस पर्वत को मध्य एशिया का थियान शान पर्वत समझा जाता है। चीनी प्राधा में इस शब्द का अर्थ देवताओं का पर्वत है। थियान ज्ञान मध्य एशिया के सिकियाग प्रान्त को पूर्व से पश्चिम तक दो मागो में बॉटता है। इसका दो-तिहाई दक्षिणी भाग तारिम नदी से सिचित होने वाला महस्थलो और शाद्दलो का प्रदेश है और उत्तरी माग जगरिया अत्यन्त प्राचीन काल से अनेक फिरन्दर जातियों का मल स्थान है। देवसखा पर्वत के उस पार के प्रदेश का वर्णन करते हुए रामायण में कहा गया है कि यहाँ कोई पेड़ पौधा और किसी प्रकार का कोई प्राणी नहीं है। यह विवरण मध्य एशिया के निर्जन, बुक्षहीन, विशाल, सूखे बुक्ष रहित चौरस मैदानों (Steppes) का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत करता है। किष्कित्या काण्ड (४३।२५।२७) मे वणित कौच पर्वत एवं महाभारत के कौच दीप की पहिचान सिकियाग की एक नदी कोच दरिया से की गई है। इसी प्रदेश की एक अन्य नदी शैलोदा के किनारे की चक नामक बाँस के पहों का वर्णन किया गया है। महामारत में गैलोदा नदी को भेर और संदर पवेदों के बीच में बहुने बाला बताया गया है। सिक्यां लेवी ने सेर को पामीर तथा मंदर को दरावदी नदी के उपरली वाटी के पर्वत से अवित्र माना है। महाभारत के जन्मतर महां बस, पारद, कुलिट, तथण, परतंगण जातियाँ की उस वेष्णुवाँ की छाया में रहा करती कों। पृथ्विष्ठर के राजसूय यह में में वातियाँ तिमन वस्तुवों की मेंट लाई पी—चीटियों द्वारा निकाला जाने वाला पिपीलक सोना, स्वेत और काले रंग के चंबर, उत्तर कुश्वेद की बहुनूय मणियों की मालाएं तथा कैलाव पर्वत के उत्तरी प्रवेश की जदी प्रवेश की जदी में की वालाएं तथा कैलाव पर्वत के उत्तरी प्रवेश की जदी प्रवेश की जहां वहीं की सेर हतती प्रवेश की जहां वहीं की को वालायों के सालाएं तथा किलाय पर्वत के उत्तरी प्रवेश की महान किलायों की मालाएं तथा किलाय में मी है और इसकी परिवार मिलायों के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास हो सोने और रत्नो से परिपूर्ण एक अन्य देश का (४३। ३६) वर्णन किया गया है। इस प्रदेश की पहिचान प्राचीन काल में चीदी की कानो के लिए प्रसिद्ध वन्दराव के प्रदेश से तथा लालों जीर नीलम (Sapphires) के लिए प्रसिद्ध वन्दराव के प्रवेश से तथा लालों जीर नीलम (Sapphires) के लिए प्रसिद्ध वन्दराव के वरेश से की जाती है।

रामायण के समय तक मारतीय लोग उत्तरी महासागर ( North Sea. ) के निकटवर्ती पर्वतो तक पहुँच गये थे। इस सम्बन्ध में किष्किन्या काण्ड में यह वर्णन है कि इस प्रदेश में सूर्य नहीं चमकता था, किन्तु सोमगिरि नामक एक पर्वत से क्षितिज को आलोकित करने वाला एक प्रकाश निकलता था । महामारत (६।८। १०-११) में इस प्रदेश की ऐरावतवर्ष बताते हये यह कहा गया है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता था और यह स्वयप्रभा देवी का निवास-स्थान था। यह समवतः उत्तरी धव के उन प्रदेशों का वर्णन है जहाँ महीनो तक अंधेरा रहता है, सूर्य नहीं दिखाई देता है और एक विशेष प्रकार का प्रकाश-उत्तर-ध्रुवीय ज्योति ( Aurora Borealis ) इस प्रदेश को आलोकित करती है। रामायण के स्वर्णमय सोमगिरि पर्वत का प्रकाश यही आलोक प्रतीत होता है। रामायण में सम्रीव ने वानरों को इस बियाबान और उजाड प्रदेश से जल्दी वापिस औटने की कहा है, क्योंकि अत्यन्त शीतल होने के कारण ये प्रदेश निवास योग्य नहीं समझे जाते थे। उन दिनो ईसा की आरमिक शतियो में मारतीय लीग व्यापार के लिये दूर-दूर विदेशों में जाने लगे थे और रामायण क किष्कित्वा काण्ड में हमें इन प्रदेशों का उपर्युक्त वर्णन इसी समय जोड़ा गया प्रतीत होता है। साइबेरिया का प्रदेश प्राचीन काल में अपने स्वर्णवैभव के लिये प्रसिद्ध था, समवतः भारतीय व्यापारी सोने की खोज मे इस प्रदेश में गर्ये और उन्हें उपर्युक्त प्रकाश दिखाई दिया। इनके वर्णन के आधार पर ही रामा-यण में इसका स्वयंत्रमा देवी के रूप में उल्लेख हुआ है।

(क) महाभारत—इसमे भी रामायण की माति इस युग के देशों और जातियो का वर्णन करने वाले कुछ अश जोड़े गये। इसमे समापर्व के अन्तर्गत दिग्विजय-पर्व उल्लेखनीय है। इसमें पाण्डवो द्वारा चारो दिशाओं के सब देशों और जातियों को जीतने का वर्णन है। प्राचीन मूगोल की दृष्टि से इसका सबसे महत्वपूर्ण अश बहु है जिसमें अर्जुन के उत्तर दिन्विजय में काम्बोजो अर्थात् पामीर के पूर्व में ऋ विको अथवा युद्दचि जाति का उल्लेख है। समवतः महामारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंश शांतिपर्व का राजधर्मपर्व है। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के बाद प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं के बारे में सब से अधिक जानकारी इससे प्राप्त होती है। इसमे यद में योदाओं के शस्त्रास्त्र और रणसामग्री पर प्रकाश डालते हुए भीष्म ने विभिन्न जनपदों की चाल-ढाल बताते हुये कहा है कि मधुरा (मबुरा)के चारो तरफ जो यवन, काम्बीज रहते है, वे अश्वयुद्ध में कुशल होते है। इस प्रकार यह इलोक उस समय लिखा गया प्रतीत होता है कि जिस समय कास्बोज अर्थात शक या तुलार लोग मथुरा प्रदेश को जीत कर उसमें बस चुके थे। यह स्थिति पहलीशताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य तक थी। अत: महा-भारत का यह प्रकरण इस समय लिखा गया होगा। इस सदर्भ की यह भी विशे-षता है कि इसमें शको को अञ्चयद में कुशल माना गया है। जिस प्रकार चीन और रोम ने इस यद्धकला में शको से बहुत सी बाते सीखी थी. उसी प्रकार सभवत. भारतीयो ने भी मध्य एशिया की इन अर्द्धसम्य जातियों ने इस युद्धकला की कुछ बातें प्रहण की थी। यवनो और शको के आक्रमणो से प्राचीन मारतीय समाज मे जो उथल-पूथल हुई, उसका स्पष्ट प्रतिविम्ब महामारत के शालिपवं (७८ ।१२--१८,३६,३८ व ३९) में दिखाई देता है। इसमें मीष्म ने कहा है कि जब मर्यादा टट जाय. शत्रओं के आक्रमण हों, तो न केवल क्षत्रियों को अपित सभी वर्णों को शस्त्र उठाने चाहिए । दस्यओं से परिपीडित अनाथ और सनाए लोग जिसका आश्रय लेकर सुख से रहें, वह शुद्र हो या कोई और, मान पाने का अधिकारी है।

महाभारत शांतिपर्व १०११४, तथा यवनकान्बोजा मधुरामभितद्य थे। युतेञ्ज्वयुद्धकुरालाः।

इस प्रकार शांति पर्व का अधिकांश भाग, विशेषकर राजधर्म पर्व पहली दूसरी शताब्दी ई० की रचना माना जाता है।

#### काव्य भीर नाटक

पतंजिल के महाभाष्य (४।२।६०,४।३।८७-८८) से यह प्रतीत होता है कि इसरी शताब्दी ई० प० के मध्य में कई प्रकार के काव्य ग्रन्थों का प्रचलन था। इसमे ययाति, यवकीत, प्रियम, सुमनोत्तर के आल्यानी का तथा उद-यन की रानी वासवदत्ता की लोकप्रिय कथा का और देवासूर संग्रामो का निर्देश किया गया है। किन्तुये सब काव्य हमें इस समय उपलब्ध नही होते है। इस युग के उपलब्ध काव्यों में सर्वोत्तम रचनाये अध्वधोध की सुप्रसिद्ध कृतियाँ सीन्दर-नंद और बुद्धचरित है। पहले काव्य की पूष्पिका में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह सुवर्णाक्षी के पुत्र साकेत निवासी महाकवि और बडे तार्किक विद्वान् अस्वघोष की रचना है। इनके काव्यों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि ये बाह्मण कुछ में उत्पन्न हुये थे, वैदिक साहित्य के प्रकाड पंडित तथा वाल्मीकि रामायण और महामारत के मर्मज थे। पहले यह बताया जा चका है कि चीनी परपरा के अन-सार ये कथाणवंशी राजा कनिष्क के साथ सम्बद्ध थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके मगध-नरेश को हराया तथा उसकी मुक्ति दो शतों पर की थी। पहली शर्तभगवान तथागत के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले मिक्षापात्र को लेना था और दसरी राजकवि अञ्चाधि को अपने दरबार के लिये प्राप्त करना था। अश्व-घोष ने कनिष्क द्वारा बलाई गई चौथी बौद्ध महासमा में भी प्रमुख माग लिया। उसके काव्यों में सबसे पहली कृति सौन्दरनद है। इसे बनाने का उद्देश्य बौद्ध घर्म का प्रचार करनाथा। इसके अन्त (१८।६३) में उसने यह लिखा है कि जिस प्रकार कडवी दवाई को ध्विकर बनाने के लिये उसमें शहद मिलाया जाता हैताकि इस दवाको लोग आसानी से पी सके, इसी प्रकार मोक्ष एव व्यक्तिक विषयों जैसी मुखी बातों को रोचक और हृदयंगम बनाने के लिये मैंने इस काव्य का निर्माण किया है । सौन्दरनंद १८ सर्गों का एक महाकाव्य है। इसमें बद्ध के

प्रायंसुवर्णात्रीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्यभवन्तात्रवधोवस्य महाकवे-महावादिनः क्रतिरियम।

सौन्दरनन्द १८।६३—हत्येषा व्ययसान्तये न रतये मोक्षार्थगर्भा कृतिः स्रोतृषा प्रहुलार्थमस्यमत्तां कान्योपचारात् कृता । यम्मोकात् कृतमभ्यत्र हि स्था तत् काव्ययमति कृते पात् तिकामियौष्यं मृष्युमतं हुखं कथं स्थाविति ।।

सीतेले आई तन्द और उसकी पत्नी सुन्दरी के तथायत का अनुयायी बनने का बड़ा हुदबाही वर्णन है। भोग विकास में आफंटमण नन्द बीवन के मुखों को विल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, किन्तु उसे बड़े कीशल से प्रवच्या के किये वाधित किया नाता है। इससे मीमवादाना और वैराग्य प्रयाल जीवन के संघर्ष का, नन्द तथा सुन्दरी की मुक्त बेदना का और इनकी कोमल मावनाओं का बड़ा सुन्दर विजय हुआ है।

अध्वधोष का दूसरा काव्य बुद्धचरित तथागत की जीवनकथा का वर्णन करता है। दुर्भाग्यवश यह संस्कृत में पूर्ण रूप में नहीं मिलता है। चीनी तथा तिब्बती अनवाद में इस महाकाव्य के पूरे २८ सर्ग मिलते हैं। किन्तु सस्कृत में यह १३वें सर्ग तक ही उपलब्ध होता है। इस काव्य का आरम्म महात्मा बुद्ध के जन्म से होता है और बद्धत्वप्राप्ति के साथ इसकी समाप्ति होती है। इसमें अश्वघोष ने मग-बान बद्ध के संघर्षमय जीवन की नाना घटनाओं का बड़ा सजीव काव्यमय चित्रण किया है। इन दो काल्यों के अतिरिक्त अश्वघोष की बीनी भाषा में अनदित कई अन्य रचनायें भी मिलती हैं। इनमें वज्रसची, सुत्रालंकार, गण्डीस्तीत्र, महायान-श्रद्धोत्याद और एक नाटक शारिपुत्रप्रकरण है। बज्जसची में वर्णध्यवस्था का तीव खंडन है। कुछ विद्वानों ने अध्वयोध के ब्राह्मण होने के कारण वर्णव्यवस्था पर कठाराधात करने वाली इस रचना को अश्वधीय की कृति मानना स्वीकार नहीं किया। फिर भी अधिकाश विद्वान इसे अश्वघोष की रचना मानते हैं। किन्तु सुन्ना-संकार के सम्बन्ध में यह स्थिति नहीं है। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों को सग-मता से हृदयंगम कराने वाली अनेक प्राचीन आख्यायिकाओ का संग्रह है। ४०५ ई० में इसका चीनी अनुवाद करने वाले कुमारखीव ने इसे अश्वयोध की रचना बताया था, किन्तु मध्य एशिया से उपलब्ध इस ग्रन्थ के मूल सस्कृत के कुछ अंशो से यह सुचित होता है कि इसका प्रणेता कुमारसात था और इस ग्रन्थ का वास्तविक नाम कल्पनामंडितिका या कल्पनालंकृतिका है। युआन च्वाय के कथनानसार कमार-लात सौत्रान्तिक सम्प्रदाय का प्रवर्तक और तक्षणिला का निवासी था। इसका समय दूसरी शताब्दी ई॰ माना जाता है। महायानभदीत्याद शास्त्र चीनी अनुवाद के रूप में पहले अध्वघोष द्वारा रचित सर्वमान्य दार्शनिक ग्रन्थ स्वीकार किया जाता था. किन्तु इसमें महायान के सुविकसित शून्यवाद का प्रतिपादन होने से आधिनिक विद्वान इसे सर्वास्तिवादी अध्वयोष की रचना नहीं मानते हैं। चीनी माषा में अन-दित गण्डीस्तोत्र नामक गीतिकाच्य भी इसी महाकवि की कृति माना जाता है।

अश्वयोष ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये न केवल काव्यों की रचना की,

अपितु नाटक भी लिखे। मध्य एक्षिया के तुरफान नामक स्थान में इनके एक नाटक **ज्ञारिपुत्र अयवा शारहतीपुत्रप्रकरण** के कुछ पृथ्ठ सिले है। श्नका संपादन जर्मन विद्वान लूडर्सने किया है। नौ अंकों के शारिपुत्रश्रकरण में बुद्ध द्वारा अपने प्रधान शिष्यों शारिपुत्र और मौद्गल्यायन को अपने धर्म का अनुयायी बनाने का वर्णन है। इस सम्बन्ध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि भरत के नाट्यशास्त्र में वर्णित प्रकरण नामक नाटक के प्रकार की सब विशेषताये इसमे पाई जानी हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य लंडित नाटक के कुछ पन्ने शारिपुत्र प्रकरण के साथ मिले हैं। इन पर यद्यपि ग्रन्थकारका नाम नहीं है, फिरभी एक ही हस्तलेख में उपलब्ध होने के कारण इन्हें अश्वघोष की रचना माना जाता है। इसमे शान्तरस प्रधान है। इसके कुछ पात्र बुद्ध और उनके ऐतिहासिक शिष्य हैं। किन्तु कुछ पात्र अमृतं तत्वो के प्रतीक है, जैसे रित, मित आदि। इस प्रकार अश्वधोष संस्कृत साहित्य में प्रतीक नाटको की परस्परा आरम्भ करने वाले प्रतीत होते है। मध्य युग मे प्रबोध श्वासी-इय नाटक में इसी प्रकार की परस्परा पाई जाती है। एक चीनी अनवाद में और धर्मकीर्ति तथा जयत भट्ट के ग्रन्थों में किये गये वर्णन के अनुसार अश्वचीय की इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने बद्ध द्वारा राष्ट्रपाल की अपना अनुयायी बनाने के विषय को लेकर एक सगीतप्रधान नाटक की रचना की थी।

इस युग का एक अन्य बौढ कि मानुचेट है। इसका ८५ पद्यो का एक ज्युकाल महाराजकिक लेख के नाम में तिल्लती माया में अनुदित होकर सुप्तिव है। यह कहा जाता है कि किनिक ने बीढ घम के उपयेशो को सुनने के लिये मानुचेट को अपने दरवार में बुलाया, किन्तु अत्यन्त बृद्ध होने के काएण कि वे दर-बार में आने में असमर्थता प्रकट की और बौढ घम के प्रमुख सिढान्तों का मनो-रम विवरण एक भवात्मक पत्र में जिलकर किनिक को भेजा, इन पद्यों के अन्त में कित ने राजा को यह उपयेश दिया है कि तुम बन्य पत्रुओं को अवस्वान दो और शिकार करना छोड़ दो। मानुचेट कर एक दूसरा प्रन्य बर्लाह्व खेलांसीन मध्य परिचार से प्राप्त हुआ है। इसमें बादह परिच्छेद है। इनमें बुढ की बही मध्य एव अति सुन्दर स्तृति की गई है। तीसरा ग्रन्थ १५० अनुष्ट्यू स्लोकों का अध्यर्धमतक समवतः मानुचेट हारा बृद्ध की स्तृति में लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पत्रना है। इसकी लोकप्रियता का परिचय हमें इसके अनुवादों से मिन्नता है। तिल्लती तो से चीनी भाषा में अनुदित होने के अतिरिक्त मध्य एयिया की तोसारी माषा में इसके अनुवादों से मिन्नता है। साम में इसके अनुवादों से मिन्नता है। तिल्लती की से चीनी भाषा में अनुदित होने के अतिरिक्त सम्य एयिया की तोसारी माषा में इसके अनुवादों से मिन्नता है।

स्लोको बाल इस स्तुतिपरक काल्य ने अनेक परवर्ती किया को प्रेरणा थी। आचार्य दिकतान में इसके प्रत्येक पढ़ के साथ अपने पढ़्यो को ओककर तीन सी स्लोको का मिश्रतीत्र नामक एक काल्य बनाया, जिसका अनवाद तिकती वाषा में अब तक मिलता है। जैन आचार्य दिखतेन सनतम्ब और हेम्बन्द ने अपने तिशोजों की की रचना मात्वेट के आदर्श पर की। यह काल्य बौद अनत में अपनी सरल, आब-बच्छीन, प्रमावोत्पादन, हदक्याही शैली के लिय इनता प्रतिद्ध था कि सातवी में इंटिसन ने यह लिला या कि मारत में स्तोजों की प्यना करने वालावी में इंटिसन ने यह लिला या कि मारत में स्तोजों की प्यना करने वालावी में व्यव्या की स्ताव स्ताविह्य का मान कर उतका अनुकरण करते हैं। विश्व अवायों और जैन सूरियों को स्तोज लिलाने की प्रराण देने के नारण हम मानुष्येट की सन्कृत में स्तुति वाल्य का जनक मान सबते हैं। इनके पढ़्यों में हरव को स्था की ति तथा मनवान बुद्ध के मन्त्रीर निवालता वा मुबोच माणा में प्रयट करने की सिल्कल समता है।

स्तोत्रो के अतिरिक्त इस समय बौद्धों ने अवदान साहित्य का भी उल्लेख-नीय विकास किया । सक्कान का शब्दार्थ ज्यान अथवा महान कार्यो का वर्णन करने वाली कथा है। इसमें प्राय बढ़ के जीवन से सम्बद्ध अथवा बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धान्तो का प्रतिपादन करने वाली इदयस्पर्शी मामिक कथाओ का वर्णन होता है। ये पौराणिक कथाओ तथा आख्यानों की मानि बडी प्रमाबोत्पादक एव चमत्कारपूर्ण होती है। उपलब्ध अवदान ग्रन्थों में प्रवदानशतक मार्म प्राचीन प्रतीत होता है। तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वाई में चीनी मापा में वसका अनवाद हुआ था। इसमे दीनार शब्द का प्रयोग है अन कीथ के मनानमार इसका समय १०० ई० से पूर्ववानहीं हो सकता है। इसकी सब कथाए एक निश्चित छग से प्रारम्म होती है। वर्णन की भी एक निश्चित शैंजी है। अनिशयक्तिन और अना-वश्यक विस्तार इस ग्रन्थ की बढी विशेषताए है। उपदेश देने नी भावना इसमें इतनी प्रवल है कि इसमे इसका साहिदियन सौदय विल्कल दव गया है। माहित्य की दृष्टि से विष्णावदान नहीं अधिक रोजन है। इसका समय दूसरी शताब्दी ई० . समझा जाता है। यह भी बौद्ध घर्म विषयक कवाओं का रुग्रह है इसकी बहुत सी सामग्री बौडो के सर्वास्तिवाद सप्रदाय के पिटक से ली गई है। इसके कुछ माग निश्चित रूप से महायान सम्प्रदाय से सम्बद्ध है यद्यपि कुछ अशो में इसमें पूराने हीनयानी विचार पाये जाते है। इसका एक अत्यन्न कारुणिक आख्यान कृणाल की कथा है। इसमें अशोक का पुत्र कृणाल अपनी आखे निकलवाने वाली विमाता तिष्य- रिलंता के प्रति और अपने पिता के प्रति अपने मन में कृणा और धिक्कार के माव नहीं लाता। इसके सार्कृत कर्मावदाल में यह बताया गया है कि अपने उपदेश के कौशल से बुद्ध ने किस प्रकार कुमारी प्रकृति को बौद्ध धर्म का अनुपायी बनाया। पूर्णावदान और कोटिकणें की कथाए उस समय विदेशों के साथ व्यापार के विषय पर मुक्तर प्रकाश डालनी है। इनमें समुदी तुष्कान (कालिका बात) के महान सकट में कसे हुए याविकां का तमी उद्धार होता है, जब वे नमो बुढाय कहकर बुद्ध का स्मरण करते है और उसकी बाएग में जाते हैं।

जबरान साहित्य की सर्वोत्तम कृति समवतः आयंश्र की कालकमाला-है। इसमें पालि जातको की माति बुढ के पूर्व जन्मों में किये गये कार्यों की उप देगपूर्ण लक्ष्कत्वाओं का सुन्दर और रोचक संग्रह है। इसकी सारी कार्या की उप साहित्य में मिलती है। आयंग्र्र ने इन्हीं कथाओं को काल्यवीलों की संस्कृत से बड़ी सुन्दर, आकर्षक और प्रमावोत्पास्त शैली में लिला है। यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय संस्कृत का प्रयोग बौड विद्वान माहित्य-मृजन एवं घर्मप्रचार के लिखे आवदयक समझने लगे थे। आयंग्र्र की जातक माला का चीनी अनुवाद १३ इर्ष इंग्ले किया गया था, अतः इसका समय तीमरी शतास्त्री ई० समझा जाता है।

#### नाटक

यह युग सम्झन नाटको के विकास की दृष्टि में भी उल्लेखनीय है। इन नाटकों के मीणिक विद्वालनों का प्रतिपादन हुने मन्द के नाइस्काशक में मिलला है। इसे वर्तमान रूप दूसरी या तीसरी शताब्दी हुँ० में प्राप्त हुआ है। इम्में पायी जाने वाली प्राकृतों के तथा यवनो, शको एव पहल्यों के उल्लेख के आधार परइसका रचना-काल २०० ई० से पूर्व में २०० ई० के बीच में माना जाता है। कालिडास और अदयघोष को मरन के नाट्यशास्त्र का ज्ञान था। हाल किंव की पाया सप्तशती में भी इसमें वर्णित रंगमंच का, अभिनेत्री द्वारा अपने मूल पर हरि-ताल का रग लगाने का, नाटक के नादी और पूर्व रग त्रादि का उल्लेख मिलता है। यह नाट्यशास्त्र के गाया सप्तशती से पहले निर्मत होने की ओर सकत करता है। अमरावती की मृतियों में कुछ नर्तकों की मुदाये नाट्यशास्त्र की मुदाओं से मिलती हैं। १९१३ ई० में सर जान मार्थल को तहाशिला की खुदाई में प्राग्नमीय युग (भी सताब्दी ई० पूर्व) की एक मृण्युति नाट्यशास्त्र में वर्णित लगाटितकर नासक मुद्रा में प्राप्त हुई थी। इन सब प्रमाणी से यह स्पष्ट है कि मरत के नाट्यसास्त्र की परंपरा बहुत प्राचीन थी। इसमें स्वयंत्र यह कहा गया है कि बह्या और सदा-शिव ने इस विषय पर पहले प्रम्य लिखे थे। इस प्रकार नाट्यशास्त्र का विकास बहुत प्राचीन काल से हो रहा था, किन्तु मरत नाट्यशास्त्र को वर्तमान रूप दूसरी तीसरी शताब्दी हैं। में ही मिला है।

युनानी प्रभाव की समीका---संस्कृत नाटको का आरंभिक रूप पर्याप्त विवादास्पद है। कुछ पश्चिमी विद्वानो ने गांघार कला में बुद्ध-मूर्ति के आविर्माव पर जिस प्रकार युनानी प्रमाव माना है, उसी प्रकार नाटको के विकास को भी युनानी प्रमाव का परिणास समझा है। जर्मन विद्वान डा० वेबर और विडिश इस मत के प्रवल पोषक है। उनका कहना है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में नाटक की रचनाये इतनी कम है कि इनके आधार पर नाटक जैसी कमनीय कला का भारत में स्वयमेव अस्यु-त्थान नहीं हो सकताथा। सिकन्दर नाटको का बड़ा प्रेमी था। वैक्ट्रिया तथा पंजाब के युनानी राजाओं के दरबार में नाटकों का खुब प्रचार था। इन युनानी नाटकों के अभिनय को देखकर ही मारतीयों को इस दिशा में प्रेरणा और स्फूर्ति मिली। इस यनानी प्रमाव को सिद्ध करने के लिये कई प्रमाण दिये जाते है। पहला प्रमाण सस्कृत नाटकों में यवनियो (यनानी स्त्रियो) का उल्लेख है। अभिज्ञान शाकन्तल केंद्रमरे अंक में वनपूष्यों की माला घारण करने वाली धनर्घारिणी यवनिका दृष्यन्त की परिचारिका के रूप में चित्रित की गई है। किल्तु इस यक्ति का महत्व इस-लिये नहीं है कि उन दिनो मारत का विदेशों से व्यापार होता था। उस में पेरि-प्लस के मतानुसार दूसरे देशों से भारत आने वाली वस्तुओं में शराब, गाने वाले लड़के और सुन्दर दासियाँ सम्मिलित होती थी। भारतीय राजा यवन ललनाओं को दासी बनाकर अपने महलो में रखते थे। इस प्रधा के आधार पर ही संस्कृत नाटको मे यवनियों का वर्णन है। उनका नाटको के विकास पर कोई प्रमाव नहीं पढ़ा प्रतीत होता है। इसरा प्रमाण संस्कृत नाटको में परदे के लिये यवनिका शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ यूनान से सम्बद्ध परदा किया जाना है और यह कहा जाता है कि इसका प्रयोग भारतीयों ने युनानियों में सीखा। किन्तु इस प्रसग में यह बात उल्लेखनीय है कि यूनानी नाटको में यवनिका या परदे का सर्वथा अभाव था। वहाँ दर्शको की सम्या इतनी अधिक होती थी कि उनकी सुविधा के लिये नाटक का अभिनय खुले मैदान में ऊँचे रंगमच परकिया जाता था। इसमें किसी प्रकार का कोई पर्दानहीं होताथा। जब यूनानी नाटको में पर्दाही नहीं था तब मारत-

वासियों द्वारा इस विषय में उनकी नकल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके साथ ही हमें यह भी ज्यान रखना चाहिये कि सस्क्रत नाटक यनानी नाटकों से इतने अधिक मौलिक भेद रखते हैं कि संस्कृत नाटकों का मूल स्नोत युनान के नाटको को नहीं माना जा सकता है। पहला भेद यह है कि युनानी नाटकों के दो प्रकार-सुखान्त ( Comedy ) और दुखान्त ( Tragedy ) हैं, जबकि मारतीय नाटकों में इस प्रकार के वर्गीकरण का नितांत अभाव है। संस्कृत साहित्य के सभी नाटक सुखान्त होते हैं। दुखान्त नाटको का भारत मे कोई उदाहरण नही मिलता। दूसरा भेद विद्यक की निराली कल्पना है। इस प्रकार का कोई भी पात्र यनानी नाटकों में नहीं है। तीसरा भेद भारतीय नाटकों में युनानी नाटकों के एक प्रधान तत्व-कोरस ( Chorus ) या वृन्दगान का अभाव है। चौथा भेद यह है कि युनानी नाटकों के लिये तीन प्रकार की अन्वितियो ( unities ) का होना आवश्यक था। ये स्थान, काल और कार्य की अन्वितियाँ होती है, किन्तु मारत में इनका पालन करना आवश्यक नहीं समझा जाता। अत यनान को मारतीय नाटको का मल स्रोत मानने का सिद्धान्त सर्वथा निरायार, अयुक्तियुक्त और अमान्य प्रतीत होता है। लेबी ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि संस्कृत नाटको का आरंभिक विकास उज्जयिनी के विदेशी शक शासको की छत्रछाया में हुआ, किन्तु यह कल्पना भी प्रामाणिक नहीं प्रतीत होती है।

महामाध्य से यह प्रतीत होता है कि उम समय नाटक जनता में बढ़े कोकप्रिय थे। इस जियम से पत्रजिन के स्तिस्वय और बिस्वय नामक नाटको की बच्ची मी है (३।१९)। वर्तमान कान के प्रयोग का विवेचन करते हुए उसने निक्षा है कि नट कोग प्रत्यक्ष में ही कंम को मरवाते है। उन दिनों पात्रानुकूल वेशमूषा घाटण करने वाले और उपमुक्त मुखानुलेग करने वाले नट की सोमिनक कहते थे। पात्र रावण या कस का अमिनस करते हुए सुख पर एक प्रकार का अनुलेग लगाते थे। पात्र राम आदि के पत्र का अमिनस करते हुए सुख पर एक प्रकार का अनुलेग लगाते थे। जिन श्रीताओं या दर्शकों के गंतमंव पर पहुंचने पर प्रवचन का अमिनस प्रारम्भ किया जाता था उन्हें आरम्भक कहते वाता था। नाटकों में जहीं क्यावस्तु सवादो द्वारा मलीमाति सुसंबद नही हो पाती थी, वहीं एक व्यक्ति वाचक के रूप में पुरक्त से आवश्यक अशा पढ़ लेता था, इसे प्रियक कहा जाता था। (१।४)। नाटकों से के श्रीताओं और दर्शकों का वर्णन करते हुए सहामाध्यक्तार ने लिखा है कि कोई केंग्रंक के प्रताओं और दर्शकों का वर्णन करते हुए सहामाध्यक्तार ने लिखा है कि कोई केंग्रंक के प्रताओं और दर्शकों को कें हु लगा का मनत होता है।

वे अपने प्रिय पात्र की विजय देखकर प्रसक्त होते है और पराजय देखकर दुःखी होते हैं। पतंजिल ने जपने ग्रन्य में नाटकों की जिस परंपरा का निर्देश किया है, उस प्रकार के नाटक हमें इस समय उपलब्ध नहीं होते हैं।

इस समय उपलब्ध होने बाळे संस्कृत नाटकों का तिथिकम अत्यन्त विवाद-सत्त है। कुछ दिवान महाकृषि कान्वियास को मालविकानियाँक नाटक के आधार एर अनिमित्रा का समकालीन अवर्षित दूसरी खताव्दी हैं। पूज में होने वाला समझते हैं। अन्य विदानों के मतानुमार काळिदास ५७ ई० पूज में उन्तियिती में शासन करने बाले शाकारि नृपति विकसादित्य के समकालीन थे। यदि इस तिथिकम की माना जाय तो कालिदास को पहुन्ता संस्कृत नाटककार मानना पडेगा, किन्तु अधिकांश विद्वान इसे पुत्रवंशी स झाट कन्द्रमूल दिनीय का मनकालीन होने से पांच्यों साताव्यी हैं का मानते हैं। यदि इस त्यक को मान लिया जाय तो कोन्तिक के समयम में पहुली खताव्यी हैं के मानते हैं। यदि इस त्यक को पहुन्त नाटककार मानना पडेगा। उन्होंने काव्यों की माति नाटकों का निर्माण भी वर्मप्रवार के उद्देग्य से किया। दुर्माम्यक्श उनका कोई सी नाटक इस समय पूर्ण रूप में उपलब्ध नती होता। पहुले (पूज १११) यह बताया जा चुका है कि मध्य एशिया में उनके बारिपुक प्रकरण-नामक नाटक के कुछ पढ़ी मिल हैं और एक अन्य प्रतिकात भी उनकी होते कहा जाता है।

संमवतः बाध इसी युग का नाटककार है। कालिदास ने मालविकानिमित्र के आरम्भ में सूत्रधार के मुह सेयह कहलाया है कि मुप्तसिद की ति वाले मास, सीमिल्ल और कियुष्त आदि कवियो के होते हुए कालिदास की कृति का कौन आदर करेगा ? इससे यह प्रतीत है कि कालिदास से पहले माम के नाटक अलल्ल ने लिप्त ये थे १९९२ से पहले भास का कोई भी नाटक उजल्ल नही था। इस वर्ष महामतोपायाय गण्प पतिवाली ने माम के १३ नाटकों का एक मयह प्रकाशित किया। इसमें से प्रतिकाली ने माम के १३ नाटकों का एक मयह प्रकाशित किया। इसमें से प्रतिकाली के माम के १३ नाटकों का एक मयह प्रकाशित किया। इतमें से प्रतिकाली के नाटकों का क्यानक रामायण पर तवा पंचाल, स्वयस्थायोग, सूरवाटेक्स, स्वयंत्रपाय और उवसंग की कथा। महासारत पर आधित है। प्रतिमा और अभिषेक नाटकों का क्यानक रामायण पर तवा पंचाल, स्वर्णकार, स्वरावयंत्रपाय और उवसंग की कथा। महासारत पर आधित है। बासवर्षित्व का आधार मानक पुराण और वर्षित्व बाहेब्स तथा अविमास्क का आधार नत्काळीन लोककथाए हैं। मास के इन नाटकों के कर्नु तब और काल के संबंध में विद्वानों में

प. महाभाष्य पा४।२६, २।१।६६, २।३।६७, २।४।७७, ४।१।१५४, ६।वा२।

तोब मतमेद हैं। ' कुछ विद्वान् इन नाटको को मास की रचना ही नहीं मानते है। इनका यह कहना है कि यर किसी परवर्ती केरल कवि की कृतियाँ हैं। किन्तु अधिकांश विद्वान् इन नाटकों की मास की रचना मानते है और कीच के मतानुसार मास का समय तीन सी ई० हैं. यद्यपि गणपति शास्त्री इसका समय तीसरी शताब्यी ई० पू० मानना चाहते हैं।

इसी प्रकार इस युग का एक अन्य विवादास्थद नाटक शुद्धक का मुच्छकटिक है। इसका समय अधिकाश विद्वान पहली खताब्दी इंस्वी मानते हैं। इस अवार्त का यह नाटक वस्तुत. संकृत नाटको में एक विश्व त्यान एकता है। इसमें वाद्यक्त तथा रुज्जविनी की देखरा वसंतर्तका की प्रणय कथा का बड़ा रोचक वित्रण है। शुद्धक ने संमयत. संस्कृत साहित्य में पहली बार इसमें राजा रानी की नाटक का नायक-नायिका बनाने की परम्परा का परित्याप किया है। इसमें मध्यम श्रेणी के लोगों का, प्रतिदित सड़कों तथा पत्थियों में पूमने फिरले वाले सामान्य व्यक्तियों का यवार्यवादी इण्टिकोण से बड़ा सुन्दर वित्रण किया गया है। यह अपनी स्वामाविकता और स्वापंत्रादी इण्टिकोण के कारण परिचमी अगत् में बड़ा लोकप्रिय हुआ है और विद्युल प्रश्ला का पात्र बना है।

#### दर्शन

इस समय छः अस्तिक दर्शनों का तथा नास्तिक माने वाने वाले जैन व बैद दर्शनों का भी विकास हुआ। सुत्रश्रीओं में लिले गए दर्शनों, न्याय, वैशेषिक, नास्त्र, मोग, पूर्वनीमासा और उत्तर मीमासा (वेदान्त) के मीलिल विवाद अस्पत्त प्राचीन है। किन्तु इनका सुत्र रूप में आबद्ध होने का समय जैकोवी २००-५०० ई० सम-सतेहैं। वस्तुतः करियल, रूपाद और नौतम को मान्य, वैशेषिक तथा न्यायदर्शन का रचिता समझारीक नहीं है। उन्होंने पहले से चले आने वाले विवादों को मुन्नबद्ध किया है। छटी शताब्दी ई० में मारत में एक अवल धार्मिक और वौद्धिक क्रानित होने बौद, जैन और चार्बीक विचारकों ने जब प्राचीन विचारों की आवस्यक्ता अनुमत्त हुई और सीपी चोटे की, तब जुसलाबद्ध दार्थीनक विचारों की आवस्यक्ता अनुमत्त हुई और छ. दर्शनों में जन्म लिया। करिटरय चीथी सताब्दी ६० पुन के अतिसा सी

१--वेलिये, पुसलकर-भास

२--कीथ - संस्कृत ब्रामा, पृष्ठ ६४-६४

युग तथा आरम्भिक सातवाहन युग में वर्तमान रूप में मिलने वाले वैशेषिक, न्याय, सांक्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा (वेदान्त) के दर्शन सुत्रबढ हुए।

स्थाय दर्शन के सूत्रों के प्रणेता जक्षणद गीतम मृति समसे जाते हैं। इनका समय ४ थी स॰ ६० पू॰ माना जाता है। इसके पुप्रसिद्ध माध्यकार वास्त्यायन हैं। यह उस समय हुए जब बीढों के साथ विचारों का उब ससय हुए जब बीढों के साथ विचारों का उब सवाय कर रहा था। दोनों प्रज अपने प्रतियायों की युक्तियों का साथवन करके अपने सिद्धान्तों का ना मध्यक कर कर में अवतान का ना मध्यक कर कर में अवतान का ना मध्यक कर के में अवस्त थे। वास्त्यायन ने अपने माध्य में बीढों के अनेक आकोगों का निराकरण किया है। वास्त्यायन का समय पहली या दूसरी स० ६० है। वेशेषिक एवं सांस्य का तक्तालीन बौद्ध साहित्य में उक्तेल सिक्ता है। अवदानसतक में तो केवल वैशेषिक का वर्णन है, कियु लिवलिक्तर और मीत व न्याय का भी उत्तेल हैं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप्तम में वैशेषक सर्वेत सांस्य, में मी व न्याय का भी उत्तेल हैं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परवर्ती दार्विन साहित्य में इनरर यह लाइन लगाया गया । यही कारण है कि परवर्ती दार्विन साहित्य में इनरर यह लाइन लगाया गया । है कि ये वैशेषिक आपे वीद्ध (अर्ढ वैनविक्ता है। वैशेषिक सुत्रों के प्रणेता कणाय का समय २०० ई० पूर्व समसा जाता है। कणाय का विविष्ट सिद्धान्त परमाणुवान है, इसीलिए इस संप्रदाय के प्रवर्तक को परमाणुवान काला या कणाय कहा गया है।

साक्य का मुख्य सिद्धान्त परिणामवाद है, जो सम्पूर्ण मीतिक सृष्टि को सच्य, दल्ख और तमस् नामकतीन मूल तबने की परिणति अर्थात् विकास में पैदा होने वाला मानता है। इसके अतिरिक्त सांच्य के अन्य प्रभान सिद्धान्त पे है ——तीन प्रकार के आध्यारिमक, आधिमीतिक और आधिपरिकट दुख तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिखे विद्या को की निर्ध्यक्ती एवं प्रकृति और पुरुष का हैतवादी सिद्धान्त। सांव्य-सूत्रों के प्रमेता कांप्रक मृत्य है, कि सुष्ट सम्प्रदाय का सबसे प्रसिद्ध सम्ब देशवर- क्रण्य की साव्यक्तारिक है। यह सम्ब देशवर- क्रण्य की साव्यक्तार्थ के प्रयोग में अनुवाद किया। इसके समय कि परसार्थ ने छठी शताब्दी ई० में इसका चीनी माया में अनुवाद किया। इसके समय का स्वत्य सुष्ट सम्ब हतना प्रसिद्ध या कि परसार्थ ने छठी शताब्दी ई० में इसका चीनी माया में अनुवाद किया। इसके समय स्वात स्वा

योग दर्शन के विचार बहुत प्राचीन है। मोहेंजोदहों की खुदाई में योगासन

में बैठी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई है। इस दर्शन की समूची पद्धांत सांख्य से मिलनी है। उसकी नकी विषयंता केवल प्रहों है कि वह परिणामवार को आरितक रूप दे देता हैं तथा ध्या पर पर विषयं में मन को संग्य करने की विधियों पर विशेष बल देता है। इरिश्वर की स्ता पर विशेष कर देता है। इरिश्वर की स्ता पर विशेष कर देता है। इरिश्वर की स्ता पर विशेष कर पर विशेष कर सामाओं में कम या अधिक मात्राओं के आपेशिक तारतान्य में पाया जाता है, वह कहीं त कहीं निर्तित्वय या पूर्ण रूप में भी होता है। जैसे परिमाण का पूण छोटो नहीं निर्देश में पाया जाता है, किन्तु अलकाश में यह दतनी नहीं मात्रा में पाया जाता है, किन्तु अलकाश में यह दतनी नहीं मात्रा में पाया जाता है, किन्तु अलकाश में यह दतनी नहीं मात्रा में पाया जाता है, किन्तु अलकाश में यह ततनी नहीं मात्रा में पाया जाता है, किन्तु अलकाश में यह ततनी नहीं मात्रा में पाया जाता है कि इससे लिया होता वाहिए, वह सर्वक्ष पुष्क ही ईक्तर है। में मोत्रा स्ति पाहिए तह सर्वक्ष पुष्क ही ईक्तर है। मोत्रावर्धन के सुनो के प्रणेता महिष्क पत्रित लित होते ही हित्तर है। सात्रावर्धन के सुनो के प्रणेता महिष्क पत्रावर्धन काले ही है इतका समय दूसरी सतावर्धी ई 90 है। इन सुनो पर व्यास के साध्य का समय दिवादास्पद है।

सीमासा और वेदान दर्शनों के रविधता कथा. वीमान और बादरावण है। इनने मीमासा अपैर वेदान दर्शनों के रविधता कथा विध्य सम्वाध सावधी है। इसका प्रधान उद्देश कर्मकाण्ड सम्बन्धी नावधी की समुवित व्याख्या करने की निषमी का प्रतिपानन करनाथा। मीमाना के विचार सहिताओं और बाह्यण प्रस्थों में पाये जाते हैं। इत उदान पर उपवर्ग, मवदास और शबर स्वामी ने वृत्तियों और माच्य लिखे। शबर स्वामी का समय २०० ई० माना जाता है। इसके माध्य की हुलना एतं जिल के महामाच्य और बहु सूत्र के शाकरमाच्य की की जाती है। वेदान्त मारतीय दर्शनों का मुकुटमणि कहा जाता है। इसके प्राचन महाय दर्शनों का मुकुटमणि कहा जाता है। इसके प्रधान महाय वाद रायण के विवय में स्वर्णीय तेजन ने यह करना हो थी कि वाटाध्यायी में जिन पारा- पार्य में मिलुसूत्रों का उल्लेख है (४१३११०) वे बादरावण के बहु मूत्र ही है। अतः ये पोणित से प्राचीन है। किन्तु कोटिय ने आत्वीक्षिकों में वेदान्त की गण्या मही की है। अतः कुछ विदान वेदान्त दर्शन को पिछले भीये युग अथवा सातवाहन युग की कृति पारते हैं।

बौद्ध दर्शन और धार्मिक साहित्य

इस युग में बौद्ध दर्शन और धार्मिक वाक्रमय का मी विकास हुआ। ईसा की आरम्भिक शतियों में दो कारणों से संस्कृत में बौद्ध साहित्य के विकास को प्रोत्साहन मिला। पहला कारण महायान साप्रवाय का अम्मुद्ध्य तथा दूमरा कारण अनेक प्रति-विद्धा पोरिणिक चर्मानुवासी ब्राह्मणों का बौद्ध चर्म व्योकार करना था। इसका सर्वोत्तम जवाहरण अदस्योग और नागार्जुन हैं। बुद्ध ने दुःस एवं दुःस के कारणों की मीमांसा पर सिक व्यान दिया था, आध्यारियक और वार्यिक समस्याओं की उपेका की थी। किन्तु बाद में उनके अनुसारियों ने दार्यिक कर करने की नहीं सुरूभ मीमाद्या की। इस समय दो प्रयान दार्थिक सिद्धान्तों का जन्म हुआ। पहुन्ता सिद्धान्त संयान बाद या। इसका यह आध्य था कि आरमा की कोई पृषक् सत्ता नहीं है, वह शारी- किक अपना स्वार्य का समुख्य अववा सभावता है। इसे वीदों का अना-स्वाद मी कहा जाता है। दुसरा सिद्धान्त अधिककात अपवा संसानवाद है। इसता तार्य यह है कि आरमा कीर जगत और जात है। दुसरा सिद्धान्त अधिककात अपवा संसानवाद है। इसता तार्य यह है कि आरमा कीर जगत अपना कीर कीर कि स्व वस्तुए प्रतिकण वरलती उहती है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह प्रतिकण वरलने पर भी वही प्रतिक होता र प्रवाह प्रतिकण वरलने पर भी वही प्रतिक लात्मा और जनत क्षणिक होने पर भी जवाह प्रतिक जार प्रवेश है के कारण स्थापी प्रतीत होते हैं।

बौद वर्षन को चार संजदायों में बौटा जाता है— बैमाविक, सौनास्तिक, प्रेसाचार और साध्यस्तिक। इनका प्रयान सत्यस्य सत्ता के सबय में है। बैमाविक संप्रदाय के अनुसार बाह्य जगन् एव मीतरी (मानस) जगन् सं संबय रखने वाले समीपदार्थ वास्तविक सत्ता त्यत्त है, इंबीलिए इनका नाम सर्वास्तिबाद भी है। कोना-त्तिक बाह्य जगन् के पदार्थों को अनुमान द्वारा ही सत्य मानते है। यंगाचार सन्य-दाय विज्ञान अथवा चित्र को ही एकामात्र सत्य मानता है, इंबीलिए वह विज्ञानवादी मी कहलाता है। माध्यमिक के मत में जगन् के वान्तरिक एव बाह्य, समस्त पदार्थ शुन्य करा है, अतः इसका दूसरा नाम सुन्यवाद मी है।

इस समय महायान सप्रदाय के धार्मिक साहित्य का विकास हुआ। इसमें चुल्यसूत्र कहलाने वाले तो प्रत्य है। इतमें दो प्रत्य बुद्ध के जीवन का वर्णन करते वाले सहस्वास्त्र और सस्तित विस्तर है। ये दोनो महायान के आविशांव से पहले के सन्य है। महावस्त्र महायाधिकों के लोकोत्तरावी प्रदाय की विनय का एक प्रत्य है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों का वृत्तात्त्र अनेक जानक क्याओं के साथ दिया हुआ है। इसमें उन दस अवस्थाओं का वर्णन हैं जिनमें बुद्ध की प्रांपन के लिये एक बोधि- सत्य की गुजरना आवश्यक होना है। इसनी प्रत्य की गुजरना आवश्यक होना है। इसने विषय में यह कहां जा सकता है कि उसने निषय भी यह कहां जा सकता है कि उसने प्रांप और त्य दोनों त्याये जीते हैं। इसने हैं, वह स्थय उतना हो पुराना है। इसने या और त्य दोनों त्याये जीते हैं। इसने स्वय और त्य दोनों त्याये जीते हैं। इसने सम्य पहली सन्व हैं के समझा जाता है। इसरों यह और त्य दोनों त्यां जीते हैं। इसने सम्य पहली सन्व हैं के समझा जाता है। इसरों यह और त्य दोनों त्यां जीते हैं। इसने सम

सम्प्रदाय के अनुसार दुढ की जीवन-कथा का प्रतिपादन करता है। इसमें इस जीवगी को बौद कर्म के महायानी सम्प्रदाय की दृष्टि से परिवर्तित कर दिया गया है, अतः यह पुस्तक चमरकारपूर्ण कार्व्यवनक चटनाओं से गरी हुई है। इसमें ऐसी कथाएं मी सिम्मिलत हैं निवर्त्व विवय में ग्रह कहा जाता है कि वै परिवर्षन तक फैट चुकी थी। जैसे जब बुद छोट थिसु के रूप में मंदिर में गए तो नहीं की सब देव-मृतियां उनका सम्मान करने के छिए नतमस्तक हो गई। सिशु बुद ने अपने गुरू को चीनी, हुणी आदि चौंसठ प्रकार की जिपयों की शिक्षा दी। अधि और प्रतिपास विवय की वृद्धि से यह प्रवच बड़ी कथ्यवित्वत रचना है। यह प्रवान रूप से गयास्मक सन्दुत में लिखा हु मा है, कि क्या हु क्या प्रवान के स्वत्व के प्रतिपास की सिक्षा दी। विवय की निवर्ति के स्वत्व के प्रति सम्मान की मावना गंधारकला की उस नबीन क्यांति के अनुक्य है जिनमें बुद के प्रति सम्मान की मावना गंधारकला की उस नबीन क्यांति के अनुक्य है जिनमें बुद की प्रतिसा का विकास किया यया था। इसका समय दूसरी सतास्वी है क्यांत्र मावान है। नवी शतास्वी ई के सित्व नावा में इसका अनुवाद हुआ, इसी समय जावा में वोरोबुत के अगुतिस्त बौद त्रूप के कलाकारों (८५०— ९०) ने इसकी क्यांत्र के। परस्व की एत्यार की मृतियों में तराशा।

महायान सम्प्रदाय के दार्शनिक ग्रन्थों में सबसे पुराना समवतः अध्दलाह-स्त्रिकाप्रज्ञापारमिता था, इसमे शुन्यता के स्वरूप पर विचार किया गया है। इसका चीनी में एक अनुवाद १७९ ई० में हुआ था। अन्य ग्रन्थों में सबसे अधिक प्रसिद्ध सदमंत्रण्डरीक है। इसकी प्रत्येक पक्ति बुद्ध के प्रति अगाघ मक्ति से श्रोतप्रोत है। यह पौराणिक शैली में लिखा हुआ है। विटरनिटज के मतानसार इसकी रचना पहली शताब्दी ई० में हुई थी। एक अन्य ग्रन्थ लंकावतारसूत्र है। इसमें महात्मा बुद्ध का वर्णन लका के राजा रावण को बौद्ध घर्म के सिद्धान्तो का उपदेश देते हुए किया गया है। इसमें शन्यवादी और विशानवादी सिद्धान्तों की काफी चर्चा है। इसके दो खण्डो पर आर्यदेव की टीकाओ का अनुवाद चीनी माषा में अब तक सुरक्षित है। अत. इसका मुल रूप दूसरी शताब्दी ई० पू० का समझा जाता है। सुबर्णप्रभास का पहली शताब्दी ई॰ मे तथा **दशभूमीदवर** (बृद्धत्वप्राप्ति की दश दशाएं ) का चीनी अनवाद २९७ ई० में किया गया था। इसी सप्रदाय के एक अन्य ग्रन्थ अवलोक्तिक्वरगुराकरण्डब्युहका अनुवाद २७० ई० पू० मे हुआ था। इस संप्रदाय के अन्य ग्रन्थों में सुलावती ब्युष्ट का नाम उल्लेखनीय है। इसमें अमि-ताम के स्वर्गका अतीव आकर्षक वर्णन है। इसने विदेशों मे बौद्ध धर्म को वडा लोकप्रिय बनाया, चीन जापान में आज तक इसे बढ़े चाव से पढ़ा जाता है। १८६

६० में इसका बीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। इस सप्तदाय के अन्य गय गण्डव्यूह, तबामताहुषक, अद्याव्येदिका, तथा काव्यवर्गास्त्र है। आन्तिम प्रत्य में वीपिसल के आवर्ष और तुम्बता के सिद्धान्त का प्रतिपादक है। इससे स्टाक्ट्र नामक सन्य भी सिम्मित्ति था, इसका बीनी अनुवाद १७८-१८४ है० में हुआ था।

करिक के समय में दो बड़े बौद दार्शनिक अदबयोध और बसुमित्र हुए। अदबयोध की सुप्रसिद्ध दार्शनिक रचना महामात्रश्रद्धारास अर्थात महामात्र धर्म के विद्धान्त के में कि विद्धान्त के मात्र के मुख्य में एकअविनय्वद स्था को माना। बहुमित्र में किलिक द्वारा सुलाई वर्ष विद्धान्त के मुख्य में प्रधान मात्र किया था। इसने बौद सम्बंध के १८ सप्रदायों का मी वर्णन किया है। विद्धान्त मात्र मिलता जुलता है, इसके कुछ अंदा मध्य एशिया से प्राप्त हुए है। तारानाथ के मतानुसार उदानवर्ष का केलक वर्षमात्र मी विज्यक के दरबार में था। यह बसुबबु का सम्बद्धी एवं संयुक्त अभिवर्धहरूसस्थासण्य

बौढ वार्षोनको में समयत. सबसे अधिक प्रसिद्ध दूसरी शताब्दी ई० के नागार्जुन को मिली है। अरबजोध की मोति यह भी पहले हिन्दू धर्मानुयायी आह्मण या। तिब्बती और चीनी विवरणों के असुनार यह काची अथवा विदर्भ में उत्राप्त हुआ था। इसका सम्बन्ध आध्र प्रदेश के गुदूर जिले के श्रीपबंत और नागार्जुनीकों नामक स्थानों से भी रहाषा। ये स्थान उस समय सातवाहत वा के अधिकार में ये। प्राकृत के एक काव्य लीलावई के अनुसार यह एक सातवाहत राजा के दरबार में पेष्टिस और कुमारिक नामक कथियों के साथ रहा करता था। ये दोनों सातवाहत राजा हाल की राजसमा के किस थे। तिब्बती साहित्य में नागार्जुन हारा अपने मिश्र सातवाहत राजक सा के किस थे। तिब्बती साहित्य में नागार्जुन हारा लागा क्यां को राजसमा के किस थे। तिब्बती साहित्य में नागार्जुन हारा एक विवार के स्थान स्थान सातवाहत है। सात्र अपने सम्भातवाहत है। सात्र को स्थान सात्र है। सात्र अवेदनाय सील का कहना है के सुजुत का सम्पादक नागार्जुन, सिद्ध (की मिया-विक्र) नागार्जुन, लेहसारक कार नागार्जुन और पाध्यमिमसूत्र वृत्ति का लेक्स नागार्जुन एक ही स्थानित है। उसकी यह उनित प्रावद है कि यदि में रस को सिद्ध कर लू तो इस जगत् में नियंतता नहीं रहेगी (सिद्ध देस करिस्थानि तावाई-रिद्ध सीन जगत्)। यदि वस्तुन लोहसारक और राष्ट्र कीर स्थान तावाजुन रिद्ध में प्रद्यानिय जगत्। यार्य नियंत नाहीं उहेगी (सिद्ध देस करिस्थानि तावाई-रिद्ध सीन अपन्त)। यदि वस्तुन लोहसारक और राष्ट्र कोर प्रवार नागार्जुन रिद्ध कर का प्रणेता नागार्जुन रिद्ध कर स्थान का प्रणेता नागार्जुन रिद्ध कर स्थान का प्रणेता नागार्जुन रिद्ध नित अपन राष्ट्र के स्थान का प्रणेता नागार्जुन रिद्ध कर सार्य के सार्य नागार्जुन राष्ट्र की सार्य कर सार्य कीर नागार्जुन रिद्ध मीन स्थान राष्ट्य किस सार्य कर सार्य नागार्जुन राष्ट्र कीर सार्य कर सार्य नागार का सार्य कीर नागार्जुन सार्य कर सार्य कीर सार्य कर सार्य नागार का सार्य कीर सार्य कर सार्य कर सार्य कर सार्य कीर सार्य कर सार्य कर सार्य कीर सार्य कर सार्य कर

श्वन्यवाद के आचार्य नागार्जुन से अभिन्न हो तो यह मानना पड़ेगा कि दूसरी शताब्दी ई० तक भारत में धातु विषयक ज्ञान का एवं रसायनशास्त्र का पर्याप्त विकास हो चका था और नागार्जन अदमत बहुमुखी प्रतिमासम्पन्न व्यक्ति था। किन्तु नागार्जन को अमर बनाने वाली सर्वोत्तम कृति साध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन करने वाली माध्य-मिक कारिका और इसकी उपलब्ध न होने वाली टीका अक्तोमया है। इसके सत्ताइस अध्यायों तथा ४०० क्लोको में नागार्जुन ने शुन्यवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इसे माध्यमिक दर्शन का नाम इसलिए दिया जाता है कि इसमें वस्तुओ की सत्ता के सम्बन्ध में मध्यम मार्ग को अपनाते हुए यह कहा गया है कि बस्तएं न तो पूर्ण रूप से असत् है और न ही पारमार्थिक दिष्ट से सत है। यह एक प्रकार का सापेक्षताबाद ( Relativity ) है। इसके अन्य में ग्रन्थो विक्रविटका, शुन्यता-सप्तति, प्रतीत्यसमुत्पाबहुबय, महायानींवशिका, विग्नहन्यावीत्तनी तथा प्रशापारनिता-शास्त्र और दशमुनिविभाषाशास्त्र पर लिखी हुई टीकायें है। वर्मसंग्रह और प्रक्षर-शतक भी ६ सके लिखे हुए बताये जाते है। तिब्बती भाषा में इसका एक प्रन्थ न्याय दर्शन के १६ पदार्थों का खंडन करने वाला प्रमाणविधटन है तथा ४७२ ई० में इसके एक अन्य प्रन्य उपायकीशलहृबय का चीनी में अनुवाद हुआ था। नागार्जुन का समय कीथ ने दूसरी शताब्दी ई० का उत्तरार्थ माना है। यद्यपि डा० सतीशचन्द्र विद्या-मयण जैसे कुछ विद्वान इसका समय चौथी शताब्दी ई० मानते हैं।

नागार्जुन का शिष्य आयंदेव था। यह बीनी अनुश्रुति के अनुसार दक्षिण मास्त का अथवा सिहल का निवासी था। इसने अपने बुदुश्तातक से अपने सुरु के साध्यिमक दर्गन पर बाह्यणो तथा अन्य बीढ सप्रदायो द्वारा किए जाने वाले आक्षेपो का निरा-करण किया है। इससे पाप घोने और गुज्य प्राप्त करने के लिए गगा में स्नान करने की पौराणिक पद्धित की खूब लिस्ली उड़ायी गयी है। इसने शून्यतान के सिद्धान्त के मीलिक तत्वों को पांच क्लोको वाले मुख्यिकरण, अथवा हस्तवालमकरण, में सम-साया है। इसका एक अन्य सन्य विस्तिश्वाकरण, भी है।

### जैन साहित्य

जैन बसंबयो पर निर्मुक्ति नामक लघु टोकाए लिखने का स्रेय चीमी शताब्दी ई० पू० के महबाहु नामक आचार्य को दिया जाता है। किन्तु दिवास्यर जैनो की एत्यस्या के अनुसार पहली शताब्दी ई० पूर्व में एक क्या महबाहु हुए है। समस्यः निर्मुक्तियों को रचना करने वाले यही थे। प्राचीन जैन अनुभूति के एव कुछ आयु- निक विद्यानों के सतानुसार ईसा की पहली तीन शताब्दियों में जैन दर्शन के पुछ आरिम्मक आवार्य और सहालिक हुए । बस्तुतः जैनो के आरिमक कावार्य और सहालिक हुए । बस्तुतः जैनो के आरिमक कावार्य और सहालिक में अस्य तमार्य जी स्वाद्यान के विविक्रम अस्य तमार्युं ज अस्य तमार्युं के स्वित्य स्वाद्यान के विविक्रम अस्य तमार्युं के अस्य तमार्य के तमार्य के तमार्य के तमार्य हैं । दूर तमार्य के अस्य तमार्य के तमार्य के अस्य तमार्य के आयार पर यह करना की नई हैं कि ये दक्षिण मारत के तिवार्यों थे । इनके शिष्य जमास्वाति ने पाटिलपुंत्र में जैन वर्म और दर्शन का विस्तृत प्रतिपादन करने वाले स्वाव्यविष्य सुक्त की रचना की । अस्युंति के अनुसार इन्होंने ५०० प्रकरण लिखें में । जैन साहित्य के दो अप लेखकों—इन्होंने के तम्बार्य स्वाप्त में साहित्य के दो अप लेखकों—इन्होंने के अनुसार इन्होंने ५०० प्रकरण हिस्से इंड विद्यान पहले विद्यान की तमार्य भी इक्ष विद्यान पहले विद्या प्रस्ति हैं।

**अरमुर्वेद**—इस विषय के उपलब्ध ग्रन्थों में चरक सहिता सबसे प्राचीन मानी जाती है। चीनी अनुश्रुति के अनुसार चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। उन्होने राजाकी पत्नी को एक दु:साच्य रोग से मुक्त किया था, वज्य यदि चरक को उनके नाम से प्रसिद्ध वर्तमान चरक सहिता का निर्माता माना जाय तो इसका समय पहली शताब्दी ६० का उत्तरार्घ होगा। किन्तु इस समय हमे इसका जो इप मिलता है वह ८थी ९वी शताब्दी ई० के एक काश्मीरी विद्वान् दुढ़बल द्वारा सशोधित और परिवर्धित किया गया सस्करण है। पहले इसमे शल्यकिया सम्बन्धी अश नहीं थे, इन्हें दृढबल ने इसमें बढ़ाया है। समवत चरक सहिता एक पूराने आचार्य अग्निवेश के ग्रन्थ का चरक द्वारा किया गया नया सस्करण था, बाद में इसे समयानुकूल बनाने के लिये दुवक ने इसका नवीन सस्करण किया। मारतीय परम्परा चरक सहिता के निर्माण काश्रेय पतजलि को प्रदान करती है। आयुर्वेद का दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुत सहिता है। महामारत में इसके प्रणेता सुश्रुत को विश्वामित्र का पूत्र बताया गया है (१३।४।५५)। ऐसाभी माना जाता है कि नागार्जुन न सुश्रुत सहिता का सशोधन किया था। सुश्रुत सहिताकी तिथि को निश्चित करने के लिये हमारे पास कोई पृष्ट साक्षी नहीं है। फ्रेच विदान फिलियोजात ने चरक और सुश्रृत सहिताओं का समय कमशः दूसरी अथवा पहली शताब्दी ई० पू० और पहली शताब्दी ई० पू० माना है।

१. कीय-संस्कृत साहित्य का इतिहास, डा० मगलदेव कृत अनुवाद, प्० ६३६

ज्योतिष

प्राचीन काल में यदि आयुर्वेद उपवेद था तो ज्योतिष और गणित देवाग समने जाते थे। इस विपय के आर्राम्मक प्रत्यो का तिषिक्षम बढ़ा अनिहिन्दत है। इसे तीन बढ़े यूगो में बौटा जाता है। एहला १२००-४०० ई० पू० का वेदो और शाह्यणों का युगया हुसरा४०० ई०पू० ने २०० ई० वा वेदानाओं तिष का गुगशीर तीसपा ४००ई० पू० ने ४००ई० का इतिहास-पुराणों का यूग। इसके अनुसार शुग सातवाहन युग में बेदान ज्योतिष के ग्रन्य जिल्में गए। इनमें जैनों का सूर्यमान्ति तथा ८० ई० (२ जाक सवन्) का निर्देश वरन वाला पिकामकृत नामक ग्रन्य है। इसी युग में गर्मवाय ने नार्गी महिता जिल्मी। इसमें पिछले मौर्यों का और यवन राजाओं के आमक्षमणों वी घटनाओं का वर्णन है। अस यह शुग सातवाहन युग वी रचना प्रतित होती है। दुर्माध्यवस अब गांगीं महिता का पूरा ग्रन्य नहीं मिलता।

इस प्रसग में प्राचीन ज्योतिष विषयक एक विवाद का सक्षिप्त विवेचन करना आवश्यक जान पडता है। डा० फ्लीट तथा अन्य अनेक पारचात्य पुरातत्वको का यह विचार है कि वैज्ञानिक गणित ज्योतिष के मल विचारा का आरम्भ यनान में हुआ। दमरी शताब्दी ई० के यवन ज्योतिषी टालमी न ग्रह गणित की नीव डाली। सर्य .. के चारो और घुमन बाले मगण बंध बहरूपति शकादि सातो ग्रहों को मुमि से आपेक्षिक दूरी के हिसाब से गिनन की और उनके नाम से मप्ताह के मगलवार बुधवार आदि .. दिनों का नाम रखने की पद्धति काबिकास ३५० से ३७८ ई० तक के बीच के समय मे हआ इ.स.समय एक बार का स्वामी एक ग्रह माना गया। फ्लीट के मतानसार ५वी शताब्दी ई० म जब मारतीयों ने यनानी ज्योतिष को अपनाया तभी ग्रहों का ज्ञान और वारा की गणना मारतवर्ष म शब हुई। इससे पहले अभिलेखों म कही भी बारो का वर्णन नहीं है। केवल सबत ऋतु पक्ष और दिवस का उल्लेख मिलता है। अत इस आधार पर यह कल्पना की गई है कि जिन प्रन्या में वारों के और प्रहो के नाम है वे ४०० ई० वे बाद के है। उदाहरणाथ याज्ञवल्क्य स्मित को केवल इसी-लिए कुछ विद्वानी ने पाँचवी शताब्दी ई० या इसके बाद का माना है क्योंकि उसमे ग्रहा की पूजा का विधान है। हाल की गाया सप्तक्षती को डा॰ देवदत्त रामकृष्ण महारकर ने इसलिए छठी शताब्दी की रचना कहा है क्योंकि उसमें मगलवार का वर्णन है। किन्तु डा० बृष्णस्वामी आधगर ने फ्लीट के मत का खडन करते हए यह बताया है कि पाश्चात्य जगत में ग्रहों का ज्ञान यनान से पहले वेंबीलोनिया और

१ विस्तृत विवर्ण के लिये देखिये-हिन्दू एस्ट्रानामी

#### पालि भीर प्राकृत साहित्य

चित्रल की अनुक्ति के अनुसार पारिक माथा के विपिटल को लक्ता के राजा वहरामांची के सामय में पहली बार रहली सातार्थी हैं पूर में लेकबढ़ पिया गया। किन्तु इस पारिक विपिटक के सामी अंदा एक ही समय में और एक ही स्थान पर किन्तु इस पारिक विपिटक के सामी अंदा एक ही समय में और एक ही स्थान पर किन्ते गए प्रतीन नहीं होते हैं। विटरनिट्डक ने यह सन प्रकट किया है कि सुनानी राजा मिनाइट के सिन्धु नामने के साथ आध्यारिक्त विषयी के वार्तालय को प्रतिपादित करते वाला सिन्तिक स्वता कर यह जरूर-पित्रमी की साथान्य में विवास या शिष्ट कर की टीक्स एं अट्टक्कबा कड़कारी हैं। इनका रचना-का भी ईसा को आरोमक शताब्दियों प्रतीत होती हैं। पालि शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में विदानों में बड़ा मानोबंद है। डाल बालेशर ( Wallethar ) ने यह कल्या की है कि पाति पाटिल सन्द का जपश्रंस है, इनका अर्थ है पाटिलुव में बोली जाने बाली माना अर्था पढ़ स्वता का पार्थ में पहला के एक सदसे (५१३३) में कहा गया, अर्थीन यह समयी प्रावृत्त है। चल्लवण के एक सदसे (५१३३) में कहा गया है कि एक बार दो मिन्नुकों ने मगवान बृद्ध से यह प्राप्ता की कि वे अपने

१ जयचन्द्र विद्यालंकार—भारतीय इतिहास की रूपरेला लं० २ पृ० ११४२ ।

२. वीपवंश २०, महावंश पु० ३८, १००-१।

३. इं० हि० क्वा०, संब ४, पुष्ठ ७७३-७५।

समंग्रन्थों का सस्हृत में अनुवाद कर इसे एक स्थायी रूप प्रदान करे ताकि विभिन्न
प्रायाए बोलने बाले मिक्सुओं से मगवान की वाणी द्रायित न हो। किन्तु बुढ ने
उन्हें ऐसा करते में मना कर दिया, क्योंकि वे यह चाहते थे कि उनके उपदेशों का प्रचार लागों ने अपनी मातृभाषा में ही हो। इसी दृष्टि से उन्होंने मगय में
अपने समंका प्रचार बहुँ। प्रचलित मात्यां पाषा में किया।

जैनो से मी बौढा वो मांति अपने घर्म के प्रचार के लिखे अर्डमाणवी का प्रयोग किया। देवतावरो की जैन परम्परा के अनुसार जैन घर्म के मुल प्रस्य कालानर से लुन हो गए और देविध्याल ने ४-५ ई० में बन्मी की परिष्यु में इनका पुन-क्खान किया था। किन्तु अमिलेशो की मांत्री से यह प्रती हाता है कि पहली-दूसनी सताब्दी ई० में इस मं में अनेक सम्प्रयाय और उपमत्रवाय थे। 'इसमें वाचक लोग जैन घर्म के प्रमों के सम्प्रयाय और उपमत्रवाय थे। 'इसमें वाचक लोग जैन घर्म के प्रमों के स्वयो का पाठ किया करी है है कि से सम्प्रया का प्रवर्तन किया था। इस विषय में एक अन्य अनुपूर्ति पढ़ मी है कि श्लेगवारों और दिपाबयों का मतमेंद्र होने का यह कारण था कि इष्ट जैन मध्याह ने नाथ चन्न मुंगति पुष्ट के मांच के से समय में दिशिण मारत के मांच और कुछ जैन मध्याह ने नाथ चन्न मुंगति पुष्ट के मांच और कुछ पाटिलांक में स्थान मेंद्र होने की प्रमान की और कुछ पाटिलांक में स्थान मेंद्र होने की एक स्थान की और कुछ पाटिलांक मांच हो अति का समय में द्रिण मारत के मांच अतिह कुछ जैन मांच का स्थान हो अति का समय में द्रिण मारत के मांच का तीर होने की प्रमान मांच हो अति का समय में द्रिण मारत के समय से ही सांच की सांच हो सांच के समय में देवा गया के किया का तिव्यंत कर देविध्याण के मेंतृत्व म पांच वी सताव्यंत के समय म दिवा गया।

इस गुण में कुछ जैन बाब्य भी जिले गए। जैन परम्परा के अनुसार ६० ई० के जगमण विम ज्यूरि ने ११८ पर्वों में राम के चरित का वर्णन करने हुए एउम्-चरिय की रचना आर्था छदों में की। इसके मतानुसार बाल्मीकि रामायण परस्पर विगधी और अविस्वमनीय बातों से मरी हुई है। उदाहरणाई, इसमें रावण आदि के मासमझण करने वा और नुमवर्ण के छ मरीने तक सोने का वर्णन है। मूल ल्यने पर हाणी, में आदि जो भी नुष्ठ उसे मिल्या था वह उसे नियस्त जाता था। इसक को परास्त करके रावण उसे बेडियों में बांधकर लवा लाया था। विसल्कुरि के

१ बुहलर - ए० इ० स० १ पृ० ३७१-६७, कृष्णवत्त बाजपेयी- जैन एष्टीक्बेरी सं० १६, आरा १, जन १६५०।

भतानुसार य बात एसी ही हैं जैसे कोई यह कहे कि हिरण न शरको मार डाला अस्पत्ता हुने ने हाथी को भता दिया। अन दामायण की असमज वाती और दोधों को अपनी वृष्टि से दूर करते हुए उसन दामच्या को सद्या नए बन से लिका। यह जैन स्मी शास्त्रा से अतिप्रोत है। उदाहरणाय अब सीता वी अम्पिरीका होती है तो उसके निमल चरित्र के प्रमाव में अभिकृत हो अनि के स्वान पर निमन्न जल प्रवा हित होने लगे। उसके निमल चरित्र के प्रमाव में अभिकृत हो अनि के स्वान पर निमन्न जल प्रवा हित होन लगता है रामच ह सीता से लागा मांगते हैं किन्तु सीता के अल्पन करके लव कुश के साथ जैन सम को दोला ले लेनी है। विमलसूरि की शैली म कास्प्रतील और प्रवाह है।

जिस समय पूर्वी भारत म घम प्रचार के ठिए मागारी और अद्धमागधी म साहित्य का निर्माण हो रहा था उस समय दक्षिण म महाराष्टी प्राकृत ग काव्यो का सजन किया जा रहाथा। दण्डी न अपन वाज्यात्र्य (१।२४) म महाराष्ट्र म बोली जान वाली महाराष्ट्री को उत्तम प्राकृत कहा है (महाराष्ट्राश्रया भाषा प्रकृष्ट प्राकृत विद )। सातवाहन राजाओ न इमे प्रवार प्रोमाहन दिया। भोज न वस अनश्रति का उल्लेख किया है कि शालिबाहन और आत्यराज नामक राजाओ न यह आदेश देरलाथा कि उनके घरोम प्राकृत भाषा का ही प्रयाग किया जाना चाहिय । प्राकृत के इ.स. प्रो.साइन के कारण ही गावा सप्तकाती जम सप्रसिद्ध सक्तक बाद्य का निर्माण हुआ। यह कहा जाता है कि गावा सप्तकती के सबहकर्तान एक प्रशंह प्रावृत पद्मी म से केवल ७०० पद्यों को चनवर इसम रखा (१३) "म मग्रह का नय सात बाहन राजा हाल को दिया जाता है इस सप्तशती का परवर्ती सस्कृत और हिन्दी साहित्य पर बडा प्रभाव पडा। इसमें मननक काव्य की एक नतीन परस्परा का प्रव त्तन हुआ। गाया सप्तकाती के अनकरण पर सस्प्रत म आर्या सप्तकाती और द्विटी की बिहारी सतसर्व आदि अनक सतमइया की ग्वनाकी गर्न अमस्क का अमस्क शतक भी इस रचना से प्रभावित है। गोवधनाचाय न इसकी महिमा का वणन करते हुए कहा है कि प्राकृत काव्य म ही एसी सरमता आ सक्ती है सस्कृत काव्य म नहीं। प्रशास्त्रस की प्रधानता होन के कारण इसम नायक गायिकाओं के वणन प्रसग म पतिवता वेश्या स्वकीया परकीया आदि नायिकाओ की मन स्थितियो का बडा सरस चित्रण किया गया है इसम प्रम की विभिन्न अवस्थाओं का अयन्त सामिक अकन है। बीच-बीच म प्रसगवश ग्राम्य जीवन लहरुहाते खत विष्य पवत नमदा गोदाबरी आदि के प्राकृतिक दश्यों का अदमुत वणन मिलता है। कहीं कहीं होलिका

१ राजशासर-काध्यमीमांसा गायकवाड ओरियण्टल सीरीज पृ० ५०

महोत्सव, मदतोत्सव, बेध-मूवा, बाचार-विचार आदि के चिव उपस्पित किए गये है। यह तत्वाकील यूगकी सक्तित पर प्रकाश डालने बालीवत महत्वपूर्ण पदान है। नामा सत्यावती में इसके सम्बह्तत राजा को कविवत्सक अर्चात कियारी हो में करते बाला बताया थया है। इसकी कुछ पाण्डुलिपियो में कुमारिक पोहिट्स और पालित नामक कवियो का वर्णन किया गया है। इन कवियो का निर्देश हाल के विषय में जिल्ले गए एक अन्य प्राहृत काव्य लीलावती में भी मिलत है। इनमें से पालित ने प्राहृत में कवात्रपासती नामक लाव्य की एचना की थी।

पैशाची प्राकृत में इस समय गुणाइय ने बृहतुकथा की रचना की। गोवर्धन के मतानुसार गुणाढ्य व्यास के अवतार थे। दुर्भाग्यवश उनका यह ग्रन्थ अब अपने मुल रूप में लप्त हो चना है इस समय केवल इसके सस्कृत रूपान्तर ही मिलते है। इसके आरम्भ में ही बताया गया है कि गणाइय ने कातन्त्र के प्रणेता शर्ववर्मा के साथ की गई एक शर्त के अनुसार संस्कृत, प्राकृत और लोकमाणा को छोडकर इसकी रचना वैशाची अथवा भतभाषा में की। आरम्भ में इस ग्रन्थ में सात प्रधान कथायें और सात लाख क्लोक थे। परन्तु गुणाढ्य का अपने साथ किए गए उपेक्षापूर्ण व्यवहार से इतनी खिन्नताहई वि उसने अपने ग्रन्थ का बडा भाग नष्ट हो जाने दियाऔर इसमे केवल एक महस्य कथा ही बची रही। यह भी इस समय हमें मल रूप में नहीं मिलती है। छटी जताब्दी ई० में गगवशी राजा दुविनीत ने इसका संस्कृत में अनवाद किया था। ८ वी शताब्दी ई० में बधस्वामी न नेपार में इसके आधारपर बहुतकथाइलोक-सम्रह लिखा नाब्सीर में क्षमेन्द्र ने (१०५०ई०) इसका एक सक्षिप्त रूप बहुतकथा मजरी और सोमदेव (१०६३--/१ई०) ने इसवा एक बृहत् संस्कृत रूपान्तर कथा-सरितसागर के नाम से तैयार किया। जैन साहित्य में इसके आधार पर वासदेवहिण्डी नामक ग्रन्थ लिखा गया। इसके उपर्युक्त नेपाली और काश्मीरी रूपान्तरों में काफी भेद है। तामिल में कोगुबेलीर ने इसके आधार पर पेक्सवई नामक काव्य लिखा। बहत्क्या में वर्णित उदयन और उसके पुत्र नरवाहनदत्त की प्रणय कथाए तथा -विक्रमादित्य से सबध रखने वाली क्याए भारत मे बडी लोकप्रिय हुईं। कादम्बरी जैसे काव्यो का तथा नागानद और मालती-माधव जैसे नाटका का प्रेरणास्रोत बहत-कथाहै।

# तामिल साहित्य

अगस्त्य को अनुश्रुति—दक्षिण मारत में तामिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य इसी युग से उपलब्ध होता है। इस वाश्रमय के प्राटुर्भाव के विषय में अनेक दन्तकथाएं और अनुश्रुतियां प्रसिद्ध है। इनके अनुसार तामिल माषा के जन्मदाता और इसका पहला व्याकरण लिखनेवाले महर्षि अगस्त्य थे। उनके दक्षिण भारत में आने के विषय में यह मनोरंजक कथा कही जाती है कि जब कैलाश पर्वत पर शिव का उमा के साथ विवाह सम्पन्न होना था, उस समय इस महोत्सव को देखने के लिए दक्षिण भारत से इतने अधिक व्यक्तियों के उत्तर दिशा में आने की सम्मावना थी कि इससे पृथ्वी का सतुलन बिगडने का भय और दक्षिणी भारत के ऊँचा उठ जाने की आशका थी। अत इस महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्र ऋषि-मुनियो ने शिव से यह निवेदन किया कि वे भारत के दक्षिणी कोने में ऐसे मन्त पुरुष को मेजे जिससे आकृष्ट होकर दक्षिण भारत के लोग वहीं बने रहे और पृथ्वी का संतुलन न बिगडें। शिव ने इस कार्य के लिए समद्र का पान कर जाने वाले अगस्त्य मिन को चना। उनकी प्रेरणा से अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामद्रा के साथ दक्षिण जाने के लिए तैयार हो सबे। उन्होने इस समय शिव से यह प्रार्थना की कि वे उन्हें वहां जाने से पहले नामिल भाषा और साहित्य के रहस्यों का ज्ञान कराये. ताकि वे वहां अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। इमपर शिव ने अगन्त्य और पाणिनि की उपस्थित में अपने दोनो हाथों से डमरू बजाना शरू किया। उस समय बार्डओर में निकलने वाली ध्वनियाँ तामिल माषा और साहित्य का और दायी ओर से निकलने वाली ध्वनिया संस्कृत साहित्य का मल स्रोत बनी। अगस्य इस प्रकार तामिल भाषा के मीलिक तत्वों का जान प्राप्त करके दक्षिण आये और यहाँ टिनेवेल्ली जिले में ता सपर्णी नदी के मल स्रोन पोडिकई पर्वत-माला में पहुंचे। यहाँ के शीतल सुरम्य वातावरण में उन्होंने तामिल का अपने नाम से प्रसिद्ध अगस्त्य नामक पहला व्याकरण बनाया । यह नामिल भाषा और माहित्य की गगोत्री माना जाता है। इसमें १२ हजार मूत्र थे। अब इसका अधिकाश माग नष्ट हो चुका है। केवल कुछ सुत्र ही उपलब्ध होते है। इसके एक सुत्र में भाषा और साहित्य का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि कोई भी भाषा साहित्य के बिना वैसे ही नहीं रह सकती, जैसे बीज के बिना नेल नहीं होता। किन्तु जैसे तेल बीज से निकाला जाता है इसी प्रकार भाषा का व्याकरण साहित्य से निकाला जाता है। अगस्त्व की इस दन्तकथा में ऐतिहासिकता की मात्रा बहुत कम है, किर भी यह दक्षिण में अत्यधिक प्रचलिन अगल्य की उपासना की सम्चित व्याल्या प्रस्तुत करती है।

संगम—तामिल साहित्य का इतिहास सगमों के वर्णन से आरम्म होना है। तामिल परम्परा के अनुसार प्राचीन काल में तीन सगम हुए थे। संगम का अर्थ विद्यानों की समा, परिषद् अथवा ऐसी गोधी से है जिसमें विभिन्न कवि तया साहित्यक अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करते थे। संगम पुग तामिल साहित्य का स्वर्णपुण समझा जाता है। उस समय तामिल साहित्य का समी क्षेत्रों में बड़ी महत्वपूण रस-नाये लिखी गई। सभी समम पाण्ड्य राज्य में हुए। इनके परम्परागत वर्णने के अनुसार तीन संगम हुए। बहुले संगम के अविवेदानों का केन्द्र पुरानी मदुरा नगरी थी, जो अब भारतीय महासागर में विल्ता हो चुकी है। इस सगम अथवा विद्यत् गोध्ठी के समापति अगस्त्य थे। इसमें शिव, सुबहुम्प्य (गुक्त), आदिश्येत प्रमृति देवताओं ने माग निज्या था। प्रथम संगम में सिम्मिलत होने वाले सदस्यों की संख्या ५४९ थी। इसमें ४५९९ लेखों और कवियों ने अपनी रचनाये प्रमृत की। इस संगम को ८९ राजाओं ने अपनी सरक्षण प्रयान किया। प्रथम संगम ४५०० वर्षों तक चलता रहा। इस समय की हुछ प्रसिद्ध इतियां धकत्तिस्तम (अगस्त्य) वरिस्वाल, सुदुनारे, सुबुकुक्तु थी।

दूसरे संगम का केन्द्र पाष्ट्य राज्य में कपालपुरम् (अलेखाई) था। यह नगर मी जब ममुड में बिलीन हो चुना है। दिलीय सगम में माग लेने वाले अगस्य आदि ४९ ऋषि मृति थे। इसे ५९ पाष्ट्य राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। यह संगम १५०० वर्ष तंक अपना कार्य अविच्छित्र रूप से करता रहा। इसमें १५०० कियों ने अपनी रचनाये प्रम्नुतकी और इनपर बिहुन परिचर् की मृहर लगवाई। इस सगम की प्रतिक इतियाँ अक्तिस्यम् तोसकारियम्म, मापुरतम्म, मृतपुरतम्म, कालि और कल्क् थी। इस सगम के समय में ८१४९ वन्यों का एक विचरण पुस्तकार्य या, किन्तु यह सब सामयी समुद्र नारा नल्ट हो चुकी है। अगस्य पहले दोनो सगमों में सिम्मिलन हुए थे। अत. यह स्थप्ट है कि दूसरा मगम पहले सगम से सबद था। दितीय सगम के लगभग सामी प्रन्य लुप्त हो चुके है। इसका एक नाज अवयोग तीलक्तियम सामक तामिल का व्यावरण है। इसका एक नाज अवयोग तीलक

तीसरे समम का केन्द्र बतंमान मतुरा नगरी थी। इसमें सम्मिलित होने वाले सदस्यों की सख्या ४६ थी, इसमें ४४९ कवियों ने अपनी क्रितयों बिद्धानों की स्थी- कित के लिए प्रस्तुत की। ४९ पाण्य्य राजा इसको राजगंस्थण प्रयानकरते रहे। यह संगम १८५० वर्ष तक कार्य करता रहा। इस सगम में मान लेने वाले प्रसिद्ध स्थान—ससका समार्थात जिल्करर, १रेयनार, कपिलर, परनर थे। इस युग की पुप्रसिद्ध कृतियाँ, नेद्योंकर्रं, कुरशोकर्ड, नाजनह, परिपादल, परिसर्द्र, सिनिप्तरंह है। इनमें अधिकार पर न्यार हो चक्रे हैं।

सिषका ——सगम साहित्य का तिथिकम अत्यन्त विवादयस्त है। परम्परा-यत दृष्टिकीण से तीनो ससमो नी अवधि कमज ४४०० १०००, १८५० वर्ष थी। इनका सर्वयोग ९९५० वर्ष बैठता है। वृक्ति अधिकाश विदाना का यह मत है कि तृतीस समम का अतिम समस्य ईसाकी आरम्भिक साताब्रिया में या अत समम साहित्य का आरम्भ १०००० ई० पूर्व में मानना पडेगा। किन्तु आधुनिक ऐतिहासिक इस अनु-श्रृति को इसलिए अप्रामाणिक मानते है कि इस तिथिकम का वर्णन हमें इर्रयनार, अञ्चल्याक्ष्म ही १९वी शताब्दी ई० मे लिखी हुई टीकाओ में मिलता है। अविकास आधुनिक विदान सममें का १०००० वर्ष का परम्परावन समय मानने की अपेका १००० वर्ष का समय अर्थान् ५०० ई० नुठ से ५०० ई० तत मानते हैं।

इनमें विभिन्न ग्रन्थों का समय निश्चित करना बड़ा कठिन कार्य है। किन्तु यह बात निर्विवाद है कि इनका काफी बड़ा हिस्सा ईमा की पहली दूसरी शताब्दी में लिखा गया है। यह बात दक्षिणी भारत विषयक विदेशी विवरणों की और तामिल साहित्य की मस्मिलित साक्षी से पुष्ट होती है। विदेशी विवरणो में स्ट्रैंबी प्लिनी और पेरिष्लम उल्लेखनीय है। स्टेबो ने पहली शताब्दी ई० के आरम्म में अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ भूगोल में यह बताया है कि रोमन सम्राट आगस्टम (Augustus) का राज्यामियेक होने पर भारत से पाण्डियोन ( Pandion ) के राजा में एक दुतमडल रोम भेजाथा। यह पाण्डय राजा समझा जाता है। ७० ई० मे प्लिनी ने अपना विश्वकोशात्मक ग्रन्थ प्राकृतिक इतिहास ( Natural History ) जिला। इससे यह प्रतीत होता है वि उन दिनो दक्षिण भारत के साथ रोमन जगत का बहुत व्यापार होता था और यहाँ यनानी व्यापारी कालीमिच मणियाँ और मसाले लेने के लिये आया करत थे। पित्नी व कथनानमार उन दिना विदेशी व्यापारी जल-दस्युओ कडर के कारण मुर्जिरम (त्रागनोर) कबन्दरगाह में न उतर कर पाण्ड्य देश के बरके नामक बन्दरगाह में आया वरते थे। ८ ई० के लगभग लिखे गए पेरिप्लस के विवरण से भी यही प्रगटहोता है कि उन दिनो पश्चिमी जगत के साथ दक्षिणी भारत का व्यापार चरम उत्वर्ष पर था। यटी बात हमे आरम्भिक तामिल कविताओं में उपलब्ध होती है। इनम दस बार यवना का निर्देश है। उदाहरणार्थ-अहम के एक पद (१४९) में यह कहा गया है कि मुजरिस में यवन सोने से मरे हर अपने सुशोमन जरुपाता के साथ आने है और उनमें वाशीमिर्व मरवर इन्हें बापिस ले जात है। यवना से सबघ रखने वाले तामिल साहित्य के इन उद्धरणों के आधार पर यह परिणाम निकाला गया है कि ये कितताये उस युग में जिल्ही गई थी, जब केरल और पाण्ड्य देशों का व्यापार रोमन जबत के युगानी (ववन) व्यापा-रियों के साथ चल रहा था। इस व्यापार का श्रीगणेश ४५ है के हिप्पलास द्वारा मानवून हवाओं की सहायता से हिन्द महासागर को पार करते हुए अरख तट से सीधा केरल के समुद्र-तट तक के जलमार्ग की बोज से हुआ था। यह वाणिज्य तीसरी खताव्यी हैं को रोमन सामाज्य के निवंज होने के साथ शीण होने लगा। इस आधार पर यह कल्पान की यह है कि यवनों का निवंश करने वाले तामिल काल्यों का प्रणयन १०० से २५० हैं के मध्य में हुआ।

तामिल कवितार्रे—इस समय तीसरे संगम मे तामिल भाषा के जिन ग्रन्थों का निर्माण हुआ उनके कुछ अंश आजकल हमें पद्यसंग्रहों के रूप में मिलते है। इस प्रकार के तीन पद्यसम्बह विशेष रूप से उल्लेखनीय है---पण्युप्पाल (दशगीत), एस थोक (अष्ट सकलन) तथा पदिनेकिल कनक्क (१८ लघ् उपदेशमय कविताये)। तामिल साहित्य में काव्य के विषयों के वर्गीकरण पर बहुत बल दिया जाता है। इस आधार पर उपर्यक्त पद्यसग्रहों को दो बड़े समहों में बाँटा जाता है---(क) तामिल अगम-इसमे प्रेम सम्बन्धी रचनाओं को स्थान दिया जाता है। (ख) तामिल-पुरम-इसमें राजा की प्रशसा विषयक कविताये होती है। तामिल मिम के विभिन्न प्रदेशों को घ्यान में रखते हुए कविता की दिष्ट से इन्हें पाँच मागों में बाँटा जाता है— पर्वत, निर्जल स्थल, बन्य प्रदेश, कृषि के लिए जीते गए खेत, समद्र-तट। इनमे प्रत्येक क्षेत्र के साथ विशेष प्रकार की कविता सबद थी। उदाहरणार्थ पर्वत के प्रसग में विवाह से पूर्व के प्रेम का तथा यद्ध का वर्णन किया जाता था, निर्जल स्थल प्रेमियों के दीर्घकालीन विरह का विषय बनते थे, वन्य प्रदेश प्रेमियों के अल्पकालीन वियोग का विषय बनते थे। तामिल कविता की एक बडी विशेषता प्रारम्भिक ध्वनिसास्य है। जिस प्रकार हिन्दी में कविता करते हुए दो पक्तियों के अतिम शब्दों में ध्वनिसाम्य होता है और तुक मिलायी जाती है, उसी प्रकार तामिल में पद्य की पिक्तियों के प्रथम अक्षरों में व्यक्तिसम्य या तुकबन्दी होती है। यह प्रारम्भिक व्यक्तिसम्य तामिल कविताओं की ही विशेषता है, संस्कृत कविता में यह बात नहीं है।

इन कविताओं में ग्रामीण-जीवन, प्रकृति-वर्णन तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन के कई बड़े सुन्दर चित्र उपलब्ध होते हैं। एक अकाल का मार्मिक चित्रण करते हुए कहा गया है—"बंगीठी मोजन पकाना मूल गई हैं। इसके ऊपर काई और मिट्टी

कं० हि० इं०, पु० ६७४

जम गई है। मूख से श्लीण स्त्री के स्तान चमड़े के पोले पैले के समान सिकुल गये हैं। उसके चूचक बिस्तुल श्लूब गए है। किन्तु बच्चा इन्हें रो-रोकर चना रहा है। वह उसके मुम्ब की ओर देखती है और उसकी बरीनियों में लीमू छा जाते हैं।" इसी यूप में सित्युल्य की रचना हुई, जिसे तामिल साहित्य में वेद के समान पित्रम और पूज्य समझा जाता है। इसमें बमें तथा जीवन के जनंक पक्षों पर छंदोबढ सिक्त्य रोकोस्तितयों प्राप्त होती है। जैसे, "प्रेम का जानन्द समुद्र के समान विस्तीण है, किन्तु इससे सो लिंचक विस्तीण है वियोग का हुआ। प्रेम मदिरा की जपेशा तीज है, क्योंकि प्रकात विचार मात्र हो मधोनमत कर देवा है।"

इस युग में कुछ महाकाव्य भी लिखे गए। इनमे सबसे अधिक प्रसिद्धि सिल-प्यदिकारम और मणिमेखलै की है। इन्हें पश्चिमी विद्रान तामिल साहित्य का डलि-यह और ओडिसी कहते है। इनका रचनाकाल अधिकाश विद्वान दूसरी शताब्दी ई॰ समझते है। सुप्रसिद्ध राजा चेरन शेगद्रवन का छोटा माई इलगोअदिगल था। पूर्णीलगम् पिल्लै के मतानुसार इलगो जैन भिक्षु बना था, किन्तु स्वामीनाथ ऐय्यर का यह विचार है कि वह आजीवन शैव बना रहा। अपनी भ्रमण यात्राओं में इलगी की मेट बौद्ध कवि सित्तलैसात्तनार से हुई। उसने उसे अपनी कविता मणिमेखलै सनाई। इलगोपर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसने इस कविताकी कथा के आधार परइससे पहली पीढ़ी के सबंध में एक नई कथा की कल्पना करते हुए सिल परिकारम (नपर) के काव्य की रचना की। इस अनश्रति में भले ही कोई सत्य न हो, किल यह स्पष्ट है कि इलगा और सातनार समकालीन थे। इनमें से इलगो ने राजगही पर बैटने वाले अपने बडे माई की आशकाओं को दूर करने के लिए राजकीय बैमव का परित्याग करके सन्यास लिया। सात्तनार बौद्ध मनानुवायी मद्गृहस्य था। दोनो के जीवन में आकाश, पाताल का अन्तर था। फिर भी ये दोनों महाकवि थे, उनकी रचनायें आज तक तामिल साहित्य का चूड़ार्माण बनी हुई है। कविताप्रेमी रसिको को अब भी वैसा ही आनन्द प्रदान कर रही है, जैसा पिछली १७ शताब्दियो दक्षिण में भारतीय इनसे प्राप्त करते रहे है।

सिलप्यदिकारम् मे कावेरीपट्टनम् (पुहार) चन्दरमाह के घनाद्य व्यापारी कोवलन तथा उसकी पत्नी कण्णीय की हृदयत्यक्षी एव नाटकीय घटनाओ से परिपूर्ण मार्मिक कथा है। कोवलन ने कुछ समय तक अपनी पत्नी के साथ प्रमन्नतापूर्वक सुक्षमय जीवन बिताया। इसके बाद वह राजदरबार की एक नतंकी माध्यी पर मुख

१. बाशम-वंडर देट वाज इण्डिया,

हो गया। उसके मोह में वह अपनी सती साच्यी कण्णानि को मूल गया। उसने न केवल अपनी सम्पूर्ण संपत्ति अपितु कण्णानि के सब रत्नामूषण माववी के प्रेम में कुटा दिय। अन्त में जब उत्तके पास कुछ भी न रहा तो वह परवाताप करता हुआ अपनी साच्यी पत्नी के पास पहुँचा। पत्नी ने उसके सब अपराधों को उदारतापूर्वक क्षमा कर दिया, उसे पुतः व्यापार द्वारा धन कमाने के लिये अपने पास बचा हुआ एक बहुमूच पायवेंब का जोड़ा दिया।

इस पत्री के साथ व्यापार करने के लिए दम्पती ने पृहार से मदरा जाने का निश्चय किया। मदुरा पहुचने पर उन्होने शहर के बाहर एक कूटी में शरण ली। कोवलन कण्णांग का एक पायजेब बेचने के लिए शहर में गया। उसी समय पाण्डय राजा नेइन्जेलियान की रानी का इसी प्रकार का एक पायजेब एक धूर्त सुनार चुराकर ले गया था। उस सुनार ने ज्योही बाजार में कोवलन को कण्णिंका एक पायजेब बेचने के लिए ले जाते हुए देखा तो उसने फौरन राजा को सूचना दे दी। राजा ने कोवलन को पकड़ने के लिए राजकमंत्रारी भेजे। कोवलन राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। उसके अपराध की कोई भी जाँच किए बिना, उसकी कोई बात न सनते हुए, राजा ने तुरन्त उसे प्राणदण्ड दे दिया। कण्णगि यह हृदय-विदारक समाचार सुनते ही कुछ समय के लिए मुख्ति हो गई। पून. चेतन होने पर वह अपने पति को निर्दोध प्रमाणित करने के लिए अपने हाथ में एक पायजेब लेकर मदुरा की नगरी में चली गई। उस समय उसकी ऑखो से कोघ की ज्वालाये निकल रही थी। उसने उच्च स्वर में कहा--"इस स्त्री के साथ ऐसा घोर अन्याय हुआ है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता है।" पति के लिए विलाप करते हुए उसने कहा---"क्या यहाँ स्त्रियां है ? क्या यहां ऐसी स्त्रियां है, जो अपने विवाहित पति के साथ किए गए ऐसे अन्याय को सहन कर सकती है? क्या यहाँ इस नगरी मे, जहाँ राजा की तलवार ने एक निर्दोष व्यक्ति को हत्या कर दी है, कोई देवता है ? "इस प्रकार वह अपना मर्मभेदी करुण विलाप और चीत्कार करती हुई राजमहल में पहुंची। उसने ज्योही राजा के आगे अपने पति की निर्दोषिता प्रमाणित करने के लिए अपनी पायजेब दिखाई तो राजा ने अनुमव किया कि कोवलन निर्दोष था। तब राजमुकुट उसके सिर से गिर पड़ा, राजदब उसके हाथ भे कॉपने लगा, वह भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। कण्णगि ने रानी से कहा चुकिराजा नष्ट हो गये है, अत. मैं इस नगरी को भी नष्ट कर दुशी। उसने अपने शाप से मदूरा की समृद्ध नगरी को मस्मसात कर दिया। कुछ समय बाद देहान्त होने पर कण्णाग स्वगं में

सिलमदिकारम् से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा तामिल काव्य मणिमेखते है। इसकी नार्यिका मणिमेखने तर्तको माणवी से जन्म छने वालो कोकलन की कत्या मी, किन्तु आध्यारिकद्दित से वह कत्यागि की कत्या है। यह शीझ हो मानवीय प्रेम की निष्कलता को अनुमन कर छेती हैं और बुद्ध धर्म और वंध की दाला में जाती है, बौद्ध मिश्रुणी बनती है। इससे काव्य का अब कम है, धार्मिक और नैतिक उपदेशों का धर्मन अधिक है। धर्मिकत में इसकी कव्या केवल दार्शिकल कोर चाल्याच सम्बन्धी बताते के लिए बनाई गई है। इसमें सिल्यप्रिकारम् वैसी मानवाओं की प्रणादता नहीं है, किन्तु मानवीयता की मात्रा से कोई कसी नहीं है।

इस समय तामिल साहित्य के निर्माण में न केवल हिन्दू और बीढ माग ले रहे थे, अपितु जैन भी तामिल वाहमय को विकत्तित कर रहे थे। एक जैन आचार्य विद्वस्वक्रमीयार का जीवक्रियनतामिल इसी प्रकार एक काव्य है। हमने एक राज्य का मन्त्री राज्यस्थी हिम्सा लेता है। राजा को मृत्यु होने पर उनका मिश्रु जीवक अनेक प्रकार की जीवण विपत्तियों को सहते के बाद जपने पिता का राज्यसिहासन प्राप्त करता है और इसे छीनने वाले मन्त्री को मार बालता है। ८५ वर्ष की आयु में जीवक में वैराय की मावता प्रवल होंगी है, वह राज्याट छोड़ कर जैन मिश्रु बन जाता है। जन्म से मृत्यु पर्यन्त जीवक के चरित्र की क्या ३००० से अधिक सुन्दर पढ़ों से कही गई है।

## बारहवाँ अध्याय

### घामिक दशा

अवतरिणका-धार्मिक विकास की दिष्ट से श्रा, सातवाहन युग में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शुग यग का श्रीगणेश वैदिक धर्भ के पूनराहरण की लहुर से और बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया के साम हुआ, किन्तु इस समय वैदिक युग के जिस घर्म को पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया जा रहाया, वह दुवारा लौटकर नहीं आ सकता था। बौद्ध धर्म ने जनता के विचारों में जो परिवर्तन किया था उसे मिटाया नहीं जा सकताया। छठी शताब्दी ई० पूर्वमें बौद्ध और जैन घर्मों के रूप में पूराने वैदिक घर्म के विरुद्ध जो महान कान्ति हुई थी, उसका प्रमाव हिन्दू घर्म पर पडना स्वामाविक था। इन घमों के आक्षेपो और चनौतियो का उत्तर देने के लिए हिन्दू वर्म द्वारा अपने सिद्धान्तों और मन्तव्यो को भूखलाबद्ध एवं तर्कसंगत रूप दिया गया। विरोधियो के आक्रमणो से रक्षा करने के लिए धर्म एवं दर्शन संबंधी विचारों को, रामायण और महामारत में तथा विभिन्न दार्शनिक सप्रदायों में व्यवस्थित रूप से उपनिवद्ध किया गया। बौद्ध और जैन धर्म जिन तत्वो के कारण लोकप्रिय हो रहे थे, उनकी अपने वर्ममें समाविष्ट करके हिन्दू वर्मको सुदृढ किया गया। इस समय न केवल हिन्दू धर्म को नवीन रूप प्राप्त हुआ, अपित् बौद्ध धर्म को भी महायान सप्रदाय द्वारा एक नवीन रूप प्राप्त हुआ। हिन्दू धर्म में मक्ति-प्रधान बैष्णव शैव सप्रदायों का विकास हुआ। यहाँ पहले इस यग के धार्मिक विकास की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला जायगा।

प्रमासक विकास की सामान्य विशेषताये— इस गुण की पहली विशेषता मिक्त-प्रमास प्रमास का अम्पूद्रत और प्रावत्य था। बैष्णव और बीव धर्मों में मिल्त और प्रसाद के सिद्धान्तों को महत्व दिया गया। मिल्न का आश्रय अपने आराज्य देवता के प्रति अलाख प्रेम, उत्पादना और पूर्णकर से आत्मसमर्थण की मावना है। प्रसाद का नात्पर्य प्रकत पर मणवाग की अनुकम्पा और कृपा, है। दीन-वस्सल और दयालु मणवान मक्तो द्वारा नासमरण मात्र से ही उनका कल्याण करते हैं कीर उनके विनिन्न करने का अन्त कर देहै। बैष्णव और शैव भमें इसे प्रकार की मिल्त-मावना से औत्प्रोत थे। प्रसित की यह मावना केवल जैव और वैष्ण षमों तक ही सीमित नहीं थी, अपितुनास्तिक और निरीक्वरवादी बौद्ध एवं जैन धर्म भी इस भावना से प्रमावित हुए बिनान रह सके।

दूसरी विशेषता मृतिपूजा का व्यापक रूप से प्रसार था। यह मन्ति-बाद के अम्युदय का स्वामाविक परिणाम था, क्योंकि इसका पूजा का ढंग मिन्न प्रकार का या। वैदिक वर्ग यज्ञप्रधान था, उसमे देवताओ की उपासना यज्ञों द्वारा की जाती थी। किन्तु मक्तिवाद में मगवान की पूजा उसकी मूर्ति पर फल-फूल, नैवेद्य, अप,दीप,पत्र, पूष्प से एवं वाद्य, नत्य, गीत, बिल आदि द्वारा की जाती थी। इसे श्रीमद्भगवद् गीता में पत्र, पूष्प, फल, तीय वाली पूजा कहा गया है। इससे पहले वैदिक युग में वैदिक देवी-देवताओं की कोई मृतियाँ नहीं बनायी जाती थीं। यद्यपि कुछ विद्वानों का यह विचार है कि उस समय कर्मकाण्ड के प्रयोजनों के लिये इन्द्र, रव, बाय, बरुण आदि देवताओं की मृतियाँ बनायी जाती थीं, तथापि अधिकाश विद्वान वैदिक यग में मृतिपूजा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते है। इस विषय में उनका यह भी कहना है कि वैदिक साहित्य में दस्यओं की निन्दा करते हुए इसका एक कारण उनका लिग-पुजक होना बताया गया है। अतः उस समय मितपुजा को भूणा से देखा जाताथा। मृतिपूजा प्रचलित न होने की पृष्टि इस बात से मी होती है कि बाह्मण ग्रेन्थों में वैदिक यज्ञों के विस्तृत विधि विधान बताये गये है, किन्तू इनमें मृतियों की कोई चर्चानही मिलती है। ऐसा समझा जाता है कि उस समय की वनेचर जातियों में नाना प्रकार के देवी-देवताओं की पूजा करने की जो परि-पाटी थी, उसी से बाद में मतिपूजा का विकास हुआ। तीसरी शताब्दी ई० पूर्व के एक बौद्ध ग्रन्थ निद्धेस में यह बताया गया है कि उस समय न केवल वास्टेव, बलदेव आदि की, अपित पुणंभद्र, मणिभद्र आदि यक्षी की पूजा की जाती थी और हाथी, घोड़े, गौ, कूत्ता, कौवे की उपासना करने वाले पश्पूजक भी थे। नागो की पूजा भी प्रचलित थी।

, इस समय न केवल हिन्दू घम में अपितु बौढ घम में भी मूर्ति पूजा का औ-गणेख हुआ। आरम्म में बुढ की कोई मृति नहीं बनायी जाती थी। उनसे संबद जातको के दूश्यों में उनका चित्रण बीचि मुक्त, छत्र, नूजु, चरणिवह आदि के बात का प्राच्या जाता था। इस युग में सर्वत्रमम बुढ की मृतिया बनाने की पद्धति आरम्म हुई। पहले इस पद्धति का श्रीणणेख करने का स्वेय गन्यार प्रदेश के यूनानी कलाकारों को दिया जाता था और यह माना जाता था कि मारतीयों ने मृतियी बनाने की कला मृतिपूजक यूनानियों से सीकी, किन्तु अब यह माना जाता है कि बुढ की मूर्तियाँ बनाने की पढ़ित का गन्यार तथा मयुरा में सर्वया स्वतन्त्र पीति से उस समय विकास हुवा जब महायान की मित्त-प्रधान विचार-सारा के कारण जनता तथागत को मौतिक रूप में दखने के लिए विद्वृत्वल हो रही थी, उस समय कलाकारों ने इसका निर्माण करके उस युग की एक बड़ी आवस्यकता को पूरा किया।

इस युग की तीसरी विशेषता हिन्दू घमें को एक नया रूप दिया जाना था। इस युग में यथिप वैदिक्त युग की पुन. स्थापना का प्रयत्न हुना किन्तु इस युग का युभार आन्दोलन बौढ घमें की प्रमुख प्रवृत्तियों को अपनाय हुए था। बौढ घमें यदि जनता के लिये था तो हिन्दू घमें का नया रूप उससे भी बड़कर जनता की बस्सु बना। इस समय हिन्दू घमें को निम्नालिखित उपायों से लोकप्रिय बनाया यथा।

(क)— लोका चिलत वेचताओं को वेदिक वेचता बनाना—आयों के निचले दनों में और अनार्य जातियों में कई प्रकार के देवताओं, यक्षों, मूत-प्रेतों, जीव-जन्तुवों, जड़-प्याचों की पूजाये प्रचलित थी। वाँढ वर्म ने यक्षों को बुढ़ का उपासक बनाकर जनकी पूजा चलती रहने दी थी। अब हिन्दुकोंने भी उनका अनुसरण किया। लोकाजचिता देवताओं को यथापूर्व रखते हुए उन्होंने उन पर वेदिक वर्म की हल्की सी छाप अक्तित करके उन्हें प्रहण कर लिया। मथुरा में वासुदेव (श्रीकृष्ण) के पूजा प्रचलित थी। उसको अब वेदिक देवता विष्णु से मिलाकर उनकी उपासना वेदानुयायी कट्टरपियों के लिये स्वीकरणीय कर दी गयी। शैव वर्म को मी नया रूप दिवा पाया। वैदिक पर्म के पुता एक की लहर ने उस समय पूजे जाने वाले प्रयोक्ष करके देवता और मनुष्य देवता में किसी न किसी वेदिक देवता की आत्मा फुक दीवा और मनुष्य देवता में किसी न किसी वेदिक देवता की आत्मा फुक दीवा जीन मने के ममकर देवी देवता काली और रह के रूप चन गये।

१ रामकृष्ण गोपाल अंडारकर-वैष्णविक्म, शैविक्म एण्ड माधनर रिलिजियस सिस्टम्स प० ३।

२ भा० इ० क० जिल्ह २ पृ० ११४२। इस प्रदृत्ति के परिएगामस्वक्य यक्ष, नाग, भूत, पिशाब, यह, छद्र, बृक्ष, नदी, पर्वत स्नावि को देवता मान कर उन्हें पूजने को जो परप्परा लोगों में खली झाती थो उसे सार्वजनिक रूप से मान्यता मिली। उच्च वर्षों के घरों में इन देवताओं का निर्वाव प्रवेश हुझा। बैदिक धर्म को यक्षपद्धति के साथ नया भतिकमं को से कंचा मिला कर सामने झाया, समाज में उसकी साक जम गयी, वैदिक देवता और यक पिछड़ने लगे। प्रमोक ने इस स्विति का उल्लेख करते हुए कहा है—स्निसा देवा मिला कर। (स्निभा देवाः मिसा

इस प्रकार समूची मारत-मूिंग में जितने देवता पूजे जाते थे, वे सिज, विष्णु, स्कन्द आदि की विभिन्न शक्तियों के सुचक वने। जहाँ कहीं किसी पुराने पुरान में पूजा होती थी उसके अन्दर मी मगवान का अवतार मान किया गया। यह एक मारी समन्य की लहर की, जिसने नहीं कहीं पूजा माय या दिव्य मान किसी एक में पिता होती थी। सिज के किसी न किसी देवी शक्ति का प्रतिक बना डाला गया। समन्य की इस लहर ने देव-ज्योतिको मानो अने बनों से और वैदिक कियों के कल्पना-जगत ते उतार कर मातत्व की को को को में में पहुँचा दिया, जिसकी अनसा का के स्व पूजा आपे मान हो की को को को में को में पहुँचा दिया, जिसकी अनसामारण की सब पूजाए आपे प्राप्त मान हो उठीं और उनके जड़ देवता भी वैदिक देवताओं की मानम्य आरमाओं से अनुप्ताणित हो उठीं। इस प्रकार सातवाहन पुण में साथाण जनता को जगाने वाली एक मारी प्रेरणा के रूप में नवीन पीराणिक धर्म का अम्प्रदय हुआ। इसमें वैदिक समा के स्थान पर मन्दिर और प्रतिची थी। सारम में इनकी पूजा इहत सीधी-सादी थी, बाद में इनने जटिल कर्मकाच्छ और अठन उत्त का निकास हुआ।

(ख) लोकप्रिय बसंधन्यों का निर्माण—वीदों की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण जातक और अवदान साहित्य था। इनमें गीनम बुद्ध के पहले जन्यों के लेकि स्वादेश की स्वादे

हताः) अथात् जो देवता पहले अलग-अलग थे, वे अब वैदिक देवताओं के साथ बौद्ध वर्म के साथ धीर उच्च प्रायं वर्म को पूजापद्धति के साथ घुल मिल कर एक हो गये हैं, प्रश्नवाल—पारिएनिकालीन भारतत्रवं पु० ३५१-५२। समावेश करके इसे न केवल हिन्दू घर्म का विशाल विश्ववकोष, अपितु प्रवार वा मी प्रवल सायन बनाया गया। यही हाल रामायण का हुआ। इसकी मूल कथा मे राम एक आदर्श वीर पुरुष था। वह दूसरे से छठे काण्ड नक इसी रूप मे चित्रत हैं किन्तु इस युग में कम से कम दूसरी शताब्दी ई० पूर्व तक रासमे पहला और सातवीं कहा इस प्रामे कम से कम दूसरी शताब्दी ई० पूर्व तक रासमे पहला और सातवीं कनीन ईश्वरवादी मिक्त प्रधान थीव तथा वैष्णव धर्मी को लोकप्रिय बनाने तथा साधारण जनता में प्रचलित धर्म को नया स्थ दों में प्रमुख माग लिया।

(ग) अत्रिय पुख्यों को देवता बनाना—बीड़ो और जैनो ने बुड और महावीर की मिलताथ से पूजा करते हुए जब उजके ल्लूप बनाय ती यह सावारण जनता को बडा मनोमोहक एवं आमर्थ के प्रती हुआ। इसका हिन्दू ममाज पर रहरा प्रमास हो। इसके फल्टबब्च कृष्ण को देवता मान कर उनकी मिलित का आदर्श नये के ममाज के सामने आया। बुड और महावीर जैसे क्षत्रिय कुल में उत्तरह होने वाले विशेष पुरुष में बैन ही श्रीकृष्ण मी क्षत्रिय पुष्प में। बुड और महावीर की मौति कृष्ण को मी तत्काणिन मिलिवाद की लहर ने देवता बना डाला। बायु पुराण (५०१६) के अनुसार इम प्रवार के देवताओं वा ममुख्यप्रकृतिक देव कहते में क्षात्रिक मिलि इतने मुल प्रकृति मनत्व्य की होती थी।

हम युग की एक चौथी विशेषना वैदिक धम के पुनरुदार की लहर थी।
मौयों के पनन ने माथ मारन में बोड धमें के पनन तथा वैदिक धमें के पुनरुदान
का श्रीपणेश हुआ। मोण राजा बौड और जैन धमों के सरक्षक थे। वे यक्षों के आकमणा सदेश की रक्षा नहीं कर सके। जनता डमका कारण उनकी धमेविजय और
अहिंसा की नीति को समझती थी। अत ये धमें नम से कम उस समय उनकी घृष्टि
में गिर गये। पुष्पमित्र ज्ञूग ने वैदिक धमें की पुन प्रतिच्छा को प्रत्यास किया,
अद्वर्षम धक्र मपन्न किया नवा न केवल वैदिक धमें को राज्यमं बनाया कियु
वौडों का भी कुछ दमन किया। इसी समय बनी मनुस्मृति में जहते आपियों की
पाट्न में निकालने का विचान है जहां बौडों और जैनो (पावण्डस्थों) के निर्वासन
का भी उपदेश है। इस प्रवार यह स्पष्ट है कि १८५ ई० पू० में वैदिक सक
मोथा विचान करनेवार्ज बौड जैन आदि नास्तिक मत्रदायों के विकड एक प्रतिक्रिया
उदरम हो गई थी फिर भी बौड धमें बनानों और कुषाणवाधी मिनान्डर तथा कनिक
की राजाश्र की छक्र छाद्या में सून्तर करता रहा। अब यहां इस युग में हिन्दू, बौढ
पत्र जैन बमी के दिकार पर प्रकाश डाला जावेगा।

# हिन्दू घर्म

### ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष

स्तृगयुग में हिन्दू धर्म के जिस रूप का उत्कर्ष हुआ उसे बहुया बाह्यणवाद ( Brahmanum ) कहा जाता है, क्यों कि इसमे बाह्यणों की स्थिति सर्वोच्च मानी जाती थीं, समाज में डनकी महत्ता पर बहुत कल दिया जाता था। बौदों ने बाह्यणों की प्रमृता पर एवं इनके द्वारा सपन्न किये जाने वाले वैदिक सबी पर प्रवंक आक्षेप किये थे। मीर्य काल में अयोक द्वारा बौद धर्म को प्रवंक रात्त-सरकाण प्रदान करने के कारण तथागत के धर्म का अधिक उत्कर्ष हुआ, कुछ समय के जिल्हें बाह्यणवाद को इसके सम्मृत्व दबना पड़ा। श्री रामकृष्ण महारकर तथा राताल दास वैनकीं ने यह कल्पनाकी थीं विगृत्त सम्राटों के अविभाव के समय तक ब्राह्मण धर्म बौद धर्म से दबा रहा, उनके प्रवंक राजगन्त्रशण से पौराणिक हिन्दू धर्म का उत्कर्ण हुआ।

िकन्तु औ देवदस रामकृष्ण मडारकर ने उपर्युक्त विडानों के मतो वा बहन करते हुय यह प्रतिपादित किया वा कि पौरांगण हिन्दु क्यों के हाध्यणवादी रूप के उक्तर्य का वास्तविक ध्रेय गण्य सम्राटों के स्थान पर उनसे पाँच सातस्वी पहुँके हीने वाले पूगवदी बाद्यण राजा पूर्णिमत्र को देना चाहिये। इसके पुरुक्त्यम् का कार्य न केवल शूग राजाओं ने अपितु गौतमीपुत्र शातकर्णी जादि राजमूप और अववस्थि यक करनेवाले सातवाहन राजाओं ने किया। चिन्दीड के निकट घोष्ट्री के अमिलेख में गज्यायन पराशरीपुत्र गर्वतात हारा एक अववस्थ यक्त के किये जाने का वर्णन है। इसे काण्यवशो शामन समझा जाता है। इस प्रकार गूग, वाण्य और सातवाहन राजाओं ने इस युग में ब्राह्मणवाद का प्रवन्त समर्थन किया। इस युग के कुषण राजाओं से भी हिन्दू धर्म का सरक्षण मिन्तता रहा। पहले कुषण राजाओं हारा मुहाओं पर हिन्दू धर्म के विभिन्न देवी-वेवताओं वो अचित करने वा उल्लेख किया जा चुका है।

९ जरनल ग्राफ बान्चे कांच ग्राफ रायस एशियाटिक सोसायटी संड २०, पृष्ठ ३५६।

२ वी एज आरफ इंपीरियल गुप्ताज, पृष्ठ ११२ ।

३. बाल्यूम आफ ईस्टर्न एण्ड इंडियन स्टडीज, पुष्ठ २६-३०।

इस समय बाह्मण एवं वैदिक धर्म के उत्कर्ष का परिचय वैदिक यज्ञों की स्मृति में स्थापित किये गये अनेक यूपो के स्तम्मलेखों से मिलता है। इस प्रकार का पहला अभिलेख वासिष्क के समय का है। इसके राज्यकाल के चौबीसवे वर्ष में लिखा गया एक लेख मचरा के निकट ईशापुर ग्राम से मिला है। यह एक यप-स्तम्भ पर लिखा हवा है और मचरा संग्रहालय में सरक्षित है। इसमें इस बात का वर्णन है कि भारद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण रुद्रिल के पूत्र द्रोणल ने १२ दिन तक चलने बाला (द्वादशरात्रि) एक यज सम्पन्न किया और इसकी स्मित सुरक्षित बनाये रखने के लिये एक यप को स्थापित किया । प्रयाग संग्रहालय में सरक्षित एक अन्य यप अभिलेख में सप्तसोम यज्ञ से सबद्ध सात यूपों के निर्माण कराये जाने का उल्लेख है। लिपिशास्त्र के आधार पर इसका समय दूसरी शताब्दी ई० माना जाता है। भतपूर्व उदयपुर राज्य के नंदसा नामक स्थान से प्राप्त २२५ ई० (२८२ कृतसंबत) में शक्तिगुण द्वारा ६० दिन तक चलने वाले विषठरात्र नामक यज्ञ के सम्पन्न किये जाने का उल्लेख है। इसी प्रकार भृतपूर्व कोटा राज्य के बडवा स्थान से २३७ ई० (२९५ कृत सं०) मे त्रिरात्र यज्ञ करने की स्मृति मे बनाये गये यप का वर्णन है। <sup>3</sup> भरतपुर के निकट विजयगढ<sup>4</sup> से तथा नगरी <sup>4</sup> से भी तिथि निर्देश रहित दो युप लेख मिले हैं। इनमें पुण्डरीक तथा वाजपेय यज्ञों के कराये जाने का वर्णन है। लिपि के आधार पर इन लेखों का समय दूसरी शताब्दी ई॰ माना जाता है। ये सब यप-लेख इस बात को सुचित करते हैं कि शग सातवाहन यग मे वैदिक यज्ञों की परिपाटी बडी लोकप्रिय थी और बाह्मणो द्वारा इन यज्ञों को सपन्न कराया जाता था।

इस गुण के अनेक लेखों में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिये जाने के प्रकुर वर्णन मिलते हैं। हुविक के राज्य के २८वें वर्ष में लिखे गये प्रमुश्त के एक ब्राह्मी अभिलेख में ११०० दुराण मूताओं की एक स्वायी निधि दो अभिलेखों को इस प्रयोजन के लिये थी गई है कि इससे प्राप्त होने बाले ब्याज से प्रति मास १०० ब्राह्मणों को मोजन कराया जाय और प्रति दिन कुछ ब्राह्म ब्रामणों फूबे-प्यास व्यक्तियों को मोजन कराया जाय और प्रति दिन कुछ ब्राह्म ब्रामणों फूबे-प्यास व्यक्तियों को दी जाएं। पर्विचमी मारत के अन्तरों के अभिलेखों में ब्राह्मणों को दिये जाने वाले

१. ए० इं० संड १६।

२. इंडियन एंटिक्बेरी लंड ५८ पृष्ठ ४३।

३. ए० इं०, संड २३, क्छ २४५।

४. आ० स० इं० वॉविक रिपोर्ट १६०६-७, पृष्ठ ४६।

५. बही १६०४-५, पुष्ठ १२०।

दानों का बहुत वर्णन मिलता है। नासिक की गृहा में अकित उपवदात के अभिलेख में देवताओं और ब्राह्मणों की १६ मांचें का दान करने का तथा एक लाख ब्राह्मणों की वर्ष मर मोजन कराने का वर्णन है। 'उपवदात के द्वारा शाह्मणों को दान देने के कुछ उल्लेख पहले (अच्याय ७) बतायें जा चुके है। इस यूग में बीढ साहित्य में मी ब्राह्मणों को दान देने के अनेक उल्लेख मिलते है। महावस्तु (खंट २, पूष्ठ ९१) में एक ब्राह्मण को समुम्बस्टम सं यक्त करने के लिये बुलायें जाने का तथा दिल्या बाद के उल्लेख को मुचित करते हैं।

# वैष्ण्व धर्म

(क) उद्दगम-- इस समय मन्ति प्रधान पौराणिक धर्म मे विभिन्न देवी-दैवताओं की उपासना पर बल देने वाले अनेक सप्रदायों का विकास हआ। इनमें बैष्णव और शैव धर्म अधिक महत्व रखते है। विष्ण की उपासना पर बल देने वाले वैष्णव धर्म का विकास सम्भवतः पहले हुआ। इसका दूसरा नाम भागवत अथवा पांचरात्र सम्प्रदाय भी है। महाभारत और पराणों के अनसार भागवत सात्वत अथवा बृष्णि सघ के नेता बामुदेव कृष्ण की उपासना भगवान के रूप में किया करते थे। देवनी के पुत्र कृष्ण कामहला उल्लेख हमें छान्दीच्य उपनिषद में मिलता है। यह समझा जाता है कि वास्टेव कृष्ण की पूजा पहले यद्वशी मान्त्रती में राष्ट्रीय महापूरुष के रूप मे प्रचलित हुई। जनै जनै इन्हें देवता अथवा भगवान बना दिया गया। इनके उपासक मागवन कहलाने लगे। इस धर्म का मारत के विभिन्न प्रदेशों से प्रसार होने लगा। दूसरी शताब्दी ई० पु० तक विदेशी युनानी भी इस धर्म के अनुयायी बन चके थे। यह बात यनानी राजा अन्तिअल्किदस (Antialkidas) के राजदत तक्षशिला निवासी है लियोडारेम के बेमनगर के स्तम्भ लेख से सचित होती है। इसमें उसने अपने को देवताओं के देवता (देवदेव) वासदेव का मक्त बताया है। बासदेव की मक्ति का प्रथम निर्देश ५वी श० ई० पू० में होनेवाले पाणिनि की अच्छा-ध्यायी के एक मुत्र (४।३।९८) में मिलता है जिसमें वासुदेव में मिनत रखने बाले व्यक्ति को वास्त्रेवक कहा गया है। उससे पहले चौथी शताब्दी ई० पु० में मेग-म्थानीज ने यह लिखा कि मथ्रा के प्रदेश में हिराक्लीज ( Heracles ) की पूजा विशेष रूप से होती है। इस हिराक्लीज को ऐतिहासिक वासदेव कृष्ण से अभिन्न समझते है।

१. ल्युडर्सकी सुची संख्या १०।

बामुरेब कृष्ण के काल के सबस्य में पर्याप्त मतमेद है। सामान्य रूप से इनका समय महामारत के काल में मी बड़ा मतमेद है। कुछ विद्वानों ने छादोग्य उपनिषद् है (३१९४४६६) में विणित देवकीपुत्र कुष्ण को ही बामुदेव कुष्ण माना है। इस उपनिषद् के अनुसार पोर आगिए सामान्य कृष्ण के हैं है कुष्ण को यन की एक सरल रीति-तपस्या वान, आर्जन, अहिंसा और सत्य के पालन की बतायी थी। छान्दोग्य उपनिषद का समय छठी झताब्दी ई० पूर माना जाता है। ये परम्परा के अनुसार बामुदेव कृष्ण तीर्थ कर अस्ति मि के समकालीन थे। ये पार्यन्याय से पहले हुए थे। इनका समय छठी सातबी शताब्दी ई० पूर माना जाता है। ये

श्रीकृष्ण के जीवन के साथ गोपलीना की कुछ कथाये तब राघा आदि गोपियों के साथ कीडाये भी जुड़ी हुई हैं। इनका वर्णन महामारत के परिशिष्ट हरिक्श पुराण में तथा बाद एक मागवत पुराण में मिलता है। इनके उद्गाम के सबत्य में कोई बात निविद्य कर पर कहता निर्द्य के गोपाल जीवन की कथाओं का बार कोई बात निविद्य कर पर कहता निर्द्य के स्थापन था जिनके हमें गोपी का राजन-गोप कहा गया है। बीचायन भर्मभूत्र में इसके दो जन्य नाम गोबिन्द और दामोदर पिलते हैं। गोपालकृष्ण की क्याम्में पर एक अन्य स्रोत यह भी प्रतीन होता हैं कि श्रीकृष्ण की जन्मभूति मयुरा वैदिव युग से अपनी गीजों के लिये प्रतिव थी। नैतिनिय महिता और जीविनीय उपनियद ब्राह्मण से बर्णण क्या कर आपीं, गोबिनीय उपनियद ब्राह्मण से बर्णण क्या कर आपीं, गोबिनीय उपनियद ब्राह्मण से बर्णण क्या कर साथ विद्या होता है कि मयुरा प्रदेश में यह व्यक्ति अपनी गोजा के लिये प्रतिव थे। इनके महापुश्य वामुदेव के माथ गोपाल बाला की लीलाओं का जुड़ना स्वामादिव था। प्रवास्त का यह मत्त है कि हाल के आरोमिक जीवन से सबद गामात्व अपनी थों लीला की लीलाओं को सुक्ता वामात्व अपनी शीलाओं की स्वर्ण के आरोमिक जीवन से सबद गामात्व अपनी भी लीलाओं ही मुख्य अपनी की लीलाओं ही मुख्य क्या अपनी की लीलाओं की सुक्ता वामात्व की लीलाओं ही सुक्ता अपनी की लीलाओं ही सुक्ता के अपनी के अपनी के अपनी के अपनी के स्वर्ण के साथ अपनी की लीलाओं ही मयुर क्यारे आभीर जाति के अमात से हुल्ल-चरित्र के साथ जी ही लीलाओं ही सुक्ता अपनी का निर्मा के अपनी के स्वर्ण के साथ कर के स्वर्ण के साथ कर हो हो से स्वर्ण का निर्मा की ही स्वराजों ही ही स्वर्ण कर के साथ कर के साथ कर के साथ कर हो हो साथ कर हो है।

श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में अनेव विचित्र और मनोरजक करणनाए कुछ पारक्ताव्य विद्वाना ने तो है। बाथ और हापित्य के मतानुसार कृष्ण कोई ऐतिहासिक मानवीय महापुर्प्य नहीं ये किन्तु वे एक लोकश्रिय देवता थे, जिन्हें बाद में विष्णु के साथ मिला दिया गया इससे वैष्णव धम की उत्पत्ति हुई। हाएकम् ने कृष्ण को पाण्डवो का एक जातीय देवता माना है। किन्तु बार्ख इसे मुक्त

प्रहर के के कि की

सूर्यं देवता से संबद्ध मानते हैं। कीच ने कृष्ण को एक वानस्पतिक देवता माना है। किन्तु इत यस विद्वानों की करनायें पुष्ट प्रमाणों पर क्षाचारित नहीं प्रतीत होती हैं। वस्तुत: कृष्ण रामचन्द्र के समान एक ऐतिहासिक मानवीच महापुरुष के, इन्हें बाद में देवता बना दिया गया।

बैज्जब धर्म का विकास—वैज्जब धर्म के विकास की पहली बना वासुदेव कृष्ण को बैंदिक देवता विज्जु से अभिन्न समझा जाना था। यह मगदद्गीता के समय तक पूर्ण हो चुकी थी। इसके बाद वासुदेव की पूजा, मागवत धर्म और बैज्जब धर्म पर्याय समझे जाने लगे। यह कहा जाता है कि वासुदेव की पूजा उस समय इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि वैदिक धर्मान्यायी बाह्यणों ने इसे अपनाने के किये इसका विज्जु से अमंद स्थापित किया ताकि यह वैदिक धर्मान्यायियों के लिये गाइए हो सके।

सुतरी बता वायुदेव कृष्ण और विष्णुका एक महापुरुव नारायण से अमिन्न समझा बाना या। नारायण के आरमिक स्वरूप का प्रतिपादन विमिन्न प्रयो में अक्षम-अलग रीति से किया गया है। शतपथ बाह्मण में नारायण ऐसे पुरुव का नास है जितने अन्यादित के आदेश से तीन बार यह किया या। इसी प्रयो में अस्य नारायण होरा पाँच दिन रात तक चलने वाले एक यह (यांचरावता) करने का वर्णन है। हससे नारायण को अन्य सभी व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्टता प्राप्त हुं। सम्भवतः इतीलिये इस सम्प्रदाय को पाँचरात्र कहा जाने लगा। किन्तु इस तह्मण में कहीं मी नारायण को विष्णु नहीं बत्ताया यया है। किन्तु तींदितीय आरम्बक के १०वें प्रपाठक से तथा तीसरी शताब्र्या ई० पूर की रचना समझी आने वाली महानारायण खलिक्यू में गायांची मन्त्र का जो रूप मिन्नता है उसमें वैदिक विष्णु की नारायण से अमिन्नता वताते हुए यह कहा गया है—नारा-बराय विरास है बाहुवेवाय धोमहितानी विष्णु भोचयात्र है। किन्तु प्राप्त कर से अमिन्नता वताते हुए यह कहा गया है—नारा-बराय विरास है बाहुवेवाय धोमहितानी विष्णु भोचयात्र ।

महाभारत के कुछ स्थलों में नारायण के स्थल्प का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि वे एक प्राचीन मुनि-धर्म के पुत्र और नर नामक ऋषि के सखा थे। वे अपुरों के संहार के लिये ही जीवन बिता रहे थे। उन्होंने इन्द्र को देवासुर-स्थाम में बहुमूच्य सहायता प्रदान की थी। शैव भावना से प्रमावित एक अन्य स्थल में यह कहा गया है कि घर्मपुत्र नारायण ने हिरायल के बहीनाव नामक स्थान पर तपरया करके शिव को प्रमन्न किया और बह्म के साथ सायुज्य प्राप्त किया। नारायण की तपरया करके शिव को प्रमन्न किया और बह्म के साथ सायुज्य प्राप्त किया। नारायण की तपस्या से उनके समान नर नामक एक अन्य मिन उत्पन्न

हुए। नर को अर्जुन तथा नारायण को वासुदेव कृष्ण माना जाता है। महामारत में नर और नारायण की बड़ी महिमा बखानी गई है। महामारत का श्रीगणेश नर और नारायण के नमस्कार के साथ होता है। बाद में इस विषय मे एक यह दृष्टिकोण भी पल्लवित हुआ कि नर और नारायण अलग-अलग नही है, अपितु दोनों अभिन्न हैं। एक ही शक्ति नर और नारायण केद्रो रूपो मे अभिव्यक्त होती है (नारायणो नरव्चैव सत्वमेकं द्विघा कृतं-उद्योगपर्व ४८।२०)। इस प्रकार आरम्म में नर और नारायण की पूजा पथक रूप में प्रचलित थी। इसमें नारायण प्रधान और नर उनके सला थे। इसी को नारायगीय अमें कहा गया है। महामारत के शान्तिपर्वमे नारायणीय घर्मका विशेष रूप से वर्णन है। इस पर्वमे यह बताया गया है कि नारायण समूचे ब्रह्माण्ड में ओतप्रोत शास्वत सत्ता है। यह बर्म के पुत्र के रूप में नर नारायण के तथा हरि और कृष्ण के रूप में उत्पन्न हुआ। यह हमें चतुर्ब्युह कल्पना का स्मरण कराता है। आगे इसका प्रतिपादन किया जाएगा। यहाँ यह उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है कि उन दिनो भागवत धर्म में युगल देवताओं की पूजा प्रचलित थी। जिस प्रकार नर-नारायण की कल्पना थी, उसी प्रकार सकर्षण (बलराम) और वास्देव भी नये मक्ति घर्ममे पूजे जाते थे और इनका इकटठा उल्लेख किया जाता था। र सकर्षण वासदेव के जोड़े में बाद में प्रद्यम्न

<sup>9.</sup> इस प्रसंग में पाणिन के एक तुत्र वासुदेवार्ज्य नान्यां वृत् (४१३। ६) का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके मनुसार वासुदेव की अर्फि करने वाले वासुनेवक और अर्जुन की अर्फि करने वाले वासुनेवक श्रीर अर्जुन की अर्फि करने वाले वासुने कर कालाते थे। इससे सुचित होता है कि उस समय वासुनेव के साथ-साथ अर्जुन की भी उपासना प्रचलित सुक्त होता है कि उस समय वासुनेव अधिक पुने जाते थे, इसीलिये पाणिन ने उपर्यूक्त सुन्न में वासुनेव अधिक पुने जाते थे, इसीलिये पाणिन ने उपर्यूक्त सुन्न में विदेश यो उन्तर समास के निवार के अनुसार यहां समास का रूप धाले वासुनेव होता चाहिये। इस सुन्न का आप्य करते हुए पत्रजेलि ने यह बताया है कि यहां वासुनेव किसी अर्जिय पुत्रच का नाम नहीं है, अपितु पुत्रच किसी अर्जिय पुत्रच का नाम नहीं है, अपितु पुत्रच को लोने वाले एक वेचता का नाम है। रासहरूप गोपाल अंडारकर को महामाध्य की एक पाण्डिलिय में यहां 'संक्रा वेचा तत्रमजतः के स्थान पर तत्र भगवतः का पाठ मिला था। इससे यह स्थाट है कि उस समय वासुनेव को भगवान माना जाता था।

२. पाणिनि नः१११५, इन्द्र संकर्षणवासुरेवी, हावप्पभिष्यक्ती साहवर्षेण इत्यर्थ: ।

और अनिरुद्ध के मिलने से इन चारो का चतुर्थ्यूह बनाऔर साम्ब को साथ लेकर वृष्णि वज्ञ ने पांच बीरो की पूजा की कल्पना पूण हुई जो पाचरात्र धर्मकी एक बढ़ी मान्यता थी।

महासारत म यह बताया गया है कि शीरमागर के उत्तरी तट पर स्वत डीप

में नारायण की पूजा करन वाली क्वेत जाति नहा करती थी। इस सब्ब में
सम्प्रथम बेकर ( Weber ) न यह क्याना की या कि मितनाद के सिद्धान्त की
मप्तीयों न विदेशी जातिया-विचावत ईसारया के सम्पन्न से यहण किया। उन्होंने
नारायण और कृष्ण को ईमा के साथ सब्द कर दिया। किन्तु राय जीयरी आदि
मारतीयों विडानों न बेकर के "स मत को कोरी कल्यना की उज्जान माना है।
उनका कहना है कि नारायण म हम सूख के ही एम क्य मूजा विय जान बाले
विला के क्यान होते है। नारायण में पूजा का मज उहक्य कुछ की रहा हो किन्तु
मह बात निविचत है कि बाद म नारायण की उपानना का राग वासुदेव की पूजा
करन वाली भागवत सम्प्रथाय की धार्मिक धारा में मित्र गई। गमा यमना की
मानि इक दोनो धाराआ न एकल्प होकर वैष्णव प्रम का रूप प्रहुण किया।
सम्प्रवत नारायण की उपानना का आरम हिमारय क किमी प्रनेश म हुआ और
इसके उपासक आरम म पावनात्र कल्यान था।

बैष्णव घम म सम्मिनित त्यान वाजी एक तीनरा धारा बीरपुता की थी। बीरा की पूजा करना और उहे तेयता बनान की प्रवित्त स्पार कप स बिष्ण जाति म दिलाई देती है। पहले त्या प्रवास में सुवा कर कर से प्रवास कर प्रवास के प्रवास कर प्रवास के प्रवास कर कि प्रवास कर कि प्रवास के प्रवास

इत्तवमाँ, अनापूष्ट, समीक, समितिजय, कक, शकु और कुनित। इनमें से कोई भी देवता की मौति नहीं पूजा जाता था। यह बात अभिजेखीय साक्षी से भी पुष्ट होती है। पहली शताब्दी ई० के आरम्भिक माण में मयुरा में शासक करने बाले महास्वक्य शोडास के समय के भोराष्ट्र अधिक से एक विदेशी महिला तोषा द्वारा एक प्रस्तर मिंदर में पौज पृष्टि बूचिण चीरों की मूर्तियाँ (प्रम्वता वृज्जीना पचवीराशोध प्रतिमा) स्थापित करने का उल्लेख है। इन पौज बीरा में साम्ब के अतिरिक्त शोध वारों को सर्वोच्च देवता (परवासुबेब) से प्राप्टमूंत होने बाले चार मूल ब्यूह समझा जाता था। अब यहा चतुर्ब्यूह का स्वरूप स्पष्ट किया जायगा।

**चतुःशृंह का सिद्धान्त-**-यह वैष्णव धर्म का प्रधान मन्तव्य था। यद्यपि अत में बैठणव धर्म में केवल वासुदेव कृष्ण की पूजा को ही प्रधान स्थान मिला, किन्तू आरम्म मे वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त इस परिवार के चार अन्य व्यक्तियों की मी पूजा प्रचलित थी, अत यह चतूर्व्यह सिद्धान्त वहा जाता था। इसवे अनुसार प्रत्येक भागवत धर्मानुयायी के लिए सर्वोच्च उपास्य देवता वासुदेव थे। इनकी पूजा पर, ध्यृह विभव, प्रन्तर्यामी ओर अर्चानामक पाच रूपो में की जाती थी। इन सब में पर उनका उच्चतम रूप था। अपूह उनसे प्रादर्भृत होने वाले और विभव उनका अवतार ग्रहण करने वाले रूप थे। अन्तर्यामी के रूप में वे प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का आन्तरिक रूप से नियत्रण करने वाले थे तथा अर्चा का अभिप्राय मगवान की स्थल मूर्तिया की पूजा से था। मगवद्गीता मे भगवान् के इन रूपो की उपासना का विस्तृत प्रतिपादन है। दसव तथा ग्यारहवे अध्याया के विमृतियांग और विश्वदर्शन योग मे उनके पर रूप का उल्लेख है। चौथे अध्याय (श्लोक ५-९) मे विमव अथवा अवतार-बाद का प्रतिपादन है तथा १/।६१ में उसके अन्तर्यामी रूप का वर्णन है। किन्त ब्युहवाद वा गीता में उल्लेख नहीं मिठता है। इस सिद्धान्त वा मूछ तत्त्व छ आदर्श गुणा---जान ऐश्वय शक्ति बल बीय और तेज की उत्पत्ति द्वारा शुद्ध सृष्टि उत्पन्न होने वा विचार हे। इस सिद्धान्त के अनुसार सर्वोच्च देवता के रूप में भगवान बासु-देव अपनी पत्नी श्री तथा लक्ष्मी के दा रूपा-मृति और क्रिया में जब आदर्श गणा की उत्पत्ति करना चाहते है तो उनकी उच्छाशक्ति से तथा लक्ष्मी की मृतिशक्ति और त्रियाशक्ति से सम्पूर्ण सुन्टि के मूठ में विद्यमान उपयुक्त छ आदर्श गुणा की उत्पत्ति

१ जर्नल आफ सासाइटी आफ फ्रोरियण्टल आर्ट, खण्ड १०, प० ६४-८।

२ ईश्वर सर्वभूताना हुद्दे शेऽर्जुन तिष्ठित । भ्रामयन्त्रवंभतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

होती है। ये छः गुण दो समूहों में कार्य करते हैं। पहला समूह बाल, ऐस्कर्य और सिक्त करा है, हरे विश्वासक्ष्मित कहा जाता है, हुसरा समूह बाल, और लोग ते तो है, वान कर के साथ, पिरुदों के गुण आपसा में मिलकर जोड़े बनाते हैं, जान बात के साथ, ऐस्कर्य बीमं के साथ और शासित तेज के साथ मिलती हैं, जान बात के साथ, ऐस्कर्य बीमं के साथ और शासित तेज के साथ मिलती हैं, तो मृष्टि प्रक्रिया में आध्िक विकास होता है। इस प्रकार ये गुण तीन पूषक जोड़ों या व्युहों में बेंट जाते हैं। ये तीन व्यूह कमारा संकर्य मुण तीन पूषक के कर में प्रकार होते हैं। यह कल्लमा की जाती है कि पर वायुक्त के जनका एक रूप (व्यूह) वायुक्त प्राप्त होता है। इसमें छहो गुण पूर्ण मात्रा में मिले हुए है। इस प्रकार वायुक्त, सकर्यण, प्रयुम्न एव जनिस्क के जुड़बूँह की उर्लात होती है। इस विषय में वह स्वरण, प्रयुम्न एव जनिस्क के जुड़बूँह की उर्लात होती है। इस विषय में वह स्वरण रखना यहिंद कि पहले हर जार व्यक्तियों के साथ बाम्ब को भी मूं हुया होती थी। किन्तु बाद में इसे जुड़बूँह सिजान के कारण पूत्रा से हटा दिया गया। आगे इसका कारण स्वप्ट किया जागा।

चतुर्ध्यह पूजा:-यह मागवत धर्म मे किस समय सम्मिलित हुई, यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद है। ब्यूहवाद का प्राचीनतम उल्लेख वेदात दर्शन (२।२।४२) में मिलता है, किन्तु इसका स्पष्ट एव विस्तृत प्रतिपादन शकराचार्य द्वारा ८वी शताब्दी ई॰ में और रामानुज द्वारा १२वी शताब्दी ई॰ में किए गए वेदान्त दर्शन के माण्यों में ही उपलब्ध होता है। ये माण्य बहुत बाद में लिखे गए थे। दूसरी शताब्दी ई० पूर्व में यह सिद्धान्त कुछ विकसित हो चला था क्योंकि पतजलि ने पाणिनि के एक सुत्र (६।३।५) के मार्च्य में आत्मचतुर्थ की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि जना-दंन इनमे चौथा होता है। इसके आधार पर श्री शमकृष्ण गोपाल मडारकर (पृष्ठ १३) ने यह कल्पना की थी कि पतजलि के समय में वासुदेव आदि चार देवताओं की पूजा प्रचलित हो चुकी थी, किन्तु ज्यूहवाद का यह बडा अस्पष्ट मकेत है। महाभाष्यकार कृष्ण के साथ सकर्षण की पूजा का उल्लेख करता है। उसने २।२।२४ के माध्य में एक क्लोक उद्घृत किया है जिसमें सकर्षण के साथ कृष्ण की बलविद्व की कामना की गई है। इससे बलराम और कृष्ण के सयुक्त रूप में पूजित होने का आभास मिलता है। इस प्रसंग में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि महामाध्य में कृष्ण के प्रसंग में वास्-देव का उल्लेख कई बार हुआ है। र किन्तु सर्वत्र इसका वर्णन महामारत के **बीर** योद्धा, अर्जुन के सला और कस के घातक के रूप में हुआ है। इन सब प्रसंगों में उनका

१ संकर्षराद्वितीयस्य बल कृष्णस्य वर्षताम् ।

२. महाभाष्य ३।२।१९९, जवान कंसं किल वासुदेव. ।

स्मरण बृष्णि बंध के नेता अथवा पक्ष विशेष के नायक के रूप में किया गया है। उन दिनों उनके पर्यापती और कस के प्रयापती जोग भी थे। वर्तनिल में किता है कि नाटक में कंस का वध होने के समय कंस के मनतों के बेहरे उवादी तेरे काले पड़ बाते हैं और कुल्णमकतों के मुख कोष से लाल हो जाते हैं। र इससे यह तात सता है कि उस समय कृष्ण के मनतों के साथ-साथ कस के समयंक भी थे, बत: रूष्ण इस समय तक मानवीय रूप में अधिक दिखाई देते है। माण्यकार ने केवल एक ही स्वक शेश्यर के उन्हें सामान्य व्यक्ति के स्थान पर तत्रमनान् अर्थात् देवता के रूप में स्थीकार किया है। इस हम्पट है कि दूसरी सता के स्थान पर तत्रमनान् अर्थात् देवता के रूप में स्थीकार किया है। इस हम्पट है कि दूसरी सता के साथ उनकी मुना होने लगी भी, कल्टा के सार्थ में प्रकार के साथ वनकी मुना होने लगी थी, किन्द्र के सार्थ में प्रकार निकार के साथ उनकी मुना होने लगी थी, किन्द्र व्यवहाद का अधिक विकास नहीं हुना था।

इसकी पुष्टि विदिशा के गरुड़ध्वज स्तम्मलेख से होती है। पहले (पृ० २५) यह बताया जा चुका है कि युनानी राजा अंतिलिखित के राजदूत हेलियोडोरस ने बेस-नगर (विदिशा) में दूसरी शताब्दी ई० पू० में देवदेव वासुदेव की पूजा के लिए एक गरुड़ध्वज स्थापित किया था। इसमे वासुदेव के अतिरिक्त चतुर्व्यूह के किसी अन्य देवता का उल्लेख नही है। किन्तु इसके एक शताब्दी बाद पहली शताब्दी ई० पूर्व तक बासुदेव के साथ सक्ष्यण की पूजा होने की पुष्टि घोसुडी (जिला चित्तीह) के लेख से हीती है। यह शालिग्राम के रूप में विष्णु की पूजा के लिए बनाए गए एक मदिर के चारो ओर पत्थर के घेरे (शिलाप्राकार) का वर्णन करता है। इसमे अश्वमेश्र यज्ञ करने वाले भागवत सम्प्रदाय के एक अनुयायी द्वारा सकर्षण और वासुदेव की प्रतिष्ठा में एक मन्दिर (नारायणवाटक) बनाने का उल्लेख है। इस लेख में इन दोनों को मगवान अनिहत (अविजित) और सर्वेश्वर के विशेषण दिये गये है। इसी समय का एक लेख नानाधाट से मिला है। यह अनेक बैदिक यजो को करवाने वाले सातवाहन राजा की रानी ने लिखवाया था। इसका आरम्म धर्म, इन्द्र, सकर्षण, वासुदेव, चद्र, सूर्य और चार दिग्पालो की स्तुति से आरम्म होता है। उपर्युक्त तीनो लेखो से यह पता लगता है कि पहली शताब्दी ई० पू० तक गरुडवाहन विष्णु वासुदेव से अभिन्न थे और इनकी पूजा संकर्षण के साथ आरम्म हो चुकी थी, किन्तु इस समय तक चतुर्व्यूह पूजा का श्रीगणेश नही हुआ था। चतुर्व्यूह की पूजा काफी बाद में आरम्भ हुई। इसका सर्वप्रथम उल्लेख

वही ३।१।२६, केबिल्कंसभक्ता भवित्त केबिब् वसुदेवभक्ताः वर्षाच्य-स्वं कल् पुष्पन्ति । केबिब् रक्तमुखा भवित्त केबित् कालमुखाः ।

संभवतः विष्णु सहिता (६६१२) मे मिलता है। यहाँ वासुवेव का नाम सबसे पहले है और इसके बाद संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिषद्ध का नामोल्लेख है। इसमें साम्ब का कोई वर्णन नहीं है।

साम्ब की पूजा को सूचित करते वाले अपुरा के मोराकूण जिमलेल का पहले वर्णन किया जा चुका है। इससे यह स्पर्ट है कि पहली सताम्बी ई० में यूष्णि- जीर के रूप में साम्ब की पूजा प्रचलित थी। छठी सताम्बी में नराष्ट्रीमिहर ने साम्ब की गबाहस्त मूर्ति बनाने वाली एक प्राचीन परम्परा का उत्लेख किया है, किन्तु हमें इससे बहुत ही कम पुरानी सूचियों मिली है। चतुर्च्यूष्ट पूजा का मतत्व सर्वमाम होने पर साम्ब की पूजा स्वयवेश समाप्त हो गई। इसकी समाप्ति का प्रधान कारण यह प्रतीत होता है कि एक कथा में जान्ववनी को कृष्ण बासुवेश की अनार्य पत्नी बताया गया है। पुराणों से अनुसार साम्ब की माता जाम्बदी प्रक्रमाज की कन्या भी और महा उम्मग जातक के अनुसार यह एक चाल्याली थी। साम्ब सम्बन्ध ईरान से आने वाली भीर पूजा से मी जोड़ा जाता है। इन सब कारणों में साम्ब की कोक्संप्रयत्त कम हो गई और उसशी पूजा की परम्पण लुत हो गई।

### बैष्णव धर्म के केन्द्र

प्राचीन अभिलेको से यह विदिल होना है वि इस युग मे 2स सम्प्रदाय के दो बढ़े नेन्द्र सचुरा और विदिष्ठा थे। सपुग श्रीकृष्ण की कत्मभूम होने से इसका प्राचीनतम और अभित्रदास केन्द्र था। इस विषय में मेगरक्षनीज हो साली का निर्देश प्रस्तु हो हो पुरावस्त्रीय साली मी इसे पुष्ट करती है। यहा वैष्णव धर्म के प्रमान को सुचिन करने वाले अभिलेक और मूर्गिया पर्याग सम्या में मिली है। ये ईसा नी आर्रान्मक शताब्दियों में है। पहले एक विदेशी महिला तथा प्राचा विद्या जा कुरा है। त्रकृत स्व विद्या मिली हो से सुचिन करने वाले अभिलेक और सुचिन में मुत्तियों के दान का उल्लेख किया जा चुना है। त्रकृत्त, समया श्री मधुरा में प्राप्त सक्यंण की एक गोनीतम मूर्गित में है। इसके संपनाम और मध्यम में में इन्हें हुल्यर मी कहा जाता है। वलगम की मिलाों में ये सब विशेषताये पार्ड जाती है। ये समय है कि बल्यम की मुत्तियों में प्रमान में कि हुल नागूज़क हिंगी से समय है कि बल्यम नी पूजा आरम्म में प्राचीन मारत की हुल नागूज़क हिंगी सो समय में तथा में एक दिलायें जाते है। यह समय है कि बल्यम नी पूजा आरम्म में प्राचीन मारत की हुल नागूज़क हिंगी से समय है कि बल्यम नी पूजा आरम्म में प्राचीन मारत की हुल नागूज़क हिंगीओं लोगों में मंत्र स्व में हल दिलायां जाता है। हिंग से समय है कि बल्यम नी पूजा अरम्म में मूर्गित के हाथ में हल दिलायां जाता है। हिंग समय है कि बल्यम नी एक प्रमुक्त हिंगी है। स्व समय है कि बल्यम होने के कारण ही उनका एक नाम सकर्षण्य भी है। मह्मान से है। हिंगी से समय होने के कारण ही उनका एक नाम सकर्षण्य भी है। मह्मान से

प्रेमी होने के कारण मृतियों में उनके नेत्र मदर्घाणत दिखाए जाते हैं। इनके अन्य नाम बलदेव और राम भी थे। कुछ विद्वानों ने मधुरा के प्रदेश में इनकी पहली मूर्तियाँ बनने का यह कारण भी बताया है कि यहाँ पुराने पूर्वजो की मूर्त्तियाँ बनाने की परम्परा पुराने समय से चली आ रही थी। इसका सकेत हविष्क के एक अभिलेख में और मास के प्रतिमा नाटक के तृतीय अक में वॉणत देवकूल के रूप में . मिलता है, अत. मथुरा में वृष्णि वश के बीरों को देवता बनाते हुए उनकी मृत्तियों का निर्माण किया जाना स्वामाविक था। पहली शताब्दी ई० के मथुरा से उपलब्ध होने बाले अभिलेख यह प्रदर्शित करते हैं कि ईस्बी सन आरम्म होने से पहले ही यहाँ बासुदेव की पूजा सुप्रतिष्ठित हो चुकी थी । महाक्षत्रप शोडास के समय के एक लेख में भगवान वासुदेव के पवित्र मदिर (महास्थान) में तोरणद्वार, वेदिका और चतुरशाल (चतुष्कोण) रचना बनवाने का वर्णन है। इसी स्थान से दूसरी शताब्दी ई० की कृष्ण जन्माष्टमी की कथा को चित्रित करने वाली प्राचीनतम प्रस्तर मुक्ति मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की आर्राम्भक शताब्दियों में मधुरा के प्रदेश में न केवल बैज्जब धर्म अपित बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा नागपुजा के विभिन्न संप्रदाय फल-फल रहे थे। किन्तु इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान वासुदेव कृष्ण की पूजा का था। शनै: शनै. उसने अन्य धर्मों को अपने प्रमाव से अमिभूत कर लिया। पूराणो में कृष्ण क्षारा कालिय नाग के दमन की जिस कथा का वर्णन किया गया है, उसके बारे में कूछ आधुनिक ऐतिहासिका का यह मत है कि इसमें आलकारिक रूप से यह बताया गया है कि कृष्ण की पूजा ने नागो की पूजा करने वाले सप्रदाय का किस प्रकार दमन किया और नागपूजको द्वारा श्रीकृष्ण की उपासना की जाने लगी।

मधुरा के अतिरिक्त बैण्णव सप्रदाय का दूसरा प्रधान केन्द्र मध्य मारत में विदिशा (भूलमा) का प्रदेश था। यहाँ बेतनगर में पहली शताब्दी ई० पू० के अनेक स्त्रांडित अभिलेख मिले हैं। दनमें मागवतों के एक मदिर का उल्लेख है। यह संभ-बन, पहली शताब्दी ई० पू० से भी अभिक पुराता मदिर था। समबत ऐसे ही किसी मिर्ट के सम्मृत्त यूनानी राजदूत हैल्यिगेडोरस ने मागवत धर्मान्यायी होने के कारण एक गटड्यंज स्थापित किया था। इत च्यंत का स्तम्मशीर्ष तो अब लुप्त हो चुका है क्लियु एक अन्य स्तम्भ का अवशेष यहाँ मिला है। इसी स्थान पर दो अन्य स्तम्भों के शीर्ष भी पाये गये हैं। दममें एक ताल की आकृति का है और दूसरा मकर की आकृति का है। समबत ये ताल्लाव और मकरच्यंत यहाँ उस समय विद्यमान संक-यंग और प्रयुक्त के मदिरों के सम्मृत्त स्थापित किए गए ध्वनस्तम्भों के अवशेष होंगे। एक अन्य ताल्य्यन के स्तम्भ का शीर्ष ग्वाल्यिर राज्य में परमपवाया (प्राचीन पचाचती) से मिला है। यह संमवतः इस स्थान पर संकर्षण के एक अन्य मंदिर की सत्ता की सूचित करता है। कनियम की बेसनगर में दो अन्य विश्वाल प्रस्तर मूर्तियों मिली मी। रनका समय तीवरी से दूसरी खताब्दी ई० पू० बताया चाता है। इन्में एक मागवत यम से सबद विष्णु की पत्ती और या लक्ष्मी की मूर्ति थी। ये सब मूर्तियों इस बात को सूचित करती हैं कि विदिशा उन दिनो वैष्णव वमं के एक गढ़ या।

पहली शताब्दी ई० पू० से तीसरी शताब्दी ई० के कुछ अन्य पुरातत्त्रीय अवशेष भारत के विभिन्न प्रदेशों में बैण्णव घमें की लोकप्रियता को सूचित करते हैं। पंचाल (आधुनिक क्हेलखड़) प्रदेश से नित्रवत्ती राजा विष्णुमित्र की (पहली शताब्दी ई०) की ताम मुझाओं में विष्णु की मूर्ति पार्ड जाती है। श्री सातकर्णी और गौतमोपुत्र श्री यक्ष सातकर्णी के नानाधाट और जिन्नगंजाम के अमिलेखों से यह प्रतीत होता है कि मागवत चमें दक्षिण मारत में मी एंल चुका या और यहाँ इसे बढ़ी लोकप्रियता प्राण्य थी।

अस्य धर्मों के साथ सम्बन्ध—हिंसा की आर्राम्सक शतियों में उत्कर्ष प्राप्त करते बाले मागवत संप्रदाय ने इस समय अपनी प्रतिस्पर्धी धर्मिक किवार-धाराओ पर भी प्रभाव डाला। जैन पर्मान्याधी बैण्णव धर्म के सस्यापक के प्रति महान भद्वा और आरद का गाव रखते थे। उनके मतानुसार बावृदेव बाईसवे तीर्कर अरिप्टर्निम के निकट सबधी थे। जैनो की दृष्टि में विजिन्न रूपों में विश्व के इतिहास को प्रभावित करते बाले ६३ महापुष्य (त्रिषिट-चालान-पुष्य) हुए है। इनमें बायुदेव और बठदेव की गणना की जाती है। इन्हें इस धर्म में इतना महत्व दिया गया है कि जैनों ने ६३ महापुष्य में ९ बायुदेव, ९ बळदेव और ९ प्रतिवायुदेव माने है। और पातिक सूत्र में न केवल वायुदेव का उत्लेख है अपितु बळदेव की आठ महान क्षत्रिय आवारों में गणना की गई है। इनके अनेक यूपों में बृष्ण वश के पांच बहाबीरों का उत्लेख है और बळदेव को इनका मुख्या बनाया गया है। पांच महाबीरों सक चंग, बायुदेव, प्रयुन्त, अनिक्द और साम्ब थे। अहिला के विद्यान्त को अहरे एक और जैनों ने महत्व दिया, वहाँ दूसरी और सामवन मध्यस्य के मुशस्द्र यब मयवद्गीता में बिण्ति देवी संपर्क के प्रणों में इसकी गणना की गई ती प्रशास द करानिय द के बनुसार घोर आरियर न देवकीपत्र कण्ण को इसका पाठ प्रवास था।

बौद्ध धर्म पर भी वैष्णव धर्म ने गहरा प्रभाव डाला। भागवतो की भौति बौद्ध अहिसा को बहुत महत्व देते थे। जरुवधोष के महाधानश्रद्धोत्याद में तथा पहली शताब्दी ई० के सबर्भपुष्करीक पर मगवद्गीता का स्पष्ट प्रमाव है। धैव घर्म के साथ यवपि वैष्णव धर्म की पर्याप्त स्पर्धा चलती रही, फिर भी गीता में तथा अब्द प्रंची में इनके सम्बन्ध का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि गीता में इन दोनों की अभिन्नता का प्रतिपादन करते हुए यह कहा गया है कि बायुदेव ही शंकर हैं (स्त्राणां श्रोकरूषवास्मि)।

ईसाइयत और बैष्णव धर्म के कुछ उगरी साद्य्यों को देखते हुए वेबर आदि कुछ पाष्ट्रास्य विद्वानों में यह करना की थी कि ईसाइयत ने बैष्णव धर्म पर गहरा प्रमाव बाजा और ईसा की जीवनी के जागर पर कुष्ण की जीवनी में जिनेक बटनायें जोड़ी गई, मिस्त सम्प्रदाय का जन्म ईसाइयत के साथ सम्प्रकें का परिणाम था। किन्तु गुरुवतीं अनुस्थानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि उपर्युक्त धारणायें अधूरे, अवैद्यानिक और संदिष्य प्रमाणी के आभार पर बना लो गई थी। इनकी पुष्टि प्रामाणिक पुरातलीय सामधी से नहीं होती है। पहले यह बताया जा चुका है कि इस से पुरुव की पहली दूसरी बताव्यी ६० के अभिलेख और मृतियाँ उस समय वैष्णव धर्म की बता और लोकप्रियता को अवधित्य कर से पुष्ट करती है। इससे यह स्पष्ट है कि ईसा का जन्म होने से यहले ही बैष्णव धर्म का और कृष्ण-विशा विद्वान हो चुका था। मारतीय बिद्धानों में रामकृष्ण वेपाल अवस्तर ने कृष्ण-लीला विद्यान कुछ बातों में बैष्णव वर्म मारत करमा के किन्त्यन कि प्रमाद की करवान के स्वत्य के प्रमाद की करवान से सिद्धान्त की पुष्टि की थी, किन्तु श्री हेमचन्द्र राय चौबरी ने इसका विद्यत खडन किया है।

उससंहार - उपर्युक्त विवरण से यह स्मष्ट है कि इस समय बैण्णव धर्म के विकास में अनेक प्रकार की पूजा पढ़ितयों और विचार-धराओं ने प्राग किया। इस सकते सम्मित्रण से इसने अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण किया। जिस प्रकार अववजनता, जाह्नवी, मदाकिनी, मानीरणी आदि अनेक धाराओं के संगम से गंगा का निर्माण होता है, उसी प्रकार बैण्णव मार्ने अतंनान स्वरूप में अनेक प्रकार की उपासा-धरायों सम्मित्रण हुई है। इसकी पहली एवं सदब बड़ी पारा वृण्णिमों में बीर महापूजी की पूजा के प्रभा मार्चित्र कृष्ण तथा उसके कुछ संविष्यों की उपामाना थी। इसमें धीर-धीर कुछ अन्य देवताओं की उपासना पिठने लगी। बैदिक युग में विष्णु वेदता पर्यान्त महत्व स्वता था। इसे सुं के साथ सबद समझा जाता था। सौर देवता के रूप में विष्णु के तीन पर्या सव वर्णन सहस्व स्वता था। इसे सुं के साथ सबद समझा जाता था। सौर देवता के रूप में विष्णु के तीन पर्या सव वर्णन वहता हका। दूप मिलता है, बाद में बामन और बिल की कथा के रूप में इसका विकास हका। दूपी

से संबंध राजने वाले विष्णु देवता के बासुदेव से अभिक माने जाने का एक अच्य प्रमाण मायद्योता में भी मिलता है। इससे मयवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि इस समय वे अर्जुन को जो बात दे रहे हैं वह उन्होंने प्राचीन काल में विवस्तान् (सूर्य देवता) को दिया था (गीता 'श'ह-"र्थ)। छान्दोच्य उपनिषद् (श'र्थ) में चौर आंगिर नामक ऋषि ने देवकीपुत्र कृष्ण को एक नवीन प्रकार की यज्ञतिवा का उपदेश देते हुए सूर्य की महिमा को बताने वाले ऋषेद के दो मत्रों का उल्लेख किया है। इस प्रकार धर्नै: इनैं आदित्य कप विष्णु की उपासना वासुदेव कृष्ण की पूजा के साथ संबद हो गई।

इस उपासना-पद्धित में सम्मिलित होने वाली तीसरी भारा नारायण की उपासना-पद्धित थी। ऋषेत्व के दो मन्त्रों (२०।८२१५-६) में नारायण का सर्वेषम्य वर्णन मिलता है। पहले यह बताया जा चुका है कि शतपथ काह्यण (१२१३१)११ १२१६१६) में नारायण की उपासना बीर ऐसे पचरात्रमत्र का वर्णन है जिससे नारायण विष्णु की मीति इस जगत में सर्वन्यापक हो गये। तैतिरीय आरष्यक (१०।२११) में नारायण को हिर्म कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मणों और आरष्यकों के समय में नारायण को हिर्म कहा अधिक विकास हुआ। श्री रायचीयनों का मत है कि नारायण के उपासक भी सूर्य देवता ते कुछ तथब रखते थे। इही कारण इनकी उपासना-पद्धित बासुदेव कृष्ण की पूजा-पद्धित के साथ सब्द हो गई। अवतारवाद के सिद्धान्त के आधार पर विभिन्न देवता वासुदेव कृष्ण के विविध्य कर सक्त्रों जात्वान के की इताया हो की निज्ञान सारायों के क्षेत्र समस्य को। इस मत्राय समुदेव, विष्णु और नारायण को नीन उपासना-पाराओं के कमम से मागवत अथवा वैष्णव समें का विकास ईसा से पहले की शताब्रियों में हुआ। दूसरो धाताब्दी ई० पू० तक यह उपासना-पद्धित बड़ी ओक्टिया हो चुकी थी। इसकी मुचना हमें हेलियोंडोरस के गरुरुष्णव स्मान के स्वित तथा धोमुण्डी के अभिलेखों में मिलती है।

शैव धर्म

बैष्णव धर्म की माँति शैवधर्म के विकास में भी, इस समय विभिन्न उपासता-पद्धतियों का ममन्यय हुआ। इसका विकास ईसा से यहले ही हो चुका था। वैदिक युग में और सिंपु समयता में शैव धर्म के कई रूप मिलते हैं। वैदिक काल में इस देवता के मीवण रूप की रह के नाम से और मगलमा रूप की शिव के नाम से पूजा होतों थी। इसके अतिरिक्त उस समय अनार्य जातियों में लिगपुत्वा मी प्रचल्ति थी। इसे उम समय निन्दा की दृष्टि से देखा जाता था। मोहनजोदड़ो की मूहरो से यह प्रकट होता है कि वहाँ पशुपति की तथा लिंग की पूजा प्रचलित थी। शैव धर्म के परवर्ती विकास का हमें कमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं होता है।

शिवभागवत सम्प्रदाय -- इसमे कोई सन्देह नही है कि श्रग सातवाहन युग में शैव धर्म बड़ा लोकांत्रिय था। पतजलि का महामाध्य इस पर बड़ा सुन्दर प्रकाश डालता है। इसके अनुसार इस यग में श्रीशिव की मुक्ति का प्रचार सबसे अधिक था। शिव के उपासको का अपना एक पृथक सप्रदाय बन चुका था। ये शिवभागवत कहलाते थे। शिव के चिह्न के रूप में ये अपने पास त्रिशल रखा करते थे। महा-माप्य में इसे अयःशुल कहा गया है, इसको रखने वाले आय शिलक कहे जाते थे। यह शब्द उन साहसिक लोगों के लिए भी प्रयुक्त होता था जो मृद उपायों से करने योग्य उपायो को हिमा द्वारा किया करने थे। इसमे हमे आगे बताये जाने वाले पाश्यत सप्रदाय द्वारा दुःख की मक्ति के लिए किए जाने वाले उग्र उपायो का स्मरण हो आता है। सर्वदर्शन संग्रह के प्रणेता माधवाचार्य ने पाशपत सप्रदाय की कापालिक, कालामल आदि ऐसी शालाओं का वर्णन किया है जो उग्र अथवा अतिमार्गी उपायो और विधियों का अवलम्बन करती थी। इनका विकास अगले युगों में हुआ। पतंजिल शिवसागवतो द्वारा अयुशल के अतिरिक्त दह एवं मगचर्म (अजिन) धारण करने का भी वर्णन करता है। समवत कट्टरपथी दडाजिन घारण करने वाले शिवमागवतो को अच्छी दिप्ट से नहीं देखते थे। इसीलिए परवर्ती टीका-कारो ने दडाजनिक का अर्थ दास्मिक अर्थात अभिमानी और ढोगी किया है।

ज्म समय शिव की मूर्तियों की पूजा प्रचलित थी। पतर्जाल (५।३१०९) ने हम प्रसम में शिव, स्वद और विशास का ही उल्लेख किया है। इससे सह स्मय्ट हैं कि उस समय हम देवताओं को मूर्तियों की पूजा अधिक होती थी। इसके सहस्तियंत्र किन देवताओं की मूर्तियों पूजी जाती थी, इसका कोई स्मय्ट उल्लेख सहामाय्य में नहीं मिलता है। महामाय्यकार ने दो सूत्री ६।३१२६ तथा ८/११९५ के माय्य में स्वदंद और विशास को समुक्त रूप में जनता में अल्पपिक प्रमिद्ध देवों की जोड़ी (लोकविज्ञात-वंद्व) कहा है। इससे यह कल्पता की जा मकती है कि उस समय इन दोनों की मूर्तियां स्मृत्त रूप से वहुत अधिक पूजी जाती थी। समयत उनका निर्माण मी युग्म रूप में होता था। यही बात शिव और वैश्वण (कृदर) की मूर्ति के विषय में कही जा

महाभाष्य ४।२।७६, कि योऽयःशुलेनान्त्रिक्वति स आयः शूलिकः ।
 कि चातः ? शिवभागवते प्राप्नोति ।

सकती है। पतंत्रिल ने गूर्तियों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उसने मूर्तियों (अर्वाकों) का बगीकरण पाणिन के सूत्रों के काचार पर तीन प्रकार से किया है—(कः) जीविका कमाने के लिए बनाई गई मूर्तियों या अर्चाएं (ख) विची की हुए दे से बनाई गई (पच्य) अर्चाएं (ग) पूजा के लिए बनाई गई अर्चाएं। जो मूर्ति जीविका के लिये हो तथा बिकी के लिये न हो (जीविकायें चापप्यें ५१३१९९), उसके बावक शब्द के अत्यन में क प्रत्यन नहीं लगता है। महामाप्य में इस संबंध में दिये गये विमित्त निर्देशों के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि उस समय निम्मलिवित पौच प्रकार की मृत्तियां होती ची—

(१) कुछ मूर्तियां सार्वजनिक स्थानो—जुले जीराहों पर स्थापित होती थी। इन पर किसी एक व्यक्ति का स्वरत न था, अत थे किसी की जीविका का साचन नहीं थी और न ही जिसी के लिये पण्य स्थ में इनका प्रयोग होता था। थे केवल पूजाये होती थी, इन्हें सिक सक्तव कहा जाता था, उनके साच क प्रस्यय नहीं लगता था।

(२) दूसरे प्रकार की मूर्तियां पुजारियों के वैयनिक अधिकार में होती मी, वे या तो एक स्थान में प्रतिदिव्य की जाती थी, या पुजारी उनके द्वारा पैसा बटोरले के लिए उन्हें घर-घर ले जाते थे। ऐसी अवल और चल मूर्तियां पुजार्थ तथा पुजारियों के आजीविकाणे होती थी, किन्तु विक्षी के लिए न होने के कारण अपन्य थी। इनमें कन प्रस्थय का लोग करके इन्हें सिख, स्कम्ब आदि कहा जाता था।

(३) तीसरे प्रकार की मुनियां दुकानों में बिकी के लिए रखी जाती थी। वे पूजायें नहीं थी, यथिष अपने स्वामी दुकानदारों के लिये जीविका का सामन अवस्थ थी। ऐसी मुन्तियां पच्च कहलाती थी, उनमें कन् प्रत्यय लगता है, अत इन्हें शिवक, स्कल्यक कहा जाता है।

(४) जीचे प्रकार की मृत्तियां मौर्य राजाओं ने स्पयं के लोम से बनवाई मीं। ये मृत्तियाँ विकतनी थी, पूजा के लिए भी थी और जीविका का सामन भी थी। पतंजिल के जाने यह समस्या थी कि इन मृत्तियों का नामकरण कैसे हो। विस्तुत: मौर्यों ने पैमा बटोने के उद्देश से कुछ मृत्तियां गढ़वाई थी। कौटिलीय अर्थश्वाहल से इसका समर्थन होता है। इससे यह कहा नया है कि देवताध्यक को चाहिसे कि वह देवमृत्तियों के द्वारा सोना बटोरे और खजाना मरे (आजीवेत्

महामाध्य ४।३।६६, जपन्य इत्युच्यते तत्रेडं न सिव्यति शिवः स्कन्तः : विकास इति कि कारणम् । नौर्यैः हिरप्याचिभरको प्रकल्पिताः । भवेताषु न स्यातु बास्त्वेताः सम्प्रति यूजार्थास्तासु भविष्यति ।

हिरप्योगहारेण कोर्घ कुर्यात्), देवताओं के जैत्यों में उत्सव और मेले कराये, नाममूस्तियों अपने फणों की सच्या थटा वडा लेती है, इस प्रकार चमत्कार की बातें
किस कर मोली-माली जनता से अपनी मूस्तियों को पूजा करवा के पैसा इकट्ठा करें।
इससे यह स्पष्ट हैं कि इस प्रकार को मुस्तियों जीविका, त्याय और पूजा तीनों के
लिये होती थीं। पतजिल ने यह शका उठाई है कि ऐसी मूस्तियों के लिये पाणिन
का युत्र जीविकार्य वाप्पर्य (पाइ।९९) लगे या नहीं, इनका नाम यिव रखा जाय या
शिवक। पतजिल ने इस शंका का समाधान करते हुए कहा है कि ऐसी मूस्तियों पर
पाणिन का युत्र लगु नहीं होगा।

पौचने प्रकार की मूनियाँ पतजिल के समय की ऐसी थी जो पूजा में पषराई हुई थी, जिनते पुजारियों की जीविका चलती थी, किन्तु जो किकी के लिए पण्य बस्तु नहीं थी। इनने पाणिन का सुत्र लगता था, ये छित्र, रूकर कही जाती थी, न कि शिवक, स्करक। डाल अववाल (पाणिनिकालीन मारतवर्ष पृष्ठ ३१८) ने इन मृतियों का वर्गीकरण निम्नालिक्ति तालिका में किया है:—

| अर्चाए                               | जीविकार्थ<br>या नही | पण्य या<br>अपण्य | पूजार्थ<br>थीयानही | नाम-                                                 |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| १मार्वजनिक प्रासादो<br>मे अर्चाए     | जीविकार्थ<br>नही    | अपण्य            | पूजार्थ            | पाणिनि सूत्र में अनपेक्षित                           |
| २—देवलको की अर्चाएँ                  | जीविकार्थ           | अपण्य            | पूजार्थ            | अनुमानतः शिवः स्कदः                                  |
| ३-पण्य अर्चाए                        | जीविकार्थं          | पण्य             | पूजार्थ            | शिव स्कद।<br>शिवकः स्कदकः उनका<br>शिव,स्कदः नाम नही, |
| ४-मौयों की अर्चाए                    | हिरण्यार्थ          | पच्य             | पूजार्थ            | भवेतासु न स्यात्।<br>शिव स्कंदः या स्तवेता           |
| ५-पतजिल के समय मे<br>पूजनार्थ अर्चीए | जीविकार्थ           | अपण्य            | पूजार्थ            | सप्रति पूजार्थास्तासु<br>भविष्यति।                   |

पतजिल ने मूर्तियों का लौकिक उदाहरण देते हुए बार-बार शिव और स्कन्द की चर्चाकी हैं। इससे यह स्पष्ट हैं कि उस समय शिव एवं स्कन्द की पूजा बड़ी लोकप्रिय थी।

इस धर्म की लोकप्रियता रामायण और महामारत से भी स्पष्ट होती है। रामायण में शितिकष्ठ, महादेव, रुद्र, त्रयम्बक, पशुपति और शंकर आदि शिव के अनेक नामों का उल्लेख है। इस महाकाव्य के प्रणयन के समय तक शिव एव उसके परिवार से संबद्ध व्यक्तियों के विभिन्न आरूपानो का विकास हो चका था। इसमें हिमालय (हिमबान) द्वारा अपनी कन्या उमा के रुद्र के साथ परिणय का उल्लेख है (१।३५। २०), कन्दर्प अथवा कामदेव द्वारा रुद्र की तपस्था मंग करने की तथा कन्दर्प की शाप देकर दग्ध करने और अनंग बनाने की कथा भी इसमें मिलती है (१।२३।१०)। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के जन्म का और मगीरण द्वारा शिव की प्रसन्न करके गंगावतरण की कथा का और समद्रमन्थन के समय में रुद्र द्वारा विषयान करने का भी वर्णन है (१।४५)। शिव द्वारा अन्यक राक्षस के विध्वंस और त्रिपुर के परामव की कथाए भी दी गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक महादेव की सर्वोच्च सत्ता अन्य देवताओं के उपासकों ने स्वीकार नहीं की थी। यह बात दक्ष यज्ञ की कथा से स्पष्ट होती है। इसमें दक्ष ने शिव को नहीं बलाया था। रामायण में यह कथा बहुत ही सक्षिप्त एवं सरल रूप में कही गई है, और इसमें वीरमड़ द्वारा दक्ष-यज्ञ के विध्वंस का कोई उल्लेख नहीं है। इस कथा में यह बात स्पष्ट होती है कि दक्ष रुद्र की प्रमता मानने को तैयार नहीं था।

महामारल में शैव थम से मबढ़ कथाओं का रामायण की अपेक्षा अधिक विस्तृत चित्रण मिलता है। इसमें रक्ष के यक्ष की नण विपुर के विश्वंत की कथाओं का विश्वंद प्रतिपादन हैं। सीमम पत्र के आरम्भ होने के पहिले अर्जन विजय प्राप्त करने के लिए हुगाँ की खुति करते हैं। बनपर्व में अर्जुन पास्तृत करते हैं। बनपर्व में अर्जुन पास्तृत करते के लिए हिन को प्रमुख के उद्देश्य से हिमाज्य में आकर तपस्या करते हैं। बित्र एक जिकारी (निरान) के रूप में उनके सम्मूल प्रकट होते हैं और उनकी परिमा लेने के बाद प्रस्त होकर उनते पास्तृत करते हैं। बित्र एक जिकारी (निरान) के रूप में उनके सम्मूल प्रकट होते हैं और उनकी परिमा लेने के बाद प्रस्त होकर उनते पास्तृत करते हैं। अनुशासन पत्र में महादेव की सहाम को सूचित करने के लिये हुल्या की होरा इनके उपासना किए जाने का वर्णन है और यह कहा पता है कि इन्द्र बित्य और ब्रह्मा के सुवित करते हुए उनसे यह वर मांगा है कि कुल्य सर्देव विश्वमकत को रहें। किन्तु महाभारत के कुछ अन्य स्थलों में बारिक और साम्प्रदायिक सकीर्णता के स्थान पर उदार एवं विशाल दृष्टि का सिता करते हुए यह कहा पत्र हि कि कुल्य और सहादेव दोनो समान रूप से आराध्य देवता हैं। शानिकार्य में हिंत के हिंत विश्व और सहादेव दोनो समान रूप से आराध्य देवता हैं। शानिकार्य में हिंत के लिए और सहादेव दोनो समान रूप से आराध्य देवता हैं। शानिकार्य में हिंत के शानिकार में हिंत के लिए और साह्य हो है कि जो आपको

जानता है, वह मुझे जानता है, हम दोनो में कोई मेदमाव नहीं है। आज से मेरा यह श्रीवरस का विद्ध आपके जिब्रूण का विद्ध होगा। अनुसासन पर्व में विष्णु के सहल नामों मे धर्व, शिवा, स्वाणु, ईशान और घर आदि महादेव के कई नामों के सहल नामों मे धर्व, शिवा, स्वाणु, ईशान और घर आदि महादेव के कई नामों की पर्व है। एक जगह शिव ने विष्णु को मबसे बडा देवता माना है और एक दूसरे स्वाण्य पर कृष्ण ने महादेव की स्तुति करते हुए कहा है कि उनसे श्रेष्ट कोई देवता नहीं है।

सगम युग के साहित्य में शैंव धमें का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह दिलण मारत में इसकी लोकप्रियता सूचित करता है। निकरार नामक कवि ने अपने समकालीन पाष्ट्य राजा की तुलना शिष, विष्णु, बलराम और सुब्रह्मण्य से की है, और शिव के लम्बे जदालुट का वर्णन किया है, उसे विष्यस का देवता माना है। मिलप्यिकारम् और मणिमेखलें में शिव की पूजा के अनेक उल्लेख है। कावेरी-पृहनम के मनिदरों में एक शैव मनिदर का वर्णन है। सणिमेखलें के अध्याय २७ में एक शैव आचार्य (शैववादी) कण्णांन को शैव मिदानों का उपदेण डेते हैं।

पाशपत सम्प्रदाय :--इस समय शैव धर्म के इस सम्प्रदाय का विकास हुआ। इसके मस्थापक लक्लील थे। इन्हें शिव का २८वां या अन्तिम अवतार माना जाता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में ३८१ ई० के मधरा स्तम्म लेख से हमें लक्लीश की तिथि का निर्धारण करने में बड़ी सहायता मिलती है। इस लेख में कपिल और उप-मित के नामों के आधार पर कपिलेश्वर और उपमितेश्वर की दो शिवलिंग मित्रयो की स्थापना का वर्णन है। इन्हें माहेश्वर अथवा पाशपत सम्प्रदाय के एक गर उदिता-चार्य ने स्थापित किया था। कृशिक नामक गरु से आरम्म होने वाली आचार्य परम्परा में इनको १०वाँ आचार्य माना गया है। यह कृशिक लक्लीश के चार प्रधान शिष्यो में से था। कृशिक के अतिरिक्त अन्य तीन शिष्य मित्र, गर्ग और कौरूष्य थे। पुराणों और अभिलेखो के अनुसार इन्होंने पाशुपत सम्प्रदाय में चार विभिन्न शाखाए स्थापित की थी। यदि उदिताचार्य से पूर्व के दस आचार्यों की गृरु परम्परा में प्रत्येक व्यक्ति के लिये २५ वर्ष का समय माना जाय तो पाशपत सम्प्रदाय के प्रवर्तक लक्लीश का समय दूसरी शताब्दी ई० का पूर्वाई मानना पडेगा। यदि इस तिथिकम की मान लिया जाय तो पहले पतजलि द्वारा बताये गए शिव भागवन सम्प्रदाय का संस्थापक लक्लीश को नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पतजिल का समय दसरी शताब्दी ई॰ पु॰ का मध्य माग माना जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि लक्लीश पसंजिल से लगभग तीन शताब्दी बाद में हुआ। उसे पाश्पत सम्प्रदाय का संस्थापक कहने का कारण संभवतः यह प्रतीत होता है कि उसने अपने समय में शैव वर्म के विद्वान्तों का सुम्पष्ट प्रतिपादन किया और इस सम्प्रदाय का नए सिरे से संगठन किया। यदिष यह सम्प्रदाय कहुनीय से बहुन पहिले से ही चला आ रहा था, किन्तु उसने इसे ऐसा नया रूप प्रदान किया कि उसे खिव का अन्तिम अवतार मानते हुए पायुगत सम्प्रदाय का प्रवर्तक माना गया।

पुराणों में दिए गए वर्णन के अनुसार शिव ने कहानारी के रूप में रुक्तिश के ताम से अवतार श्रहण किया। उन्होंने कायावतार अथवा कायाव्योहण ( बड़ीदा में आयुनिक करवण) नामक रुवान की हमशान मूमि में पहुं एक शव से प्रविष्ट होकर अपना जीवन आरमा किया। वीव सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए तथा शवें साधुओं के आचार विषयक नियमों को बताने के लिए उन्होंने पंचार्षिक्वा नामक एक प्रम्य की रचना की। यह अब कुप्त हो चुका है, किन्तु आधवाचार्य ने चौदहवीं शाताब्दी में लिखी अपनी मुप्रसिद्ध कृति सर्वदानांनग्रह में इस प्रन्य के हुक उद्धरण दियें हैं जिनसे पापुणत सम्प्रदाय पर कुछ प्रकाश पहना है। इसे पर प्रतित होता है कि इनने महम को शरीर पर लगाने का बंदा महत्व था। कुछ मन्त्रों को बोन्ते हुए मन्त्र लगायी जाती थी। इने पागुणत वन कहा जाता या और यह समझा जाता था कि इस वत को करने से पशुपति का उपसक्त जनम-परण के बच्चनी से मुक्त हो जाता है। इसे समुशासीबनोकण कहा जाता था। यह पागुणत सम्प्रदाय की एक वही विशेषता थी।

उसरी भारत में ग्रंव वर्ष को लोकप्रियता—सगवन हिमालय के साथ संबद्ध होने के कारण उसरी और उत्तर-पिदमी मारत मे शैव धर्म बड़ा लोकस्तिय था। यह बात हमें यूनानी, पाष्प्रियन और कुथाण राजाओं की मुडाओं और अभिलेकों से बात होती हैं। एक यूनानी लेक्क हेरिसिक्यम ( Hesychius ) ने लिखा हैं कि गंधार का देवता वृध्य था। यह स्थप्ट रूप से इस प्रदेश में शिव के बाहुन नदी की पूजा के प्रचलन को सूचित करता है। नदी पुक्लावनी नगरी का सरक्षक देवता माना जाता था क्योंकि एक इडोसीचियन स्वर्णमुद्धा पर वृध्य की मूर्ति के साथ यूनानी में टारोस ( Tauros ) और लग्नेस्ट्री में उक्क का लेक मिला हैं। पुक्लावनी में उसी सनाब्दी तक महादेव शिव की पूजा का प्रचलन था। इस बात की पूरिट यूजार ज्यांग के याना-विवरण से होती हैं। उसने पुक्लावनी नगरी के पहिचानी डोर के बाहर महादेव के एक मंदिर का उस्लेख किया है। महामापूरी नामक संस्कृत यह प्रथ यदापि चौची शतास्त्री ६० का है, तथापि यह इस समय से पहले की स्थिति की सूचित करता है। अभिन्नेक्सों और मुझलों की साली से इस बाल की पुष्टि होती है कि ईसा की आराम्भक शतास्त्रियों में गशार एवं उत्तरी मारात के अनेक स्थानों में शिव की उपासना लोकप्रिय थी। ६४ ई० के पजतर अभिन्नेक्स में उत्तर-पांदिकमी मारात की महावन पर्यतमाला के नीचे शिवस्थल नामक शैवपुजा के एक स्थान का उल्लेख है। तक्सिशला में सिरक्ष नामक स्थान की शुराई में मार्शल को पहली शतास्त्री ई० पूर की एक कोर्स की मुहार सिली थी। इसमें शिव की मूर्ति कती हुई भी और बाह्मी तथा खरोष्ट्री लिपियों में सिबदर्सिक्सक का लेख था। इससे यह सुचित होता है कि यह वीवधर्मानुवामी शिवदिश्वत नामक व्यक्ति की मुहर है। हम यह नहीं जानते कि यह शिवदर्सिक्त कीन था। यह एक मारतीय अथवा मारतीय नाम करने बाला विदेशी भी हो सकता है।

इस युग में भारत पर आक्रमण करने बाले विदेशी शासकों में भी शैव धर्म बंदा लोकिय था। पहली शताब्दी ई० के पूर्वाई में शासन करने बाला पाधियन राजा गोडोफर्नीस समवतः शैव चर्म का उपासक था क्यों कि उसकी पूर्वाओं पर उसके नाम के साथ देववत अथवा सुदेववत की उपाधि मिकती है। यहां देव का अभिप्राय सहादेव साथ तत है। यह संमवतः पहले बताया गया पाशुपत वत था। इस पाधियन राजा के बाद शासन करने वाले कुषण राजा विम कदफिसस की मुदाओं पर या तो शिव तथा नदी की अथवा विश्वल की भूति बनी होती है। इसके साथ ही इस राजा की उपाधियों में माहेवद की उपाधि का उल्लेख है। श्री रामकृष्ण महारकर के मतानुसार माहेवद पाशुपत संप्रदाय का दूसरा नाम था। कुछ अपन्य मुख्याण राजा भी शिव के परम उपासक ये। यह बात मचुरा संस्रदाय का दूसरा नाम था। कुछ अपन्य मुख्याण राजा भी शिव के परम उपासक ये। यह बात मचुरा संस्रहालय में विद्यमान पहली शुर है। इसमें कुषणों की ऊँबी शिरोम्चा, लम्बे कोट और मारी जूतो को धारण करने वाले दो विदेशियों के उल्लेखन है। इससे स्वय मित साव से अपूर-स्ता की मालायें होता है कि उन दिनो दसकी पूरा काफी लोकिप्रिय हो चली थी।

शैव सूर्तियों —इस युग में शिव की उपासना कई प्रकार की मूर्तियों से की जाती थी। पतंजिल ने यद्यपि इन मूर्तियों के प्रकारों का काफी विस्तार से उल्लेख किया है, किन्तु इनके स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। मुद्राजों और पुरातुत्वीय अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि उस समय शिव की उपासना तीन प्रकार की मूर्तियों से की जाती थी:---

> क-शिवलिंग के रूप में (Phallic) स-नदी के पशु रूप में (Theriomorphic) ग-मानवाकार रूप में (Anthropomorphic)

कुछ मूर्तियों में जिब के विमिन्न रूप मिले-लुले रहते थे। मारत में एक प्राचीन-तम प्रैस मूर्ति मदास में रेतीगृटा के लिकट मुझ्मस्त्रक्षम के गाँव से जब तक पूजा जाने बाला एक सिवर्शिल्म है। यह ५ फीट जेंचा है। इस पर दो मुजाओ वाले शिव की मूर्त्त बनी हुई है। इसके दाये हाथ में एक मेंदा और बाये हाथ में कमफल और पर्यु है। यह मूर्ति एक बीने (अपस्मार) पुरुष के कशो पर कही हुई है। गोपीनाय राव ने इसका समय हुसरो शताब्दी हैं० पूरु भाना था, किन्तु कुमारस्त्रामी इसे पहली रावार्टी १० पूरु का मानते है। इस मूर्ति की यह विसंपता है कि इसमे थिव को एक ही साथ लिलारू और मानतीय रूप में दिलाया गया है। बाद में ऐमी भूत्तियों का बहुत विकास हुआ। गुल हुन में मुजालिंग बनने लने। इनमें शिवर्शिला पर एक, दो अवदा बार दिसाओं में देलना के मुख तक का सार बना होता था, अन ये मुखों की संख्या के आयाप पर एकमुणालिंग और जनुमुंज लिंग कहलतो थे। शुग मानवाहन या में इस प्रकार की मूर्तियां बहुन कम मिलली है।

शिव का एक अन्य रूप नदी के माथ इमका दो या चार हाथों के माथ पशु-रूप में चित्रण है। इस प्रकार का पशुरूपात्मक ( Theriomorphic ) अकन मुद्राओं में अधिक मिल्द्रा है। गोडोफर्नीज, विसन्दर्शनमा, कनिक, हृबिल्म और बासुदेव की मुद्राओं पर दिव का इसी रूप में चित्रण है। इस समय जिब की पार्वती के साथ मी मूर्तियाँ बनाई जाने जनी थी। मचरा सबहाल्य में पिछले कुषाण युग की नदी के साथ खड़ी हुई शिव-पार्वनी वी एक मूर्ति उमासहित शिवमूर्तियों में समबत: प्राचीनतम है।

अन्य पाषिक सम्बवाव:—नैज्जव और जैव धर्मों के अनिरिक्त इस समय अन्य अनेक देवी-वेबताओं की उपामना प्रवाजिन थी। पहली दूसनी शताब्दी ई० पू० में ब्रोड स्था पर जिली गई दो टीकाओ—सहानिहंस और बुल्लानिहंस—में निम्नालिदित धार्मिक सम्प्रदायों का उन्लेख है—आजीविक, निर्धेप, बटिल, परिपाजक मिलदुक, हाथी, चीड़ा, गी, कुत्ता, कीए के उपासक, वासुदेद, बलदेव, पूर्णमड, मणिमड, अन्ति, नाग, यह, अपुर, गथर्ब, महाराजा, चड़, मूर्ग, इड़, बहुग, देव और दिक्, नामक देवताओं के पूजक। इनमें से कतिनय महत्वपूर्ण धार्मिक सम्प्रदायों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जायगा।

आजीविक-जिस समय महावीर और बद्ध अपने धार्मिक सिद्धान्तों का प्रचार छठी शताब्दी ई० पू० में कर रहे थे, लगभग उसी समय इस सम्प्रदाय का आविर्माव हुआ। इसके सस्थापक नंदवच्छ थे। उनके बाद इसके दूसरे आचार्य किससिकच्छ हुए, किन्तु इसे लोकप्रिय प्रचारक धर्म बनाने का श्रेय इनके तीसरे गरु मखलिपूत्त गोसाल को है। शीघ्र ही इसका प्रसार अवन्ति से अग तक हो गया। यद्यपि जैन और बौद्ध दोनो ही धर्म इसकी आलोचना करते थे, किन्तु उन्हें इसके कुछ सिद्धान्तो को स्वीकार करना पडा। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने आजीविको को अपना सरक्षण प्रदान किया। इन दोनों ने इस सम्प्रदाय के मिक्षुओं के निवास के लिए गहाओं का निर्माण किया। पतजिल (१५० ई० पू०) के महाभाष्य में तथा मिलिदप्रश्न (पहली श० ई०) में इस सप्रदाय का उल्लेख मिलता है। यह भाग्य-वाद में और अकियाबाद में विश्वास रखता था। इसके मतानुसार सत्कर्म न करने पर भी प्राकृतिक और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के प्रभाव के कारण सब वस्तुये पूर्णता प्राप्त करती है। इस प्रकार यह उन कियावादियों का प्रबल विरोध करता .. था जो व्यक्ति एवं समाज की उन्नति के लिये नैतिक कार्यों का किया जाना अतीय आव-रयक मानते थे। दर्भाग्यवश इस सम्प्रदाय के सब प्राचीन ग्रंथ रूप्त हो चुके है, किन्तु बौद्ध एवं जैन साहित्य में इस सप्रदाय के ग्रथों के जो उद्धरण दिये गये है उनसे यह स्पष्ट है कि ये उन्न तपस्या को, एकान्त प्रदेशों में निवास को तथा सब प्रकार के सखो के परित्याग को विशेष महत्व देते थे। अपने अतिवादी विचारो के कारण इस सम्प्रदाय की लोकप्रियता घटती चली गई। फिर भी वराहमिहिर (छटी शताब्दी ई०) ने बहत्सहिता में तथा बाण (७वी शता० ई०) ने हर्पचरित में इनका उल्लेख किया है। दक्षिण में यह संप्रदाय १४वी शु० ई० तक बना रहा। इसके बाद समवत. यह वैष्णव धर्म में विलीन हो गया।

जैन ग्रथ भगवती सूत्र के अनुमार आजीविकों का एक बड़ा केन्द्र विष्य-पर्वतमाला में पुण्ड नामक देश था। आजीविक अनेक वैदिक और अवैदिक देवताओ

आजीविकों कं बिस्तृत वर्णन के लिये देखिए-ए० एल० दासम-दी बाविद्रन आफ आजीविकास।

## ३६८ • प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

दिलाये यये हैं, जैसे गरुड़ में दिलाये जाते है। सूर्य देवता की ये सभी मूर्तियाँ उस समय इसकी उपासना की लोकप्रियता को सूजित करती है।

शाक्त सम्प्रदाय तथा शैव देवी-देवता ---मात्देवी की पूजा मारत में अत्यंत प्राचीनकाल से प्रचलित थी। सिथ सम्यता में ऐसी अनेक मणमतियाँ पाई गई हैं, जिनसे मात शक्ति की उपासना की लोकप्रियता सचित होती है। यद्यपि वैदिक युग के उपास्य देवों में अधिकाश पुरुष देवता है, फिर मी ऋ वेद के कुछ सूक्तों मे उचा और वाक्देवी (ऋक्वेद १०।१२५) की सुन्दर स्तुतियाँ मिलती है। आरमिक वैदिक साहित्य में हमें अम्बिका, दुर्गा, काली, उमा जैसी परवर्ती सुग में महत्व प्राप्त करने वाली शाक्त सम्प्रदाय की देवियों के दर्शन नहीं होते है। तैतिरीय आरण्यक (१०)१८) में समवतः सर्वप्रयम अविका को छह की पत्नी और दुर्गा को वैरोचिनी एव सूर्यपुत्री कहा गया है। इसी ग्रथ में (१०।१।७) कात्या-यनी और कत्या कुमारी का उल्लेख है। केन उपनिषद् (३।२५) मे हिमवान की पुत्री हैमवती उमा बहाविद्या का मृतिमान रूप मानी गई है। इस युग मे हमें उमा का चित्रण सर्वप्रथम हविष्क की मुद्राओं में दिखाई देता है। इतमें यह शिव सहित और शिव रहित दोनो रूपो में मिलती है। इससे यह स्उप्ट है कि इस समय तक उमा की उपासना करने वालो का सम्प्रदाय प्रचलित हो बका था और शिव तथा उमा में दाम्पत्य सबघ माना जाता था। पहले यह बताया जा चका है कि शिव की पूजा का एक प्रधान केन्द्र गंधार प्रदेश था। संभवत. अयस प्रथम की मुद्राओं पर सिंह पर आरूढ मूर्ति अम्बिका अथवा दुर्गाकी ही है।

महामारत के मीष्म पर्व में अर्जुन द्वारा और विराट एवं में यूर्णिटर द्वारा की गई उमा की स्तुति शावत सम्प्रदाय के विकास को मूंग्वत करती है। इसमें उमा के दुर्गा आर्थि अनेक नामां का उल्लेख है, यह विजय प्रदान करने वाली है। महिसासुराजियों के रूप में उनने समस्त्र जगत को करत करने बाले प्रव शाकी मिहसासुर का सहार किया था। हरिक्व प्रणा में उने विल्या पंता मार्च में स्थायों रूप निवास करने वाली विष्यवाधियों देवी बना दिया गया है। इसी समय उनके साथ कई अन्य नामों को जोड़ा पया है, वेले कमती, चड़ी, काली, महत्वाखनी, कारवायनी, कारवा, की की को की साथ होते के कारण इन प्रदेशों के साथ होते के कारण इन प्रदेशों में निवास करने वाली कियात, वर्ष, अर्थि जातियां समयत इनकी उपासक मी। अतः मूत, प्रेत, राक्षस और पिशाच विवास करने अनुचर माने गये।

जिस प्रकार वैदिक युग में मस्तों की सेना और गण कड़ के पुत्र माने जाते थे, वैसे ही अब मूर्त-प्रेत शिव के गण समझे जाने छगे।

बर्तमान युग में शिव के पुत्र स्कंद की पूजा भी बड़ी छोकप्रिय थी। बेदिक साहित्य में हमें इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु पतंजिक के महामाण्य से यह मूचित होता है कि उस समय स्कंद एक बड़ा छोकप्रिय देवता था। रामायण और महुमारत में इसके सक्य में अनेक कथाये पाई जाती है। वह कड़ अथवा अभिन का पुत्र था, उसे छः ऋषियों की पिलयों का पुत्र होने का सौनाय्य मिला था, अपनी छ. माताओं से स्तन्यपान करने के छिये उसके छ मुखो की रूपना की गई और इस कारएए इसे पड़ानन वहा गया। किन्तु यड़ानन होते हुए भी उसकी कुत्रमें कई कीर इस कारएए इसे पड़ानन वहा गया। किन्तु यड़ानन होते हुए भी उसकी कुत्रमें कई कोंगों को उसन करने वाले तारकानुर का सहार किया था, अत इस युग की सैनिक जातियों में यह देवता बड़ा छोकप्रिय था। पढ़ले यह बताया वा चुका है कि इस युग की एक प्रीसिद्ध लड़ाक जाति योचेंगों के गणराज्य ने अपने शिक्को पर इस देवता को को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया था।

इस देवता की पूजा दक्षिण भारत में मुबहाष्य के नाम से होती है। यह नाम रामायण और महामारत में नहीं पाया जाता है। वस्तुत यह बहाष्य का ही क्या-तर हैं। इस नाम के उद्युग्म का यह कारण प्रतीत होता है कि स्कंद को बहा के पुत्र मनत्तुकुमार में अभिन्न ममका जाता या, बहाग की सनात होने से इसे बहाष्य का नाम दिया पया। इसका बाहन मयूर था और इसके अन्य नाम विद्याख, कार्तिकेय देवसेनापति, गृह और कुमार थे।

महामाप्य से यह प्रतीन होना है कि स्कट और विशास की पूजा पूथक्-पूथक् कर से होनी थी। यथिय ये दोनों एक ही देवना के नाम थे, पर अनकी पूजा विभिन्न प्रयोजनों से प्रेरित होकर की जाती थी। इस बत की कुछ पृत्रिक की मुद्राओं से भी होनी है। इन पर स्कट, महासेन, कुमार और विशास की अलग-अलग मूर्तियो यूनानी अवरों में इन देवनाओं के नामों के माथ मिलती है। इससे यह प्रगट होना है कि स्कट में न केवल विधास, अधितु कुमार व महासेन भी विभन्न रूप एसते ये। ऐसा प्रनीत होता है कि जिस प्रकार देदिक यूप में देवताओं की उत्तावता उनके कार्यों के अनुसार विभिन्न रूपां व नामों से की जाती थी, उसी प्रकार इस समय मी स्कट के विभिन्न रूपां व नामों से की जाती थी, उसी प्रकार इस समय मी स्कट के विभिन्न रूपां की पूजा विभिन्न नामों से करने की परिराटी प्रवर्णित थी।

शिव के एक अन्य पुत्र एवं कार्तिकेय के माई गणेश की भी पूजा इस समय प्रचलित थी। गणेश का शब्दार्थ है गणो का स्वामी। इसके आधार पर यह कल्पना की जाती है कि यह आरम्भ में उत्पात मचाने वाले कुछ बन्य समुहो या गणी का नेता था। किंतु ऋष्वेद मे गणेश के विशेषण का प्रयोग वृहस्पति एवं इन्द्र के लिये भी किया गया है, बाद में गणपति का सबंघ विद्या के देवता से भी जोड़ा गया, यह संमवतः ऋग्वेद की प्राचीन कल्पना के आधार पर था। इसका एक अन्य नाम विनायक है, इसे उपनिषद में रुद्र से अभिन्न माना गया है। महामारत के अध्ययन से प्रतीत होता है कि उस समय गणपति एव विनायक बहुत बढ़ी सख्या में थे. किंतु गृह्यसूत्रों में हमें इनकी सख्या घटाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, अत में एक ही गणेश को शिवतनय के रूप में पूजा जाने लगा। याज्ञवल्क्य स्मृति में गणपति-पूजा और ग्रह पूजा का विधान है, किंतू उस समय तक यह अनिष्टकारी देवता था, जिससे पीछा छड़ाना उसकी पूजा का प्रधान प्रयोजन था। गणेश को शीध्र ही विध्नेश अर्थात नाना प्रकार की बाधाओं और विपत्तियों को दूर करने वाला माना जाने लगा। सभी र्घामिक एव महत्वपूर्ण कार्यों के आरम में गणपति की पूजा की जाने लगी, ताकि यह उस कार्यमें आने वाली सभी विष्त-बाधाओं को दूर कर दे। इन बाधाओं के दूर होने से ही सफलता प्राप्त होती थी, अत मिद्धिदाना देवता के रूप में इसकी पूजा होना सर्वथा स्वामाविक था।

सबसी तथा श्री—जरमी का उल्लेख मवंप्रधम कृष्वेद में मिलता है। अवबंबेद में मगलकारिणी (पिंग्रव) लिस्त्रयों का उल्लेख है। बाजसनेयों सहिता में श्री और अमगलकारिणी (पारिष्टा) लिस्त्रयों का उल्लेख है। बाजसनेयों सहिता में श्री और लक्ष्मी को माण्यकार के सनातृत्तार आदित्य की सम्पत्तियां नाया है। इन दोनों के इस प्रकार के सवय की कवाण महामात्र और रामायण (३।४६१६) में भी पाई जाती है। दिल्ला मारत के बैल्लाव घमं में श्री की सपत्ती मूदेवी और बमाल के बैल्लाव घमं में लक्ष्मी की सौत सरस्वतों मानी जाती है। किंदु आरम में समयत लक्ष्मी का विष्णु में मबय नहीं था। यह सबध बाद में जोड़ा गया। पौराणिक अनुशृति के अनुसार समुद्र मधन के बाद विष्णु को लक्ष्मी प्राप्त हुई थी।

लक्ष्मी इस युग में सपित और सौमाप्य का देवता होने के कारण नगरदेवता और राजलक्ष्मी के रूप में भी पूजित होने लगी थी। नगरदेवता नगरों की समृद्धि और सौमाप्य की नरिक्षका समझी जाती थी। यह विश्वास प्रचलित था कि यदि यह देवता नगर से या राज्य से चला जाय तो वहाँ विपत्तियों के बादल उसक् पक्को हैं। राजा की समृद्धि उसी समय तक बनी रहती है जब तक कि उसके राज्य में राजकश्मी का निवास होता है। कक्षी बही रहती है, वहां नीति और वर्ष का पालन होता है। इस गुण की मुडाओं में किंपशा, उज्जियिनी तथा पुष्कालावती के नगर-बेवताओं का वित्रण मिलता है। पुष्कालावती का सबक लक्ष्मी से माना जाता था। इस युग की मुडाओं में गर्जाभिषेक लक्ष्मी का भी वित्रण पर्याप्त भात्रा में मिलता है। इस युग की मुडाओं में गर्जाभिषेक लक्ष्मी का भी वित्रण पर्याप्त भात्रा में मिलता है। इस में लक्ष्मी को पूर्ण विकसित कमल पर भालभी मार कर बैठे हुये विज्ञाया गया है और उसके दोनो पार्जी में कमलो पर लहे हुये दोनो हाथी अपने सूडों के जल से अमिषेक करते हुये दिखाये यये हैं। तीसरी शताब्दी ई० पु० से पहली शताब्दी ई० तक की मुद्राओं पर कमल पर बैठी या सड़ों हुई और कमल हाथ में लिये हुये लक्ष्मी की अनेक मृद्धियों पिलती हैं।

मारदुत में तथा इस मुग की मुद्राओं में हमें श्री का चित्रण मिलता है।
मारदुत में इसकी एक प्रतिसा बैठी हुई तथा तीन प्रतिसा करते हुई सिलती हैं।
सहां समस्यतः में इस साहित्य को उस भी (बीरपे) का चित्रण किया गया है जो आया,
अद्धा और हों (लज्जा) के साथ शक की पुत्री मार्गी गई है, यदापि सातरप शाह्रण
में इसे प्रजापित की कन्या कहा गया है। मारदुत त्यूप में समस्यतः इस भी से सादुव्य
रखने वाली एक अन्य देवी सिरिमा (श्रीमती) पाई जाती है। इसे यदामती, कश्मीमती अथवा यहा प्राप्ता और ययोधपा के साथ दक्षिण दिया के स्वामी विश्वकः
के क्षेत्र से सबद्ध माना जाता था। श्री (सिरिमा) देवी की मूर्ति के हाथ में स्वूर्पे
के फूल अथवा कम्मल को दिखाया गया है। सिरिकान्किण जानक में सिरियेषी
अथवा लक्खी (लब्सी) देवी को पूर्व दिशा के अविशति धूतराष्ट्र की कन्या माना
गया है।

नागपूना—शुग-सातवाहन युग की मूर्तियों में नागों का वित्रण प्रमुर मात्रा में मिलता है। नागपूजा वैविक युग से चली आ रही थी। वेदों में इसके न केवल हानि पहुँचाने वारू रूप का वृत्र के नाम से वर्णन हुआ है, अगितु इसके मणलम्य रूप का मी अहिंकुंच्य के नाम से वित्रण किया गया है। मोहन्तेवादेहों की दो मुहर्रों में इसका अकन मिलता है और इसका सबन्य शिव से प्रतीत होता है। परवर्ती साहित्य में शिव अपने गले में सीगों को लेपेट रहते है। इस प्रकार के सम्बन्य का उल्लेख समयत. सर्वप्रथम यनुवंद में मिलता है। पाश्वात्य ऐतिहासिक यजुवेद का सबन्य पवाल प्रदेश से मानते हैं। इसकी राजधानी अहिल्ख्य (आवला, निला बरेली) में आदिनाल की पुत्रा होती थीं। यहाँ नागपुत्रा की परस्परा ईसा पुत्र की आरमिल शताब्दियों में शायन करने बाले अभिनिष्ट और मानुधित्र नामक राजाओं के समय तक प्रचलित यी, क्योंकि इन राजाओं के शिक्कों के पृष्ठमाग पर अनेक मुहाशास्त्रियों के मतानुसार नाम-मूलियाँ बनी हुई हैं।

सून-सातवाहन युग में नावपूजा की लोकप्रियता जनेक नावमूर्तियो से और नाव गायवारी व्यक्तियो-नावरल, नावपूज्य नावपेत, वण्यति नाव आदि से सूचित होती है। वहले प्यावती और मयुरा के नावयों का उल्लेख किया जा चुका है। व्याव मार्चित के नावयों का उल्लेख किया जा चुका है। व्याव मार्चित के नीव अकत है, इस मूर्ति के दोनों ओर दो छोटी आइति के नाव ने हुए हैं। इस लेख से बड़े नाव का नाम स्वामीनाय बताया गया है। (१० इ० लं० १७ प० १०)। दो अन्य लेखों में दिक्कण नायकर एक स्वानिय नायदेवता का वर्णन मिलला है। सम्बन्धत एक मितर में इसके प्राव हुआ करती थी। इस समय की सबसे बड़ी आदमकद (ऊवाई ७ फोट ८ इन) नावमूर्ति छड़गांव से निली है। मयुरा सम्बह्मलय में सुर्वित इम मूर्ति की स्थापना सेनहस्ती नचा मोनूक नामक दो मार्चित से सत्व तर ४० में इस भाग्यती के स्थापना सेनहस्ती नचा मोनूक नामक दो मार्चित से स्थापना सेनहस्ती नचा मोनूक नामक दो मार्चित में स्थापना सेनहस्ती नचा मोनूक नामक दो मार्चित में स्थापना सेनहस्ती नचा मोनूक नामक दो मार्चित स्थापना सेनहस्ती नचा मोनूक नामक दो मार्चित में स्थापना सेनहस्ती नचा मोनूक नामक दो मार्चित से स्थापना सेनहस्ती नचा मोनूक नामक रही मयुरा स्थान्य के स्थापना सेनहस्ती नचा मोनूक नामक रही मयुरा स्थान्य सेन स्थापना के सि वित निर्मित सेन स्थापना सेनहस्ती नचा मोनूक नामक रही मयुरा स्थान्य सेन स्थापना सेन पहले अनेक शताबित्यों से स्वस्त पूजा बन्यराम की मूर्ति के रूप में की लाती थी।

नागर्नुस्त्वों के नीचे लिखे गये कुछ लेण इनकी यूजा के प्रयोजन एय उद्देश्य पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं। कौशिक परिवार की विविध्यानामाम एक महिला क्या अभिक्ष बढा मनोरजक है। 'इसमें शिविध्याना ने कृष्ण सर्च की पूजा पोट्ट और शक्तों के विश्वस में सहायना पाने के लिखे की है। उस समय नागों की मृतियां इनका निवास-स्वान समझे जाने वाले सरीवारे (तड़ागों) और उद्यानों (आराम) में बनाई जाती थीं। महावस्तु (जुळ है, पुट ३००) में नागराज का सम्बन्ध समूझ के अधिपति वरूण में माना गया है। वर्तमान काल की मांति शूच यूप में समूझ के अधिपति वरूण में माना गया है। वर्तमान काल की मांति शूच यूप में स्था के सम्बन्ध में यह विश्वसा मी प्रचलित था कि ये मूमिगन निथियों के रक्षक होते हैं, यदि इन्हें प्रसन्न किया ने कर वरदान और निथियों प्रवान करते हैं। और उपासकों के शक्तों का विश्वस करते हैं। नाग पाताल लोक के अधिपति माने जाते थे। इनको मृत्यु, यम और अनृत का प्रतीक माना यया था।

१. ए० इ० कं० १ पू० ३६०, सा० ६ पू० २४३।

२. ए० इ० सं॰ १ पू० ३६६, संस्था ३३।

इस युग में साधारण जनता में प्रचलित नाग-पूजा को बौद्ध, जैन और हिन्दू धर्मी ने समान रूप से स्वीकार किया। बौद्ध साहित्य में नागो को बद्ध का उपासक बताया गया है। भारहत स्तूप के एक दश्य में जल में से निकलने हुये एरापत नागराज को सपरिवार बोधि वृक्ष की पूजा करते हुये दिखाया गया है। इसके मानबीय मस्तक पर सांप के फणो का आटोप है। प्रयाग संब्रहालय में सूरक्षित एक स्तम्भ के फल्ले में ( Medallion ) वट बुक्ष के नीचे पाँच फण वाले मचलिंद नामक नागराज की मृति उत्कीणं है। यह बद्ध की पादका और वेदिका की रक्षा कर रहा है। यह दश्य उस बौद्ध कथा का स्मरण कराता है जिसके अनुसार एक प्रबल अन्धड के समय मुचिलन्द नाग ने अपने फण फैला कर बद्ध की रक्षा की थी। अमरावती. साची और नागार्जुनीकोडा के स्तुपों में भी यह कथा उत्कीण है। क्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित अमरावती के एक फलक में नागराज बद्ध की धातुमजबा की उपासना कर रहा है। 'जैन घर्म में तीर्यंकर पार्श्वनाय के साथ नागों का विशेष सम्बन्ध बताया जाता है। मधरा से प्राप्त ९९ सबत के एक लेख से अकित पाइवंनाथ की मींत के सिर पर सात फणो वाले सर्प की मत्ति बनी हुई है। इसके पास ही एक नागराज मक्तिमाव से प्रणत मृद्रा में खडे हये है। इससे यह सुचित होता है कि नाग जैन तीर्थकरों के उपासक होते थे और जैनो ने इस लोक-प्रचलित धर्म का अपने धर्म में समन्वय करते हुये इस प्रकार की मृत्तियों से नागों को लीर्थकरों का सेवक प्रकट किया।

इन सुन में उल्लंध पाने वाले हिन्दू धर्म के बैण्णव और वीव नाम्प्रवादों में में लोक प्रविल्त नामपुत्रा की बहुत महत्व दिया गया। पहले यह बताय जा चुका है कि हल्पर बल्टाम अतन्त के अवतार माने वाते थे, सम्भवत जलो के अधि-ध्वाता और वर्षा करुतु में अधिक प्रकट होने वाले सर्प कृषकों के लिये अधिक महत्वपूर्ण माने गये, हसीलिये बल्टाम की पूजा को नामपुत्रा से मम्बद्ध किया गया है। महाव्युत्पत्ति नामक धन्य में बल्टेब को नागराज कहा गया है। छवा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नामपुत्रा का स्थान धने वाले श्रीकृष्ण आदि देवताओं की पूजा में ले लिया। पहले यह बताया जा चुका है कि यमुना के एक संनेवर में पहने बाले कालिय नाम का दमन श्रीकृष्ण ने किया था, विण्णु श्रीक्नाम की घट्या पर कीर सामर में श्रवन करते है। वीव वर्ष में मानो को जिब के यने में लिया है।

१. फार्युसन-हिस्टरी आफ इध्बियन एण्ड ईस्टर्न आर्ट, प्लेट ६२।

दिखाया जाता है। सम्भवतः शिव ने विष पान करके सर्पों को अपने शरीर में स्थान दिया था।

इस युग में नागों की पूजा की लोकप्रियता उनकी मूर्तियों से सूचित होती हैं। ये मूर्तियों सर्पकार और मानवाकर के दोनों रूपों में मिलती हैं। मानवीय मूर्तियों में एक, तीन, पांच अववा सात की विषम संक्रमा में फण दिकाये जाते हैं जी दहने के साम अनेक विचित्र बत्तकथाये जुड़ी हुई हैं। इस युग के साहित्य एवं अभिकेखों में दनका प्रचुर कर्णन मिलता है। लॉनजिवस्मर (पूण्ड २८-५) में समुवामी व्यापारियों द्वारा नागाधिपति की उपासना का वर्णन है। इनकी उपासना की लोक-प्रियता सम्मवत इनके निषयों का सरक्षक होने से तथा मृत्यु का प्रतीक होने के कारण थी। उस समय यह पूजा जनता में इतनी अधिक प्रचलित थी कि बौढ़, जी एवं बैणाव घर्मों को भी इने उपयुक्त रूपों में स्वीकार करने के लिये वाधित होना पड़ा।

पक्ष का निवास के साथ कि जाता में यक्षों भी पूजा का भी अत्यधिक प्रजल्म था। इनकी उपासना लोकभं का एक व्यापक अंग थी। यह वैदिक काल से चली आ रही थी। जैन, बैढ और बाह्यण धर्मों ने डरे समान रूप से स्वीकार किया था। न केवल इंड, भिन्न, वरुग, यम जादि देवनाओं की, अधितु बुढ और महा-बीर की मी यक्षा में पुल्ला की जाती थी। हर गांव में यक्ष का स्थान या चौरा बनाया जाता था, इनके वाधिक मेले को बक्षमह कहा जाता था। आज तक कास्मीर से तामिल देश तक यक्षों की पूजा का प्रचार है। ये यक्ष घन-धान्य, समृद्धि तथा शिक्त से प्रतिक से, महाकाश और महामून समाई जाने थे। प्राचीन काल से इनका सबध असरता, होई जीवन और काल्य के साथ माना बाता था। (बाठ गठ किकिन्या काल्य स्पर्दात, इंग्ले जीवन और काल्य के साथ माना बाता था। (बाठ गठ किकिन्या काल्य ११(६४, महाठ ३१२५८)१५)। महामारल के वाति पर्व (७१११५) में यक्षों के निवास-स्थान (यक्ष सदन) को अवय्यपुर अर्थात ऐसी नगरी कहा गया है जहाँ मृत्यु की पहुंच तहीं है। अववेदद से यह लिखा है कि मब राज्य ते वाता विकास महान यक्ष देवन के की उपमा पहाड और ताब से देते हुए इसे प्रवेशन, ताल सम्चिन्त (ताड़ जैसा ठजा), अपूर्य (मृत्य से न परास्त होने वाला) और महावली कहा गया।

अथर्बवेद १०।८।१४, महद् यक्षं भूवनस्य मध्ये, तस्म बॉल राष्ट्रभृतो भरन्ति।

है। उपलब्ध यक्षमूर्तियो मे यह वर्णन पूरी तरह मिलता है। महामारत का उदास वर्णन और उपलब्ध मृत्तियाँ एक दूसरे का प्रबल समर्थन करती है। प्रत्येक कलासमीक्षक ने यक्ष मृत्तियाँ की इस विशेषता का समर्थन किया है। यक्ष आकार में गड़गज्ज हैं, मानो समस्त जनपद को अपने बल और प्रभाव में दबोच कर ऊंचे उठे हो। <sup>१</sup> यक्षो को महाकाय मानने के कारण इनकी मूक्तियाँ विशाल परिमाण वाली बनाई जाती थी। इन्हें जल या सरोवर के समीप का देवता माना जाता था। महाभारत के वनपर्व में यक्ष-गुविष्ठिर सवाद (३।२९७) इसका सुदर उदाहरण है। यक्ष मूर्तियों की परपरा के प्रथम दर्शन हमें मौर्ययम की लोककला में होते है। इसके मुप्रसिद्ध उदाहरण मथुरा जिले के परखम ग्राम से, बरोदा ग्राम से (ग्वालियर), से प्राप्त हुए है। मयरा जिले के झीगका लारा ग्राम से, दीदारगज से प्राप्त यक्ष-णियो की महाकाय और महाप्रमाण प्रतिमाये चतुर्मल दर्शन के आधार पर काट कर बनाई गयी मृत्तियाँ है। र शुग सुग में भाग्हत के महान् स्तूप में यक्षी की मृत्तियाँ प्रचुर मात्रा में मिली हैं। बौद्ध परपरा के अनुसार उत्तर दिशा के लोकपाल कुबेर यक्षा थे तथा दक्षिण दिशा के विरूढक। किनधम को भारहत में इन दोनों की मुनियाँ मिली थी । मारहत मे यक्ष यक्षिणियो की मुतिया हार-तोरणो पर और वैदिका-स्तमो पर उत्कीर्णकी गई थी। इनमें से कुछ मनियो पर उनके नाम खुदे है, जैसे--कृपिरो यखो (कुबेर यक्ष), यखी सुदसना (यक्षी सुदर्शना) सुचिलोमो यखो (सूचिलोम यक्ष), महाकोका और चुलकोका नामक दो देवताओं या यक्ष-णियो की मुलियाँ। इस युग की मथुरा की कला में भी कुबेर के रूप में यक्षी का चित्रण मिलता है। इसका अन्यत्र वर्णन किया गया है। उपर्यक्त मृत्तियो से इस यग में यक्षपुजा की लोकप्रियता सुचित होती है।

यक्षों के अतिरिक्त इस समय नाना प्रकार के बुशों में निवास करने वाले देवताओं की भी यक्षों के रूप में पूजा की जानी थी। वृक्ष देवता की पूजा का विचार बढ़ा प्राचीन था। मणवान बुढ़ द्वारा पीएन के पेड के नीचे बीधि प्राप्त करने के बाद बौढ़ धर्म में इस बुझ की पूजा को बड़ा महत्त्व मिला। वृक्षों के साव-साथ इस समय नदियों की पूजा का विचार प्रचीलन था। गया, यमृता आदि नदियों के तट पर विद्याना नीधों का वर्णन इस युम्य के साहित्य में विकोशन महामारत के करपं में प्रचुत मात्रा में उपलब्ध होता है। पत्रजिल के महामार्ग्य (५।११२)

१. अग्रवाल-भारतीय कला, प्रथम खण्ड पू० १५४।

२. बही पू० १४६-५०।

में यह कताया गया है कि गंगा और इंद्र के निमित्त बड़े महोत्सव हुआ करते थे। इन्हें मह कहा जाता था। इनमें काम में आने वाली वस्तु ऐन्तमहिक और गंगामहिक कही जाती थी। इस युग का मंगामहि नामक नेला संवततः वर्तमान काल के गंगावशह का पूर्व रूप था। महामात्ता में यक्षों के महोत्सव को ब्रह्ममह कहा गाया है। इन सेलो में चारो वर्णों के लोग बड़े आनंद के साथ माग लिया करते थे।

उपर्युक्त विवरण में यह ध्याट है कि इस युग के बार्मिक जीवन की एक प्रमान विवोधना यह थी कि इस समय नाना प्रकार की पुलायद्वितयों और बार्मिक संभवाय बातिपूर्वक अपना विकास कर रहे थे। इस युग में न केवल वैदिक युग के सबी का प्रकलन था, असितु बौद्ध, जैन एव नाग तथा यक्षपुजक कोक्समों की धारपं भी साथ-साथ प्रवाहित हो रही थी। इस युग का सबसे सहत्वपूर्ण तत्व मित्र-नावन। थी। इसने नभी वार्मिक नप्रवाशों को सुग्तम कांद्र को र उपनिष्यों के सुरुप नरवजान के स्थान पर मामान्य जनता की भित्र-प्रभान समी में बढ़ी वार्मित प्राप्त हो रही थी। इस समय वैष्णव और वैव भने कांद्र कांद्र कांद्र के सुप्त के प्रचान देवा वार्मित प्रमान समी कांद्र क

## बौद्ध धर्म

कुग-सातवाहत युग का यीगणेश बौढ धर्म के विरोध से आरम हुआ। दिख्यादरात (पुट ४२-४३४) से तथा मंजूरी मुरुकल्प में से यह उन्लेख मिनता है कि पुष्पित्र कुग ने बौढ धर्म पर प्रकल अत्याचार कियो सर्वप्रधम उनसे पाटिलपुत्र के प्रसिद्ध बौढ विहार कुकुटाराम को तप्र करने का विकल प्रपत्न

ततस्ते बाह्यणाः सर्वे शत्रियाञ्च मुविस्मिताः वैदयाः श्वादच मृविताः चकुर्वह्यमहं तदा ॥

२. गणपित<sup>ं</sup> शास्त्री द्वारा संपादित मंजुश्रीमूलकल्प, अघ्याय ५३, झ्लोक ४३०–३७ ।

१ महाभारत १।१४२।१८--

किया। इसके बाद उसने शाकल जाकर यह घोषणा की कि जो व्यक्ति एक बौद्ध सिंह्यु का सिर काट कर मेरेपास लागेगा, उसे १०० बीनार का पारितांत्रिक दिया जायगा। वैद्येद प्रयो से हमें यह भी जात होता है कि बौद्धों पर अत्याचार करने के कारण कृमिश नामक यहां से उसका संवर्ष हुआ, इसके फलनक्षर स्वल-कोष्ट नामक स्थान पर पुत्यिमत्र की मृत्यु हो गई। थी प्रवोचचन्द्र बागची ने कृमिश्च को युनानी आकारत दिवेदियस माना है। इस अनुभूति के मत्यद ये ऐतिहासिकों ने बड़ा संदेह प्रकट किया है। यह कहा जाता है कि बौद्ध प्रयों में पुत्यमित्र के बौद्ध धर्म के दमन का बड़ा अतिरिजन और अत्युनितपूर्ण वित्रण निया गया है।

कित इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक के समय से बौद्ध धर्म के प्रति असंतीष था। दिव्यावदान (पष्ठ ४३०) के बौद्ध लेखक के अनुसार अशोक अपने मित्रयों के विरोध के कारण बौद्ध सघ को अपनी इच्छानसार दान नहीं दे सका था। इसको दिये गये अंघायघ दानो के परिणामन्वरूप राजकोष रीता हो गया था, यह मौर्य बज्ञ के पतन का एक बड़ा कारण था। पुरुष्मित्र ने अरुवमेघ यज्ञ के साथ पूरानी वैदिक संस्कृति और हिंदू धर्म के पुनरुल्थान का प्रयत्न किया। शाकल मे यदि उसने बौद्धो पर अन्याचार किए तो समवत इसका बड़ा कारण राजनीतिक था। उन दिनो यहाँ यनानी बडी सस्या में बसे हुए थे। ये बौद्ध धर्मावलबी थे। इन्हें बौद्ध धर्म की प्रबल सरक्षण प्रदान करने वाले मौर्य सम्राटो के शासन का अन्त करने वाले ब्राह्मण धर्मानयायी पृष्यमित्र शग का शासन मर्वथा अनुमीप्ट और अवाञ्छनीय प्रतीत होता था। इस समय डिमेटियस और मिनांडर ने बौद्ध धर्मका उग्र समर्थन करते हये समने उत्तरी भारत पर अधिकार कर लिया। पुराणों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि यनानियों ने धर्म की दुष्टि ने (धर्मतः), लोमवश (लोमतः) और घन प्राप्त करने के लिये (अर्थतः) भारतवर्ष पर आक्रमण किये। उ इसके परिणाम-स्वरूप पृष्यमित्र के शासन को इतना गहरा घक्का लगा कि उसके उत्तराधिकारी मगध के स्थान पर विदिशा से शासन करने लगे।

फिर मी पुरुषमित्र के अत्याचारों से बौद्ध वर्म को कोई बडी अति नहीं पहुँची, क्योंकि इस समय तक बौद्ध वर्म जनता में लोकप्रियता प्राप्त कर चुकाथा।

विव्यावदान-पृष्ठ ४३४---यो मे अमग्णिशरो वास्यित, तस्याहं दीनारशतं दास्यामि ।

२ इ० हि० क्वा० खंड २१ पष्ठ द ।

३. इं० हि० व्या०-संड २२ प्ष्ठदर्-६०।

संमवतः इसी कारण गुष्यमित्र पाटलिपुत्र में कुनकुटाराम का विश्वस नहीं कर सका या। इस समय बीढ बंध की जोकपियता और प्रगति इम युग से बनाये गये बीढ सुर्यो और विमिन्न अमिलेलां में अंकित किये गये दानों से सुचित होती है। गुण और कार्यों के समय में बीढ करण की अनेक सुप्रसिद्ध क्रियों—मारहत त्युप, सांची त्युप्त और कार्ल की मुहाओ का निर्माण हुआ। यह उस समय बीढ धर्म के उत्तर्य एवं बतते हुए प्रमाव को मूचित करते है। इस समय बीढ धर्म में एक नवीन प्रवृत्ति का श्रीपणित होता है। यह बुद्ध को इंस्वर के जुट्य मानने वाला, उसकी पूजा पर वल देने वाला मित्र प्रभान धर्म बनने लगता है। बुद्ध के अववेषों की उपासना वहीं पून्यमान से की जाने लगती है। ये अववेष स्तुप्तों में रत्ने जाते थे। इस स्तुप्त में परिक्रमा और पूजा को यहान पुष्य का कार्य समझा जाता था। एक क्यांमिक कार्य माना जाता था। साची और भाइत के अववेष मूर्त कता। एक अधांमिक कार्य माना जाता था। साची और भाइत के स्तुप्तों में बुद्ध के जीवन से सबय त्यने वृत्यों में उनकी मूर्ति वता पह अपांमिक कार्य माना जाता था। साची और भाइत के स्तुप्तों में बुद्ध के जीवन से सबय त्यने वृत्यों में उनकी मूर्ति नहीं बनाई गई है, अपितु उनका वित्रण बीपिवृत्त भावक लादि के विश्वम्य प्रनीकों से लिया गया है।

सूनानी शासन में बीड वर्स — उत्तरी बारन से शामन करने वाले कई यूनानी राजा बीड धर्म के प्रबल पोषक थे। हनसे मर्नोल्ज स्थान मिलाव्यर का है। बीड आवार्य नापकेन मिलिव्यरूक में उनके बीड धर्म में रीकिल होने की कथा हि। बीड अहार्य होति होति है। यह पित्रिहारिक सत्य प्रनीत होता है, यदिष टार्म ने इससे प्रबल मदेह फक्ट किया है। भी बागवी ने यह कल्पना की है कि जब पुष्पिम ने बीडो पर अत्यावार किया तो उसने बीड धर्म की रखा के लिये डिमिट्रियम को मारत पर आक्रमण करने के लिये विनश्च दिया। भाकल में अपनी राजधानी स्थापिन करने के बाद उसने बीड धर्म की उन्नात के लिये अनेक वैद्य और विहार बनवाये। उसकी मृत्यों पर धर्मक का विनहीं है। बीड अनुश्रुति के अनुशार वह बस्तुन बीड धर्म को प्राया पर पर्पाचक का विनहीं है। बीड अनुश्रुति के अनुशार वह बस्तुन बीड धर्म का परिशाण करने वाला था। नयागत के प्रति महरी आस्था के कारण जनता में उनके प्रति बड़े सम्मान और प्रेम की मावना थी। प्रमुटार्क के कथानानागा उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के बड़े नयाने ने उसके सम्मानवीषों को वैसे ही आपस में बीट लिया, जिस फ्राज्य कु के बाद उसके अवशोभी का बैटेवारा हुआ था। एक अन्य यूनानी शासक एमें योकली के बाद उसके अवशोभी का बैटेवारा हुआ था। एक अन्य यूनानी शासक एमें योकली के बाद उसके अवशोभी का बैटेवारा हुआ था। एक अन्य यूनानी शासक एमें योकली

१. टार्न-वि ग्रीक्स इन बैक्टिया एण्ड इंडिया ।

२. कं० हि० इं०-पुष्ठ ३६४ ।

( Agathocles ) ने भी बौढ़ घर्म को स्वीकार किया, उस की मुठाओं पर बौढ़ स्तुप और बोर्थ ब्र्ल के चिन्ह बने हुए है, वह अपने को हिन्दुव (अर्थात् जन्म से मारतीय) कहलाने में बड़े गौरव का अनुसव करता है।

मिनांडर के बाद भारतीय यूनानी बढी सख्या से बौढ मतानुयायी हो स्वे। हमें विभिन्न जिम्नेक्षी में इन यूनानी बौढी द्वारा दिये गय जनेत दानों की सूचना मिलती है। जुलर में एक यूनानी ज्यक्ति इरिल्ल ने अपने ज्यस से बौढ मिल्रुओं के लिखे दो जलावयों का निर्माण करवाया था।' यही एक अन्य यवन चिट ने मोजनम्बर का वान तथ को दिया था। कार्ल की गृहा के असिलेकों में यूनानी सिह्म्बर्ज (सिह्म्बर) के तथा पर्म (अम) के दान का उल्लेख है। नासिक में उत्तराप्य की दातामित्री नगरी के निवासी (दानामित्रिकर) योगक धर्मदेव के पुत्र इन्द्रा-मिन्दल द्वारा १७वी गृहा खुदयाने, उसके अदर चैत्यानृत और लजाया वनवाने का उल्लेख है। कि नवानों से यह सुचित होता है कि उस समय यूनानी लोगों ने ने केवल बढ़ी सख्या में दौढ धर्म स्वीकार किया, अपितु बौढ सब को अनेक बढ़े दान दिये। टानं ने यह कन्यना की है कि ये दानी कालीमिक्ष के व्यापारी ये और निय में व्यापार करने के लिये बन्बई के निकट के प्रदेश में आये थे। इन्हें वस की नहिर ते नहीं, अपितु यूनानी शासन में रहने के कारण यूनानी माना जाना चाहिए।'

इस समय न केवल मारत के मुनानियों में, अपितु मारत से बाहर के यूनानियों में भी बौढ वर्ष के प्रवार का कार्य सम्पन्न हुआ और इन देशों में बौढ धर्मानु-यायियों की सल्या बढ़ी। इस कार्य का श्रीगणेश तीसरी बौढ महासमा के बाद असीक के समय में हुआ था। इसकी ममाणित पर मोमाणित्रुत्त तिस्स यवन देश में गयें थे। बहीं उन्होंने धर्मरक्षित नामक यूनानी बेर को धर्म प्रवार कार्य सीपा। महावंश के कथना-नुसार धर्मरिक्षत ने अपने यहां धर्म का प्रवार कार्य सीपा। महावंश के कथना-नुसार धर्मरिक्षत ने अपने यहां धर्म का प्रवार कार्य सीपानित है कि दूसरी धर्मक्त्यों को बौढ बनाया था। महावश में हमें यह भी वर्णन मिलता है कि दूसरी सावादी ई० पूर्व के मध्य में श्रीलंका के राजा इंट्रलामनी ने जब सहत्पुर का निर्माण कराया तो उसके मध्य में श्रीलंका के राजा इंट्रलामनी ने जब सहत्पुर का निर्माण

१ ए० इं० लंड = पष्ठ ६०।

२ भा० इ० रू० लंड २, पुष्ठ स्द४–स्४ ।

३. टार्न-पूर्वोक्त पुस्तक, नीचे आर्थिक दशा वाला प्रकरण देखिये।

आये। इस समय यूनानियो का प्रतिनिधित्व अलसन्दा (सिकन्दरिया) की नगरी से आने वाले एक यवन वेर महावर्मरक्षित ने किया।

मारत में यूनानियों की एक एक बड़ी देन बौढ़ कला की एक नवीन सैली का विकास था। यह शैली गन्धार प्रदेश में विकसित होने के कारण गान्धार कला कहलाती है। आगे चौदहने अध्याय में इसका वर्णन किया जायगा। यहां इस विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस कला ने न केवल झारत में, अपितु मारत से बाहर मध्य एशिया में चीन की सीमा तक अपने प्रमाव का विस्तार किया। कुछ ऐतिहासिक बुढ़ की पहली मून्ति बनाने का अये भी इस सैली के कलाकारों को देते हैं।

#### बौद्ध संप्रदायों का विकास

इस युग में बौद्ध धर्म में विभिन्न सप्रदायों का विकास बड़ी तेजी से हुआ। परम्परागन दिष्टिकोण के अनसार बौद्ध धर्म १८ निकायों में बँट गया था। इनके विभिन्न सिद्धान्तों का वर्णन वसमित्र ने अपने एक संस्कृत ग्रन्थ में किया है। दर्भाग्यवश यह ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होता है, हमें चीनी और तिब्बती माषाओं में इसका अनुवाद ही मिलता है। इनका विकास यद्यपि शुग युग से पहले ही शुरू हो गया था, किन्तू इस समय इस प्रक्रिया में अधिक तीव्रता आई। बौद्ध सध में मतमेद का जन्म भगवान बद के जीवन काल में ही ही गया था। देवदन ने बढ़ से कई मौलिक बातों में मतभेद रखने बाले सम्प्रदाय की स्थापना का प्रयत्न किया था। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके उपदेशों के प्रामाणिक पाठ के लिये एवं सघ-मेद को रोकने के लिये राजगह में पहली बौद्ध महासमा या सगीति हुई। कित् शीघ्र ही कुछ मतमेद प्रकट होने लगे। ये मतमेद समवत विविध प्रदेशों में प्रचलित विभिन्न प्रकार की आचार पद्धति के बारे में और मिक्षओं द्वारा पालन किये जाने वाले नियमों के विषय में थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले (पौरन्त्य) मिक्ष और पश्चिम मे रहने वाले (पाश्चात्य) मिक्ष विभिन्न प्रकार के मिश्र-नियमों का पालन करने लगे थे। पौरस्त्य मिक्षुओं के प्रधान केन्द्र वैशाली और पाटलिपुत्र तथा पाइचात्य मिक्षुओं के मुख्य केन्द्र कौशाबी और अवन्ती

१ तिस्थानी अनुवाद के लिये देखिये, वैसीलीफ बौदिस्मे सेसदोग्येस पेरिस १८८४, १८६४ पू० २२२, जीनी अनुवाद के लिये देखिये अमुद एशिया मैजर खण्ड २ प० १ प्र०।

थे। विनयपिटक में दी गई एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के १०० वर्ष बाद पश्चिमी और पूर्वी मिक्षुओं के नियमों में दस छोटी-छोटी बातो पर उग्रामतमेद हो गया। ये बाते इस प्रकार वी भ—सींग मे नमक को जमा करके रखना (श्वाम कल्प), दोपहर के बाद कुछ समय दो अगल छाया होनेपर भोजन करना (द्वयगल कल्प), द्वारा खाने के इरादे से गाँव को जाना (ग्रामान्तर कल्प)। एक ही सीमा के अन्दर दूसरा उपोसथ करना (आवास कल्प), कार्य करने के बाद उसके लिये अनुमति लेना (अनुमत कल्प), प्रचन्ति ढग से अथवा उपाध्याय के आचार का अनुकरण करना (आचीर्णकल्प) मध्याह्न भोजन के बाद दही खा लेना (अमधित कल्प), अभी न चवाई हुई ताडी पीना (जलोशी कल्प), बिना किनारे वाले आसन या चटाई का प्रयोग (अदशक कल्प), सोना चाँदी मिश्रा मे ग्रहण करना (जातरूपरजत कल्प)। पूराने और बढ़े (स्थिवर) तथा पश्चिमी भिक्ष इन बातों को भिक्षओं के लिये अवैध और निषिद्ध समझते थे। किन्तु वैशाली के पूर्वी भिक्ष इनमें कोई दोष नहीं समझते थे। इस विवाद का निर्णय करने के लिये दूसरी बौद्ध महासमा वैशाली में बुलाई गई। इसमें ७०० मिक्षु थे। इस समा का निर्णय वैशाली के मिक्षुओं के विरुद्ध हुआ, अतः दीप वश की परम्परा के अनुसार वैशाली के विजियुत्तक मिक्कों ने द्वितीय संगीति में किये गये सद्य के निर्णय को स्वीकार न करते हुये एक अन्य महासभा बलाई। इसमे १०,००० भिक्ष एकत्र हुये, अतः इमे महासय या महासंगीति कहा गया। इन्होंने न केवल वैशाली के मिक्षओं की उप-र्युक्त बातों को वैच ठहराया, अपितृ विनय और पाँच निकायों के सुत्रों का अर्थ बदल दिया। कुछ ग्रयों को अप्रामाणिक घोषित किया। इस महासंघ के निर्णयो को स्वीकार करने वाले भिक्षओ को **महासांधिक** कहा गया। इनकी तुलना मे पुराने आचार-विचार और परम्परा को स्वीकार करने वाले रूढिवादी वृद्ध (स्थविर) बौद्ध मिक्षुओं के संप्रदाय को स्थाविरवाद का नाम दिया गया। यहाँ से बौद्ध धर्म में विभिन्न सप्रदायों के भेदों का श्रीगणेश हुआ। स्थविरवाद (थेरवाद) शतै. शनै: ११ सप्रदायों में और महासाधिक सात सम्प्रदायों में बँट गया। <sup>इ</sup> ये सभी अठारह निकाय या सम्प्रवाय मौलिक रूप से हीनयान के अनयायी थे। आगे हीन-

१ इनकी विस्तृत व्याख्या के लिये देखिये- गोविन्दचन्द्र पाण्डेय---बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास प० १७०-१।

इन सम्प्रदायों के नामों के संबन्ध में विभिन्न परम्पराओं के वर्शन के लिये वैक्षिये—पाण्डेय पूर्वोक्त पुस्तक पु० १७४-६१।

यान महायान के मतमेवों का निरूपण किया जायगा। यहाँ उससे पहुले शुग सातबाहन युग में उपर्युक्त दोनो सम्प्रदायों के जवान्तर मतों और सम्प्रदायों का उल्लेख करना समुचित प्रतीत होता है।

#### स्थविरवाद के विभिन्न संप्रदाय

तिब्बती परंपरा के अनुतार स्थविरवाद के सस्थापक उज्जयिनी के निवासी महाकच्यायन थे। इस सप्रदाय के केन्द्र कीशान्यी, मयुरा और उज्जयिनी थे तथा इनके धर्मप्रंथी की जाया पालि थी। लक्ता में अधोक का पुत्र महेन्द्र इसी सम्प्रदाय के पालि त्रिपिटक को ले गया था। लंका आज तक थेरबाद का सबसे पुराना केन्द्र है।

स्थविरवाद की सबसे महत्त्वपूर्ण शाखा सर्वास्तिवाद थी। इसके नाम (सर्व अस्ति-सब कुछ है) से ही यह स्पष्ट है कि ये बाह्य एवं आंतरिक अर्थात् सभी प्रकार की वस्तओं की सत्ता स्वीकार करने के कारण सर्वास्तिवादी कहलाते थे। ये समस्त अतीत और अनागत धर्मों का अस्तित्व मानते थे। महासाधिको से इनका एक बडा मतमेद इस बात में था कि ये बुद्ध को एक ऐतिहासिक व्यक्ति मानते थे और उसे निर्भात नहीं समझते थे। इनका यह कहना था कि बद्ध के सभी मुत्र सर्वथा निर्दोष और पूर्ण नहीं है। बौद्ध वर्म के मौलिक मिद्धात बद्ध द्वारा प्रतिपादित आर्थ अप्टा-गिक मार्ग हैं। तिब्बती परपरा के अनुसार इस सम्प्रदाय का सस्थापक राहल-मद्रथा। इसके धर्मग्रन्थों की माषा संस्कृत थी। इसका आर्श्मिक केन्द्र मधरा था। यहाँ से इसका विस्तार गधार और कश्मीर के प्रदेशों में हुआ। शुग और कृषाण यग के २०० ई० पू० से २०० ई० तक के अभिलेखों से यह मूचित होता है कि इस सप्रदाय के अनुयायी मधुरा से अफगानिस्तान में नगरहार (जलालाबाद) तक और तक्षशिला से काश्मीर तक फैले हुये थे। एक अमिलेख में पुरुषपुर के सुप्रसिद्ध कनिष्क बिहार के सर्वास्तिवादी प्रिक्षुओं को दान देने का वर्णन है। जोदा के अभिलेख में, कुर्रम घाटी की धात् मजुषा पर तथा मधुरा के सिहस्तम के अभिलेखों में सर्वास्तिवादियों का वर्णन है। शुग युग में यह सप्रदाय उत्तरी भारत में अतीव लोकप्रिय हुआ, कुषाण-यग में मध्य एशिया में और वहां से चीन में इसका प्रसार हुआ। बाद में इसी सप्रदाय को वैभाषिक का नाम दिया गया क्योंकि यह बद्ध के मल उपदेशो (सत्रो) के स्थान पर इनकी विभाषाओं (टीकाओ) को अधिक महत्व देता था।

स्पविरवाद का एक अन्य सप्रदाय हैमक्त था। इसके नाम से यह प्रकट होता है कि इसका प्रादुर्भाव हिमाज्य के प्रदेश सम्भवन: काश्मीर में हुवा होगा, किंतु अभिलेखों से इसका प्रभान केन्द्र मध्य भारत में विदिशा प्रतीत होता है। मिजसा के सोनारी स्तूप अभिलेख में इस संप्रदाय के दूंड्रीमसर नामक आचार्य का तथा इसी प्रदेश के अन्य अभिलेखों में इसके दो अन्य आचार्यों—काश्यपगोत्र और गोपीपुत्र का वर्णन मिलता है।

भद्रवानिक संप्रदाय का वर्णन कन्हेरी के अनेक अमिलेखों में मिलता है और सारनाथ का स्तमलेख सम्मितीय और बात्सोपुत्रक निकायों का वर्णन करता है। वात्सीपुत्रकों का उल्लेख भारतुत के एक लेख में मिलता है। रावीस्तवाद की एक जन्म महत्वपूर्ण शाखा काश्ययोग्य थी। इसका प्राचीनतम निर्देश पमोसा के बौढ़ गुहा लेख में है। उससे यह आत होता है कि राजा बहसतिमित्र के मामा आयाबृद्धेत ने काश्ययोग्य साथाय में मिल्लुओं के लिये इस मुक्ता को बुद्धवाया था। इनके अतिरिक्त सर्वीस्तिवाद की दो अन्य शाखाए पर्मगुप्तक और महीशासक मी थी।

सर्वास्तिवादियों के विभिन्न सम्रदायों का विशाल साहित्य था, किन्तु अब यह हमें चीनी और तिब्बती अनुवादों में ही मिलता है। इस सम्रदाय के विनय- एटक का समूर्य चीनी अनुवाद ४०४ ई० में हुमारजीव और पुष्पचात में किया था। इस सम्रदाय का प्रातिमोक्ष ही मध्य एषिया से मूल सम्हक्त माणा में उपलब्ध हुआ है। इसके सूत्र पिटक के चार मागो का चीनी अनुवाद ३९७-४२० ई० के बीव हुआ था। सर्वास्तिवादियों के अनियमी विषयक सात यथी में मान प्रस्थान सात्तक को भीनी अनुवाद २६२ ई० में हुआ और रोध छ प्रयो का अनुवाद सुरिस्द जीनी याजी पुआन च्याग ने ६५१-६६० ई० तक के प्रष्य में किया। धर्ममूल और महीधासक सम्प्रदायों की विनयपिटक का चीनी अनुवाद ५वी सताहदी के आरम में हुआ। हैमवत, कारप्रयोग और सामिनतीय सप्रदायों के साहित्य के कुछ अयो का ही चीनी में अनुवाद हुआ था। युआन च्याग सिम्मतीय संप्रदाय के १० प्रयासादत से चीन ले यथा था, किन्तु इनमें सं एक का भी उसने अनुवाद नहीं किया। में सब प्रष्य छल हो चुके हैं।

महासाधिक सप्रम्दाय ग्रीर उसकी शाखाये

महासांघिको का प्रादुर्भाव द्वितीय बौद्ध महासभा के बादट्ट आ। इसकी स्थापना का श्रेय महाकस्यप को दिया जाता है। आरभ में इसका केन्द्र वैशाली था और यह उत्तरी भारत में फैला हुआ था। बाद में इसका प्रसार आध्य देश में हुआ। अमरावती और नागार्जुनीकोडा तथा धान्यकटक इसके प्रधान केन्द्र बने। इस प्रदेश में लोकप्रिय होने के कारण इसका एक नाम अंघक मी या। नागार्जनीकोंडा के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि इस सम्प्रदाय का पाँच निकायों में विभक्त एक सुत्तपिटक था। इसका विनयपिटक चीनी अनवाद में मिलता है। इस सप्रदाय की भी भाषा प्राकृत थी। दार्शनिक दिष्ट से इसका थेरवाद से प्रधान भेद यह था कि इसने बुद्ध को देवता बनाने का प्रयत्न किया, उसे अलौकिक अथवा लोकोत्तर पुरुष माना। इस दिष्ट से जिसे बुद्ध भाना जाता था, वह वस्तुत. बद्ध न होकर उसकी एक मायिक था भ्रान्तिपुणं प्रतिलिपि थी। इसके साथ ही इसका एक मतव्य यह भी था कि ज्ञान प्राप्त करके अर्हत बनना सर्वोत्तम स्थिति नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धत्व प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। महासाधिको के प्रधान सप्रदाय एकव्यवहारिक, लोकोक्तरवाद, कौक्कटिक बहुअतीय, प्रक्रप्तिवाद, चैत्यशैल, अपरशैल, उत्तरशैल थे। इनके आंतरिक्त पालि स्रोतो में इनके कुछ अन्य नाम राजगिरिय, सिद्धन्थिक, पुब्बसेलिय और बाजि-रिय मिलते है। इन सप्रदायों का एक सामान्य नाम चेतिय अथवा चैत्यक मी था. क्योंकि इनकी पूजा और उपासना का एक बड़ा केन्द्र अमरावती के निकट घान्यकटक का महाचैत्य था। ईमा की आर्राभक जताब्दियों में इन सम्प्रदायों ने बौद्ध धर्म के विकास में बड़ा माग लिया। अमरावती और नागार्जुनीकोड़ा के अभिलेखो में महासाधिक सम्प्रदाय की लगभग सभी शाखाओं का उल्लेख है। इससे यह प्रतीत होता है कि मातवाहनों की तथा उनके उत्तराधिकारियों की छत्रछाया में यहाँ इन सप्रदायो का बड़ा उल्कर्ष हुआ। यह स्थिति तीसरी वौधी शताब्दी ई० तक बनी रही। ऑभलेखों से यह भी प्रतीत होता है कि उन दिनों यह प्रदेश बौद्ध धर्म का इतना बड़ा केन्द्र हो गया था कि यहां काइमीर, गंधार, चीन, किरात, तोसली, अपरान्त, बग, बनवासी, यवन, द्रामिल और ताक्रपन्नि (लका) जैसे दूरवर्ती देशो से भिक्ष और भिक्षणियाँ तीर्चयात्रा के लिये आया करती थी।

महासाधिका ने महावान मत्रयदाय के विकास का पथ प्रशस्त किया। इस मप्रयाय के जन्मदाता नागार्जुन का आझ प्रदेख से ग्रहरा सवच था इसके कुछ सप्र-दायों के नामों और मिद्धानो से यह बात स्पष्ट हो जायगी। इसकी एक शासा सीकोसरबाद का नाम यह मुस्तित करता है कि वे बुढ़ को एक अटोकिक, निर्मात, सर्वक, महामुख्य मानते थे, उससे किसी प्रकार की मानवीय पुटियों या दोख नहीं थे।

१. पाण्डेय--पूर्वोक्त पुस्तक पु० २८४-६ ।

बस्तुतः मानव धरिरपारि बुढ का इस सप्रदाय में कोई स्थान नहीं है। इसके बाँगिरत प्रहोने मुनर्पाबान अपवा विषयुद्ध चित्त के खिद्धात का प्रतिपादन किया। इसके साथ ही इनका यह भी कहना या कि बोधियत्व सामान्य प्राणी नहीं होते हैं, अणितु वे अलौनिक पूणों से सपन्न होते हैं। इनकी विधिष्ट कल्पनायें बुढ को देवता बनाना, बोधिसत्वों के विचार को जन्म देना, तथा अहुँत बनने की अपेक्षा बुढल-प्राप्ति के आदर्श को अधिक महत्वपूर्ण बनाना और भूलविकान का विचार थे। इनके विचारो द्वारा विमिन्न महासाधिक सम्प्रदायों ने विकानवाद अथवा सोशाचार के दार्शनिक सम्प्रदाय का एव महायान के माबी विकास का बीजारोपण और सुक्रपात किया।

क्षाण वंश के समय में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष

कित्यक का शासनकाल बौद्ध वर्ष के इतिहास में विशिष्ट महत्त्व रखता है। यह युग कई दृष्टियों से बौद्ध वर्ष का स्वर्णयुग कहा जा सकता है। इस समय उसने न केवल अशोक की मौति बौद्ध वर्ष का प्रवच्छ रक्ष प्रयान किया, अपितु इस युग में ऐसे महान बौद्ध आवार्य हुँव जिन्होंने तथायत के घर्म का पुरत कायाकरक कर दिया। इसी समय गधार प्रदेश में एक विशिष्ट कला बैली का विकास हुआ। बुद्ध की मूर्तियों को बहुत बड़े परिमाण में तैयार किया जाने लगा। बौद्ध मिस्नुओं ने अपने गृह का संदेश मध्य एशिया और चीन तक 'सहुँचाया। नवीन बौद्ध सर्थानिक समयायों का जनम हुआ। महायान का प्राप्तमींब और विकास भी कुषाण काल की एक बढ़ी देन हैं।

बौद अनुश्रुतियां हमें यह बताती है कि किनल्क बुद के महापरिनिर्वाण के ४०० वर्ष बाद समूचे जम्बुद्धीय का स्वामी बना। आरम में वह बौद धर्म को भूणा की दृष्टि से देखता था, किन्तु बाद में बहु इसका प्रवल्ध पाश्च को दिया है। एक बार शिकार खेलते हुए एक स्वेत शयक का पीछा करते हुए किनिल्क की मेंद्र एक गोपाल बालक से हुई। उसने उसे यह मविष्यवाणी बताई कि बुद्ध के ४०० वर्ष बाद किनल्क नामक राजा उसकी पूजा के लिये एक महान स्तूप का निर्माण करेगा। इसे सुनने के बाद राजा में बौद धर्म के प्रति अवाध अनुराग उसफा हुआ। उसने मविष्यवाणी पूरा करने के लिये पुरुषपुर में एक महान्तुर और महाविद्यार का निर्माण किया, जो विरकाल तक विदेशी यात्रियों के लिए महान आहार का निर्माण किया, जो विरकाल तक विदेशी यात्रियों के लिए महान आहार का निर्माण किया, जो विरकाल तक विदेशी यात्रियों के लिए महान आहार

वाहर्स-द्यान युआन क्वांग खण्ड १, पृ० २०३।

२. बही---लण्ड १, पुष्ठ २०३।

का विषय और उपासना एवं तीर्थयात्रा का केन्द्र बना रहा। इसका चीनी नाम सियाउची यह सूचित करता है कि इसे संस्कृत में आक्ष्ययं विहार कहा जाता था। र

कनिष्क के समय की एक बड़ी घटना चौथी बौद्ध महासमा का अधिवेशन था। यह कहा जाता है कि इस समय बौद्ध संघ में अनेक मतभेद उत्पन्न हो गये थे। किनिष्क ने इन्हें दूर करने के लिये आक्वर्य विहार में रहने वाले अपने गुरु पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी महासमा बलाई। इस समा का वर्णन यआनच्यांग ने, परमार्थ ने और तिब्बती अनुश्रति ने विभिन्न प्रकार से किया है। चीनी यात्री के अनसार कनिष्क बद्ध के उपदेशों की अनेक आचार्यों क्षारा की जाने वाली विभिन्न व्याख्याओं से बड़ा विक्षुव्य हुआ, उसने पादवं की सहायता से काश्मीर में एक बौद्ध महासमा बुलाने का निष्चय किया। इसमें माग लेने के लिये सब देशों से बौद मिक्तो को बुलाया गया। वसुमित्र इसके समापति चने गये। इसमें धर्मशास्त्रो के सभी कठिन एव दुरूह स्थलों के विषय में विचार-विमर्श और वादविवाद किया गया। इसके बाद सुत्र, विनय और अभिधर्म पिटक में से प्रस्थेक पिटक पर एक-एक लाख क्लोको की प्रामाणिक टीकाये या विभाषाये लिखी गई। कनिष्णक के आदेश से इन विभाषाओं को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करके एक स्तूप में रखा गया। परमार्थं ने बसुबधुकी जीवनी में इसका कुछ मिन्न प्रकार का वर्णन किया है। उसके कथनानुसार काश्मीर में इस बौद्ध महासमा को बुलाने का श्रेय कात्यायनीपुत्र को है, ये सर्वोस्तिवादियों के अभिधर्म पिटक के एक प्रमुख ग्रथ-शानप्रस्थान सुद्र के लेखक थे। इस सबघ में तीसरा वर्णन तिब्बती अनुश्रुति का है। इसके अनुसार इसमें मुख्य माग लेने वाले व्यक्ति पाइवं की अध्यक्षता में ५०० अहंत और वसुमित्र के नेतत्व मे ५० वीधिसत्व थे। इस परम्परा का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि बाद में जो दो पक्ष हीनयान और महायान के नाम से प्रसिद्ध हुये, उनके विभिन्न दृष्टिकोणो का प्रतिनिधित्व इस महासमा में पाश्व और वसुमित्र ने किया। इस महासमा ने यह भी स्वीकार किया कि बौद्ध धर्म के अठारह मप्रदाय बुद्ध के उपदेशों की अपने दृष्टि-कोण से सही व्याख्या करते है और बौद्ध धर्म के वास्तविक सिद्धातो का प्रतिपादन

<sup>.</sup> गुमान ज्वाग ने इस स्तृप की ऊवाई ८०० कीट लिखी है। सुत युन कहता है कि इस के ऊपर २०० कीट ऊंचा स्वर्णपत मण्डित लीह-स्तरम था, इस प्रकार इसकी पूरी ऊंचाई ७०० कीट थी। कुछ ग्रन्य लेखक इसे ८०० तथा १००० फीट ऊंचा मानते थे।

२. बाटर्स---प० २०७ खण्ड १ ।

करते हैं। इस अनुभूति के अनुसार इस महासमा का अधिवेशन जालभर के नुजन नामक स्थान में हुआ व्यक्ति पहली दो अनुभूतियाँ इसका स्थान कास्मीर का कुडलबन नामक विहार मानती हैं।

हन सब वर्णनों से यह रूप्ट है कि इस महासमा की बैठक सर्वासितवादियों के नक-कारमीर में हुई थी। इसमें मान केने वाले प्रधान नीव्र मिख्य इसी सम्प्रधान के ले, अब सर्वापि इस महासमा ने अन्य सम्प्रदायों की व्यावसाओं को मुना होगा, किन्तु अंत में इसने सर्वास्तिवादी व्यावसा को स्थीकार किया होगा। आधुक्तिक ऐतिहासिकों का यह विचार है कि इसमें कनियक के माग लेने की बात सर्वेह-पूर्ण है। पालि साहित्य में इस महासमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। समवत इसका कारण यह है कि वे इसे समूचे बौढ सच की समा न समक्ष कर सर्वास्तिवादियों की साम्प्रदायिक तमा समक्षत थे।

बौद्ध धर्म के ग्राचार्य

कतिष्क का काल बौद्ध धर्म के महान आचार्यों की उत्पन्न करने के लिये मी उल्लेखनीय है। इनमें सर्वोच्च स्थान अश्वयोष का है। ये साकेत निवासी बाह्यण थे, एक शास्त्रार्थ में पाहर्व से पराजित होकर बौद भिक्ष बने थे। इस प्रकार इन्होने बौद्ध घर्म को स्वीकार किया। अन्यत्र ग्यारहवें प्रध्याय मे इनकी साहित्यिक प्रतिमा और कृतियों का उल्लेख किया जा चका है। अपनी अगाध विद्वला और पाडित्य के कारण इनकी कीर्ति दिग्दिगन्त में फैल गई, कनिष्क ने सगधराज को पराजित करके इन्हें अपने दरबार के लिये प्राप्त किया। बद्ध-चरित तथा सौम्दर-नद काव्यो तथा सारिपुत्र प्रकरण नामक नाटक के प्रणयन के अतिरिक्त उन्हें बौद्ध धर्म में एक नवीन दर्शन-पद्धति को जन्म देने का श्रेय दिया जाता है। इसके अनसार अन्तिम सत्ता अनिर्वचनीय है । महायान सम्प्रदाय के दर्शन के एक ग्रंथ अद्योत्पाद-शास्त्र के प्रणेता भी यही बताये जाते हैं। यह ग्रंथ अब केवल चीनी माथा में ही मिलता है। इसमे योगाचार दर्शन के सिद्धातो का प्रतिपादन है। श्री विमलचरण लाहा का यह मत है कि अद्धीत्पावसास्त्र का प्रणेता दार्शनिक अश्वघोष, बद्ध चरित के कवि अरवधोध से भिन्न था<sup>व</sup> और उसके काफी समय बाद हुआ। चीनी साहित्य में अदबधीय द्वारा दाशनिक विषयों का विवेचन करने वाले राष्ट्रपाल नाटक का भी उल्लेख है, किंत यह अब उपलब्ध नहीं होता है।

१ बाटस—स॰ १, पू॰ २०६।

२ बी० सी० सा-अश्वयोष।

इस समय का दूधरा महान आचार्य बसुमित्र या। वस्तुतः इस नाम वाले कई व्यक्ति हुए। इन्हें कीवी तथा तिब्बती इतिहालों में मिला दिया बया है। इनमें तीन बहुमित्रों का उल्लेख है। यहला वसुमित्र बुद्ध के तिविध्य क्षेत्र वर्ष बाद हुआ, इससे सर्वास्तिवादी अभिवयं पिटक के दो अंच किसो हुवया बहुमित्र निर्वाध के ४०० वर्ष बाद हुआ। इसने पास्त्र को महाविभाषा लिखने में सहामता दी। तीवरा बहुमित्र एक सीतात्तिक आचार्य था। कितु आधुनिक ऐतिहासिक पहले और दूसरे बसुमित्र को अभिन्न समझते हैं। उनका यह विचार है कि उसने सर्व-दिल्लादी संत्रदाय के साहित्य का चीची महासभा ने बड़ा महत्वपूर्ण सम्मावन किया, उपयुक्त प्रव इसी साम्य जिले गये। इनके अतिरिक्त बहुमित्र की एक महत्वपूर्ण किति बौद बम्बे के १८ निकारों का इतिहास मी है।

धनंत्रात वसुभित्र के मामा थे। तारानाथ ने लिखा है कि मदंत धनंत्रात, भोषक, बसुभित्र और बुढदेव वैसाधिक सध्यदाय के बार महान आवार्य थे। धर्म-त्रात में भी संमवत विभाषा के संकलन में सहयोग दिया होगा। पम्मपद के एक संस्कृत स्थान्तर उदानवर्ग के सकलन का श्रेय भी इनको दिया जाता है। यह मध्य एविया से उपलब्ध हुआ है। इसमें पालि धम्मपद की व्ययेका श्रधिक यद्य पाये जाते हैं।

भोषक कनिष्क के समय का एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान् था। यह तुकार जाति में उत्पक्ष हुआ था। एक प्राचीन अनुभूति के अनुसार चीची महासमा एक कनिष्क की मृत्यु के बाद अवसायरांत नामक देश के राजा ने नसुनिष्क और चौषक को अपने राज्य में कुलाया था। यह राज्य कास्त्रीर के एदिक्स में तुकार देश के निकट था। विभाषा में बहुधा इसके उद्धरण दिये गये हैं। इससे यह मूचित होता है कि इसने इसके सकलन में माग लिया था। अधिक्षमांमूनसास्त्र के प्रणयन का अथ्य इसे दिया जाता है। इसमें सर्वान्तिवादी अभिषमों के भीलिक सिद्धातों का बड़ा सुस्तप्ट प्रतिपादन किया थया है।

इस समय के एक अन्य आवार्य बुद्धदेव का विमाषा में उल्लेख है। यह समवत. मयुरा के सिहस्तम लेख में विणित बुधिल नामक आवार्य से अमिन्न है। बुद-देव और पमंत्रत का यह सिद्धात था कि प्रत्येक वस्तु की सक्ता है। इसके साथ ही बुद्धदेव यह भी मानता था कि चिल की विभिन्न स्थितियाँ बेतना या विचार (विज्ञान) के विभिन्न क्य हैं।

### कनिष्ककालीन दार्शनिक संप्रदाय

कनिष्क के समय में सर्वास्तिवाद के दो दार्शनिक सम्प्रदायों का जन्म हुआ। चौथी महासमा में जिस विमाषा का संकलन किया गया था, अब उसे सर्वास्तिवादी अभिषमं का प्रामाणिक आधार बनाया गया। इससे विभाषा पर बल देनेवाला वैभाविक आन्दोलन आरम्म हुआ। इसके अनुसार बौद्ध धर्म के सभी मौलिक मन्तव्यों की व्याख्या विभाषा की और सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के अभिषम की सहायता से की जाती थी. इसलिए इन्हें आमियामिक भी कहा जाता था। वसमित्र, घोषक, धर्मत्रात और बढदेव वैमाधिक आन्दोलन के नेता थे। वैमाधिकों के कुछ समय बाद सौत्रान्तिक नामक दूसरे सम्प्रदाय का जन्म हुआ। ये बुद्ध की शिक्षाओं का एकमात्र प्रामाणिक स्रोत उनके सत्रों को ही समझते थे, इसके लिए अभिषमें और विभाषा का प्रामा-ण्य नहीं स्वीकार करते थे। सुत्रो पर बल देने के कारण यह सम्प्रदाय सीत्रान्तिक कहलाता था। इसके पुण विकास का श्रेय कनिष्क के कुछ समय बाद होने वाले एक विद्वान कुमारलात को है। अध्वयोष, नागार्जुन और आर्यदेव के साथ कुमारलात की गणना बौद्ध धर्म के चार भास्वर नक्षत्रों में की जाती है। कुमारलात के दो शिष्य श्रीलात और हरिवर्मा हये। हरिवर्मा की एक कृति तत्विसिद्धिशास्त्र है। कृमार-जीव ने ४ थी शता० के अन्त में इसका चीनी माचा में अनवाद किया था। सौत्रान्तिकों का विशेष सिद्धान्त यह था कि बाह्य जगन के पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है, वे हमारी सक्त चेतना की प्रतिकृति ( Image ) मात्र है।

### महायान का अभ्यदय और विकास

कनिष्क के समय की एक अन्य बढी घटना महायान सम्प्रदाय का आविषांव या। यह चतुर्य महासमा के बाद हुआ। इस महासमा के विषय में परमार्थ और तारानाय द्वारा दिये गए विवरणों से प्रतित होता है कि यह प्रवृत्ति बौध धर्मे में पहले से शुरू हो गई थी, किन्तु इस समय से उसका विशेष उनके लिगा। तारा-नाय के कथनानुसार कनिष्क के पुत्र के शासनकाल में महायान सम्प्रदाय का इतना उन्कर्ष हो चुका वा कि तहण मिश्रुओं ने महायान यंथों का निर्माण आरस्म कर दिया या, पुराने बूढे निश्नुओं ने इसमें कोई बाया नहीं डान्धी। अच्छत्ताहिष्कका प्रता पारिषता नामक प्रथ में महायान के आर्टिमक विकास और सदार एक का बड़ा रोक्क परिच्य देते हुए महिष्यवाणों के रूप में यह कहा गया है कि पारिमताओं का उपदेश करने बाले प्रची का प्रवार बुढ़ के निर्माण के बार पहले दिश्मिणा व मारता) में और यहाँ से पूर्वकी ओर और पूर्वसे उत्तर की ओर होगा। प्रक्रापार-मिताका पहला चीनी जनवाद १४८ ई० में लोकरक्ष ने किया था। अतः यह कल्पना की जा सकती है कि महायान के उपर्युक्त विकास-कम को स्पष्ट करने वाला ग्रंथ पहली शताब्दी ई॰ तक अवस्य लिखा जा चका होगा। यों तो प्रज्ञापारमिता नामक वाले अनेक ग्रंथ मिलते हैं, इनका निर्माण-काल भी अलग-अलग है; किन्तु इनमें प्राचीनतम अष्टसाहस्त्रिका ही है। उसका काल पहली शता० ई० होने से इस समय महायान की सत्ता निविवाद है। इसके दक्षिण गारत से उत्पन्न होने की पृष्टि तिब्बती अनुश्रुति से तथा नागार्जुनीकोंडा और अमरावती में मिले अमिलेखों से भी होती है। तिब्बती अनुश्रृति के अनुसार महासाधिक लोगो के शैल संप्रदायों की एक प्रजापार्रामता प्राकृत माथा में भी थी। तारानाथ ने पूर्व मे इसके प्रसार का वर्णन करते हुए कहा है कि अगदेश वासी अर्हत नन्द महायान के सिद्धान्तों के एक महान व्याख्याता थे। इन सब प्रमाणों के आघार पर महायान के अम्युदय के बारे में यह कल्पना की गई है कि आँध्र प्रदेश में, प्रथम शताब्दी ई० पू० में, महासाधिको के केन्द्र अमरावती नागार्जनी कोडा में इसका प्राद्रमीय हुआ। कनिष्क के समय तक इसे बौद धमं का एक विशेष रूप मान लिया गया। उसके बाद पहली अथवा दूसरी शता॰ ई॰ में नागार्जन के नेतत्व में इसका पूर्ण विकास हआ।

## नागार्ज्न

महायान दर्शन का सर्वप्रथम प्रतिपादन नागार्जुन ने किया। इसके सबस में अनेक प्रकार की दन्तकपाये चीनी और तिब्बती साहित्य में मिलती है। इनमें सम- बात नागर्जुन नाम बाते वो व्यक्तियों को मिला दिया गया है। इनमें में एक तो सुप्रसिद्ध कीसियागर लोह्यास्त्र का प्रणेता और तात्रिक आवार्य था और दूसरा माध्यमिक दर्शन का प्रवर्तक नागार्जुन। हुआरजीव ने ४०५ ई० में नागार्जुन की जीवनी का चीनी प्राथम में अनुवाद किया था। इसके अनुसार इनका जन्म दिल्ला मारत के एक बाह्यण परिवार में हुआ था, किन्तु प्रवार कवाय का कहना है कि उत्तका जन्म दिल्ला प्राथमिक विद्या (दरार) में हुआ। नागार्जुन ने सप्पूर्ण विपिटक का ९० विन में अध्ययन कर लिया, किन्तु इसते उनको संतोष नही हुआ।

अध्यताहिकका प्रशासारिमता। सम्यावक राजेन्द्र लाल नित्र ; क्छ २२४, इमे बलु पुनः शारिपुत्रवद्गारिनता प्रति संयुक्ताः चुत्रान्त · · · · · विक्रणायये प्रव रिष्यन्ति दिन्तिणायवात् वृत्तरेव वर्तन्यां प्रवरिष्यति वर्तन्याः पुनवक्तरायये प्रवरिष्यन्ति।

हिमालम मं रहने वाले एक जतीव वृद्ध जिलु से उन्हें महायान के सूत्र प्रान्त हुए।
उनके जीवन का जीककोश समय दिशिण मारत के श्रीपरंत या श्रीशैलम मे बीता
इसे उन्होंने बौद्ध ममें के प्रवार का अदितीय केन्द्र बना दिया। नायाजून ने महायान सप्रदाय का अनुवायी होते हुए मी हीनवायीत से कोई विरोध नहीं रखा, किन्तु
उनके कल्याण का प्रयत्न किया। वह एक कठोर अनुवायन रखने वाला व्यक्ति या।
उसने वितय के नियमी का पालन करने में शिविज्ञता दिखाने वाले मिल्लुओ की
एक बढ़ी सख्या को मध्य से निज्कासित किया था। तिब्बती अनुश्रुति के अनुवार
वे नालका में भी रहे, यहाँ वे सथ के अध्यक्ष बने। इनके समय में नालदा की कीति
बुद्धाया (बद्यासन) से मी अधिक बढ़ गई। जिस समय यह नालदा के प्रधान
सखाबीक्ष थे उस समय इनके अनुयायियों में मनभेद होन से योगाचार सम्प्रदाय
का जन्म हुजा।

वीनी साहित्य में नागार्जुन के नाम से बीम रचनाये मिलती है। ११वे अध्याय में इनका उल्लेख हुआ है। दशंनाारत्र के क्षेत्र में इनकी सबबे प्रियिद रचना साध्यमिककारिका या माध्यमिक कार्यंत्र है। नागार्जुन ने ल्ययंत्र अकुतोभया के नाम से इसकी एक व्याच्या जिल्ली थी। यह उनने दशंन का आधारमृत प्रस है। इसमें महावान सूत्रों में निर्दिष्ट उनदेशों का सिलान प्रतिपादन किया गया है। वह अपनी उन्ती दार्शनिक उडान और तर्कविद्या में मूच्य अत दृष्टि के कारण अतिया प्रस है और लेकक की विल्याण प्रतिमा और में यह कार्य प्रतिपादन करता है। वस्तुत नागार्जुन हमारे देश के प्राचीन दार्शनिक में एक अतीव महत्वपूर्ण व्याचन एकते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित जूत्यवाद न केकल बीद अपितु मारतीय दर्शन की एक बढ़ी भौरवपूर्ण देन है। युकान च्याण ने यह लिल्ला है कि वे ससार की प्रकाशित करने वाले चार सुर्यों में से एक थे। शेष नीन सूर्य अवस्थीण कुमारलात और आयरेद थी। इसमें कीई सदेह नहीं कि मारतीय दर्शन में उनसे तुलना करने वाले दार्शनिक इन्ते-पिने हैं। वाटसे ने नागार्जुन को उत्तरकालीन बीद धर्म का एक महान् आक्ष्यें और रहस्य कहा है। वाटसे ने नागार्जुन को उत्तरकालीन बीद धर्म का एक महान् आक्ष्यें

नागार्जुन के सम्बन्ध में लकावतार (पृष्ठ २८६) मजुश्रीमूलकल्प (पृष्ठ २१६) आदि अनेक प्रथो में यह मविष्यवाणी मिलती है कि उनका जन्म बद्ध के

१ सिलब्सा लेवी—वृतिदिन झाफ दिस्कूल आफ ओरियटल स्टडीज, संड ६, प्रकट ४९७—२८ ।

निर्वाण के ४०० वर्ष बाद होगा। यदि बुद्ध के निर्वाण की तिथि ४८३ ई० मानी जाम तो उनका समय पहली शताब्दी ई० में मानना पड़ेगा।

### महायान के सिद्वान्त

पहुली शताब्दी ई० में महायान का उत्कर्ष होने पर भी उसके विचार प्राचीन से। शर्ने: शर्न वे विचार प्रवल हुए। बौढ प्रंची में हमें यही बात दिखाई देती है। बच्छुत कुछ प्रव हीनयान सप्रदाय के हैं, किन्तु उनमें महायानी विचार और प्रवृत्तियाँ मिलती है। किसी प्रय के महायानी होने की सबसे बड़ी कसीटी यह है कि उसमें निम्निलिखित निदान्तों का प्रतिपादन होंगे :—

- (१) घर्मशून्यता का अथवा दृश्यमान जगत् के पदार्थों की अवास्तविकता का, इससे पहले पुर्गल शून्यता अथवा आत्मा-जैसे पदार्थों की अवास्तविकता का सिद्धान्त प्रचलित था।
  - (२) असस्य बुद्धो एवं बोधिसत्वो मे विश्वास ।
  - (३) मिक्तमाव से बुद्ध आदि बौद्ध देवताओं की पूजा।
  - (४) मुक्ति प्राप्त करने के लिये मत्रो का प्रयोग।
  - अब यहाँ महायान के प्रमुख सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जायेगा।
- (१) अधितवाद—ईसा की आरिम्मक शताब्वियों में समुचे भारत में मक्तिवाद की एक प्रवन्न लहर चन रही थी. बीढ़ बामं भी उससे प्रभावित हुआ। इस समय इस भिक्त के कारण चुढ़ की प्रतिमा का जिन्मांव हुआ। एहले बौढ़ समें में व्यक्तित का लब्ध निवांण प्राप्त करना था। इसमें बैयिक्तिक साधना पर बहुत बन्द दिया जाता था और किसी प्रकार की मूनियुजा का कोई स्थान नहीं था। किन्तु थीछ ही बुढ़ के अवशेषों पर बने हुए स्पूपो और चैय्यो की पूजा आरम्म हो गई। यह प्रवृत्ति भी बौढ़ यम में बढ़ी पुरानी थी। महागरिनर्वाणमुत में स्पूपो और चैय्यो के बनानों और बुढ़ के मस्माक्षेष प्राप्त करने के लिए सथर्ष करने का भी वर्णन है। इसमें बौढ़ उपास्मकों को न केवल यह नियंग दिया गया है कि वे स्पूपो की पूजा करें, अपितु बुढ़ के जन्म, बोधि-प्राप्ति, धर्मचक प्रवन्त और निर्वाण से संबढ़ स्थानों की तीर्थयात्रा करने का मो उल्लेख है। किन्तु किर भी ५०० वर्ष तक बुढ़ को कोई मूर्ति नहीं बनाई गई, उनकी पूजा में ध्वुल, समंचक आदि के प्रनीकों से ही की जाती रहीं। किन्तु ईसा की आरिम्मक शताब्वियों से मिक्तवाद की ल्वर पारत में इतने

प्रबक्त रूप से चली कि उसने बौद पर्य को आप्लाबित कर लिया। बुद की मूलियाँ प्रवुद्द मात्रा में बनाई जाने लगी और बुद के अवशोषों और स्तुपों की पूला बडी सूमचास से होने लगी। इतने माहारूप और महिमा का वर्णन पुराणों की मीति बडे अतिरिजित कर में किया जाने लगा। उदाहरणार्थ धार्यवहाक्कणायुक्तरीक सूख के अनुसार बुद के लिये आकाश में भीएक फूल चढाने का फल अनन्त और निर्वाण प्रदान करने वाला माना गया है। आयंश्वदाक्षणायानावतार मृतासूच के अनुसार चिक-लिखत बुद को देवने का पूज्य भी प्रत्येषकुर्वों को दिए हुए असस्य दान से अधिक है। मिलतल्स पर इस प्रकार बल देने से महायान का आस्कर्ण जनता के लिख बहुत बढ़ गया। इससे पहले व्यक्ति कठोर सायना से ही निर्वाण पा सकता था, अब उसे यह एक फूल चढाने से बडी सुगमता से प्राप्त होने लगा। महायान की इस बात का अंग्र प्राप्त है कि उसने मनित हारा निर्वाण-शरित को साधारण जनता के लिये बड़ा आसान बना दिया।

(२) बोधिसत्व और पारमिताओं का विचार—महायान से पहले पुराने बौद्ध घर्म अथवा हीनयान मे प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्वाणके लिये प्रयास करता था, किन्तु महायानियो ने इसे स्वायंपुणं उद्देश्य मानते हुये बोधिसत्व के विचार का विकास किया । बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो विभिन्न पारिमताओं को प्राप्त करता है और बद्धत्व प्राप्ति द्वारा केवल अपने लिये निर्वाण नहीं प्राप्त करना चाहता, अपित् ससार के सभी प्राणियों का विभिन्न प्रकार के दत्यों से उद्घार करना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानना है। पारमिता का अर्थ किसी विशेष गुण का उच्चतम सीमा अथवा पराकाष्ठा तक विकास करना है। ये गण पहले ६ और बाद में १० माने जाने लगे, जैसे दान, सच्चरिश्रता या शील, सहिष्णता या शाति, नैतिक शिक्त (बीर्य), मानसिक एकाग्रता (ध्यान), सत्य की अनुमूर्ति (प्रज्ञा), विभिन्न उपायो को ढुउने में निपणता (उपायकौशल्य), इड सकल्प (प्रणिधान), ज्ञान, कुछ शक्तियो की प्राप्ति। इनमें से एक-एक पारमिता की पराकाष्टा तक पहुँचने के लिये अनेक जन्म ग्रहण करने पडते थे। बोधिसत्व का यह विचार सर्वप्रथम पालि की जातक कथाओं में मिलता है। सर्वोस्तिवादियों ने इसपर बहुत बल दिया और ललितविस्तर में इसका विस्तार से प्रतिपादन हुआ। किन्तु शरू में यह समझा जाता था कि इस प्रकार नाना जन्मो में पारमिताओं का अभ्यास करके बोधिसत्व बनने वाला व्यक्ति बहुत

१ पाण्डेय---बौद्ध धर्मका विकास पु० ३०५।

ही बिरल, गौतम बुढ की मीति एक कल्प में एक ही होता है; किन्तु महासाधिकों में इस पिडान्त का प्रवार किया कि प्रत्येक व्यक्ति पारिवताओं के अन्यास से बीधिसत्व और बुढ बन सकता है। अतः असल्य बीधिसत्वों में विश्वास की मावना का विकास होने लगा।

(३) अल्लोकिक बुढ को कल्यका और किकायबाद :—-पुराने बीढ धर्म अथवा हीनयान में बुढ एक मानवीय प्राणी थे। महासाधिकों ने और हनकी एक साखा औकतिस्वादियों ने सर्वप्रयम बुढ को अलीकिक बनाना शुक किया। इसकी अंतिम परिणति महायान के किलायबाद के सिद्धान्त में हुई। इसके अनुसार बुढ के निम्निकतित तीन रूप माने जाने लगे-(१) किलीक्काय जपवा बुढ का मानवीय रूप पारण करना।(२)संभोगकाय अथवा बुढ का अमानवीय और अलीक्क धारीर जो विमिन्न प्रकार के देवी-वेदलाओं, साधु-महारमाओं में प्रयट होता है यह उसका आनन्द और बुढिसत्ता से परिपूर्ण रूप है। (३) धर्मकाय-यह सब बुढों का एक सामाय, सारपुत पूर्ण और निरुद्धेक रूप है। बीढ निकायों के अनुसार यह तथायत का मनोप्त रूप है। बढ़ अपनी इच्छानुसार कही मी कितने भी समय के लिम्ने और किसी भी प्राणी के रूप में अपनी इच्छानुसार कही मी कितने भी समय के लिम्ने और किसी भी देवता के रूप में प्रवट्ठी सकते हैं। सढ्योपुण्डिक के मतानुसार बुढ महान कच्छा के सामर है और इनकी कच्छा है सब प्राणिय का उद्यार होता है। बोधिसत्व भी रसी कार्य में लिप रहते हैं। इस की कार्यामक उद्यार होता है। बोधिसत्व भी रसी कार्य में लिप रहते हैं। इस की आराम्यक सतावित्यों में बुढ और बोधिसत्व भी मूर्तियों का निर्माण इसका प्रमाण है।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हैं कि महायान ईसा की आरिन्मक शताब्दियों में पुरान बैदि धर्म का एक नकीन विकवित रूप था। हीत्यानी प्राय. महायान पर यह आशेष किया करते थे कि इसका उपरेश बुढ़ ने नहीं दिया है तथा इसका प्रत्येक स्थित हारा बुढ़ हित्या है तथा इसका प्रत्येक स्थित हारा बुढ़ हित्या है। महायानी साथायों ने इसका प्रकल खंडन किया है। उनका यह कहना था कि तथाशत ने हीन-यान का उपरेश सारताथ के प्रसिद्ध धर्मचक प्रकर्तन हारा पांच मिलुओं के सम्मूख किया था, किन्तु महायान का उपरेश उन्होंने राजगृह के गृप्रकृट पर्वत पर बोधि-सच्चों की एक विशाल समा में किया था। नामार्जुन ने इसकी व्याख्या एक दूसरे हम से करते हुए कहा है कि बुढ़ के उपरेश यो प्रकार के है—जुह आ एक स्वक्त। पहले महत्वपूर्ण उपरेश वोधिसत्यों की दियं संबंध और दसरे अवंदों को।

# नवीन दाश निक दृष्टिकोए

महायान में बौद्ध धर्म के मुल सिद्धान्तों की अब नए आदर्शवादी दिष्टिकोण से क्याख्या की गई और दो नई विचारघाराओं ने जन्म लिया। पहली विचारघारा माध्यमिक दार्शनिको की और दूसरी योगाचार की थी। पहले यह बताया जा चुका है कि नागार्जन ने माध्यमिक दर्शन के शन्यवाद का प्रतिपादन किया था। इनके बाद आर्यदेव ने इनका समर्थन किया। ये दोनो दक्षिणी भारत के रहने वाले थे। नागा-र्जुन का कार्यक्षेत्र संमवतः आन्ध्रप्रदेश और धान्यकटक था । उसे अपने सिद्धान्तों के प्रसार में सातवाहनवंश के राजाओं की भी कुछ सहायता मिली थी। एक बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार सातवाहन राजाओं ने महायान धर्म का प्रसार किया। इस विषय में एक बौद्धप्रत्य की यह मविष्यवाणी उल्लेखनीय है कि "दक्षिण मारत में सातवाहन नाम का एक राजा होगा। जब इस घर्म का लोप होने वाला होगा, उस समय वह प्रगट होगा और महाधर्म के वैयुल्य सुत्र का प्रचार करेगा और धर्म को लक्त होने से बचायेगा ।" यह पहले बताया जा चका है कि सातवाहन राजा बौद धर्म के समर्थक थे और उनके समय में धान्यकटक और इसका समीपवर्ती प्रदेश महासांचिक सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र था। यही नागार्जन ने अपने शुन्यवाद के नवीन सिद्धान्तों का विकास किया जिसके अनुसार दृश्यमान जगत में अन्तिम पारमार्थिक सत्य की दृष्टि से कोई भी वस्तु सत्य नही है। दूसरा सप्रदाय योगाचार इसके कुछ समय बाद विकसित हुआ। इसके सर्वोत्तम व्याख्याता पुरुषपुर के रहने वाले असँग और वसुबंध थे। इनका समय ४वी शता० ई० माना जाता है, किन्तु योगाचार के सिद्धान्तों का विकास इससे पहले कुषाण यग में ही हो गया था, क्योंकि अनेक विद्वानों के मतानसार इस सम्प्रदाय के प्रथम प्रवर्तक बोधिसत्व मैत्रेय अथवा मैत्रेय-नाथ थे।

## महायान की लोकप्रियता

कुषाण वंश के समय से ही महायान की लोकप्रियता और विस्तार बढ़ने लगा। इसकी लोकप्रियता के दो बढ़े कारण थे। पहला कारण इसका प्रतिपादन करने बाले दार्शिनकों की महत्ता और दिमाज होना था। नागार्जुन, आयंदेद, असंग, नसुबंध और दिक्तगा की गणना मारत के ही नहीं, अधितु विश्व के दार्शिनकों में की वा सकती है। इन्होंने महायान बौढ़ धर्म के दशंग का ऐसा प्रतिपादन किया कि बहु तत्कालीन बुढ़ियादियों को बढ़ा यचिकर और प्राष्ट्रा प्रतिपादन किया कि बहु तत्कालीन बुढ़ियादियों को बढ़ा यचिकर और प्राष्ट्रा प्रतिपादन किया कि बहु समाज में महायान का दर्शन समादृत हुजा। इसकी लोकप्रियता का दूसरा कारण यह था कि ताक्षारण जतता के छिए यह दीनयान की अर्पका अधिक रूपकर, सुपम सीरा आकर्षक था। हिनयान के पुराने सिद्धान्तों में आत्मा को और इंडवर को नहीं माना गया था। इस नातिक विचारपारा को महायान ने आरितक रूप प्रदान किया। इससे बुद्ध को न केवल अलीकिक व्यक्ति और पूजनीय देवता बना दिया गया, अपितु बीधिसत्वों की पूजा भी इसमें सम्मिलित की गई। ये बीधिमत्य मानव जाति के परि- जाता और दुःखो से उद्धार करने वाले ये। अक्कोक्तिक्षण जैसे वीधिसत्य सदैव सारो संसार में इस बात का अवलोकन करते रहते थे कि कौन व्यक्ति दुःख से पीवित हो कर से कि कौन व्यक्ति अपित स्वर्ण कोर दीनवत्सल में, तदैव इनके उद्धार में रूप रहते थे। वे अपने अच्छे कमी के फल से दूसरे प्राणियों का उद्धार एव उपकार करने में ही अपने अच्छे कमी के फल से दूसरे प्राणियों का उद्धार एव उपकार करने में ही अपने अच्छे कमी के फल से दूसरे प्राणियों का उद्धार एव उपकार करने में ही अपने आचल की सार्यकता समझते थे। हीनयान में निवर्ण-प्राणिन और लाईन वनना बड़ी कटोर साध्यान का परिणाम था, किन्तु महातान ने अब मीका के सिद्धान्त से निवर्ण को सुगम बना दिया।

हीनयान और महायान की तुलना--महायान कृषाण एवं परवर्ती युगी मे विकसित हुआ बौद्ध धर्म का एक रूप है; हीनयान बौद्ध धर्म का आरम्भिक रूप है। हीनयानियों का यह दावा है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल रूप की अधिक दृढता से पालि ग्रन्थों में सुरक्षित रखा है। हीनयान के अधिकाश ग्रन्थ पाली में हैं, उनका दिष्टिकोण कट्टर और अपरिवर्तनशील है। वे बद्ध की मौलिक शिक्षाओ, अष्टाग-मार्ग, चार आर्य सत्य और दशकील आदि नैतिक नियमो दारा निर्वाण प्राप्त करने का उद्देश्य वाष्ट्रनीय समझते है, उनके धर्म में बद्ध मानवीय महापुरुष हैं, उनके यहा मति की पूजा का कोई स्थान नहीं है। हीनयान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही प्रयत्न से अपना निर्वाण प्राप्त करना चाहिये। तथायत ने अपनी मृत्य से पहिले मिक्तुओं को आत्मशरण और आत्मदीप होने का उपदेश दिया था। इसका यह नात्पर्य था कि उन्हें अपने निर्वाण की प्राप्ति स्वयमेव करनी पडेगी। इसमें उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति से सहायता नहीं मिल सकती है। इसके साथ ही हीनयान के अनुसार मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण-प्राप्ति है। इसके बाद स्वर्गलोक अथवा परलोक की कल्पना का कोई स्थान नहीं है। दार्शनिक दिष्ट से हीनयान आत्मा की सत्ता का निराकरण करता हुआ पुद्गलभून्यता का उपदेश देता है। इसके अनुसार बाह्य पदार्थों की वास्तविक सत्ता नहीं है।

किन्तु महायान उपर्युक्त सभी सिद्धान्तों के प्रतिकूल अपने नवीन मंतव्यों की

स्थापना करता है। महायान के अन्य नाम बुद्धधान, बोधिसत्वयान अथवा एकयान हैं। महायानी अपनी साधना की पद्धति को ही एकमात्र वास्तविक सार्ग या यान होने के कारण एकसान कहते हैं। इसे बोखिसस्वयान कहने का कारण यह है कि इसमें बोधिसत्यों के सिद्धान्त पर बढ़ा बल दिया जाता है। पहले यह बताया जा चका है कि बोधिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति में लगे हुए ऐसे महापुरव है, जो अपने निर्वाण को गौण समझते हुए द:खमन्न अन्य प्राणियों के उद्घार में लगे रहते हैं। महायान महाकरणा से प्रेरित है और सबके निर्वाण को अपना लक्ष्य मानता है. इसीलिए इसे महायान कहा जाता है, क्योंकि इसमें आकाश के समान अनन्त सत्वों के दू:सों से मुक्त होने के लिये अवकाश है। महायानियों के मतानुसार आकाश के समान महान इस मार्ग का उपदेश तथागत ने बड़ा महत्वपूर्ण समझते हुए साभारण जनता को न करके, गढ दार्शनिक तत्वो को समझने वाले प्रतिमाशाली महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ही किया था। हीनयान इसकी अपेक्षा निम्न कोटि के व्यक्तियों के लिये निर्वाण का पश्चप्रदर्शन करने बाला था। इस प्रकार इन दोनो में अधिकारी भेद का एक बढ़ा अन्तर है। महायान तथागत के वे वास्तविक उपदेश हैं, जो गुह्य रूप मे उन्होने अपने जीवनकाल में विशिष्ट व्यक्तियों को दिये थे। तीसरा मेद साधन विषयक है। पहले यह बताया जा चुका है कि महायान के अनुसार पारिमताए और बोधिसत्व बहुत महत्व रखते है। चौथा मेद दार्शनिक दृष्टि का है। हीनयान केवल आरमा की सत्ता से इन्कार करता है, किन्तु महायान शन्यवाद का प्रतिपादन करता हुआ बाह्य एव आन्तरिक जगत का खण्डन करता है। महायान का समुचा साहित्य संस्कृत मावा में है। इसमें बद्ध के अलौकिक रूप को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि उसका मानवीय रूप सर्वथा लुप्त हो गया है। आजकल महायान सप्रदाय का प्रसार अधिकतर मारत के उत्तरवर्ती देशो-चीन, जापान, मगोलिया, तिब्बत मे हैं, अतः इसे उत्तरी बौद्ध धर्म ( Northern Buddhism ) कहा जाता है जबकि मारत के दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी देशो---लका, बर्मा, स्थाम में हीनयान का प्रचार है, अत: यह दक्षिणी बौद्ध धर्म (Southern Buddhism) के नाम से असिद्ध है।

उपसंहार ---- इस समय महायान सप्रदाय का विकास होने से बौद्ध धर्म को एक अमृतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त हुई। समृचे भारत में और इसकी सीमाओं से बाहर

अष्टसाहिलका पू० २४, यथा खाकाशो अपरिमेषाणां असस्येषानाम् सस्या-नाम् अवकाशः एवमेव मगवन् अस्मिन् याने ।

उसका प्रसार हुआ। भारत के विभिन्न प्रदेशों में बौद्ध वर्ष के प्रवक्त और जन्निय होने का बहा प्रमाण उत्तर-पिद्धी सीमाप्रान्त से दक्षिणी मारत तक उपकब्ध होने का बहा प्रमाण उत्तर-दिवसी सीमाप्रान्त से दक्षिणी मारत तक उपकब्ध होने के कुछ बिक्त विभिन्न कि के कि उसके प्रमाण उत्तर के उपक्र के कुछ बिक्त विभिन्न के कि उसके से कुछ बिक्त विभिन्न के कि उसके से कि उसके महान कि उसके से उ

इस समय महायान की लोकप्रियता से यह करूपता नहीं कर लेगी चाहिए कि सर्वत्र इसी सम्प्रयाय का प्रकार था। अगरावती और नागार्जुनीकोण्या के अभिलेखों से यह मगद होता है कि वहाँ होन्यान सम्प्रयाय के भी अनेक निकाय या मत विद्यमान थे। ये आन महासाधिकों से सम्बन्ध रखते थे। उस समय यह इनदा एक बडा बहु था। नागार्जुनीकोण्या में बना हुआ महाचेत्य समूचे भारत के बौदो वा एक महान तीर्ष बन गया था।

इस गुग में बौढ वर्म की एक उल्लेखनीय विशेषता ईमा की पहली तीन वाता-िक्सों में बृहत्तर मारत में बौढ वर्म का प्रवार था। इस समय उत्तर-पिश्वनी मारत पर सावत करने वाले मुनानी, पाधियन, काल और कुषाण राजाओं वा पश्चिमी एव मध्य एशिया के साथ बनिष्ठ सम्बन्ध या और बौढ वर्म का उत्पासक होने के कारण इनके प्रमाय से विश्वों में भी बौढ वर्म का प्रसार हुआ। मध्य एशिया और चीन में इस समय महायान सप्रदाय के प्रवार किस्तु ने इसका प्रसार किया, इसीलिए हमें महायान सप्रदाय के अनेक महत्वपूर्ण बन्य चीनी भाषा में ही उपलब्ध होते हैं। इनके मूल सस्कृत यन्य मारत मूमि में स्प्त हो चुके हैं। दक्षिणपूर्वी एशिया के बमी आदि प्रदेशों भी इस समय बौढ वर्म का प्रसार हुआ। अन्तिम जन्याय में इसका उल्लेख किया जाया।

288

#### जैन धर्म

हर युग में जैन घने में में भी बौद घने की मीति सम्प्रदायों का मेद निकसित हुना, स्वेतान्यर और दिगम्बर नाम के वो सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, उज्ययिनी, क्रांवण बौर मबुग में इस चर्म की बड़ी उन्नति हुई। मबुग के कंकाली टीले के एक विचाल जैन स्तुप सेवीर वो जैन मंदिरों के ब्वंसावकोषों से अनेक विलालेख उपलब्ध हुए हैं। ये तस्कालीन जैन यमें पर सुन्दर प्रकास बालते हैं।

श्वेतांबर तथा दिगम्बर सम्प्रदायो का विकास

व्वेतास्वर और दिगस्वर सम्प्रदायों का जैद इस युग की एक प्रधान घटना है। इसके संबंध में श्वेताम्बर अनुश्रुति यह बताती है कि यह घटना वर्द्धमान महाबीर के निर्वाण (५२७ ई० पू०) के ६०९ वर्ष बाद अर्थात् ८२ ई० में हुई थी। किन्तु १५वी शताब्दी ई॰ में लिखे गए रतननंदी के मद्रवाहुचरित में इस घटना की मौर्य-बंश के राजा सम्प्रति के समय में हुई एक घटना से जोड़ा गया है। इसके अनसार महबाह ने अपनी दिव्य दिष्ट से यह मिवव्यवाणी की कि उत्तरी मारत में १२ वर्ष का मीषण अकाल पड़ेगा, अतः उन्होने अपने अनयायियो के साथ दक्षिण भारत जाने का निरुचय किया। कुछ मिक्ष इस विदेश-यात्रा के लिए तैयार नहीं थें, उन्हें स्थलमूह के नेतत्व में मगघ छोड़ कर वेदक्षिण चले गये। उस समय दक्षिण जाने वाले और उत्तर में रहने वाले जैनों की संख्या बारह-बारह हजार बताई जाती है। भद्रबाहु के साथ दक्षिण जाने वालो मे मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त भी थे। जब यह दल मैसूर में श्रदण बेलगोला नामक स्थान पर पहचा, तब मद्रबाह ने यह अनुमव किया कि. उनका अवसान निकट है। उन्होंने विशाख को अपना उत्तराधिकारी नियत किया और कुछ समय बाद प्रायोपवेशन से उन्होंने निर्वाण लाम किया। इस समय उत्तर मारत में भीषण दुर्मिक्ष पड़ा हुआ था। मगब में रहने वाले मिक्षु समवत अधिक बढ़े और कुछ बीमार थे। वे तत्कालीन परिस्थितियों से विवश होकर अपने आच-रण के नियमों में कुछ परिवर्तन करने की विवश हुए। इस समय उन्होंने सफेद वस्त्र (श्वेताम्बर) पहने और अर्थकालक नामक एक विशेष शिरोमषा भी घारण की। जब अकाल समाप्त हो गया तब दक्षिण से कुछ पराने भिक्ष मगध वापस लौटे। वे प्राचीन नियमों का विशेषतः दिगम्बर रहने का नियम पालन कर रहे थे. उन्हें उत्तरी भारत के भिक्षओ द्वारा श्वेत वस्त्र धारण करना और आचरण विषयक अन्य नियमों में परिवर्तन करना आपत्तिजनक और अवैध प्रतीत हुआ। इससे संघ में मतमेद आरम्म

हुआ। यह धनै वन् वन् वक्ता चला गया और इसके परिणामस्वरूप क्वेताम्बरो और वियम्बरो के दो संप्रदाय जैन सच में उत्पन्न हो गये।

स्वतान्वर सम्प्रदाय की अनुकृति में इस मतमेद की जरपित एक अन्य इप में बताई में हैं। इसके अनुवार रचकीरपुर नामक नगर में शिवजूति नामक व्यक्ति रहा करता था। इसे आयंरिकत नामक जैन मिक्षु ने अपने घर्म का अनुयायी बनाया मा। इसकी जतरा नाम की एक बहुन थी। एक बार शिवजूति को राजा ने एक बहुभूत्य बरुत प्रदान किया। उसने यब इसे अपने गृद के सम्मृत प्रतुत किया तो उदने इसे भावकर टुकके टुकके कर दिया। शिवजूति अपने गृर का अनिश्यम समझ गये। उत्होंने बरुत न घरण करने का निश्यम किया और दिगन्वर रहने का उप-देशा देने लगे। किन्तु अब उत्तक्ती बहुन उत्तरा ने मी माई के उदाहरण का अनुसरण करना चाहा तो शिवजूति ने उसे यह कहते हुए ऐसा करने से मना किया कि दिवज्ये किसी भी बशा में निर्वाण नही प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार दिगम्बर सप्रदाय का आरम्प हुआ। १९वी चलाब्दी को इस अनुश्रुति के अनुसार शिवज्ञूति ने दिगम्बर प्रदाय के दो मीलिक सिद्धाल्ता का प्रवर्तन दिग—मिक्शुओ का दिगम्बर रहना और

#### कालकाचार्य

जैत प्रयो में इस समय के अनक आचारों का हमे विस्तृत वर्णन मिनवता है। है। यह अनेक क्यो में पाई जाती है। आपूर्तिक विद्यानों ने हसपर पर्याप्त आलोबनात्मक अध्ययत किया है। हमका साराश इस प्रकार है कि उजनियों में गाई किया हो। उस अध्ययत किया है। हमका साराश इस प्रकार है कि उजनियों में गाई किया नियंत वासन करता था। इसके राज्य में कालकावार्य नामक एक जैन मूर्ति रहते थे। उनकी दहन जैन सम्प्रया में बीक्षित होकर मिन्नुणों बनी हुई थी। किन्तु गर्वाभित्न ने इसका अपहरण करके कालक को रूट कर दिया। उसने इसका बरला लेने के लिए शक्त्याना के एक शक्त राज्या में सहायता मौंगी। किन्तु वह राजा गर्वाभित्न पर हमला करने स इरता था, क्यों के जब्द से ऐसा प्रमाव हालती थी कि कोई मी शब्द उसके पास १४ मील के मीतर नहीं आ सकता था। कालक को यह सिद्ध प्राप्त थी कि वह अपनी बणी के आह से ऐसा प्रमाव हालती थी कि कोई मी शब्द उसके पास १४ मील के मीतर नहीं आ सकता था। कालक को यह सिद्ध प्राप्त थी कि वह अपनी इन्छा से सम्पत्ति पैदा कर सकता था। उसने यहने पत्र राजा को प्रमुद सम्पत्ति देकर हम्बा से सम्पत्ति पैदा कर सकता था। उसने यहने पत्र कर को और उजनियंती पर कारी

करे। जब यह सेना उज्जिविनी से १४ मील दूर रह गई तो रासमी देवी ने गर्वमिल्ल की रक्षा के लिए चिल्लाना शुरू किया, किन्तु वक सेना ने उपका मुद्द बाणों से इस तरह मर दिया कि वह आवाज नहीं निकाल सकी। इसके बाद गर्वमिल्ल को आसानी से बदी बना लिया गया और कालक की बहुन को बदीनृह से मुक्त विचा गया और कालक की बहुन को बदीनृह से मुक्त दिया। कुछ समस बाद वजल मे एक आदा ने गर्वमिल्ल को सा लिया। कुछ समय बाद वजल मे एक आदा ने गर्वमिल्ल को सा लिया। कुछ समय बाद वजल मे एक आदा ने गर्वमिल्ल को सा लिया। कुछ समय बाद वजल मे एक का का किया कि की सा लिया। कुछ समय बाद वजल मे एक का बेटा विकाम दिया। कुछ सम यहा सहित का लिया से कि की सा लिया। कि सा वजन का बिज्य कर उज्जियों ने से श्री की और बढा और उपने माम से ५७ ई० दु० से एक नया सबतु चलाया।

इस कथा मे ऐतिहासिकता की मात्रा निविचत करना समव नही है। फिर भी यह क्या पहली शता॰ ई॰ पू॰ की उन घटनाओं के साथ मेल खाती है जब शक मारत पर हमला कर रहे थे और सातवाहन उनकी शक्ति का प्रतिरोध कर रहे थे। पराणों में गर्दमिल्ल को आध्रमत्यों अर्थात सातवाहन वश के सामत राजाओं में गिना गया है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार विकमादित्य जैन धर्म का प्रवल पाषक राजा माना जाता है। इसे जैन बनाने का श्रेय सिद्धसन दिवाकर को दिया जाता है। इस विषय में यह अनुश्रुति भी प्रसिद्ध है कि एक बार जगल में सिद्धसेन का एक बढ़े जैन विद्वान (बद्धवादी) के साथ उम्र विवाद हो गया, इसके निर्णायक वन में विद्यमान अनुपढ ग्वाले बने हुए थ । वे सस्कृत भाषा में दी जाने वाली सिद्धसेन की पाडित्यपूर्ण यक्तिया को नहीं समझ सके अत उन्हाने लोकभाषा में बोलने वासे बृद्धवादी के मत को ठीक समझत हुए उसके पक्ष में अपना निणय दिया। इससे सिद्धसेन की आखे खुल गई। पहले वह जैन ग्रथा को उस समय के विद्वत समाज में ममादत संस्कृत भाषा में अनुदित करना चाहता था किन्तु अब उसे यह समझ में आ गया कि धमग्रन्थ लोकभाषा में होने चाहिए। उसके गुर ने भी उसे इस बात की प्रेरणा दी कि वह अपने इस विचार को छाड दे, क्यांकि इससे धर्मग्रन्थ साधारण जनता के लिए दुर्वोध हो जायेगे। उसने अपन इस पापपुण विचार का प्रायश्चित्त बिना कोई शब्द बोले १२ वर्ष तक निरन्तर यात्रा करके किया। इस अनश्रति का अभिप्राय केवल इतना ही प्रतीत होता है कि सिद्धसेन ने जैन धर्मग्रंथों को तत्कालीन बौद्धों की तरह संस्कृत भाषा में करने का विपल प्रयास किया। इसी विक्रमादित्य के समय की एक अन्य घटना पालिताना में शत्रुजय के एक पावनतम जैन-तीर्थ की स्थान पना है। यह एक ऐसे साधुद्वारा सम्पन्न की गई थी जिसमें सुवर्ण उत्पादन करने का सामध्ये रखने बाले वपने एक शिष्य की बहुम्यता से हुण में उड़ने की सिन्त स्वायी जाती थी। विकमादित्य के साथ संबद्ध उपपूर्ण कनुभूतियों को सबैचा सत्य मानने में बढ़ी कठिनाई है। पहुली कठिनाई यह है कि अभी तक ऐतिहासिक विकमादित्य की सामस्या का अंतिम निर्णय नहीं कर सके। दूसरी कठिनाई पढ़तेन के समय की है। जैकोबी ने हसका समय सातशी-जाठवीं पताब्बी ई० माना है। पहुली कताब्दी ई० में दिगाबद समयदाय ने अन्तिम कर से पृषक करने

पहला सताब्दों इंट म दिगाबर सम्प्रदाय न अन्तर्भ रूप सुषक् रूप सारण किया। पहले इसके कारणों के मार्थ मक्ताब डाजा जा चुका है। इसकी तिषि के संबंध मे घोर मतमेद है। द्वेताबर सम्प्रदाय की एक परम्पा के कृतुसार यह घटना १४२ ईंट में हुई थी। स्थानकवारी इसका समय ८२ ईंट पूर्व समस्रते है। किन्तु डांट हानेंळे के मतानुसार यह घटना ८९ अथवा ८२ ईंट में हुई थीं।

दूसरी शताब्दी ई० पू० में कलिंग में खारवेल के समय जैन घम का प्रबल उत्कर्ष हुआ। जैन अनश्रति के अनुसार महाबीर अपने जीवनकाल में उडीसा आये **थे। सारवेल के अभिलेख (पक्ति १४) से यह व्यक्ति होता है कि उन्होंने** कुमारी पर्वत (उदयगिरि) पर अपने धर्म का प्रचार किया। खारवेल का अभिलेख जैन अईतो और सिद्धों के प्रति नमस्कार के साथ आरम्भ होता है। वह यद्यपि अशोक की मौति सभी धार्मिक सम्प्रदायों के प्रति उदार दृष्टि रखता था फिर भी जैन वर्म के प्रति उसने विशेष कृपा प्रकट की थी। अपने लेख में उसने यह *बताया* है कि उसने उन मिक्सुओ को राज्य की ओर से वृत्ति, चीनाशुक और इवेतवस्त्र प्रदान किए थे, जिन्होने अपनी कठोर तपस्या से निर्वाण प्राप्त किया था। वह मगभ के राजा नन्द के द्वारा कॉलंग से ले जायी गई एक जैन यूर्ति को अपनी राज-भानी में वापिस लाया था। उसकी पत्नी भी जैन धर्म की कट्टर उपासिका थी। मंचपूरी गृहा अभिलेख में उसकी महारानी (अग्रमहिषी) द्वारा कलिगदेशीय जैन मिक्सओं के निवास के लिए एक गुहा बनवाने का उल्लेख है, इसका उद्देश अर्हतों की कृपा प्राप्त करना था। उदयगिरि और खण्डगिरि की गृहाए इस बात को सुचित करती हैं कि इस स्थान में चिरकाल तक जैन धर्म उत्तम दशा में बना रहा। यह बडे आश्चर्य की बात है कि जैन घम के ऐसे प्रवल पोषक राजा का प्राचीन जैन साहित्य के परम्परागत प्रन्यों में कोई वर्णन नही मिलता है।

इस पुग में जैन घर्म का एक अन्य बड़ा केन्द्र मथुरा या। यहाँ ईसबी सन् से पहले के एक जैन घर्मस्थान के अवशेष मिले हैं, यहाँ विभिन्न जैन मूर्तियों, आयाग-

१. स्टीबंसन-प्रबोक्त प्रस्तक प० ७६ ।

पटों, सोरफ्यों पर ईसा से पहले की वो शताब्दियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। इन सबका सामान्य उद्देश्य विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने वर्ग के प्रति सम्मान प्रविश्वत करने के लिए पूष्प-प्राप्ति की तथा पितरों के कल्याण की कामना के उद्देश्य से किए जाने वाले दानों का उल्लेख है। कई अभिलेखों में शासन करने वाले राजा का नाम और राज्यकाल का वर्ष भी दिया गया है। इनसे यह प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म की मौति जैन धर्म भी मथरा और उसके आसपास के प्रदेश में इस समय बड़ा लोकप्रिय था। यहाँ जैन समाज बलीमाँति सप्रतिष्ठित था। सभी वर्गी और श्रेणियों के श्रद्धाल उपासक जैन धर्म के लिए अनेक प्रकार के दान दिया करते थे। वे जैन तीर्थंकरों की पूजा के लिए मृत्तियाँ, आयागपट, स्तूप तथा मन्दिरों का निर्माण कराया करते थे। स्मिथ ने यह लिखा है कि इन अभिलेखों में तत्कालीन जैन संघ के विविध अंगों, गणों, कुलों, शालाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। इनसे यह भी पता लगता है कि उस समय जैन स्त्रियाँ शिक्षणियाँ बना करती थीं। इस संघ में स्त्रियों की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। जैन संघ को विभिन्न दान देने बाले व्यक्ति-जौहरी (मणिकार), व्यापारियों के नेता या सार्थवाह, रगरेज, गन्धी, ग्रामिक, घातुओं का व्यापार करने वाले और प्राय इनकी स्थिया, लड़किया, बहुनें हुआ करती थी। ये किसी न किसी गढ़ की शिष्या होती थी और उसकी प्रेरणा से दान दिया करती थी। अधिकांश अभिलेख ककाली टीले से मिले हैं, यहाँ प्राचीन-काल में एक विशाल जैन स्तप और सम्भवतः दो जैन मन्दिर थे।

१. स्मिथ-जैनस्तूप पृ० ६।

# तेरहवा अध्याय

# शासन पद्धति भौर राजनीतिक सिद्धान्त

मौथोंलर यग की पाँच शताब्दियों की एक बडी विशेषता विदेशी जातियों क्षारा मारत पर आक्रमण थे। इस समय उत्तरी और पश्चिमी भारत में लम्बे समय तक विदेशी शासन बना रहा। यनानी, कूषाण, शक, पहलब आदि विदेशी जातियाँ अपने साथ दूसरे देशों से प्रशासन विषयक कुछ नए विचार लाई और अपनी शासनपद्धति में उन्होंने इन विचारों को कियात्मक रूप दिया। महाराष्ट्र और मालवा के शक शासको के सम्पर्क में रहने से सातबाहनो पर भी विदेशी विचारो का प्रमाव पडा। इस समय केवल दक्षिणी भारत ही विदेशी शासन के प्रभाव से बचा रहा। किन्तु उत्तरी भारत के विदेशी शासक भी भी घ्र ही भारतीय संस्कृति के रंग में रेंगे गए और रुद्रवामा प्रथम जैसे शक शासक का गिरनार अभिलेख यह सचित करता है कि उसका प्रशासन परम्परागत प्राचीन भारतीय आदशों के आधार पर ही चलाया जाता था। इस समय देश के अधिकाश माग में राजतन्त्र की व्यवस्था प्रचलित थी। किन्तु उत्तर-पश्चिमी भारत और राजस्थान के प्रदेश में कुछ गणराज्य भी थे। इन्ह विदेशी आकान्ताओ के आक्रमणो का शिकार होना पडा था किन्तु इनसे ऐसी जीवनी शक्ति विद्यमान थी कि यौधेय जैमे गण्राज्यों ने कुषाण साम्राज्य का उन्मूलत करने में प्रमुख माग लिया। अनेक गणराज्य इस युग के अत तक बन रहे। इस युग में समवत स्वायत्त शासन का अधिकार रखने वाले कुठ नगर राज्य भी थे किन्तु वे विदेशी आक्रमणो की बाढ में बह गये। गणराज्या की माति वे आक्रमणा का सफल प्रतिरोध नहीं कर सके।

इस युग में देश में राजनीतिक गकता नहीं भी मौर्य अथवा गुप्त साम्राज्य की मौर्य देश का अधिकाश मार्ग किसी एक सम्राट की छत्रछाया में एकशामन के पूत्र में आबढ़ नहीं हुए गां अधिपुर स्व आधी सहस्पावीं में अनेक छोट-छाटे राज्यों की सम्राद नहीं हुए गां आधी में सम्राद में स्वी इतकी शासन पढ़ियाँ प्रयान रूप संपुरानी परम्पाग पर आधारित भी फिर मी इतमें पुराने गीर्य शामन की अरेखा हुछ थोड़े अन्तर अवस्य थे। यहाँ पहले विभिन्न राज्यों की शामन पढ़ियां का मांश्रिण परिचय दिया जायगा और बाद में इस समय प्रचलित प्रमुख राजनीतिक सिद्धातों का निस्था किया जायगा।

#### उत्तरी भारत

शंग शासनपद्धति:-- राग उत्तरी भारत में मौथों के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने प्रधान रूप से पुरानी शासन-व्यवस्था को ही बनाए रक्खा, किन्तु इसमे मौर्य युग जैसी सुदढता नही थी। शग साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की अपेक्षा अधिक शिथिल संगठन था। इस वश के संस्थापक पुष्यमित्र ने यद्यपि दो बार अध्वमेघ यज्ञ करके अपनी प्रभसत्ता की घोषणा की थी. तथापि उसने अपने नाम के साथ. सेनापति का पूराना पद ही लगाना वाछनीय समझा। पूर्यामत्र के उत्तराधिकारियो में अपने नाम के साथ राजा की पदवी लगाई, किन्तु उन्होने अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में प्रयुक्त की गई देवानाम्प्रिय की उपाधि का परित्याग कर दिया। यह संमवत: बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिकिया का परिणाम था। जो उपाधि अशोक को इतनी प्रिय थी. उसकी शगवशी राजाओं ने घोर उपेक्षा की। मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र द्वारा अपने पिता के जीवनकाल मे विदिशा में शासन करने का उल्लेख यह सुचित करता है कि इस समय भी मौयं सरस्राज्य की इस परम्परा का अनुसरण किया जाता था कि राजकुमारो को विभिन्न प्रान्तो का सासक या राज्यपाल नियक्त किया जाय और उन्हें राजा की उपाधि दी जाय। प्रान्तीय शासन की व्यवस्था पर भी मालविकाग्निमित्र से कुछ प्रकाश पडता है। इससे यह जात होता है कि विदिशा में अग्निमित्र की एक अमात्यपरिषद अथवा मित्र-परिषद थी। इससे विदेश-तीति के महत्वपूर्ण मामलों के सबध में परामर्श लिया जाता था। समवन इसी प्रकार राटलिएक में प्रत्यमित्र की सहायता के लिए वैसी ही मंत्री-परिषद् होगी जैसी अशोक के समय में थी। पतजलि ने महामाध्य में पूष्यमित्र-सभा का उल्लेख किया है।

१. ए० इं० लण्ड २० पृष्ठ ५४, पतंजलि का महाभाष्य ३।२।१२३, मालविकारिनमित्र पंचम क्षंकः।

२. मालविकाग्निमित्र---पंचम ग्रांक, ऊपर देखिए ग्रध्याय २।

को लगमगपूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी। इस समय संगवतः कई छोटे-छोटे ऐसे राव-वश्च सासन कर रहेथे जो ज्ञा वश से सबंद्ध प्रतीत होते हैं, वे जूंग राजाओं की ममुक्ता स्वीकार किया करते थे जैसा कि बनमृति के लेलों से विदित होता है।

हिन्द-यूनानी राजा- (क) केन्द्रीय शासन-उत्तर-पश्चिमी भारत में शासन करने वाले हिन्द यनानी राजा भारत में पश्चिमी एशिया के सेल्युकस बंसी ( Seleucid ) सम्राटों की तत्कालीन शासन परम्परायें लाए। इन्होंने वैसीलियस ( Basileus ) की युनानी राजकीय पदवी धारण की। युन्नेटाईडीज और हिप्पोस्टेट्स जैसे कुछ राजाओं ने महान राजा ( Megas ) की भी उपाधि धारण की। संयक्त शासन ( Joint rule ) मी यनानियों की एक बढ़ी देन थी। उन दिनों सेल्युकसवंशी सम्राटो में यह परिपाटी प्रचलित थी कि वे कई बार युवराज को अपने समुचे राज्य का अपने साथ शासन करने बाला संयुक्त राजा बना दिया करते थे। यथीडीमस द्वितीय ने तथा डिमेटियस द्वितीय ने अपने पिता डिमेदियस प्रथम के साथ संयक्त रूप से शासन किया था। मिनांडर की पत्नी एगेथो-क्लिया ने अपने पुत्र स्टेटी प्रथम के साथ तथा स्टेटी प्रथम ने अपने पीते स्टेटी द्वितीय के साथ इसी प्रकार सबक्त रूप से शासन किया। इस विषय में बनानियों की एक अन्य नई परिपाटी यह थी कि यवराज के अतिरिक्त राजा के किसी अन्य बेटे को राज्य के किसी निश्चित माग पर शासन करने के लिए लघ राजा (Sub-King) या उपराजा बनाया जाता था और उसे मुद्राये ढलवाने का भी अधिकार दिया जाता था। इस प्रकार के लघ राजाओं के उदाहरण ऐटीमैकस द्वारा अपने पिता यथीडीमस के तथा बाद में अपने माई डिमेटि यस प्रथम के समय में लघ-राजा बनना है। ऐंटीमैकस दितीय, मिनाडर के समय में इसी प्रकार का लघ राजा था।१

(क) प्रान्तीय शासन — यूनानी राजाओं की प्रान्तीय शासन व्यवस्था सेत्यूकसवंशीय राजाओं की शासन व्यवस्था से कुछ मिन्न थी। सेत्यूकमवशीय प्रदेशों में शासन की सबसे बड़ी इकाई प्रान्त या सेटेपी (Satroy) होती थी। इस प्रान्त को अनेक छोटे

१. टार्न-प्रीक्स इन इंडिया एण्ड बैक्ट्रिया पू० ३७, १५७-८।

२. टार्न-पृष्ठ ६०, २३०, २१७ ।

मार्गो वा ऐपार्किमें (Eparchies) में बीटा जाता या और प्रस्केक ऐपार्की कर्ष हृदशाकियों (Hyparchies) में बंटी होती थी। इस बासन-महति की तुकता हुम वर्तमान समय के मान्तों की कमिरनिर्देश और जिल्हों से कर सकते हैं। राजकीय प्रशासन में यह जितिय अथवा तीन प्रकार का विमाजन सेत्युक्तकारीय साम्राज्य की विशेषता थी।' किन्तु पुनानी राजाओं के मारणीय प्रदेशों में सासन की हकाड़यों देही मान्तों में बंटी थी। बडी इकाई या प्रान्त को लेहेंगी (Sattapy) कर्नुत थे, इसका खान्म नेट्र (Sattap) कर्नुत थे, इसका खान्म नेट्र (Sattap) कर्नुत थे, इसका खान्म केट्र (Sattap) कर्नुत थे, इसका खान्म केट्र थे प्रकार में में बटे थे, इन्हें समयत. भेरिजीज (Meridae) कहा जाता था। इसके खानक मेंगेटर्स (Meridaeh) कहे जाते थे। इसका एक मुप्तिस्व उदाहरण ब्यात नरी की थाटी से मिला है। यही से प्राप्त पहली खानक्यों है के एक करोट्ट्री अधिकेस में बेटरोर्ट (स्थियोंस्त ) नामक एक प्रतिकार खासक (मेगीरवर्स) द्वारा नगवान बुढ के अवशेषों को प्रतिव्वित्त करने का वर्णन है। दे

पहले यह बताया जा चुका है कि युनानी राजाओं के समय में कुछ नगरों की मुद्राये विशेष प्रकार की हुआ करती थी। पुष्कलावती नगर की मुद्राओं पर हमें आर्टेमिस ( Artemis ) नामक यनानी देवी की, कमलधारिणी नारी की तथा वष की मींत मिलती है। इसी प्रकार कापिशी नगरी की मद्राओं पर सिहासन पर बैठे ज्यस ( zeus ) की मित तथा हाथी का अगला माग दिखाया जाता है। सिकन्दर द्वारा स्थापित किए गए दो नगरी निकेइया (Nicaea ) और बकेफल (Bucephal) के नगरों के सिक्कों पर विजया देवी (Nike) समा बैल के सिर की मितियाँ अकित की जाती थी। इन सब नगरों के बारे में यह कल्पना की गई है कि इन्हें समवत स्वायत्त शासन करने के कुछ अधिकार मिले हुए थे। यवन शासक भारत में यनानियों की वैसी बड़ी बस्तिया नहीं बसा सके थे, जैसी उन्होंने पश्चिमी एशिया के नगरों में बसाई थी। भारतीय सिक्को और अभि-लेखों से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना शासन चलाने के लिए भारतीयों को उन्न पद दिये थे और उन्दे अपना मामन्त बनाकर उनसे सहायता ली थी। मिनांडर के शासन में इस प्रकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण विजयमित्र का है। बाजीर के कबा-यली प्रदेश में शिनकोट नामक स्थान से उपलब्ध सेलखडी की एक मजबा पर अंकित लेख में मिनांडर के जासन-काल मे वीर्यकमित्र और विजयमित्र के नाम दिए गए हैं।

१. टार्न पु० २४२ ।

२. से॰ इं॰ पुष्ठ १११।

इसमें बीर्यकमित्र (वियकमित्र) को महाराजा के बराबर सामन्त बताया गया है। टार्न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मारत में यूनानी राजाओं ने मारतीयों के साथ सहयोग और साझेदारी की मावना से शासन किया। उन्होंने अपने राज्य में न केवल उच्च पद सारतीयों को दिए, अपितु प्रजाजनों की सुविधा के लिए अपनी मदाओं पर भारत में प्रचलित खरोव्टी और बाह्मी लिपियों का प्रयोग किया. भारत के विभिन्न पश्जो तथा प्रतीकों को मद्वाओं पर स्थान दिया। पश्चिमी भारत के गहालेखों के आधार पर टार्न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यनानी शासन के विषय में इतने उदार थे कि उन्होंने मारतीयों को अपने नगरो की नागरिकता भी प्रदान की थी। युनानी मुद्राओं पर अंकित कुछ खरोष्ट्री गम्फाक्षरो ( Monograms ) के सबध में कहा जाता है कि वे उन मारतीयों के नामों के पहले अक्षर थे जो मदाओं को प्रचारित ( Moneyers ) किया करते थे। ऐसे चित्र जेहरूम नदी के पूर्व में शासन करने वाले यनानी राजाओ के सिक्को पर मिनांडर के बाद ही मिलते हैं. अन यह कल्पना यथार्थ नही प्रतीत होती है कि मिनाडर के बार प्रधान परामर्शदाता यनानी ही थे। अत हिन्द-यनानी राजाओ द्वारा मारतीयो को शासन में उच्च पद दिये जाने का टार्न का मत कुछ अत्यक्तिपूर्ण प्रतीत होता है।

#### शक पहलवों की शासन पद्धति

डन्होंने प्रधान रूप से यूनानी शामन पढित का अनुनरण किया। यूनानियों के उत्तरपंथिकारी शासक होने के कारण डनके लिए ऐसा करना सर्वथा स्वामाधिक था। किन्तु में अपने ताम देशन के पार्टियन वान के प्रधानन की कुछ परस्परायें लागें, संबंधिक मारत में आने से पहले में कुछ समय तक शरूरवान (मीस्तान) में देवे और वहीं इनका दैर्पानियों से घनिष्ठ सम्पर्क हुआ था। ईरानी समारो का अनुनरण करते हुए इन्होंने राजाओं के राजा का अर्थ देने वाली उपाधि-साहानुसाही (साहाणानुमाही) भारण की। इनके सामंत शाही की उपाधि यागण करते थे। यह वात हुसे कालकावार्य-क्यानक से जात होती है। सारत में पहले उक्त राजा मोज में महाराज की उपाधि पारण करते थे। यह वात हुसे कालकावार्य-क्यानक से जात होती है। सारत में पहले उक्त राजा मोज में महाराज की उपाधि पारण करते वात उत्तक निक्कों रूप राजाभियाल सहान (राजासियत सहत्तक) की उपाधि मिल्सी है। यह पाधिवन सम्राट् मियदात दितीय (१२३–८८ ई० पू०) डारा धारण की गई हवासनी राजाओं की उपाधि

से० इं० वृष्ठ १०२-५। वियक मित्रस अत्रचरजस ( वीर्यक मित्रस्य, अत्रत्यप्राजस्य महाराजासमराजस्य-सामन्तस्य)।

क्षायिषयानां क्षायिषय का अनुसरण मात्र था। यह उपाधि मोध के बाद अय प्रथम ने तथा अप द्वितीय ने और गोडोफर्नीज आदि पहलब राजाओं ने भी भारण की। शक पहलबों में सपुन्त धासन (Joint rule) अथवा दो व्यक्तियों हारा राज्य करने की परिपाटी प्रचित्त थी। राजा भ्राय अपने बढ़े पुत्र और उत्तराधिकारी को सासन में अपने साथ रखता था। राजा का नाम सूनानी लिपि में सिक्के के अपनाण पर अकित होता था और युवराज का नाम पृष्टमाण में प्राकृत माथा में मृदित किया जाता था।

प्रान्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भी पहलवी ने मूनानियों का अनुसरण किया । इनके प्रान्तों के शासक प्राय्य सैनिक मामकों में तथा युड-कळा ( Strategy ) में निज्ञात व्यक्ति होते थे। अत इन्हें सेनापनि या स्त्रतेष (Strategys) कहा जाता था। गोंडोफ्नीज की मुझाओं पर इस प्रकार के एक दैनिक शासक स्वरुषसर्भा का नाम मिलता है। प्रान्तों के उपविचायों के शासक मेरीवल्ल (Meridarch) कहलाते थे। प्रान्तों के शासकों के लिए इस समय अधिक प्रचलित नाम कामण का था। यह पुराने इंग्ली शब्द क्षस्थापस्म का सम्प्रकृत स्थान्तर था। मारत में इसके आधार पर एक बडी उपाणि महाक्षत्रप्रक का मी प्रयोग होने लगा था। यक पहल्लों में प्रायः सम्पर्य स्थानिन होते वे और उनके नाम मुझाओं पर अस्तित किए जाते थे। इन कामणें के समय में मारतीयों को शासन में उच्चपद दिए जाने लगे और शासन-कार्य में इनसे सहयोग लिया जाने लगा। महाकात्रय गोंडान का कोषाध्यक्ष एक ब्राह्मण था। उल्लेख पाते है। प

# क्षाणों की शासन-पद्धति

कुषाणो का साम्राज्य यूनानियो, शको और पहलवो के राज्य की अपेका श्रांक निशाल था, वैनिद्धा से बिहार तक के विशाल मूल्फ्ड में फैला हुआ था। इसकी महत्ता का अंदाज इस बात से लिया जा मकता है कि उस समय इनके साम्राज्य में मूना के प्राप्त के विश्वाल से स्वाप्त समय में मौजयन स्थाल अफशानिस्तान, प्रकारता, ईरान और भारता के श्रीव राज्यों में सम्मिलत है। उस समय इस प्रकार के विशाल साम्राज्य के सुक्ष्यस्थित रूप में मंचलित करने के लिये वर्तमान

१. ए० इं० सण्ड १, पूष्ठ २४७ ।

२. का० हि० इं० सब्द २, पृष्ठ ४, १०३।

समय में उपलब्ध यातायात के शीघ्रमामी साघन और संबार-साघन नहीं थे, फिर मी कुषाणों ने इस विशाल साम्राज्य पर काफी समय तक सुबृह गीति से सफलता-पूर्वक शासन किया, इसकी बाह्य आक्रमणों और आनतीरक उपहांचों से रक्षा की। यह समस्ता उस समय विकेतीकरण की पदित से और स्थानीय शासकों को आनतीरक शासन में पर्याप्त अभिकार देकर ही समय था। हुषाण समादों द्वारा इकी विशाल साम्राज्य का निर्माण और संबालन वस्तुत एक आध्वर्यक्रनक घटना थी।

इस शासन-पद्धति का केन्द्र राजा था। आरम्भ में कृषाणों की सत्ता एक छोटे से प्रदेश में सीमित थी। कदफिसस प्रथम ने अपने सदीर्घ शासन-काल के आरम्भ में यदग अयवा यौष अर्थात मिलया या सरदार की ही मामली उपाधि धारण की थी। उसने अपने सिक्को पर युनानी राजा हमियस अथवा रोमन सम्राट आगस्टस की मूर्ति अकित करवाई थी। आरम्भ में उसकी शक्ति और राज्य का अधिक विस्तार नहीं था, किन्तु बाद में पार्थिया के प्रदेश पर आक्रमण करने और तक्षशिला की जीतने के बाद उसने महाराजा की उपाधि घारण की। यह कथाणो की बढ़ती हुई शक्ति का सूचक थी। इसके उत्तराधिकारी विम कदफिसस ने अपने साम्राज्य का विस्तार करके महाराज, राजाबिराज अथवा राजाबिराज, सबंसोकेडबर और साहेरबर की उपाधियाँ धारण की। सर्वलोकेव्वर का अर्थ है सब लोको का स्वामी। पहले यह बताया जा चका है कि सर्वलोकेश्वर के बाद पथ्वी के स्वामी का अर्थ देने वाली महीश्वर की उपाधि पुनरुक्ति मात्र होती है, अत इसे माहेश्वर अर्थात शिव का उपासक समझना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इन संस्कृत उपाधियों के अतिरिक्त यनानी में इस राजा ने राजाओं के राजा ( Basileus Basileon ) और ईरानी में शाओनानो (परवर्नी शाहशाह) की उपाधि धारण की। इन विभिन्न उपाधियों को धारण करने का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि कथाण अपने साम्राज्य में बसी हुई विभिन्न जातियों के प्रजाजनों--यनानियों, ईरानियों और भारतीयों में उस समय शासक के लिये प्रयक्त होने वाली सभी उपाधियों की घारण करते थे और इस प्रकार उन्हें यह सचित करते थे कि वे उनके वास्तविक शासक है।

शेलक की नावना—हुमाण राजाओं की उपाधियों में दो अन्य उपाधियों भी उल्लेखनीय हैं। पहली उपाधि कद्दसर की है। यह रोमन सम्राटों की सीवर (Cassar) का रूपालर थी और यह प्राट करती है कि हुमाण सम्राट अपने को रोमन सम्राटों के समक्त सम्राक्त है। पहले यह तथाया जा चुका है कि यह उपाधि कृतिक द्वितीय के आरा अफ्रिकेस में मिलती है। इस अमिलेस में दूसरी उपाधि

देवपुत्र की है। डा० अल्तेकर के मतानुसार यह उपाधि चीनी सम्राटो द्वारा घारण की जाने वाली एक उपाधि तियेनस ( Son of Heaven ) का शाब्दिक अनवाद है। मध्य एशिया में चीनी और कृषाण साम्राज्यों की सीमायें मिलती थीं, अतः चीनियों से कृषाणों द्वारा इस उपाधि का ग्रहण किया जाना सर्वथा स्वामाविक प्रतीत होता है। यह उपाधि कृषाण सम्राटों की इस प्रवत्ति को स्वित करती है कि वे राजा को देवता का अंश समझते थे और अपने देवी शासक होने का दावा कर रहे थे। डा॰ अल्तेकर के मतानुसार धार्मिक कर्मकाण्ड और विचारों के उत्तरोत्तर बढ़ने बाले प्रभाव से उत्तर वैदिक काल में ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया था जो राजा को देवता मानने की भावना के विकास के लिए अत्यन्त अनकल था। ईसा की पहली शताब्दी में कुषाण राज्य की स्थापना से इस मावना को और भी अधिक बल मिला। कषाण सम्बाटो ने अपनी विव्यता को सचित करने के लिए मद्राओं पर अपने को दैवी ज्योति से आदत बादलों से अवतरित होते हुए अकित करवाया है।<sup>३</sup> दिम कद-फिसस की स्वर्ण-मुद्राओ पर राजा के कघे चारों और से दिव्य एव मास्वर किरणों से अथवा ज्वालाओं से घिरे हुए हैं और उसकी आवक्ष मूर्ति यनान के देवी-देवताओं की मौति मेघों से प्रादर्मत होती हुई दिखाई गई है। कनिष्क की कुछ मद्राओं पर प्रमामण्डल पाया जाता है। हविष्क की कुछ स्वर्ण मद्राओं पर सम्राट के प्रमामण्डल को ज्वालाओं और मेघमालाओं के साथ दिखाया गया है। इन समी मद्राओं में मैघमण्डल से राजा की मित को प्रादर्मत होते हए दिखाने का प्रधान उद्देश्य उसकी दिव्यता को सचित करना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त कृषाण सम्राटों में देवकल बनाने की भी परम्परा थी। देवकल का शाब्दिक अर्थ है देवताओं का कुल । इसमें कुषाण सम्राट अपने पूर्वजों की प्रतिमाए स्थापित करते थे और ये प्रतिमाए देवताओं के समान पूजी जाती थी। इन सब बातो से यह स्पष्ट है कि कथाण सम्राट राजा की दिव्यता के सिद्धान्त के प्रबल प्रचारक थे।

कुषाण सम्राटों की केन्द्रीय सत्ता निरंकुश प्रतीत होती है, क्योंकि इनके

पु. घस्तेकर-प्राचीन आरतीय शासत-यहति; बी० घार० अंबारकर का भी यही मत है। (सन एसपैक्टस ब्राफ इंडियन पालिटी पृष्ठ १६२)। किन्तु बा० घासत ने इसके विचरीत यह सिद्ध किया है कि वेनपुत्र का सिक्ट कुमारों ने ने सरकारी उपाधि के क्या में कभी चारण नहीं किया। यह उनके भारतीय प्रजाननों में लघु वेचताओं को सुचित करने वाली उपाधि नाम थी।

२. केटेलाग आफ कायन्स इन ही पंजाब म्यांबयस---भाग १. वित्र १।

अभिलेखों में कहीं भी राजाओं को परामकों देने वाली मिलपरिषद जैसी किसी संस्था का कोई उल्लेख नहीं दिखता हैं, फिर भी यह क्ष्यना करना टीक नहीं होगा कि कुषाण राजा सर्वया निरकुश सम्भाट थे। मारत में राजा को परामर्थ देने वाले व्यक्तियों को उल्लेख हमें वैदिक युग से मिलता है। मीये युग में कौटिल्य ने मिन परियद की आवस्यकता और महता पर बहुन वल दिया था, दिव्यावराम में में गई एक क्या से यह मूर्जित होता है कि उम ममय कई बार मनी राजा के कार्यों पर प्रमादवाली निपन्नण करते थे। समस्य कुपाण यग में यह सम्बा बनी रही होगी।

**क्षत्रपों द्वारा शासन**—कृषाणों के प्रशासन के सबध में हमें बहुत ही थोडी सामग्री उपलब्ध होती है। क्याणों ने शको द्वारा प्रारम्भ की गई महाक्षत्रपो और क्षत्रपो तारा शासन करने की प्रणाली को जारी रक्ता। इन क्षत्रपो के अनेक उल्लेख मिलते है ये विभिन्न प्रदेशा का शासन सम्राट की आर से किया करते थे। महाराजा कनिष्क के तृतीय वर्ष के सारनाथ के एक अभिलेख में बोधिसत्व की मित पर क्षत्रप वनस्पर और खरपल्लान के नाम अकित है। यह मिल भिक्षबल हारा प्रदान की गई थी। एक अन्य लेख में खरपालन को महाक्षत्रप बनाया गया है। कुछ विश्वानों ने यह कल्पना की है कि परपल्कान मथरा में कुपाण सम्राटो की और से महाक्षत्रप का कार्य करता था और इनके पर्वी प्रदेश की राजधानी बाराणसी थी और यहाँ का शासक बनस्पर था। उत्तर पश्चिमी मारत में कथाणो के प्रातीय शासक अथवा क्षत्रप अफगानिस्तान में कापिशी नामक नगरी में तक्षशिला में और समवत काश्मीर में शामन करते थे। वनित्व के १८ व वष के मणिक्याला प्रस्तर अभिलेख में कुषाणवशीय क्षत्रप वेज्पसि और उल का उल्लेख है। इसी स्थान से पाई गर्ड कास्य मजुषा को क्षत्रप ग्रणहवरयर के पुत्र एव कापिशी के क्षत्रप का दान बताया गया है। ११वे वय के जेडा अभिलेख में क्षत्रप लियक के सम्मान में दिए गये दान का वर्णन है। इन लेखों से दो परिणाम निकाले गये है। पहला यह कि उम समय अधिकाश क्षत्रप या प्रातीय शासक विदेशी हआ करते थे। दूसरा परिणाम यह है कि क्षत्रपो की नियक्ति वर्ड बार आनवशिक आधार पर होती थी। उदाहरणार्थ कापिशी का क्षत्रप ग्रणह्वरयक का पत्र था।

कृषाण लेलो में हमें **दण्डनायक** और महादण्डनायक नामन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। हिंदिक के राज्यकाल में माट नामन प्राम से उपलब्ध अभि-लेख में एक ऐसे **दकनपति** का वर्णन है जिसका पिता महादण्डनायक था। महाराज बासुदेद ने समय के ७४वे वर्ष के अभिलेख में महादण्डनायक विलन का वर्णन है।

माणिक्याला अभिलेख लल नामक कृषाण वशीय दहनायक का उल्लेख करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय वण्डनायको के दो दर्जे थे, महादण्डनायक उच्चस्तर के तथा दण्डनायक निम्नस्तर के अधिकारियों को सचित करता था। उपर्यक्त लेख इन अधिकारियों के स्वरूप पर कोई प्रकाश नहीं डालते है। किन्तु परवर्ती काल के अनेक शिलालेखों में इन उपाधियों का उल्लेख हैं और विभिन्न विदानों ने इसका अर्थ विभिन्न प्रकार से किया है। उदाहरणाथ, प्रयागप्रशस्ति मे आए दण्डनायक शब्द का अर्थ प्रिन्सेप ने टण्ड देने वाला न्यायाधीश तथा फ्लीट ने राजकीय सेवको का महान नेता किया है। आरेल स्टाइन ने राजतरिंगणी (८।९७५ पष्ट ३४४) में इसका अर्थ पुलिस का उच्च अधिकारी ( Prefect of Police ) किया है। विभिन्न विद्वान इस अधिकारी को न्याय सबधी, सैनिक तथा पुलिस के कार्य करने वाला समझते हैं। श्री अल्तेकर ने गप्तकालीन लेखों में उल्लिखित दंडनायक की आजकल ने कर्नल की कोटि का अधिवारी तथा विभिन्न प्रदेशों में तैनाल सेना की टकडियो का नायक माना है। कुषाण युग में हम दण्डनायक का सही रूप नहीं जानते है, किन्तु इस विषय में श्री बैजनाय पुरी ने यह करपना की है कि उस समय के दण्डनायक राजा की आर से जागीर पान बाल सामत या सरदार हाते थे। ये राजा द्वारा नियत किए जात थ और इन्हें अनेक प्रकार के सैनिक तथा दीवानी काय बरने पडते थे। ये बानन के पालन तथा शामन की व्यवस्था को बनाए रखने का और विदेशों के साथ शांति और यद विषयक निणय करन का कार्य करते थे। कुषाण काल के महादण्डनायका म हमे बकनपति के पुत्र का नाम मिलता है। यदि इसकी तुलना पहल बताए क्षत्रपा और महाक्षत्रपा के नामा के साथ की जाय तो यह प्रतीत हागा कि कुषाणों के समय में मभी उच्च सरकारी पद विद्रशियों के लिए सुरक्षित थ । इसके साथ ही स्थानीय शासन व्यवस्था शायद भारतीया द्वारा परपरागत रीति से की जाती थी। कृषाण अभिलेखों में ग्रामिक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। यह सभवत गाव का मुख्या हुआ करना था। °

१ प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति-पष्ठ १४५।

२ परी-इंडिया अण्डर दी कथाणाज ।

३ मनुके (७।९९८) के अनुसार गांव के मुखिया के कई कार्य होते थे। वह राजा के लिए करो की वसली करता था और इस प्रकार प्राप्त धन का उपयोग भी कर सकता था, आँर वह फौजदारी के अपराधो को १० गाँवों के मिलया को विचार करने के लिए सौंप सकता था।

अन्त में कुषाण शासन पदित की एक विकास विशेषता का उल्लेख करता सावस्यक प्रतीत होता है। यद्यपि इस बूग के आया बर्जन से अपिक सिमिक्स में अवसी और महावर्ष्णनायकों के नाम दिए गए हैं, किन्तु इनमें एक भी नाम मारतीय नहीं है। इस समय कुषाण श्रीनः श्राने, मारतीय संस्कृति को महुण कर रहे थे। किन्तु उन्होंने प्रशासन संबंधी उन्च पदों का मारतीयकरण नहीं किया या, इन पदों पर उस समय तक विदेशी व्यक्ति ही विद्यमान थे। किन्तु स्थानीय स्तर पर शासन संभवत: मारतीयों के ही हाथ में था, यद्यपि इसके विषय में मिल्तु तिवरण हमें नहीं मिलते हैं। किन्तु इस समय के केसों में अमिसार और वरस्था बैसे प्रत्यतीं प्रदेशों के लोगों के मधुरा तक जाने से और निर्विच्य यात्रा करने से प्रतीत होता है कि उस समय सामाज्य में शांति और सुरक्षा थी। इसी कारण उस समय कला, साहित्य एवं यर्म का उन्चतम विकास हुआ। इनका परिचय अगले अध्यायों में दिया गया है।

कुषाणों में राजा के लिए केवल महाकावप की ही ज्यांचि मिलती है। इनमें राजा के लिए दूकरा काळ क्वामी था। जच्दन और रुब्दामा के लिए इस काळ का प्रयोग हुआ है। मधुरा में इनसे पहले बोडास को भी स्वामी कहा गया था। मरत के नाट्सचारल में यह नियम बनाया गया है कि युवराज को स्वामी या ग्रह्मुक कहना वाहिए। केवी ने इससे यह परिणाम निकाला है कि नाट्यचारल में यह नियम संभवत राको की परिपारी को देककर बनाया गया होगा, किन्तु कीय इससे सहस्य नहीं है। यह भी संभव है कि राको ने इस उप विकास गरतियों से प्रहूण किया हो। इस समय राजा महालक्षण कल्लाता था। वह युव्छोण में से सेनाओं का संचालन करता था। समयतः इसी कारण मिरनार अभिलेख में यह कहा गया है कि रुद्धाना में अपनी विजयं स्वयम्ब प्रारंग की भी महाक्षणप के रूप में राजा के नीचे प्रान्तों के शासक क्षणप हुआ करते थे और युवराज को सर्वव एक क्षणप मानाया लाता था।

पश्चिमी मारत के शक क्षत्रमों मे उत्तराधिकार की एक विशेष परिपाटी प्रचलित थी। इसमें एक राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी उसके बड़े बेटे की

नाद्वशास्त्र—गायकवाड् ओरियण्डल सीरील संस्करण पृष्ठ ३८० ।
 स्वामीति युवराजस्तु कुसारो अर्जुवारकः।

सीम्य भद्रमुक्तेत्येवं ।। २. कीथ संस्कृत डामा-पुष्ठ ६६ ।

नहीं, वर्षिपु छोटे माई को दी जाती थी। सब माइयों के महाश्रम्प बन जाने के बाब ही इनके पुत्रों की राजगदी मिलती थी। पहले उत्तराधिकार की इस निराली पद्धति के उत्पादक कारणों को स्पष्ट किया जा जुका है (वेक्षिए सातवा अध्याय)।

सकीं सी सासन-व्यवस्था के सबय में रुद्धवाम का अभिलेख कुछ प्रकाश बालता है। इस अमिलेख के अनुसार उसके मंत्री दो प्रकार के दे—मित्रसिख और कर्मसीखा । मित्रसिख में का काम-सासन कार्य में सलाह देना और कर्मसीखा का काम-सासन कार्य में सलाह देना और कर्मसीखा का काम सास का की आजाओं को कार्य क्य में परिणत करना था। किन्तु राजा इतकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। इदरामा ने जब बुदर्धन सील का जीणाँ द्वार करने के लिए अपने मतिसिख बो और कर्म सिख से सलाह ली तो उन्होंने इसका विरोध किया। उनका यह विचार था कि सुदर्धन सील के बाथ में दतनी मारी दर्ध एक वह है है इसकी मरम्मत करना समय नहीं है। उन्होंने राजा को यह कार्य करते के लिए बगत किया, इस असन वांच न बंच ने जी समावना के कारण जनता को इति मित्रसा किया, इस असन वांच न बंच ने जी समावना के कारण जनता को इति नी तिराधा हुई कि चारों ओर हाहाकार में बग्या। इस समय राजा ने जनता के हित की दृष्टि से मित्रयों की सलाह की उपेका करते हुए अपने व्यय से इस कार्य को पूरा करनाया। इस कार्य को सुविधाल नामक अमाव्य ने सम्मन्न किया। दे इस से यह स्थल है कि राजा मित्रयों की सलाह की उपेका लेते हुए अपने व्यय से इस कार्य को पूरा करनाया। इस कार्य को सुविधाल नामक अमाव्य ने सम्मन्न किया। दे इस से यह स्थल है कि राजा मित्रयों की सलाह की उपेका लेते हुए करनाया। इस कार्य को सुविधाल नामक अमाव्य ने सम्मन्न किया। दे इस स्थल है कि राजा मित्रयों की सलाह की उपेका लेक-कल्याण की दृष्टि से करनाया में कि सलाह की उपेका लेक-कल्याण की दृष्टि से कर सकता था।

शको में यह स्वामाविक था कि विदेशी व्यक्तियों को ही उच्च पद दियें जाएं। तहपान का मनी अपम एक शक था और रुद्धना की और से सुराष्ट्र में नियत प्रात्तीय शासक और सुद्धनंन बांध की नरमत का नहस्वपूर्ण कोर करने काला अमारा सुविशाल एक रहरूब था। शक महान योदा थे और योदाओं के क्या में उनकी क्याति दक्षिण में श्रीपबंत तक आध्रप्रदेश में पहुँची हुई थी। नागार्जुनी-कोटा (जिंव गुप्टूर) में शक वेष पहुने हुए योदाओं की मृत्यियों मिसी हैं। समबतः क्यकों का सैनिक शासन आरम्भ में बहुत ही विकस्त करने वाला था। यानीं सिहता में इनके शासन आरम्भ में बहुत ही विकस्त करने वाला था। यानीं सिहता में इनके शासन आरम्भ पीवण विच सीचेत हुए यह कहा गया है कि शक लेग एक-चौथाई कलता को तळवार के थाट उतार देंगे, एक-चौथाई को पकड़ कर अपने नगर से हे आरमें। शक शासन के अत में आर्थावत मन्याहीन हो जाएगा और स्रेती

में हल चलाने का कार्य रिजया किया करेंगी। फिन्तु ध्वदामा का खिलालेक इसकें सर्वया प्रतिकृत स्थिति सुचित करता है और यह बताता है कि वह अपने सामन में प्रवातंत्र के उचन सामित आवर्ष के बीन्प्राणित था। उसने अपने राज्य के नगरों और गांदो में रहने वाले मनुष्यों को कर, विषिट, (वेगार), तथा उचनारी (पण्या) आदि से पीड़ित किए बिना ही अपने ही कोश से बहुत पैसा ज्याकर थोड़े ही समय में पहले से तीन गुना मबबूत और अधिक सुरर(सुर्धनंतर) बाथ बनना दिया था। ' अन्य हिन्तु राजाओं की नांति ठ्यामा ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि उसके राज्य में गोंतो और ब्राह्मणों की रक्षा हो तथा वह उत्तम कार्यों से धमंं और कीर्ति

#### गणराज्यों की शासन व्यवस्था

कुषाण साम्नाज्य के पतन के बाद योधेय, कुणिद, आर्जुनायन, माल्य आदि जनेक गणतन्त्रों का उत्तर्व हुंगा। पहले दूनका परिचय दिया जा चुका है। इनकी सासन व्यवस्था पर चोड़ा बहुत प्रकाश इनके सिक्को और अधिकती से १इता है। ऐसा लगता है कि इस समय गणतत्रों के अध्यक्ष, गर्यों, सेनापित आदि अनेक अधिक कार्यों वश्यप्रपरापात होते थे। नन्दसायूप लेख से यह स्पष्ट होता है कि जिस श्री सोम ने बाको के पत्र में मालवों को मुक्त किया चाउतका बदा तीन पीदियों से राज्य- चाकन की चुरी को जला रहा था। इस समय कुछ गणतकों के अध्यक्ष महाराज भी कहलाने लगे में, जैसे मध्यप्रसारत में सत्र समय हुए गणतकों में अध्यक्ष को महाराज पर आनुविधक कन मया था। गणतत्रों के अध्यक्ष । मालवों और कुछ गणता में अध्यक्ष कन मया था। गणतत्रों के अध्यक्ष को अपने नाम से मुद्दाये प्रचलित करने के आधा नहीं भी। मालव और योधेय गणों के सिक्का पर मालवाना जय, मीध्यगणस्थायन, असे अमिलेक सालते है कि रस हिस करते है कि इनमें सिक्का गण के नाम से निकाल जाते थे, न कि उनके अध्यक्ष के नाम से। योधेयों के सिक्का गण के नाम से निकाल जाते थे, न कि उनके अध्यक्ष के नाम से। योधेयों के सिक्का की सर्पन सिक्ता होता होता है कि वे अपने यहाँ महाराजा महासेनापान तम

अपीडीयत्वा करीबीच्ट प्रशुपािकयाभिः पौरजानपदं जनं स्वस्मारकोशान्यहुता धनौधन प्रनितमहुता च कालेन त्रिगुणबृङ्गतरिबस्तारायामं सेतु विधाय सब्बेतटे सुवर्षानतरं कारितामिति।

१. गार्गी सहिला, युग पुराश-श्लोक ५४-८५ ।

२. से० इ० पृष्ठ १७६-८० ।

३. ए० इं० २७।२४२, समुद्धत्य पितृपैतामही धुरम् ।

के एक अध्यक्ष को शासन-कार्य के लिए चुनते थे और यह सैनिक तथा दीवानी दोनों प्रकार के कार्य करता था।

गणराज्य और महाभारत--गणराज्यों की शासन-व्यवस्था और समस्याओं पर महाभारत से सुंदर फ्रमाश काला गया है। शासिपन के अव्याद ८१ में भीवम ने पूषिष्ठित को बासुदेव कृष्ण और नारद का एक सवाद सुनाया है। इसमें और कृष्ण ने नारद के समुख गणराज्यों की किल मनस्याओं का बड़ा सुंदर विजया किया है और यह बताया है कि वे किल क्रमार दनके ईस्वर या राजा कहळाते हुए मी उनकी शासता करते है, विविध्य दलों के नेता दलबंदियों में फैसकर उनकी किस प्रकार कटू आलोचना करते रहते हैं। श्रीकृष्ण को सांस्वार वेरी हुए मी उनकी शासता करते है, विविध्य दलों के नेता दलबंदियों में फैसकर उनकी किस प्रकार कटू आलोचना करते रहते हैं। श्रीकृष्ण को सांस्वार वेरी हुए ना को तुम अपनी वाणी से शासत करो। कोई भी छोटा आदमी अपने पर कातू न रखते हुए और सायी का सहारा न होने पर केड़ी चूरी को लेकर छाती पर उठाए हुए नहीं चल सकता है। बड़े बोझे को समतल रास्ते पर समी बैंज उठा लेते हैं, पर कड़ी नीची राह पर कोई परखा हुआ वेल ही उनते हो पाता है। मेद से संघों का बनाश होता है, है कुण्ण, तू सप का मूसिया है। वेरे हाथ साकर सकर न पाए, तुते हस प्रकार का कार्य करना चाहिए।"

सातिपर्य के अध्याय १०० में मीच्य ने यूचिप्टिर को गणराज्यों के प्रश्नात दोव बताते हुए यह कहा है कि इनका विकस्य फूट के कारण होता है। इस स्वयस्था में बहुतों के बीच में राजकीय रहस्यों को गुप्त नहीं रखा जा सकता है। यण एकता से जीतते हैं और अनुदाराता से उनमें फूट पढ़ जाती है और ऐसी फूट होने पर वं शीझ ही शबू के बस में हो जाते हैं। कानून का विशिवस्त स्थापित न होना, इनके अनुसार न्याय न किया जाता, धीगा-धागी और मनमानी इनके नाश का सबसे बड़ा कारण है। गणराज्यों की एक जन्म बड़ी समस्या युवकों का —विश्वस्त हो जाता है। अतः गणों की उन्नित के उपाय बताते हुए मीच्य में यह कहा है—''अच्छे गण धामिक व्यवहारों तथा कानून की स्थापित करते हुए और इनकों ठीक देवते हुए, यथोचित न्याय का संचालन करते हुए बुद्ध पाते हैं। बेटो और माइयों को कानू में रखते हुए, उन्हें सदा नियंत्रण (विजय) विस्ताते हुए और इसकों उन्हें से बोच बढ़ाते हुए, जन्हें सदा नियंत्रण रिवत्य हैं सित्य हो सित्य हुए और इस प्रकार उन्हें आंग बढ़ाते हुए, जन्हें सदा नियंत्रण रिवत्य हैं से के अप मन तथा के स्थापित करते हुए और इस प्रकार उन्हें आंग बढ़ाते हुए, जन्हें सदा नियंत्रण रिवत्य हैं से प्रकार में स्थापित करते हुए और इस प्रकार उन्हें का बढ़ाते हुए, जन्हें सदा नियंत्रण रिवत्य हैं स्थाप से स्थाप हों हैं से प्रतार स्थाप करते हैं सुप्त से स्थाप में स्थाप से स्थाप से स्थाप से हिंदा हो है। प्रवाद स्थाप से तथा की स्थाप से स्थाप से सिदा हो हुए और स्थाप से स्थाप से सिदा हो है। प्रयाद्ध स्थाप से सिदा हो है। प्रयाद्ध सुक्त सरह की हुए सीच्या में सिदा हो हुए श्री स्थाप सुक्त से स्थाप से सिदा हो है। प्रयाद्ध सुक्त सरह सुक्त से स्थाप से सिदा हो हुए सुक्त सुक्

कर्मचारियों (बारों) का मान करते हुए, सदा काम में जुटे रहते बाले गण बढते हैं। प्रवा के प्रति कोच, मेद, सय, दण्ड, पीछे पढ़ कर सताना (कर्षण), कैद रखना (निष्कह) और वस की बारों गणों को तुरंत शत्रु के वक्ष में कर देती हैं। गण-राज्य के प्रवान व्यक्तियों में राजकीय रहस्यों को गुन्त रखने की सामर्प्य होनी चाहिए तथा मिलकर गण के नेता मुखियाओं (गणमुख्य) को एकत्रित होकर गण के लिए हितकारों कार्य करने चाहिए, अन्यवा गण में फूट पढ़ जाती है, वह विखर वाता है। उनके कार्य (अर्थ) विषक्ते हैं और अन्यें होने लगते हैं।

महामारत में भीष्म का उपर्युक्त अनुमवर्गणं उपदेश उक समय के गण-राज्यों की मीलिक समस्याओं पर प्रकाश डालता है और यह दूषित करता है कि बतंसान समय की मीति उस समय लोकताओं के ब्रोक जटिल समस्यायें मी। यक्ती, शको और कुषणों के हमलों की बाढ़ में जिस प्रकार क्योंक के उत्तर-पिकारी वर्षनिक्यवादी नहीं टिक स्केथे, उसी प्रकार पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी एवं अस्वमेषपुनरद्धारदादी मी इन आक्रमणों को नहीं रोक सके थे। किन्तु यौधेयो, मालवों और कुणित्वों ने विदेशी हमलों की चोटे खाने के बाद भी इन साझाज्यों पर प्रवल प्रहार किए। इस परिस्थित में तत्कालीन विचारकों को यह प्रतीत हुआ या कि गणराज्यों पर आने वाली कटिननम आपत्तियों का निराकरण कुशल नेतृत्व, विवेक, इदि और एकता की मावना से किया जा सकता है।

. संसीध शासन-पदित — इस समय गणराज्यों में समृह का शासन होने के कारण हुंसे संघ कहा जाता था। इनकी संधीय पदित पर पुज्यिम के मनकाली नया उसने अवस्थिय पदित मनकाली के सहामाज्य से तथा व्याकरण के सदम सन्धी से महत्वपूर्ण प्रकाध पहता है। यहां हाने आधार पर इनके ज्वस्थ स्वीर विशेषताओं का तथा विगय प्रकाश की सिक्त प्रकाश की स्वीष्य स्वारा का सिक्त विवेचन किया जायगा। इस समंत्र में इस युग से पहले के गणराज्यों का सिक्त इस हमने विकास को प्रविद्या अल्पात करने के लिए किया जायगा।

पतञ्जलि ने पाणिनि के आधार पर गणराज्यों को सच का नाम दिया है। उस समय संघ शब्द का प्रयोग यद्यपि सामान्य रूप से समूह के अर्थ में होता

इस बिचय के बिस्तुत विवरण के लिए बेलिए प्रभुदयाल क्रांगिहोत्रो का चतञ्जितिकालीन भारत पृष्ठ ३८४-८०, वासुदेव गरण ध्रप्रवाल का पारिएति कालीन भारतवर्ष पृष्ठ ४२९-४६६, यहाँ पिछली प्रस्तक से बहुमूल्य सहायता लो गई है।

था, किन्तु इसके दो अन्य विशेष अर्थ भी थे--(१) यह ऐसे वार्मिक समुदायो और सम्प्रदायों के लिए भी बरता जाता वा जिनमें किसी प्रकार की ऊंच-नीच का (औत्तराधर्य) का मेद नहीं होता वा (संघेचानौत्तराधर्ये पा॰ ३-३-४२) और जिसके सब सदस्य एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करते थे। (२) इसका दूसरा अर्थ ऐसा राजनीतिक सगठन भी होता था जो उस समय गण के नाम से भी प्रसिद्ध था (संघाद्घी गणप्रशंसयो: ३-३-८६) । वस्तुतः संघ और गण पर्याय-वाची शब्द थे क्योंकि पाणिनि ने यौधेयों को सब कहा है (५-3-११७)। किन्त इनके अपने सिक्कों पर उन्हें गण कहा गया है। कात्यायन ने इस पद्धति की विशेषता का और राजतन्त्र से इसके मेद को सूचित करने के लिए यह कहा था कि यह शासन-पद्धति राजतन्त्र (एकराज) से बिलकुल उल्टी थी। इस प्रकार के संघों में शासन की बागडोर एक राजा के हाथ मे न रह कर, जनपद के मुलनिवासी क्षत्रिय जाति के अनेक प्रभावशाली लोगों के हाथ में रहती थी। इस प्रकार इसमें राजसत्ता एक व्यक्ति में केन्द्रित न रह कर, अनेक व्यक्तियों में बेंटी हुई थी। एकराज जनपद (Monarchical State) का अधिपति राजा कहलाता या और राजतन्त्र में केवल एक ही राजा होता था, अत उमे उस समय एकराज शासन-पद्धति कहा जाता था। किन्त सघ-शासन में ऐसी स्थित नहीं थी, यहाँ जितने भी प्रमसत्ता-सम्पन्न कल होते थे. उन कलो के प्रतिनिधि अथवा वद पुरुष राजा कहलाते थे। यही कारण है कि गणराज्यों में हमें सैकड़ों और हजारों राजाओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ, लिच्छवि नामक एक प्राचीन गणराज्य आज के दो जिलो से बड़ा नहीं था. किन्त यहाँ राजाओं की संख्या ७७०७ बताई गई है, इनमें प्रत्येक कुल का प्रतिनिधि राजा की पदवी धारण करता था। ललितविस्तर में यह कहा गया है कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने को राजा मानता था। राजा की इस पदवी के आधार पर कौटिल्य (११।१) ने सघो को राजशब्दोपजीवी कहा है अर्थात् जिनके सदस्य राजा की पदबी घारण किया करते थे। उस समय सघ में प्रत्येक राजा को अर्थात कुल के प्रतिनिधि क्षत्रिय को गण की प्रमसत्ता में समान अधिकार प्राप्त था, पीढी दर पीढी इस अधिकार की रक्षा की जाती थी। इस अधिकार का परिचय कुछ विशेष बातों से मिलता था। उदाहरणार्थ, लिच्छवियों के वैशाली नगर में गण के अन्तर्गत राजाओं के जितने कुल थे, उनके स्नान या अभिषेक का जल एक विशेष तालाब (मंगलपुष्करिणी) से लिया जाता था ( जातक ४।१४८ )। इस सरोवर का जल

१. पाणिनि ४-१-१६८, क्षत्रियादेकराजाविति वक्तव्यं सधप्रतिवेधार्थम् ।

राज्य की प्रमुक्ता का प्रतीक था, अतः जिन कुजो में प्रमुक्ता होती थी, उन्हें ही मंगलुपुक्तिएणी से अधिवक के लिए जल पाने का अधिकार होता था। यह अभिषेक भी एक विशेष दिवा मान करना बाग अपयोक कुज में उस कुज का बढ़ा बुद्धा व्यक्ति ही मूर्धानिषकर होता था। किसी कुज में वृद्ध दिता के देहान के बाद उसके पुत्र का मूर्धानिषक बड़े समारोहपुक्क किया जाता था। वर्तमान परिभाषा में इस प्रधा को पगड़ी बाधना कहा जाता है। इस प्रकार कुज में जिस व्यक्ति के विर पर पगड़ी बाधनर (मूर्धानिषक से) उसे सारे कुज की जिम्मेदारी सीपी जाती सी, उसे सूर्धानिषकत या अभिषकत केया प्रकार कुज की जिम्मेदारी सीपी जाती सी, उसे सूर्धानिषकत या अभिषकत बंदय कहा जाता था। इसी का एक दूसरा नाम राजन्य भी होता था।

सुषमा या देवसभा:--सघो या गणो की सब कार्यवाहियों में कुछों के प्रति-निधि माग लिया करते थे, प्रत्येक कुल को उस समय इकाई माना जाता था। संघ की कार्यवाही में भाग लेने वाला हर घर का बड़ा बुढ़ा व्यक्ति राजा कहलाता थी, इसीलिए महामारत के सभापवं (१४।२) में घर-घरमें राजाओं का वर्णन किया गया है (गृहे गृहे हि राजान.)। लिच्छिव गण मे ७७०७ कूल और इतने ही राजा थे। चेत नामक जनपद में ६०,००० क्षत्रिय थे और इन सबकी उपाधि राजा थी। इस प्रसग में यह प्रश्न विचारणीय है कि संघ के शासन मे क्या ये सभी लोग माग छेते थे। इस प्रश्न का उत्तर हमे प्राचीन यनान के नगर-राज्यों की ब्यवस्था से मारत की सथ शासन पद्धति की तुलना करने पर मिल जाता है। युनानी नगर-राज्यों में भी सब नागरिकों के लिये राज्य के शासन में भाग लेना आवश्यक था. क्योंकि उनके यहाँ प्रतिनिधि चुनने की प्रथा नहीं थी। उदाहरणार्थ ४३१ ई० पु० **एके**न्स के नगरराज्य में ४२ ००० नागरिक थे। सिद्धान्त रूप से इन सब को इस नगर का शासन सचालन करने वाली समा में माग लेने का अधिकार था। किन्तु इन समाओं में उपस्थित होने वाले लोगों की सख्या २-३ हजार से अधिक न होती थी, सर्वसम्मति से पास होने वाले प्रस्तावों के लिये छ हजार की गणपुरक संख्या मान ली गई थी अर्थात इतने सदस्यों की उपस्थिति हो जाने पर वह प्रस्ताव परे गण की ओर से पास किया समझा जाता था। इससे यह स्पष्ट है कि यनान से महिकल से ७-८ प्रतिशत नागरिक ही राज्य सचालन के कार्यों ने माग लेते थे। डा० वासदेव-धारण अग्रवाल के मतानुसार युनान की मांति मारत में भी गणराज्यों की महा-

ग्लाल्स—प्रोक सिटीस्टेटस प० १४३।

समा में ६००० व्यक्तियों की उपस्थित का अवर्षवेद में उल्लेख मिलता है। यहाँ समस्त जनों की समा बेक्कनसमा कहलाती थी। इसी का दूबरा नाम बुबमी था। महामारत में अन्यक वृष्णि संघ के लिये इसी कर का प्रयोग हुखा है।" मारत के गणराज्यों में सुबमी अर्थात् समझी आती थी। किन्तु सामान्य रूप से यह उपस्थिति यूनानी नगरराज्यों की उपस्थिति प्रयोग ना समझी आती थी। किन्तु सामान्य रूप से यह उपस्थिति यूनानी नगरराज्यों की मंति बहुत कम मुक्किल से ८-१० प्रतिकात या इससे भी कम होती थी। बाल जायसवाल ने यह मत रला या कि कुछ वणतन्त्रों में बिटेन की माति लाईचना और लोकसमानामक दो समाये होती थी। किन्तु यह मत ठीक नहीं प्रतीह होता है। इन गणों की केन्द्रीय महासमा-मुश्मी या देवममा में कैकल विभिन्न कुछों के देव पुरुष समिमिलन हुआ करते थे।

गणराज्यों या सधों की महासमा में शासन के सब अधिकार निहित थे। इन्हें अपने अधिकारों और शसित का बढ़ा ध्यान रहता था। ये केवल मंत्रिमण्डल के सदस्यों का ही नहीं, अपितु तेनापरितयों का भी निर्वाचन किया करती थी। मौर्य- पूग में सिकन्दर के आक्रमण का समाचार मिलने पर आन्वकों ने तीन प्रसिद्ध योखाओं के अपनी सेगा का नेतृत्व करने के लिये चुना था। एक लेख में धौषेय मण के एक सेनापरित के पुरस्कृत अथवा निर्वाचित किए जाने का उल्लेख मिलता है। विकन्द सामार्थात के पुरस्कृत अथवा निर्वाचित किए जाने का उल्लेख मिलता है। विकन्द सामार्थात संत्रिमण के एक सामार्थित के पुरस्कृत अथवा निर्वाचित किए जाने का उल्लेख मिलता है। विकन्द सामार्थित संत्रिमणित ने अपने राज्य की लोई हुई स्वतन्त्रता पुत प्राप्त की थी उसके बचा में लोग तीन पीढ़ियों से सेनापरित होते आये थे, किन्तु ये सेनापरित कभी मी राजा या महाराजा जैसी उपार्थियों नहीं धारण करते थे।

गणराज्यों की महासमा विदेश नीति के सवालन का, दूसरे देशों के साथ सन्य करने और लड़ाई डेडनें का पूरा अधिकार रखती थी। मौथे यूग में इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं कि ये हमागे विदेशी राज्यों से आने वाले राजपूरों में मिलकर उनके प्रस्तावों गर विचार करती याँ और सम्पिबियह के प्रस्त का निर्मेश किया करती थी। 'सहटकाल में यह अविकार महासमा के प्रमुख नेताओं को दे

१ महाभारत १।१२।२१०--ते समासाख सहिताः सुधर्मामभितः समाम् ।

२ जायसवास-हिन्दू पोलिटी प्०८४।

३. फ्लीट-का० इं० इ० पृ० २४२।

४. जातक ४।१४५, राकहिल-लाइफ ब्राफ बुद्ध पू० १६।

दिया जाता था। क्षद्रको ने सन्धिवार्ता के लिए सिकन्दर के पास अपने जी १५० इत भेजे थे, वे वास्तव में उनकी केन्द्रीय समिति के प्रमावशाली सदस्य थे। महामारत में भीष्म ने यह मत प्रकट किया है कि केन्द्रीय महासमा में सन्धि-विग्रह जैसे नाजुक प्रवनो पर सार्वजनिक चर्चा राज्य के लिए अहितकर है, ऐसे प्रश्नों का निर्णय गणराज्य के प्रधान नेताओं को आपस से मिलकर ही करना चाहिए। इसका कारण सम्मवत यह बा कि सार्वजनिक प्रश्नों की खली चर्चा से शत्र को राज्य के गप्त रहस्यों का तथा विभिन्न सदस्यों के विचारों को जानने का अवसर न मिल सके और वह इससे लाम न उठा सके। गणराज्यों की नहासमा सरकार पर पूरा नियन्त्रण करती थी और शासन-कार्य करने वाले व्यक्तियों की कठोर आली-चना किया करती थी। महाभारत में अन्धक वर्षण सघ के प्रधान श्रीकृष्ण ने नारद से यह शिकायत की है कि अपनी जाति के भाइयों का स्वामी कहलाता हुआ भी मै उनकी दासता करता हैं; स्वामी (ईश्वर ) नहीं हैं, भोगो को आधा भोग पाता हैं, उनके दुर्वचन मुझे सुनने और सहने पडते हैं, मानो कोई आग चाहने वाला व्यक्ति वाणी से मेरे हृदय को अरणि की तरह से मयता रहता हो, वे दुवंचन बोलने वाले व्यक्ति मझे सदैव जलाते रहते हैं।" कृष्ण की यह उक्ति वर्तमान समय में लोकतन्त्रों के प्रधान मन्त्रियों की बिरोधी दलो द्वारा की जाने वाली कट आलोचनाओं का हमे स्मरण कराती है। इस विषय में एक प्रसिद्ध उदाहरण १९३९ में ब्रितीय विश्व-यद छिड़ने पर ब्रिटिश प्रधान मंत्री नेविल चेम्बरलेन के यद-संचालन की विरोधी पक्ष के श्री चर्चिल द्वारा की गई कठोर आलोचना है।

क्षवासी—इन प्राचीन गणराज्यों में वर्तमान राज्यों की मौति वडी दण्वदी हुआ करती थी। इसका कारण सदस्यों की आपनी ईप्यों और अधिकारणोजुरता थी। इस समय संघ के सदस्य अधिकार-प्राणिक के लिए गुटबंदी किया करते थे, इन गुटों के नेताओं के हाथ में बड़ी शक्ति होती थी। प्राय-दौर-पुण करने वाले, जोक्नोक में निपुण, वाक्-पुण इस्पित गुटों के नेता बनने में सफल ही जाने थे और ये शासन-कार्य का संस्थालन करनेवाले व्यक्तियों की नाक में दम कर देते थे। अन्यक वृध्यित संघ में इस प्रकार के कई नेता सकर्षण, यद, अप्यूम्न आदि थे। इनके जोक्नोंक से दुर्जी होकर औ कुष्ण ने कहा या—'हि नारद! में असहाय हूं, क्या करें? इस संघ में आहुता के जुरू कर कहा रहा सुकार के दुष्ट नेता है कि वे जिसके साथी बनते हैं, इस

महाभारत १२/१०७/२४,न गए। कुल्स्नशो अंत्रं श्रोतुमहील भारत।
 गणमल्यैस्त संभव कार्य गणहितं मिष्यः।।

पर इतना अधिक दबाव डालते हैं कि वह परेशान हो जाता है और विषकी कोग भी उनके कुचकी से पीडित रहते हैं।" इस प्रकार अब संघो में कुछ व्यक्ति अपनी दुस्ता के कारण प्रभावशाली वन जाते थे तो सभी पत्त उनसे प्रवासा करते थे। वर्तमान समय की भांति जन मनय भी शास्त्रान्तक दब्द ने पदक्युत करता बड़ा कि कि ने पर सम के मुसिया की स्थिति वही नाजुक और दयनीय होनी थी, वह संघ के हिल को सर्वोपिर रखते हुए कार्य करता चाहता था, किन्तु जब उससे विषयी दल्दों के अपने स्वार्थ सिक्क नहीं होते थे तो वह उनके प्रवच गोंच और तीय जवतीय तथा कटोर आपनिवा का कारण का जव पूर्ण रीति से समर्थन नहीं कर सकता था तो उसकी दक्षा उस माता की माति हो जाती थी जिसके थे। पुत्र जुआ को तर सकती हो। श्रीहरूण ने यह कहा है — "है नारय विषय पर वेस किता की भीर किसी की भी विजय उसके किये हुं यं का कारण वन सकती हो। श्रीहरूण ने यह कहा है — "है नारय विषय अवस्त की पर वह से का तर स अवस्त हो। श्रीहरूण ने यह कि ती की भी वजब उसके किये हुं यं का कारण न वन सकती हो। श्रीहरूण ने यह की जीत चाहता हूँ और न हो इसने की तरह से आहुक व अकूर में से न तो एक की जीत चाहता हूँ और न हो इसने की हार।"

आजकल गणराज्यों की दल्बन्दी का आधार प्रायः विभिन्न दलों के आदर्र, सिग्रान्त और कार्यक्रम होते हैं। किन्तु उस समय ये दल व्यक्तियों के आधार पर बनायें जाते थे। पतजिल के महाभाज्य में यह कहा गया है कि अक्तूर के ममक्ष अकूर वर्षे पा अक्ट तमी जो ते सामुदेव को समयें का बावुवेवकार्य या बाबुवेवकार्य एक हिल्ते के कुछ के अक्तूर के समर्थक बाबुवेवकार्य या बाबुवेवकार्य एक हिल्ते के अक्तूर के प्रमाणें के प्राया के प्रमाणित के अन्तर्गत के प्रमाणित के प्रमाणित के प्रमाणित के अन्तर्गत के प्रमाणित के प्रमाणित के प्रमाणित के प्रमाणित के अन्तर्गत के प्रमाणित के प्रमाणित के प्रमाणित के प्रमाणित के प्रमाणित के अन्तर्गत के प्रमाणित के प्रमाणित के प्रमाणित के प्रमाणित के अन्तर्गत के प्रमाणित के प

१ वासुदेवशरण ग्रग्नवास-पाणिनिकासीन भारत पृ० ४४४।

२. महाभारत २।१४।६-एवमेवाभिजानन्ति कुले जाता सनस्विन:। करिचड् कशाविवेतेषां भवेच्छ्रेष्ठो जनार्वेग:।।

इस प्रकार एक वर्ग का नेता परम और गण का अधिपति भ्रेष्ठ कहलाता था। किन्तु उस समय तुल्य बल की स्थिति में एक को अतिरिक्त या अधिका मान देने की प्रथा भी थी, जैसे वासुदेव और अक्ट्र दोनों अपने-अपने दल के परमवर्ष्य या नेताहोंने के कारण समान पर या बल रखते थे। ऐसे अवसरों पर कहाँ दोनों उपस्थिता हों बही प्राथमिकता का निस्त्य का सिक्ता (Precedence) के नियम के अनुसार हो सकता था। शुटक और मालब इन दोनो की सम्मिलित सेना में अपने-अपने सेनापितयो या नेताओं के पर समान थे, किन्तु युद्ध के समय दो नेता या समापित नहीं हो सकते थे, अत दोनों में यह समझीता था कि एक बार शुटकों का सेनापित होगा तो इसरी बार मालबो का। यही अतिल्टा की स्थित प्रतीत होती है।

पारमेळव शासन:--इस प्रसग में गणराज्य के एक मेद पारमेष्टय शासन पर भी विचार करना समुचित जान पड़ता है। गणराज्यो में शासन की इकाई कुल या परिवार की थी। ये प्राय: वहीं ऊँचे और प्राचीन कुल थे, जो प्रतिष्ठित समझे जाते थे और शासन-कार्य में माग लेते थे। महामारत के मत के अन-सार ये कुल एक इसरे की तलना में समान अधिकार रखते थे । अर्थात ये जन्म और कुल की दृष्टि से सब प्रकार से एक दूसरे के समान समझे जाते थे और कोई किसी प्रकार की विशिष्टता का दावा नहीं कर सकता था। महामारत ( शान्तिपर्व १४।२-६) में संवात्मक पारमेष्ठ्य शासन पद्धति की तुलना साम्राज्य की पद्धति से करते हए इस पारमेष्ट्य पद्धति<sup>२</sup> की कई विशेषताए बताई गई है। पहली विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक गृह या कुल में राजा होते हैं और वे अपने कुल के स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं (गहे गहे हि राजान स्वस्य-स्वस्य प्रियंकराः )। दूसरी विशेषता यह है कि जहाँ साम्राज्य पद्धति सबके अधि-कारो को हड़प कर समस्त शक्ति एक ही व्यक्ति में केन्द्रित कर देती है (सम्प्राट शब्दोहि कुत्स्नमाक) वहाँ गणराज्य की भावना इससे मर्थया विपरीत है, उसमें शक्ति एक व्यक्ति में केन्द्रित होने के स्थान पर अनेक व्यक्तियों में विभक्त होती है। पारमैष्ट्य शासन की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सब एक दसरे की गरिमा या महत्व को स्वीकार करते है (परानमावज्ञा:) और मिलजलकर

१. शान्तिपर्व १०८।३० जात्या च सबुशा सर्वे कुलेन सबुशास्त्रया ।

ऐतरेय बाह्मए (६१९४) के निम्न संदर्भ में कई प्रकार की शासन-प्रशासियों का उल्लेख किया गया है —य स इक्छेड एवंदिल क्षत्रियोऽई सर्वाजितीर्थ-

पहते हैं (परेण समवेता), वे साम्राज्यवादियों की मीति दूसरों के विधकारों को नहीं कुचलते हैं। इसकी वौधी विशेषता यह है कि गणराज्य में इसकी विधाल मूमि दूर-दूर तर अनेक अवार के तन्नों और जीवन के कल्याणों से ममी पूरी पत्ती है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध और सम्पन्न बनाने का यहन किया जाता है। संपत्ति का वितरण सब में समान रूप से होता है, किन्तु साम्राज्य में यह संपत्ति कमाइ के राजकुल या राजधानों में हो केन्द्रित और संपित होकर रह जाती है। पार-मेम्प्ट्र साम्राद के राजकुल या राजधानों में हो केन्द्रित और संपत्ति होकर रह जाती है। पार-मेम्प्ट्र साम्रान के पाजबी विशेषता यह है कि इसका आचार अववा मूल काम या सामित की नीति होनी है जबकि साम्राज्य का मृत नत्व सैनिक साम्राज्य का सामित मेमित होनी है जबकि साम्राज्य का मृत नत्व सैनिक साम्राज्य का साम्राज्य का सिक्त हो और कमी कोई। इसमें चुनाव के डारा श्रेष्टता या परमता कमी किसी के पास चली जाती है और कमी किसी के पास व जी जाती है और कमी किसी के पास चली जाती है और कमी किसी के स्वास चली काती है और कमी क्या है साम्राज्य का स्वास स्वास

संब का बिन्नमण्डल—आचीन राजतन्त्र में जिस प्रकार राजा मंत्रिपरिषद की सहायता से विमिन्न राजकीय कार्यों का सचाजन किया करता था, उसी प्रकार गणराज्यों में भी सम की महासमा के अतिरिक्त एक छोटी सस्या हुआ करती थी, इसे परिषद कहा जाता था। उनके सदस्यों की सस्या पर पत्रेजिल के महामध्य (५-१-५८) में प्रकाश पड़ता है। उसने याध्यिन के एक सूत्र (५-१-५८) का माध्य करते हुए पाँच (पञ्चक) दस (बशक) और बीस (विश्वक) सदस्यों बाले सची का उल्लेल किया है। यहां उनका तारप्य डा० अववाल के मतानुमार सब-राज्यों के मन्तिमण्डल के सदस्यों की सस्या से है। इस मत के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय विमिन्न मधों के आकार-अकार के अनुसार उनके मनियमण्डल के सदस्यों की सहस्या देश स्वा इस समय के एक प्रमुख गणराज्य असमक-वृत्तिण मण के उद्याहरण से इस्ती पुरिट होती है। अस्तावस्यक्षी में हारावती नगरी में इन्ज वासुवें की अध्यक्षता में दाशाई संघ का वर्णन किया

येयम्, अहं सर्वान् लोकान् वित्वेयम् अह सर्वेषां राज्ञां व्यं ट्यमम्, अतिष्ठां परमतां गण्डेयम्, साम्राज्यं भौज्य स्वाराज्यं वैराज्य पारमेट्य्, राज्यं महाराज्यमाधिषायम्, अहं समन्त-पर्यायो स्यां सार्वनीम सार्वायुषा आन्तावुषापरार्थात् पृथिष्यं समृत्यर्यन्तायाः एकरास्तित ।

उपर्युक्त विवेचन में इस सत्वमं के श्रीट्य, प्रतिष्ठा, साम्राज्य, पारमेख्य तथा एकराज का स्वरूप स्पष्ट किया जा चुका है, वैराज्य और भोज्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं है।

१. अव्रवास—पारिएनिकालीन भारत वर्ष पृष्ठ ४४७ ।

गया है। इसकी समुनित व्याख्या पताजील के दक्षक संघ से होती है। इसका यह जिमामा है कि अपक वृष्णिसंघ के मन्त्रिमण्डल में १० सदस्य थे। इसी प्रन्य में बन्देरवप्रमुख पञ्च महावीरो का उल्लेख हैं। इस साथ की वृष्णिशाखा में बल्देर, क्रिणा, प्रयुक्त, अनिराद तथा साय्व नामक गाँच मंत्री सम्मिलत थे, अतः महामाध्य की परिमाणा में ग्रह पञ्चक संघ था।

मान्त्रमण्डल मे मश्री किस प्रकार नियुक्त किए जाते थे, इसके कोई निश्चित प्रमाण हमारे पाल नहीं हैं। कई बार मिश्रमों का चुनाव हुआ करता था, जैसे योजेय गणराज्य में युद्धमंत्री या सेनापित के चुनाव का पहले उल्लेख किया जा चुका है (बुच्छ ४६९), किन्तु घोरे-खोर मान्त्रमण्डल के पर आनुवधिक होने लग्ने। यह बात हमें २२५ ई० के एक लेख से जात होती है जिसके अनुवार मालवो की स्वतन्त्रता के उद्धारण श्रीसोम का बचा तीन वीड़ी से हम गण का मुखिया बना हुआ मारे थे। मिन्त्रमण्डल के सदस्यों के पास वर्तमान समय की स्वीत विभाग हुआ करते थे। मिन्त्रमण्डल के सदस्यों के पास वर्तमान समय की सीति विभाग हुआ करते थे। मिन्त्रमण्डल के सावस्यों के पास वर्तमान समय की निवारण करना था। अन्य मनी परस्तर विभाग साव और हागड़ो तथा मतमेदी का निवारण करना था। अन्य मनी परस्तर विभाग, तथा व्यापार विभाग की देवरेल किया करते थे।

संघ की महासमा एव मिन्नभण्डल का कार्य संचालन करने के लिए कुछ निष्यत सख्या में मदस्यों का उपस्थित होना आवडयक समझ जाता था। गण का कर्या इस उपस्थिति के पूरा होने पर ही किया जाता था, त्रत इस सन्ध्या को गण्युरणी कहा जाता था। यदि संघ के किसी अधिवेशन के लिए प्युत्तन अप-रिवित १०० मानी गई थी तो गण्युरक या सध्युरक सदस्य का यह कर्नस्य था कि बहु अपने अतिरिक्ता ९९ सदस्यों को उपस्थित कराने व्ययम्ब १०० की सस्या पूरी करने बाला करें। इस प्रकार पूर्ति करने वोल ब्यक्ति ( Whip ) को पाणिनि तथा पत्रजलि के शब्दों में गणिन का एक विगेष नाम दिया जाता था। १

## संघों के विभिन्न प्रकार

प्राचीन काल में गणराज्यों का वर्गीकरण उनकी वृत्ति या कार्य के आधार पर प्रधान रूप से किया जाता था। इस दृष्टि से उस समय सर्घों के प्रमुख प्रकार

ग्रनन्त सर्वाशिव अल्तेकर---प्राचीन भारतीय शासन पद्धति पृष्ठ ६७।

२. पारिएनि ४-२-४२, बहुपूनगणसंबस्य तियुक-पूर्वतेऽ नेतेति पूरणम् येन संख्या संख्यानं पूर्वते सम्पद्यते स तस्य पूरणः—सि० काशिका ४-२-४६।

निस्नलिखित ये-- प्रायुवजीवी संघ-पतंजलि कौण्डीवृष, शुद्रक, मालव आदि अनेक बायुषजीवी संघो से परिचित थे। इनका सर्वप्रथम उल्लेख सम्मवतः पाणिनि के सूत्रो (५।३।११५-१७) में है। इस प्रकरण में ४० संघों के नाम आये हैं। आयुघी या हथियारों से जीविका कमाने वाला संघ आयुधजीवी कहलाता था। जिस प्रकार आजकल नैपाल, गढ़वाल आदि कुछ प्रदेशों के निवासी सेना में मर्ती होकर अपनी आजीविका कमाते हैं. इसी प्रकार उस समय जो गणराज्य प्रधान रूप से सैनिक बित्त द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे, उन्हें आयधजीवी संघ कहा जाता था। भौगोलिक दिष्ट से पाणिनि ने चार प्रकार के आयध्जीवी सद्यो का वर्णन किया है। पहले प्रकार में वाहीक देश के संघ आते थे। कर्णपर्व के अनुसार सिन्धु नदी और उसकी सहायक पाँच नदियों के बीच का प्रदेश वाहीक था। वाहीक के संघ राज्यों में सबसे प्रसिद्ध यौधेयगण या जिसका पहले वर्णन किया जा चका है। अयध-जीवियों का बसरा प्रकार पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाला था। अफगानिस्तान, हिन्दकुश और दिवस्तान में रहने वाली पहाड़ी जातियां ऐसे गणराज्यों के प्रसिद्ध उदाहरण थे। तीसरा प्रकार सिन्धु नदी के किनारे बसी हुई ग्रामएं। नामक नेताओ की अध्यक्षता में संगठित कुछ जातियाँ थीं, ये बामणीय कहलाती थी (सिन्धु कुलाश्रिता ये च प्राम-णीया महाबला, समापवं ३२।९) । इन्हें यह नाम देने का एक विशेष कारण था क्योंकि ये एक नेता की अध्यक्षता में सग्ठित होते थे। इनका नामकरण नेता के नाम से होता था जैसे देवदत्तक अर्थात् देवदत्त का गण, ये वर्तमान समय के कवायली प्रदेश ( Tribal area ) के सघ प्रतीत होते है। चौचा प्रकार वात था। ये लुटमार करके अपना निर्वाह करते थे। वैदिक साहित्य में इनका काफी उल्लेख मिलता है. इन्हें वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था में लाने के लिए बात्यस्तोम नामक यज्ञो का विधान श्रीतसूत्रों में किया गया था। माध्यकार ने इनके जातसघो का वर्णन किया है। में लोग विकास की आरम्भिक दशा में थे। वर्तमान कन्जडो और घुमक्कड जातियो को इन बातसघो का अवशेष माना जाता है। इसके अतिरिक्त उस समय श्रेणी नामक भी एक लोकतत्रात्मक सगठन होता था। श्रेणियाँ उस समय विभिन्न जीविका या व्यापार करने वालो के छोटे-छोटे संगठन थे, कई श्रेणियाँ मिलकर पूग का निर्माण

कर्रापर्व ४४।७,—पंचानां सिन्धुषकानां नदीनां ये अन्तरास्थिताः । बाहीकानां ते देशा न तत्र विवसं वसेत्।ः

२. इनके संघों के विस्तृत वर्णन के लिए देखिए। पाशिनिकालीन भारत पु०४५७ से ४६६ तक।

करतीयी। वस्तुतः उस समय श्रेणी पूग गण और संघ लोकतंत्रात्मक आघार पर संग-टित वे और कमशः उत्तरोत्तर एक दूसरे से बडे होने वाले संगटन वे।

प्राचीन गणराज्यों की कई विशेषतायें उल्लेखनीय है। इन्होंने जितनी उत्कट देशमन्ति का प्रदर्शन किया, विदेशी आक्रमणो का जिस वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया और कृषाणों के साम्राज्य का उन्मलन करने में और मारतमिंग को विदेशी शासन से मुक्त कराने मे जो कार्य किया, वह तत्कालीन राजतन्त्रो ने नही किया। इस व्यवस्था में व्यापार और उद्योग की भी बड़ी उन्नति हुई। इनमें विचार की स्वतन्त्रता और बद्धिवाद को बहुत महत्व दिया जाता था। इनमें दार्शनिक चिन्तन की भी बहुत प्रगति हुई । फिर भी इन गणराज्यों के कुछ बड़े दीव थे । इनका आधार बदा या जाति की एकता की भावना थी. अत. ये अत्यन्त सीमित क्षेत्र में ही पनप सके। इनकी दृष्टि अतीव सकीणंथी, ये अपने निवास के प्रदेश से परे नही जाती थी। अपने देश पर सकट आने के समय सब राज्यों के निवासी अपने प्राणों का बिल-दान करने के लिए तैयार रहते थे, किन्तु विदेशी आक्रमणो के निवारण के लिए पंजाब राजपुताना, सिम्न के गणराज्यों को मिलाकर एक विशाल सम्र बनाने की कल्पना उनके मन में नहीं आ सकी। अपने कुल के अभिमान, आपनी मतमेद और झगड़ों के कारण तथा अस्यधिक स्वातन्त्र्य-प्रेम के कारण गणराज्यों में सुदढ़ केन्द्रीय शासन का विकास नहीं हो सका, इस यग के साथ ही यह शासन-पद्धति हमारे देश में समाप्त हो गई और राजतन्त्र की व्यवस्था सार्वभीम बन गई।

# पूर्वी भारत

इस युग में इस प्रदेश की शामन पढाित पर प्रकाश डालने वाला प्रधान साधन बारचेल का हाधीगुम्का अभिलेख है। इसमें हमें कई बाने पता लगती है। महामेधवाहन वस के राजा महाराजा और आयं की गौरवशाली उपाधियां धारण करते थे, किन्तु इन राजाओं के पुत्र मौध्युग की भाित कुमार ही कहलते थे। इस अभिलेख में बारवेल के प्रधासन सबधी अनेक उदात्त उद्देश्यों और आदशों का वर्णन है। जैन मतानुवायी होते हुए भी उमने उस समय के हिन्दू धर्मशालों में प्रतिपादित नियमों के अनुसार शामन किया। बारवेल की प्रधान महिष्यों के मन्व-पुत्र अभिलेख के अनुसार बाहम किया। बारवेल की प्रधान महिष्यों के मन्व-पुत्र अभिलेख के अनुसार बह किन्तु येश का वक्कर्ती राजा थां रे, इससे यह द्वित्त होता है कि प्रधान माहिष्य में वर्णित वक्कर्ती वनने की करपना उनके समय में बहीं लोकप्रिय थी। हाषीग्रस्का अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि बिमिश्र समृतियों

में प्रतिपादित प्रवारंजन और कत्याणकार्ग कार्यों द्वारा शासन करने का उदात आवर्ष सर्वेव उसके सामने विद्यामान रहता था। उसने राजपही पर बैठते ही पहले वर्ष में दूकान से विश्वन्त करिज नगरी का पुनित्मांण कराया, इसमें शीतज जल बाले सर्वार्य के तिया उपानों की स्थापना की, इस कार्य की पीतीस लाख कार्यपमों से करवा के जनता के जनुराजन का कार्य किया था। जपने शासन के तीवारे वर्ष में सारांवल में प्रवा के मनौराजन के लिए राजवानी से अनेक प्रकार के नृत्य, गीत, बाद्य और सल्लयूद (दर्प) आदि के विभिन्न प्रकार के प्रवांतों के लिए अनेक में के (उत्ववन) और गीठिक्यों करवाई। कट्ट जैन होते हुए भी खारांवल में प्रशासन से सहिष्णुता और उदारता की नीति का अनुसरण किया। उसने सभी धर्मों को अपनी हुसा का पात्र बनाया और उनके धार्मिक समानों का ओणोद्वार कराया। इसीलिए उसे उपर्युक्त शिललिस से सभी धार्मिक सम्यानों का सम्मान करने बाला (सब-पासक पूक्की, सर्वपादं-पूक्कः) कहा गया है। आपिक सहिष्णुता की यह नीति प्राचीन मारतीय प्रशासन की एक बढी विशेषता है।

#### पश्चिमी भारत

इस समय परिवमी भारत में शको के चप्टन और कर्यमक बद्यों ने सुदीर्घ काल तक शासन किया। इनकी शासन-पद्धित पर हुछ प्रकाश एक यूनानी लेखक इारा पहली शासन्दी ई० के उत्तराई में लिखे गए पेरिप्लस के मौगीलिक विवरण से पढ़ता है। इसके अनुसार बेरीगांग ( प्रमुक्तण्ड) आधुनिक महोच ) के वहें

सं० इ० पृष्ठ २२६—कांत्रगनगरी बिबोरम् गोतलतडागपास्य (पारान्)
 च बन्वयति सर्वोद्यानप्रतिसंस्थापनं च कारयति पंचत्रिशता गतलहकैः [मृद्राणां कार्यापणानाम] प्रकृतीः च रञ्जयति (घरञ्जयत) ।

वहीं तृतीये पुन वर्षे गन्यवंवेदबुध (सारवेसः) वर्षनृत्यगीतवादित्रसंवर्शनैः उत्सवसमाजकारणानिः च कोडयित (अकोडयत्)।

३. पासंड शास्त्र धानकल पालंग्ड के रूप मे एक सर्वथा विभिन्न धर्य में प्रयुक्त होता है, किन्तु प्राचीन काल में इसका प्रयोग सर्वप्रथम ध्रशोक के अभिलेखों में मिलता है। शाहबालगढ़ी के बारहुर्व गिलालेख में खारबंत की उपयुक्त भावता को प्रयुक्त कहा गया है कि देवताओं का प्रयुक्त गिला तद प्रकार के विभिन्न पार्मिक सप्रवायों (सब-प्रयंदन — सर्व गार्वदामा-) का सम्मान करता है। संस्कृत में इसका स्थाप पार्यद प्रतीत होता है। इसका शाबिक अर्थ है किसी वार्षिक सभा का सदस्य। इसी लेख में ध्रशोक ने सब सम्प्रवायों के मीलिक तत्वों की वृद्धि पर भी बल दिया है।

बन्दरगाह में जलपोतो के सुरक्षित रूप से संचालन के लिए यह शक राजा अपनी नौकाओं द्वारा नियमित रूप से व्यवस्था किया करता था. इसने वो प्रकार की बढी नौकाएं रखी हुई थी, ये काठियाबाड़ के समुद्र-तट तक जाग बढ कर विदेशों से आने बाले जलपोतो का स्वागत करती थीं, समुद्रतट के उचले और खतरनाक स्थानों में ये पोत न धंस जाये, इस दिष्ट से उनका मार्ग प्रदर्शन करते हुए उनको सुनिश्चित गहरे जल-मार्ग से ऐसे सुनिश्चित स्थानों और बन्दरगाहों तक लाती थीं, जहाँ जलपोत सरक्षित रूप से लंगर डाल सकें। शक राजाओं को विदेशी व्यापार से भारी आमदनी थी, अतः उन्होने इस व्यापार को सुरक्षित करने और विदेशी जलपोतों का मार्ग सुविधापुणं बनाने की दिष्ट से यह व्यवस्था की थी ताकि उनके बन्दरगाहों में अधिक से अधिक विदेशी जहाज अपना माल लेकर था सके। सम्भवत: इसी कारण उन्होने अपने प्रतिस्पर्धी सातवाहनो का समद्री व्यापार छीनने के लिए उनके बडे बन्दरगाह कल्याण के वाणिज्य में इतनी अधिक बाधाये डाली थीं कि कल्याण जाने वाले विदेशी जहाजो को यह खतरा पैदा हो गया था कि यदि वे उघर जायेगे तो उनके माल को जब्त कर लिया जायगा और उन्हें बेरीगाजा लावा जायगा, अतः वे स्वयमेव बेरी-गाजा की और ही जाने लगे। पेरिप्लस के लेखक के कथनानुसार प्रतिष्ठान और नगर की मंडियों से जो माल पहले इनके निकासी के स्वामाविक बन्दरगाह कल्याण पर लाया जाता था, वह माल अब दुर्गम और लम्बे पहाड़ी प्रदेश के मार्ग से बेरीगाजा लाया जाने लगा।

नहुमान की शासन-गडति पर उनके दामाद उपवदात के नासिक गृहा अभि-केल से सुन्दर फ्रकाश पढ़ता है। है उससे हमें यह शात होता है कि उस समय विभिन्न प्रकार के वो दान धार्मिक सस्थाओं को देव बाया करते थे, उनकी घोषण्य स्थानीय सभामवन (निगमसभा) में की जाती थी और इनका पजीकरण उस समय के रिकार्ड आफिस या लेखा दफ्तर (फल्क्कार) में किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि उन दिनो निगमसभा अथवा नगरपाल्काओं का प्रशासन में बडा महत्व या क्योंकि राजकीय दान मी इन समाओं के लेखाकार्यालय में निबद्ध (रिजिस्टर्ड) किये जाते थे।

१. पेरिप्लस सण्ड ४४, ४८, ५२।

२. ए० इं० सं० ८, पुष्ठ ८२।

३. से० इं० पुष्ठ १६४ से १६७।

पश्चिमी मारत की शक शासन-पद्धति की एक बड़ी विशेषता यह बी कि इन शासको ने पूर्ण रूप से मारतीय परम्पराओं के अनुसार शासन किया। उत्तरी मारत के क्षत्रप अपनी मुद्राओ पर युनानी भाषा और खरोच्ट्री लिपि में अपने नाम और उपाधियाँ अकित करवाया करते थे, किन्तु पश्चिमी मारत के शको की महाओ पर यनानी लेख केवल अलकरण के रूप में दिखाई देते है और खरोष्टी लिपि का स्थान बाह्मी लिपि ले लेती है। इन राजाओं ने प्राकृत माथा की जगह संस्कृत भाषा का प्रयोग आरम्भ किया और उत्तरी तथा पश्चिमी मारत में संस्कृत को सरकारी राजकाज की भाषा बनाने की प्रवृत्ति का श्रीगणेश किया। उषबदात यद्यपि शक राजा नहपान का दामाद था, किन्तु उसके विभिन्न अभिलेखों में उसे स्मृ-तियो और धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित आदशों के अनुसार ब्राह्मणो को अमित दान देने वाला बताया गया है। रुद्रदामा का चित्रण भी गिरनार अभिलेख में इसी रूप में किया गया है, सभी वर्ण उससे सरक्षण की आशा रखते थे और वह अहिंसा के सिद्धान्त का अनयायी था। उसने गौओ और बाह्मणो को लाम पहुँचाने बाले कार्य किए थे तथा सुदर्शन बांध के जीणोंद्वार के मारी व्यय की पूरा करने के लिए प्रजा को कष्ट पहचाने वाले कोई कर नहीं लगाये, अपित यह व्यय अपने निजी कोष से पुरा किया।

### दक्खिन

इस प्रदेश पर इस यूग में सातवाहनों का शासन था। उन्होंने अपनी मुद्राओं पर केकल राजा की ही प्राचीन उपाधि का प्रयोग किया। कई बार इन मुद्राओं पर इनके प्रतिस्पर्धी शक राजाओं हारा प्रयुक्त स्वामी का कब्द भी दिखाई देता पर इनके प्रतिस्पर्धी शक राजाओं हारा प्रयुक्त स्वामी का कब्द भी दिखाई देता पर इनके काल्यी ने गौतनीपुत्र सातकांण के लिए राजराज कब्द का प्रयोग किया है इसे महाराजा भी कहा गया है। इस वक की रानियां मौये युग की मौति देवी की उपाधि भारण करती थी, किन्तु बालश्री ने महादेवी की उपाधि भारण करी थी। इस बंदा के राजा यदारि अपनी माताओं के नाम काणार पर गौतनीपुत्र आदि मातुपत्र कालों को चारण करते थे, फिर मी इनमें वश्यरस्थार मातुपत्र (Matrillical) न होकर पितृक्लक (Patrilineal) में तर किरा मात्र काणार पर गौतनीपुत्र की पर उत्तका बढ़ा लड़का गदी पर बैठता था। इनमें शक, पहलब राजाओं की मौति सयुक्त शासन अववा होण्या पहति की व्यवस्था न थी। इनकी शासन पदाति का एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नायनिका और बालशी नामक रानियों ने अपने युग के सार्वजनिक जीवन में बड़ा महत्वपुर्ण मात्र लिया। नायनिका कुछ समय तक अपने पुत्र के सार्वजनिक

की अभिभाविका थी, बालश्री ने अपने पुत्र के साथ मिलकर एक जिला अधिकारी को दान देने का आदेश किया था।

सातवाहन राजा मौर्यपुण के बहुत्तमाझों के स्थान पर खनात्यों द्वारा शासन-कार्य का संवालन किया करते थे। बनात्य शब्द उन विनों सरकारी अफसरों के सामान्य पद को सूचित करता था। इन जमात्यों को अंबी श्रेणी राज्यानात्य कहलाती थी। अमात्यों को शासन विषयक, आर्थिक तथा जिलों के प्रवन्ध संबंधी अनेक कार्य सीघे जाते थे। इस समय के कुछ सैनिक पदों का श्री अमिलेखों में वर्णन मिलता है। इनमें सेनामीच (सेनापित) और अश्ववदारक (अश्वतेनापित) के नाम उल्लेख-नीय है। गौरामीपुज सातकार्ण अथवा उनके बेटे वासिक्टीपुज पुलुमावी ने महा-सेनापित का एक अन्य जंजा पद आरम्भ किया था। किन्तु इसके यथार्थ स्वस्थ का हुसे ज्ञान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पद कुलीन व्यक्तियों को दिया जाता था, क्योंकि इनकी पत्तियां भी अपने लेखों में इस यद का उल्लेख करती हैं। इस समय जिलों को बाह्यार कहा जाता था, इनके शासन की व्यवस्था अनात्यों को सीची जाती थी। गौरी का शासन परम्परायत रीति से इनके मृतियाओं डारा ही किया जाता था।

सातवाहन साम्राज्य में उज्यसत्ता और अधिकार रखने वाले कुछ सामत्त मी होते थे। इन्हें उस समय महारठी और महाभोज कहा जाता था। ये उपाधियाँ आनुबंधिक होती थी। इन उपाधियों को खारण करने वाले व्यक्तियों के वैवाहिक सबक राजनरिक्षागों से हुआ करते थे। ये पद उस समय कुलीनता के सूचक समझे लाते थे, अनेक अमिलेखों में रिजयों ने अपने पतियों की इन उपाधियों का उल्लेख किया है।

सातवाहत शासत-पद्धित के आदकों का सक्वेंतम कप हमें बालश्री के उस तासिक केल में मिलता है जिससे उसने अपने बेटे गौतनीगुज सातकाँण का वर्णन किया है। इसमें कहा गया है कि सह पीरजनों के साथ निर्विधिष्ट सम सुख दुख बाला है अर्थात् वह अपने प्रवाजनों के सुख में सुख और दुख में दुख मानता है, यमें से उपजित करों का विनियोग करने बाला है, अन्यापपूर्ण रीति से प्रवा का उत्तीवन करने अपने कीण की वृद्धि नहीं करना है, अपराप करने वाले शब्धों से भी प्राणों की हिसा करने में उसकी किंव नहीं है। यह चारो वर्णों का सकर रोकने वाला है। उसकी नाता ने उसकी उसना प्राचीन मारतीय किंतहास महापुरकों से करते हुए उसे राम, केशव या अर्जुन और भीमसेन के तुल्य पराक्रम वाला, नाभाग, नहुष, जनमेजय, ययाति, राम और अन्वरीष के समान तेजस्वी बताया है।

सातवाहमों के बाद दिक्कत के पूर्वी माग में इक्ताकुकंख के राजाओं ने प्रभावन के क्षेत्र में सातवाहन परंपरा का ही अनुसरण किया। इन्होंने राजा तथा महाराजा की ज्याधि बारण की। इनकी परातियां महादेवी का गौरवपूर्ण पर मारण किया करती थीं। ये ज्व्य पर समयक आत्मुक अपम हारा सफकतापूर्ण पर मारण किया करती थीं। ये ज्व्य पर समयक आत्मुक अपम हारा सफकतापूर्ण सम्मा किये गये अस्वमेष और वाजपंय यहां के बाद भएण किये गये होंगे। इसका राजाओं के समय में सातवाहनों और कुणाणों के समय के महासेतापति और महा- स्थ्याध्यक के ज्व्यपद वने पे तया पहासक्तव्य तामक एक नवे पर की वृद्धि की पर्म, इसका वर्ष प्रमान म्यापाचीच किया जाता है। इन पदो को पारण करने बाले अर्थक स्थान मारण करने बाले अर्थक स्थान मारण करने बाले अर्थक से वाहिक सबथ राजपरिवार के साथ हुआ करते थे, इनकी परिवार अपने पतियों के वैवाहिक सबथ राजपरिवार के साथ हुआ करते थे, इनकी परिवार अपने पतियों को उपाध्या को गर्बपूर्वक घारण करती थी। इस समय राज्य राष्ट्र कहलान बाले जिलों में बंदा हुआ बात, किन्तु इन राष्ट्रों के अधिकारियों की पदवीं का नाम अभी तक अन्नात है।

बृह्त्फलायन वहा के राजा जयवर्मा में इक्ष्वाहु बंदा की शासन-परम्परा का अनुसरण करते हुए राजा और महाराजा की उपाधियाँ घरण की। उसके अधि-करियों में हमें महाराज्यनायक और महाराज्य के नाम मिलते हैं, इसके समय में दान देते हुए सातवाहनवजा की पर्वति का अनुसरण किया जाता था, वान की मूचना देने के लिए एक आदेश जिले (आहार) के स्थानीय अधिकारी को राजा के हस्ताकारों से युक्त पत्र द्वारा मंत्रा जाता था। इस वन के समय में जिले का अधिकारी सातवाहन-काल की मांति अमार्थ नहीं, अध्यु क्यांपूत कह्लाता था। राजानीतिक मिद्यान्त

इस समय के सासर्नावधयक प्रमुख राजनीतिक सिद्धान्तो का परिचय हमें इस काल में बर्तमान स्वरूप धारण करने वाली मनुस्पृति, प्राप्तक्त्व स्मृति, महा-मारत और वाल्पीकि रामायण के अनुक्षीलन से प्राप्त होता है। यहाँ राज्य विषयक कतिप्य महत्वपूर्ण सिद्धान्तो के विषय में इन प्रथो के प्रमुख मतो का सिक्तन उल्लेख किया जायगा। ये निम्नालिकित है।

राज्य को जत्पत्ति विषयक सिद्धान्त—मनु के मतानुमार राज्य की उत्पत्ति समाज के सुशासन एव व्यवस्था की रक्षा करने के लिए हुई है। जिस समय कोई राजा नहीं था उस समय चारो ओर भय और आतंक का साम्राज्य था, शक्तिशाली निर्वेल लोगों के अधिकारों को हुस्प रहे थे, कमजोर भयमीत एवं संत्रस्त थे, उनका कोई रक्षक नहीं था। समाज में कोई व्यवस्था और नियम नहीं था। इस अराजक दक्षा का अन्त करने के लिए मणवान ने राजा का निर्माण किया।

सारक्षम्याय तका सम्बवाहः — मृत् द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त भारणा बहुत प्राचीन थी। कैटिट्य ने भी सीर्य यूग ने अपर्याश्य में इस बात का उल्लेख किया था कि स्वाम के यह हो कोई एक्ट व्यवस्था न होने से बड़ी अरावकता मधी हुई थी, इस द्वारा में बख्ता मति वह कोई एक्ट व्यवस्था न होने से बड़ी अरावकता मधी हुई थी, इस द्वारा में बख्ता निवंज लोगों के अधिकारों को और संपत्ति को उसी तरह हृद्ध रहे वे जैसे बड़ी मख्ली छोटी मख्ली को निगल जाती है, इसीलिए इस अरावक दशा की साल्य न्याय की दशा कहते हैं। इसका अन्त करने के छें अर्थवाश्य के अरावस्था निवास के अराव न्याय की दशा कहते हैं। इसका अराव का का छठा हिस्सा और बंधी जाने वाली वस्तुओं का दसवा हिस्सा और नकर कर राजा का माण होगा, बहु इसे केकर प्रजा के कल्याण की व्यवस्था करेगा। इस व्यवस्था के जनुसार राजा के साथ प्रजा का यह समझौता (Contract) कहा झ्या कि राजा प्रजा की रक्षा करने के बढ़के में उनसे बेतन के रूप में यह कर लेगा। इसे समयवाद के इस विद्याल का प्रतिभादन महामारत के शानिवर्ष (अध्याय ६९–६७) में बड़े विस्ता में किया है। वास्वाय में मी माल्यव्याय की दशा का प्रतिपादन है (२–४३)।

माल्यप्याय और समयवाद के सिद्धान्तों के अतिरिक्त राज्य की उत्पत्ति का एक अन्य सिद्धान्त देवी अधिकार का सिद्धान्त भी है। इसके अनुसार भगवान ने राजा का निर्माण प्रजा के कल्याण के लिए विभिन्न देवताओं के अदा लेकर किया है।

राजा की बंधी उत्पत्ति का सिद्धान्त (Theory of Divine origin of kingship)—मनु के मतानुकार मनावान ने इन्द्र बायु, यम, पूर्व, असिन वरण, चन्द्र और कुबेर नामक आठ देवों के शास्त्रत अथवा स्थायी एव सारमूत गुणो को निकालकर राजा का सुजन किया। इद्र देवताओं का राजा, सेनानी, असुरो के साथ संपर्य करने बाजा तथा उन पर विजय पाने वाला है, इसी प्रकार राजा मनुष्यों का स्वामी, नेता तथा अपनी प्रजा को शत्रुओं के साथ संपर्य में विजय

दिलाने बाला है। वायु जिस प्रकार हमारे लिए अत्यन्त कत्याणकारी और आवश्यक है, इसी प्रकार सामाजिक जीवन के लिए राजा की सत्ता अनिवार्य है। जिस प्रकार यम पापियों को दण्ड देता है, उसी प्रकार राजा अपने राज्य में अपराध करने वालों को दिष्डित करके सुशासन और व्यवस्था को बनाये रखता है। सूर्य और अग्नि का कार्य दिन में और रात में मनुष्यों की प्रकाश देना है, राजा शिक्षा द्वारा प्रजा को प्रकाश देता है। वह वरुण की माँति नैतिक व्यवस्था का उल्लंबन करने बालों को अपने दण्डस्पी पाश में बाँधने वाला है। चन्द्र का प्रधान कार्य आहु लाद या प्रसन्नता देना है, राजा अपनी न्याय-व्यवस्था एव स्शासन आदि के कार्यों द्वारा लोगों को प्रसन्नतः प्रदान करता है। कुबेर घन का स्वामी और समृद्धि का प्रतीक है, राजा अपने सुशासन से तथा विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रजा को समृद्ध बनाता है। इस प्रकार आठ देवों के विशिष्ट कार्यों को करने के कारण मनु ने यह माना है कि मगवान ने राजा की उत्पत्ति आठ देवों के विशिष्ट अशों की लेकर की है। इससे स्पष्ट है कि राजा देवता ही नहीं, किन्तू आठ देवताओं के उत्कृष्ट अंशो के समुख्यय से बना होने के कारण वह इनमें से प्रत्येक देवता से महान है। इसलिए मनु राजा के पद को परम पवित्र मानता है। उसका यह कहना है कि राजा चाहे बालक ही क्यों न हो, उसका कभी अनादर नही करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य होते हुए भी पृथ्वीतल पर एक महान देवता के रूप में अवस्थित है।

मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित राजा की दिव्यता का सिद्धान्त मारतीय राज-नीतिक जिनत के क्षेत्र में एक नई देन थी, इनकी प्रतिव्यत्ति हुमें महामारत के शानित-पत्तं में अनेक स्थानों पर मुनाई देती है। विकन्न इससे यह परिणाम नहीं निकालना क्षाहिए कि मनु ने राजा की देवी सत्ता के आधार पर उसके निरकुत अधिकारी का समर्थन किया है। मनु राजा की निरकुत्त सत्ता पर कई प्रकार के प्रतिवन्य लगाता है। उसके मतानुसार मनुष्य की आसुनी प्रवृत्तियाँ समाज में उद्देग, अशाति, असं-तीव और अध्यवस्था को उत्पन्न करने वाली है। मानव-साज में घर्म का पानन करने वाला, जूढ आवरण रकने वाला मनुष्य दुनेन हैं (हुनेंभी हि पुनिन्म अपने भावन) किया है और उसका प्रयोग करने के लिए राजा को बनाया है। मनुनें (अ१४)

मनुस्मृति ७।०-बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः ।
 महती वेवता होचा नरकपेण तिष्ठति ।।
 सहाभारत शान्तिपर्व ६७।४०, য়, ६९।४२-४४, ४৯ । ६-९०, ९३६ ।

दण्ड की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि दण्ड ही वास्तविक राजा है, वही शासन करता है और प्रजा की रक्षा करता है (७।१४-१८)। दश्व को बुद्धि-मान व्यक्ति धर्म मानते हैं। इस दण्ड का ठीक प्रकार से प्रयोग करते हुए राजा की वृद्धि होती है, किन्तु कामात्मा, विषयी और शुद्ध राजा दण्ड से ही मारा जाता है (७।२७)। दण्ड में बढ़ा तेज है, असंयत लोग उसे धारण नहीं कर पाते हैं। वर्म से विचलित होनेवाले राजा को दण्ड उसके बंधु-बांधवो सहित मार डालता है (७।२८)। इससे यह स्पष्ट है कि दण्ड का अर्थ राज्य का न्यायपूर्वक संचालन करना है और यही वास्तविक राजा है। राजा को अपना शासन धर्म के अनुसार अर्थात धर्मशास्त्रों में बताये गये नियमों के अनुसार करना चाहिए। यदि वह इन नियमो का उल्लंघन करते हुए शासन करता है और प्रजा को सताता है तो वह राजा नष्ट हो जाता है। इस विषय में मनु के निम्नलिखित बचन उल्लेख-नीय है--- 'जो राजा मोह से या लापरवाही से अपने राष्ट्र को सताता है वह शीघ्र ही राज्यच्यत हो जाता है और बाधबो सहित जीवन से हाथ थी बैटता है, जैसे शरीर के कर्षण से प्राणियों के प्राण क्षीण हो जाते है वैसे ही राजाओ के प्राण भी राष्ट के कर्षण से नष्ट हो जाते हैं (७।१११-११२)। मृत्यों सहित जिस राजा के देखते हुए चीखती पुकारती प्रजाओं को दस्य पकडते हैं, वह मरा है, जीता नहीं (७।१४३)। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है, किन्तु बिल का छठा माग लेता है, उसे लोगों के समने मल को उठाने वाला कहते है (८।३०८)। जहाँ साधारण आदमी को एक कार्षापण दण्ड हो, वहाँ राजा को हजार कार्षापण वण्ड होना चाहिए (८।३३६)।" इस प्रकार राजा को देवता बनाने के बाबज़द मन-स्मृति उसे मनमाने ढंग से शासन करने का या निरक्रश होने का कोई अधिकार नहीं देती है।

याज्ञवल्य ने मन् के वष्ट के सिद्धान्त को तो अपनाया है, किन्तु राजा के देवता होने की करणा की उपेशा की है। उसके मतानुसार "जो राजा अज्याय-पूर्वक राष्ट्र से अपना कोच बढाता है वह जस्दी ही श्रीहोन होकर वस्त्रुओं सहित नष्ट हो जाता है, प्रजाणीइन की जल्म से उठी आग राजा के कुल की श्री को और प्राणो को जलाए बिना नहीं रह सकती है। (१।३४०—४१)।" अयर्भपूर्वक वष्ट देना स्वर्ण, नेति और परलोक का नाशा करता है, उपित वष्ट देने से राजा के स्वर्ण, कीर्ति और विजय मिलती है। चाहे अपना माई, बेटा, पूज्य गुफ, दक्तुर या मामा भी मनो न हो. यदि वह अपने चमें से विचलिता हो तो राजा के लिए अदस्वस्त्र नहीं है। प्रजापीड़क राजा नष्ट हो जाता है, यह सिद्धान्त प्रजा द्वारा अत्याचारी राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के अधिकार को स्वीकार करता है। महामारत में मी बण्ड के महत्व और घर्मपूर्वक न्याय से शासन करने पर बल दिया गया है। शान्तिपर्व के शब्दों में धर्मानुसार चलने वाले राजा के लिए माता, पिता माई मार्या, पूरोहित आदि कोई भी व्यक्ति अदण्ड्य नही है (१२।१२१।६०)। इस प्रकार प्राचीन काल में दण्ड और धर्म का विचार राजा के शासन पर प्रबल अकश था। मनस्मित के एक टीकाकार नेवातिथि ने इस बात पर भी बल दिया है कि राजा की धर्मविरुद्ध आजाओ का मानना लोगो के लिए आवस्थक नहीं है, राजा धर्मशास्त्रो हारा प्रतिपादित नियमो में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। वह मन ७।१३ की व्याख्या करते हुए यह कहता है कि राजा की ऐसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए जैसे आज नगर में सबको उत्सव मनाना होगा, मंत्री के घर में विवाहोत्सव है, वहां सब एकत्र हो, आज के दिन सैनिक पशुओं को नमारे ... ....। किन्तु वर्णाश्रम के तथा अग्निहोत्रादि धर्म के बारे में व्यवस्था देने की राजा की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि दूसरी स्मृ-तियाँ इसके विरुद्ध है।" इस प्रकार उसकी सम्मति मे राजा अपनी स्वेच्छाचारिता केवल छोटी बातो में ही प्रयुक्त कर सकता था, किसी महत्वपूर्ण मामले **में वह** कोई मनमानी नहीं कर सकता था।

राजा को विशेषताएँ और स्वक्य-मनु के मनानुसार केवल ऐसे व्यक्ति ही सेनापित, राजा, दण्ड देने बालो के नेना और मब्बेलेकारिकारी होने के सीम्य हैं जो देदों और शास्त्रों को जानने वाले हो। राजा का मुख्य कार्य यही है कि वह सब वर्षों और आत्रमी को अपने-अपने पर्म में मिन्य रखें (शह्य)।

मन् के मतानुसार राजा के लिए जहाँ एक ओर वेद का जाता और घमें ज होना आवस्थक है, वहाँ दूमरी और उसे इन्द्रियों पर दिक्क्य पाने वाला भी होना चाहिए, बयोकि जितिह्य हुए विना प्रजा को वका में नहीं रखा जा सकता है (आंड), काम को आदि शत्रुओं पर राजा को विजय पानी चाहिए। मन् ने राजा के विभिन्न जनो का वर्णन किया है। उसके मतानुसार राजा को इन्ह, सूर्य, वायु, यम वस्ण, चन्न और अमिन के जतो का पालन करना चाहिए (मन् ९,1३०३-९०)। जिस प्रकार इन्द्र वर्षा के चार महीनो में अच्छी वर्षा करता है,

मनु १२।१०, सेनापत्यं च राज्यं च वण्डनेतृत्वमेव च।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ।।

बैसे ही इन्द्र-बत रक्ता हुआ राजा राष्ट्र पर कामनाओं की वृष्टि करे। जैसे
सूर्य आठ मास तक किरणो डारा जल लेता है बैसे ही राजा राष्ट्र से कर ले,
यह सूर्यवत है। जैसे बागु सब पदार्थों में प्रजिष्ट हो विकरता है, बैसे राजा को
मुलबनों के द्वारा सारी प्रजा में प्रजिष्ट होना चाहिए, यही मास्तवत है। इसी
प्रकार उसने राजा के अन्य बतों की भी व्याख्या की है। उसके मतानुसार राजा
के देवता होने का यह अमित्राय है कि वह इन देवताओं के कार्यों तथा बतों को
पर करे।

# मंत्रिपरिषद

मन् का यह विस्वास है कि अकेला मनुष्य सुगम कार्य करने में भी सफल नहीं होता है, फिर राज्य के महान कार्य को राजा अकेले कैसे कर सकता है (७।५५), अतः राजा को शासन-कार्य में सलाह अथवा मन्त्रणा लेने के लिए मंत्रियों की एक परिषद बनानी चाहिए। एक व्यक्ति में सब बातों की जानने की सामध्यं नहीं होती है, अत राजा को शासन विषयक कार्यों मे एक व्यक्ति से नही, अपित अनेक विषयों के विशेषकों से परामर्श लेना चाहिए। यह संभव नहीं है कि समस्याओं के उत्पन्न होने पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की लोज करके उनसे परामर्श लिया जाय। अत राजा ऐसे व्यक्तियों से स्थायी रूप से मन्त्रणा 'करने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। इसमें मत्रियों की सख्या के संबंध में मन नेदी प्रकार के मन प्रकट किए है। पहला मन यह है कि मत्रियो की सख्या सात या आठ होनी चाहिए (७।५४)। दसरा मत यह है कि मनिपरि-षद में उतने सदस्य होना उचित है जितनों से शासन-कार्य अच्छी प्रकार चलाया जा सके। मंत्रियों की विशेष योग्यताओं के बारे में उसने कहा है कि मंत्री बंशपरम्परा से राजा की सेवा करने वाले व्यक्तियो ( मौल ) को, शास्त्रो का ज्ञान रखने वालों को, शरबीर पुरुषों को, अपना लक्ष्य प्राप्त करने का साम-ध्यं रखने वालो को तथा कलीन परुषो को बनाया जाना चाहिए।

इनके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता मित्रयों का ग्रुपरीक्तित होना थी (७।५४)।
मन् ने मित्रयों को शुद्धना की परीक्षा करने की विधि पर कोई अधिक प्रकाश नहीं डाला
है। किन्तु कोटिलीय अर्थवास्त्र में हमें यह ज्ञात होता है कि विशेष प्रकार से
मित्रयों की परक्ष करना उपया कहनाती थी, इसका उहेस्य मित्रयों के आचरण एव
चरित्र की जांच करना उपया कहनाती थी, इसका उहेस्य मित्रयों के जाचरण एव
चरित्र की जांच करना उपया यह देखना होना था कि वे विभिन्न प्रकार के असनी

और बुराइयों का शिकार नहीं बनते हैं, प्रलोजनों के वशीमूल नहीं होते हैं, भ्रष्टाचारी और दुस्वरिंग नहीं है। मनु इस बात पर बल देता है कि विभिन्न परिक्षाओं में वरे और सच्चरिय सिद्ध होने वाले तथा प्रलोमनों का संबरण करने वाले व्यक्तियों को ही मची बनाया जाना चाहिए।

मंत्रियों की सामान्य योग्यताओं का वर्णन करने के बाद मनु विनिम्न विमार्गों को समालने वाले मित्रयों की विशेष योग्यताओं का वर्णन करता है। उसके मतानुसार घूर, दक्ष व कुलीन व्यक्तियों को अर्थ विमाग, शुद्ध आवरण रखने वाले
व्यक्तियों को खानों का विमाग, धर्ममीर लोगों को अन्त-पुर का विमाग, सम्मुणे
साल्यों के जाता, आकार एवं वेण्टाओं से मनुष्य के हृदय के माव को जानने वाले,
अन्त-करण से शुद्ध, चतुर एवं हुलीन व्यक्ति को दूत का अथवा परराष्ट्र विमाग
का कार्य सीमरान चाहिए (मन ७६६-६३)।

मित्रियों के विषय में महाभारत का मत यह है कि राजा को अपने आठ मनी बनाने चाहिए और इनसे परामर्श लेना चाहिए (१२।८५।७-१२)। इसके अतिरिक्त वह अमात्यों की संख्या विभिन्न वर्णों के अनुसार निश्चित करता है---चार ब्राह्मण, अटारह क्षत्रिय, इक्कीस थैश्य व तीन शद्र और १ सत (पौराणिक)। इस प्रकार कुल ४७ अमान्य नियक्त करने का वह परामर्श देता है। ये अमास्य समवत: ७-८ मित्रियों के मित्रमण्डल के अतिरिक्त वर्तमान समय की प्रिवी कौन्सिल जैसी एक बढी परामशंदात्री सम्या होती थी, इसके सदस्य अमात्य कहे जाते थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र से हमे यह प्रतीत होता है कि अमाल्य विभागो के अध्यक्ष एव उच्चपदस्य अधिकारी होते थे, किन्तु पद की दृष्टि से वे मंत्रियो से नीचे थे और इनका वेतन भी मित्रयों से कम था। कौटिल्य ने मित्रयों का वार्षिक वेतन ४८,००० पण और अमात्यों का वेतन १२,००० पण निश्चित किया था। अमात्य पद के लिए योग्य परुष को उस समय मंत्री पद के लिए उपयक्त नहीं माना जाता था। <sup>१</sup> सामान्य रूप से राजा राजकीय 'विषयों में मित्रयों से ही परामर्श एवं भन्नणा किया करता था, किन्तु गमीर परिस्थिति होने पर अमात्यो को भी मंत्रियो के साथ ही सलाह लेने के लिए आमंत्रित किया जाता था। ये बस्तृत वर्तमान परि-भाषा में उच्च सरकारी कर्मचारी एव विभिन्न विभागों के अध्यक्ष थे। पहले यह बताया जा चका है कि सातवाहन शासन-पद्धति में प्रादेशिक शासको और विभागो

१. अर्थशास्त्र १।८. बमात्याः सर्व एवैते कार्याः स्वनं त संज्ञिणः ।

के अध्यक्षों को अमात्य कहा जाने लगा था। महाभारत के ४७ अमात्य राज्य के उच्च सरकारी कर्मचारी ही प्रतीत होते हैं।

प्रशासन की व्यवस्था:—मनु ने नगरों और देहाती प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था का सिक्षत्त उल्लेख किया है। उसके मतानुसार प्रत्येक नगर में त्याय, प्रशासन, पुलिस लादि के सभी कार्यों पर विचार करने वाला सर्वार्थितक नामक एक अधिकारी होना चाहिए। राजा को दौरे करके तथा गुप्तवन्यों बारा सब सरकारी कर्मचारियों पर सूरा प्रमावकाली नियवण रखना चाहिए। इस पर बल देने का यह कारण था कि मन् के मतानुसार सरकारी राजकर्मचारी प्रायः दूसरों की संपत्ति को हुक्पने बाले और यूर्त होते हैं, राजा को इनसे अपनी प्रजा करनी चाहिए। जो सरकारी करनेवारी कार्य कराने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों से उच्छा अधवा पूस लेते हैं, ऐसे रिज्यतकोर कर्मचारियों का सर्वस्व छीन कर राजा को उनहें अपने राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए।

स्थानीय स्वशासन व्यवस्था मे उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम का एक अधि-पति या मुख्या (कामिक) होना चाहिए। वह दो, तीन, पाँच और सौ गाँवो के बीच में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए राजा को अपने थाने (गत्म और राजस्थान) बनाने तथा इनमें योग्य कर्मचारी नियत करने में सहयोग देता है। कर-वस्तुली के लिए एक गाँव में १ मुखिया, १० गाँवो पर, एक दूसरा कर्मचारी **बशेश**, २० गाँवो पर. तीसरा कर्मचारी विश्वतीश तथा सी गाँवो पर एक अन्य चौथा कर्मचारी शतेश और हजार गाँवो पर पाँचवाँ अधिकारी सहस्त्रपति राजा क्षारा नियत किया जाना चाहिए। मालगजारी की वसली के लिए मन के अधिकारियों का यह अम वर्तमान समय मे प्रचलित लेखपाल या पटवारी, काननगी तथा तहसीलदार जैसी व्यवस्था को सचित करता है। उस समय मालगजारी वसल करने वाले उपर्यक्त अधिकारी शासन एवं व्यवस्था के भी कार्य किया करते थे, क्योंकि मन यह भी कहता है कि ग्रामिक अर्थात गाँव का मिलया अपने क्षेत्र में होने वाली दैनिक घटनाओं और अपराधों की रिपोर्ट विकातीश को, विश्वतीश कारेश को और शतेश अपने क्षेत्र की सब घटनाओं की रिपोर्ट महस्त्रपति अथवा हजार गाँवो के अध्यक्ष को दे। इस प्रकार निचले अधिकारियों से उपरले अधिकारियों को तथा उनसे राजा को राज्य में होने वाली सब घटनाओं की सचना मिलती रहती थी (७११४-२४)। ये अधिकारी न्याय, शांति-स्थापना तथा कर-वसली के विभिन्न कार्य किया करते थे।

सहामारत में (१२।८७।३-५) मन् के सब्दों को तुहराते हुए प्रत्येक धाम पर एक धामिक तथा १०-२०-१०० और १००० गांवों पर विमिन्न राजकीय अधिकारी नियुक्त करने की बात कही गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि धामिक राजा डारा नियुक्त किया जाने वाला एक कर्मचारी हुआ करता था। धामिक की चर्ची मयुरा से प्राप्त नुव्याण-काल के एक अभिलेख में भी मिलती हैं। इस जैन अभिलेख में एक धामिक अपनाण की पत्नी डारा दिये गये बान का वर्णन है। जनताम का पिता जयदेव भी धामिक था। इससे यह परिणाम निकाला गया है कि यह पद बतापरपरागत हुआ करता था। यह संमवतः वैदिक साहित्य के प्रामणी अथवा छान के नेता का एव परवर्ती युग के धामकुट्टक का पर्योव था।

करप्रहरण ---मनु (७।१२७--१३९) ने प्रजा मे थोडी ही मान्ना मे कर लेने की व्यवस्था की है। इस विषय में उसने जोक, बछड़े और मौरे के दृष्टात दिये है। जिस प्रकार भौरा सब फुलो से थोडा-थोडा रस ग्रहण करता है, वैसे ही राजा को प्रजाजनों में कर अल्प मात्रा में ही लेना चाहिए। अत्यधिक लोम से अपने व दूसरों के सुख के मूल को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करता है वह अपनी जड काटता है और अपने प्रजाजनों को कष्ट पहुँचाता है। राजा को पशु और मुवर्ण के लाभ का पवासवाँ हिस्सा, धान्य का आठवाँ, छठा या बारहवाँ हिस्सा कर में लेना चाहिए, वृक्ष, मास, मघ, घृत, गब, ओषिष, रस, पूष्प, मूल, फल, पत्रशाक, तुण, चर्मतथा मिट्टी व पत्थर की बस्तुओं की आय का छटा हिस्सा लिया जाना चाहिए। व्यापार करने वालो से बोडा सा वार्षिक कर लेना चाहिए। लुहार, बढर्ड आदि से कर के बदले राजा को काम कराना चाहिए। कर के संबंध में राजा को ऐसी नीति का अनुमरण करना चाहिए कि काम करने बाले लोग अपने-अपने कामो में लगे रह सके। राजा को प्रमादरहित होकर अपनी प्रजाका पालन करना चाहिए और लोगो को कप्ट देने वाले मारी करो को नही वसूल करना चाहिए। क्योंकि "मृत्यो सहित जिस राजा के राज्य में द्ष्ट लोग रोती विलाप करती प्रजा के जान माल का अपहरण करते है, वह राजा जीवित नहीं, अपितुमरा हुआ है (७।१४३)।"

महामारत में मनु नी करविषयक नीति का अनुमोदन करते हुए मीष्म ने यह कहा है कि जो राजा अव्यधिक खाना चाहता है (अव्यधिक कर लगाता है), प्रजा उसके विष्ट हो जाती है। प्रजा जिससे बिडेंच करे उसका कत्याण कैसे

१. ए० इं० पुष्ठ ३८७ संख्या ११ और त्यूडर्स सूची संख्या ४८ झीर ६६।

संभव है (१२।८७।१९)। अन्यत्र मन् की उपर्युक्त उपमाओं को दुहराते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्सी कुछ से रस पान करती है वैसे ही राजा प्रजा से कर लिया करे। गाय का दूघ तो दुहा जाता है, पर उसके बनों को नहीं काटा जाता है (१२।८८।४)। अन्यन मीष्म ने बछड़े के दृष्टान्त का विस्तृत उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि बछड़े को दूघ पीने दिया जाय और उसका ठीक प्रकार से पालन किया जाय तो वह बढा होकर बलवान बन जाता है और बहुत सा बोझ उटाने में समर्थ होता है, किन्तु यदि गाय का बहुत सा दूख दुह लिया जाय, बछड़े को पर्याप्त दूख पीने की न मिले तो बछडा काम के योग्य नहीं रह जाता है। इसी प्रकार यदि राष्ट्र के निवासियों से अधिक कर लिया जाय तो वे निर्वेल हो जाने के कारण महान कार्य करने योग्य नहीं रह जायेंगे। अतः जो राजा राष्ट्र का विनाश नहीं चाहता है, उसे कर के सबंध में वही नीति वरतनी चाहिए, जो नीति बछड़े के संबंध में बरती जाती है (१२।८७।२०-२१)। पंचतन्त्र में इस विषय में माली और बकरी की उपमायें दी गई हैं। जिस प्रकार माली फुल और फल तोड लेता है और बक्त को हानि नहीं पहुँचाता है इसी प्रकार राजा को भी कर लेते हुए इस बात का घ्यान रत्वना चाहिए कि इससे प्रजा को कष्टन पहुँचे। बकरी काट डालने से अधिक से अधिक एक दिन का आहार मिल जावेगा, पर उसे पालने पर कई वर्षों तक दुध मिलता रहेगा (१।२४२-५३)। सपत्ति के उदगम के संबंध में मनुकी धारणा यह है कि किसी बस्तु पर व्यक्ति को स्वामित्व उसके परिश्रम से प्राप्त होता है। उसने यह कहा है कि जो जमीन पर लगे पेड़ो के ठठ आदि को साफ करके मूमि को कृषि के योग्य बनाता है उस मूमि पर उसी का स्वत्व हो जाता है तथा जो अपने बाण से किसी पश को बेघता है वह पशु उसी का समझा जाता है। मनुका यह सिद्धान्त ब्रिटिश विचारक लाक के सपत्ति विध-यक सिद्धान्त से गहरा सादस्य रखता है।

स्थाय की व्यवस्था — राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रवा को त्याय प्रदान करना है। मनु ने जाठबें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन किया है। उसने मनुष्यो में उत्पन्न होने वाले क्षमझों को जठारह मागों में बौटा है। इन विवादस्थद प्रको पर न्याय प्रदान करना राजा का कार्य है। यदि वह यह कार्य स्थ्य नहीं कर सकता तो उसे वह विदानों की न्याय सना को सीम देना चाहिए। न्यायात्रीयों का कर्तव्य निषक्ष होकर न्याय करना है। वे प्रसं का पालन

१. मनु-स्थागुक्छेदस्य केदारः श्राहः शस्यवतो मृगम् ।

करने बाले हैं। जिस त्याय समा में यम का पालन नहीं होता है, उसके लिए सब व्यायाचीय दोनी है। त्याय समा में जब कोई वि ना प्रदेश करे तब उसे सदैव सत्य बोलना चाहिए, जो समा में जव्याय होते देखता है और फिर मी मीन रहता है अबदा सत्य या त्याय के विषद बोलता है, वह सहापांची होता है। जब राजसमा से पलपात और अत्याय किया जाता है तो वहीं जबमें के बार माग हो जाते हैं। इतमें एक माग पाप करने वालों को, दूसरा मुठी साली देने सालों को, तीसरा त्यायांचीश को और चौथा माग त्याय समा के समापति राजा को माल होता है। अतः राजा को इत बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि त्यायांचीशों डारा निष्यक्ष गीति से त्याय हो और अपराधियों को समुचित वच्छ मिले। मन् के मतानुसार जो राजा वक्षीय अपराधियों को रण्ड नहीं देना और वच्छ न देने योग्य व्यक्तियों को रण्ड नहीं देना और वच्छ न देने योग्य व्यक्तियों को रण्ड रण है। वार होता है वह महान अपराध और नरक को प्राप्त करता है (८११००-२८)।

विभिन्न प्रकार की शासन प्रशालियाँ और इनकी तुलना.--प्राचीन मारत में प्रधान रूप से दो प्रकार की शासन-प्रणालियाँ प्रचलित थी। पहली राजतंत्र की शासन प्रणाली थी। इसमे शासन की सम्पूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति मे केन्द्रित रहती थी। अत इसे एकराज शासन-पद्धति (Monarchical system) कहा जाता था। दूसरे प्रकार की शासन-पद्धति का नाम सम्र था। इसमे शासन-व्यवस्था का सचालन एक राजा द्वारा न होकर व्यक्तियों के एक बड़े समदाय, सध या गण द्वारा होता था। इमलिए सघों को गण अथवा गणाचीन राज्य मी कहा जा सकता है। एकराज अथवा एकाचीन शासन प्रणाली में प्रमुसत्ता एक व्यक्ति में केन्द्रित होती थी और दूसरे प्रकार में वह सम्पूर्ण गण में निवास करती थी। प्राय: यह समझा जाना है कि प्राचीन भारत में एकराज शासन-प्रणाली अधिक प्रचलित थी, किन्तु डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने यह बताया है कि पाणिनि के यग में जितना महत्व और प्रचार एकराज शासन प्रणाली का था उससे कही अधिक सम्र राज्यो का था। उनके कथनानसार "सम्रीय आदर्श का सौरम बाहीक-त्रिगतं से लेकर सिघनद के पश्चिमोत्तर काम्बोज वाल्हीक तक सर्वत्र व्याप्त हो गया था। मोटे तौर पर यह विदित होता है कि देश के प्राच्य मु-भाग मे एक-राज की प्रया और उदीच्य माग में संघो की प्रया अधिक प्रचलित थी। अनश्रति है कि जरासघ के समय में मगघ मे ही साम्राज्य की प्रवित्त आरम्भ हुई जो शिशनाग और नंद राजाओं के यग में और भी आगे बढ़ी, यहाँ तक कि मीर्ष शासन में एकराज जनपद और गणाधीत संघ इन दोनों को समाप्त करके देश-ध्यापी साम्राज्य कायम हो गया। किन्तु मीर्थ शासन का ढांचा शिधिल पड़ने के बाद फिर एक बार संघों के फ्रेक्ट्र नवीन ब्यास प्रश्वास से मर गये, जितका प्रमाण गारतीय इतिहास में २० फ्रेक्ट्र नवीन श्वास प्रश्वास के अनेक जन पद राज्यों में पाया जाता है।" ये गणराज्य कीषी शासाब्यी ई० में गुप्त साम्राज्य के अम्बरक्षान के बाद समाप्त हो गये।

प्राचीन मारतीय विचारक गणराज्यों के संबंध से दो विभिन्न प्रकार के दिष्ट-कोण रखते थे। पहला दण्टिकोण कौटिल्य जैसे विचारको का था। सिकन्दर के आक्रमण के समय पंजाब, सिन्ध और उत्तर-पश्चिमी मारत के अनेक गणराज्यों ने सिकन्दर के आक्रमण का डट कर मुकाबला किया था। उस समय संमवतः इनकी उपयोगिता मली भौति सिद्ध हो गई थी। अत. कौटिल्य ने इनके प्रति मैत्री का संबंध बनाए रखने पर बल दिया। कौटिलीय अर्थशास्त्र में लिखा है---दण्ड (सैन्य शक्ति) और मित्र के लाम की अपेक्षा संघ का लाम (प्राप्ति) अधिक उत्तम है। जो सघ (गणराज्य) सुदढ रूप से संगठित (अभिसहत) हों, उन्हें नष्ट कर सकना कठिन काम होता है। अत उन्हें साम और दान के प्रयोग से अपने अनुकुल किया जाय। जो संघ सदढ रूप से सगटित न हो, उन्हें भेद और दण्ड क्षारा जीत लिया जाय। र इस उद्धरण से तथा अर्थशास्त्र के अन्य प्रकरणों से यह मुचित होता है कि कौटिल्य राजतन्त्र का और शक्तिशाली साम्राज्य का प्रबल समर्थक था। वह उस समय के गणराज्यों को यथासम्ब अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था और जो सम्मिलित न हो सके उन्हें मित्र बनाए रखना चाहता था। उसकी सामान्य नीति इन राज्यो का उन्मलन करने की थी. अतः मौर्यमा स्राज्य के उल्कर्षके समय के अनेक गणराज्य इसके अधीन हो गये। किन्तु मगध माम्राज्य की शक्ति क्षीण होते ही ये गणराज्य पून. स्वतन्त्र हो गये।

इस समय दूसरा दृष्टिकोण गणराज्यों को उत्कृष्ट शासन-पद्धति वाला समझने का तथा उनकी समस्याओं का बद्धिमत्तापुर्वक समाधान करने का था। यह विचार-

वासुवेद शरण अप्रवाल-पारिपनिकालीन भारतवर्ष-पृष्ठ ४३४, इस पुग्तक में पृष्ठ ४३४ से ४६६ तक प्राचीन काल के संघ राज्यों का विस्तृत परि-चय दिया गया है।

२. कौ० धर्य १९।१---संघलाओ वण्डमित्रलाभानामृतमः। संघाभसंहतत्वाब-घण्यान परेषां तानगणान भञ्जीत सामवानाम्याम । विगणान भेववण्डाम्याम ।

उपर्युक्त विवेचन बड़ा महत्वपूर्ण है तथा यह सूचित करता है कि उन रिको गणराज्यों की बड़ी किटनाइयों फूट, एकता का अमान, अवहिष्णता, र्रच्या, बंद, अनुदारता, कानून का विधिवत स्थापित न हांना, उसके अनुसार कार्य न के जोक-ताओं की यह प्रणाली नहीं प्रचलित थीं कि परामर्श का कार्य सबये जिया जाय और कार्य-सचालन थोड़े ही व्यक्तियों को सोपा जाय और ये व्यक्ति जना को प्रति अविकार के प्रति अवस्ता जान के प्रति उत्तरदायी हो। इस प्रकार की शासन-व्यवस्था का आविष्कार तो १८ वी शासवी के अन्त में हुआ है। किर भी नीम्म ने यह एक बड़े अनुमव की बात बताई थीं कि गणराज्यों में समानता का माच होंने पर भी नताओं के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए और सहिष्णुता तथा उतारता से सभी समस्याओं का हल कानून और व्यवस्था का पालन करते हुए किया जाना चाहिए।

उपसंहार — इस युग में शासन-पद्धति और राजनीतिक विचारों की दृष्टि से कई नवीन प्रवृत्तियाँ और विशेषताए दृष्टिगोचर होती है। पहली विशेषता राजाओं द्वारा गौरवशाली और बढ़े-बढ़ें पद धारण करने की प्रवृत्ति थी। अधोक तथा मौर्य युग के अन्य शासक राजा की उपाधि से सतुष्ट थे, किन्तु इस

युग में कनिष्क आदि राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि भारण की। अशोक ने अपने को केवल देवताओं का प्रिय कहा था, किन्तु कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि हारा देवो की संतान होने का दावा किया। हिंद-यूनानी राजाओं ने इस समय महा-राज और राजाविराज की उपाधियों को लोकप्रिय बनाया। इसरी विशेषता विदेशी शासकों द्वारा लाया गया राजा की दिव्यता का विचार वा। पश्चिमी एशिया के सेल्यकस वंशी राजाओं के उदाहरण का अनुसरण करते हुए हिद-यूनानी राजा ऐंटीमेक्स और एगोयोक्लीज ने भगवान के पुत्र ( Theothropos ) की उपाधि धारण की थी। एक अन्य हिन्द-यनानी राजा यथी डिमोस को उसकी मृत्य के बाद भगवान (Theos) कहा गया। कृषाणवंशीय सम्राट कनिष्क ने न केवल दैवपुत्र की उपात्रि घारण की बी, अपित उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी मुद्राओं पर राजा की दिव्यता को सूचित करने के लिए उसकी मूर्ति को बादलों में से निकलता हुआ। और ज्वालाओं से घिरा हुआ। प्रदर्शित किया। मनु ने इस समय राजा की देवी सत्ता के विचार का प्रबल समर्थन किया, किन्तु यह कल्पना इस यग की एक नवीन देन थी। अधिकांश स्मतिकारों ने तथा मन ने स्वयमेव राजा की दिब्यता का प्रतिपादन करते हुए भी उसकी निरंक्श सत्ता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाये।

इस युग की तीसरी विशेषता द्वैराज्य शासन पद्धित ( Joint Rule ) की थी। कुषाण राजाओं में यह परिपाटी प्रचित्रत वि ताता और युवराज संयुक्त कथ से शासन किया करते थे। पहले इसके जनक उदाहरण दिए जा चुके हैं। शकों में पिता महाक्षत्रप और पुत्र अप को पदबी धारण करता था। दोनों अपने नाम के सिक्के चलाया करते थे। पश्चिमी गारत के शक लगमा के राज्य में उत्तराधिकार की एक निराली परिपाटी प्रचलित थी। राजा के मरने पर गदी उसके बढ़े बेटे को नहीं, अपितु छोटे माई को दी जाती थी। इस प्रकार कमाउ: सब माइयों के राजा बनने के बाद ही इनके बेटो को गदी पर बैटने का अधिकार मिलता था। ये दोनों पद्धिता मारत में अधिक लोकियन ही हुई। जिस प्रकार एक प्राचम में दो तलवारों का तथा एक बगल में दो होरे का रहना असम्मव है इसी प्रकार एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते थे। अत: द्वैराज्य पद्धित मारत में अधिक प्रचलित नहीं हुई। स्व युग की चौबी विशेषता राज्य होर समय हमें कैलिय में कल करवाणकारों को लेकि पढ़िक सहल दिया जाना है। इस समय हमें कैलिय में सारतेल, इसकत में भौतभीपुत्र सातकर्णी और पश्चिमी मारत में स्वरामा जैसे सारतेल, इसकत में भौतभीपुत्र सातकर्णी और पश्चिमी मारत में स्वरामा जैसे सारतेल, इसकत में भौतभीपुत्र सातकर्णी और पश्चिमी मारत में स्वरामा जैसे सारतेल, इसकत में भौतभीपुत्र सातकर्णी और पश्चिमी मारत में स्वरामा जैसे सारतेल, इसकत में भौतभीपुत्र सातकर्णी और पश्चिमी मारत में स्वरामा जैसे

नरेकों के दर्शन होते हैं जो प्रजा के सुख में अपना सुख और प्रजा के दुख में अपना दुख मानते थे, वे अपनी समूची शक्ति और धन कोकहितकारी कार्यों में लगाया करते थे। वे मनुस्मृति आदि पर्मशास्त्रों में प्रतिचादित आदर्शों के अनुसार शासन करने बाले राजा प्रतीत होते हैं।

# चौदहर्वां अध्याय

#### कला

गग-सातवाहन यग भारतीय कला के इतिहास में अपनी कई विशेष-ताओं के लिए असाधारण महत्व रखता है। मौर्म बंश के पतन से गुप्त वंश के अम्यु-दय तक की पाँच शताब्दियों में भारतीय कला का विलक्षण बहमांकी विकास और व्यापक उत्कर्ष हुआ। इस समय कलाकारों और शिल्पियों ने जिन अमर कृतियों की रचनाएं की वे आज भी हमारे लिए गौरव और गर्व का विषय बनी हुई है। इस यग की कला की पहली उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इस समय पत्थर का अधिक प्रयोग होने लगा, प्रस्तर शिल्प और स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस युग से पहले मृतिकला में और मवन-निर्माण में लकड़ी के माध्यम का अधिक प्रयोग होता था। इस पर काम करते-करते इस समय तक शिल्पियों का हाथ इतना संघ गया था कि वे लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग बड़ी खुबी से करने लगे। दूसरी विशेषता पत्थर का प्रयोग करते हुए इस युग में स्तूपो, मृतियो और तोरण वेदिकाओ का निर्माण था। मारहुत, नाची, बुद्ध गया, अमरावती, नागार्जुनीकोण्डा जैसे सुप्रसिद्ध विश्वविश्वत स्तूप इसी युग की देन है। तीसरी विशेषता पहाड़ो में शिलाओं की काटकर गुहाओं, चैत्यों, विहारों और संघरामों के निर्माण की नई शिल्प बास्तुकला ( Rock Cut Temples Architecture ) का प्रबल आन्दोलन था। इसका श्रीगणेश यद्यपि मौर्य यग में अशोक के समय में बरा-बर नामक पहाड़ी की गुहाओ में हुआ था, किन्तू यें गुहाये बिलकुल सादी थी। यह आन्दोलन केवल मगघ तक ही सीमित था। श्रुग युग में समुचे भारत में पर्वतो मे मुन्दर कलापूर्ण विशाल गृहाये काटने का एक आन्दोलन सौराप्ट्र से कलिंग तक और महाराष्ट्र से मगध तक फैल गया। इसके परिणामस्वरूप उडीसा में उदय-गिरि और खण्डगिरि की गृहाये, महाराष्ट्र में नासिक, कार्ले, माजा, कोण्डाने, पीतलखोरा, जुन्नर, अजन्ता, बेंड्सा, कन्हेरी के चैत्य और विहार बने। तीसरी शताब्दी ई० पू० से आरम्भ होने वाली पर्वतीय बास्तुकला की यह शैली लगभग एक हजार वर्ष तक चलती रही। उत्तर में मगघ से लेकर दक्षिण में महाबलीपूरम के मण्डपो तक, पूर्व में कॉलग से पश्चिम में सौराष्ट्र तक इस शैली के बारह सौ नमुने मिले है, इनमें ९०० गहाये बौद्धधर्म की श्रेरणा से बनीं और शेष तीन सौ जैन तथा

1 889

हिन्दू धर्म से सम्बद्ध हैं। इनमे अजन्ता की जगत्प्रसिद्ध २९ गुफाये है। इनका आरम्म इसी युग में हुआ। इस युग की चौची विशेषता बुद्ध की मूर्ति का निर्माण था। भूग सातवाहन युग के आरम्भ में भारहत, साँची और बद्धगया में हमें बुद्ध की मृति कही नहीं दिलाई देती है। इन्हें सर्वत्र चरण, छत्र, पादुका, घर्मचक्र, बोधिवृक्ष आदि के संकेतो से प्रकट किया जाता था, किन्तु इस युग के उत्तराई में मधुरा और गन्धार के कलाकारों ने बुद्ध की मूर्ति का निर्माण करके भारतीय कला में एक नवीन कान्ति का श्रीगणेश किया। यह इस युग की बहत बडी देन थी। पांचवीं विशेषता बुढ की मृति के साथ-साथ हिन्दू और जैन धर्म के विभिन्न देवी देवताओं, नागों, यक्षों, यक्षिणियो का प्रचुर सस्या में निर्माण था। खठीं विशेषता इस समय कला के माध्यम से बौद्धधर्म एव लोकधर्म का अद्भुत समन्वय था। मारहत और साँची में स्तूप यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रेरणा से बने हैं, किन्तु इनपर बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के अकन के साथ साथ उस समय लोक-प्रचलित यक्ष-यक्षिणियों, नागी तथा अन्य देवी-देवताओं को भी बहुत स्थान दिया गया है। सातवीं विशेषता आमोद-प्रमोद और आनन्द का वातावरण है। प्रायः यह समझा जाता है कि बौद्ध धर्म में दु:खबाद और निराशाबाद पर बहुत बल दिया गया है, किन्तू भारहत, सांची और बुद्ध गया के स्तूपो से यह बात प्रमाणित नहीं होती है। इनके निर्माता यद्यपि बौद थे, जनका उद्देश्य स्तूपो को अलकृत करना था, किन्तु जनकी मूर्तियो मे यथार्थवादी प्राकृतिक ऐद्रियिक द्ष्टिकोण की प्रधानता है। इनमें हमें उस समय के उल्लासपूर्ण लोक-जीवन की सच्ची झलक मिलती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी प्रतीत होता है कि मौर्य युग तक कला राज्याश्रय में फलने-फलने वाली थी। शिल्पिमों ने अशोक के आदेश से मध्य कलाकृतियों का निर्माण किया था, किन्तु इस युग में मूर्ति एव स्थापत्य कला ने राजदरबार के वातावरण से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से अपना विकास आरम्म किया।

इस मुग की कला के ५०० वर्षों के सुदीयं इतिहास को राजवसी, विभिन्न स्मारको और प्रादेशिक भेदो के आधार पर कई प्रकार से विभक्त किया जाता है। इस समय सारदुत, साबी, बुढ पया, मयूरा, गन्वार, परिचमी मारत, पूर्वी मारत, अमरावती और गागार्जृन कोखा मे विमिन्न प्रकार की कला-वैजियों का विकास हुआ। इन नला-वैजियों को तियिकम में विद्यानों में पर्याप्त मतमेद है। फिर मी मोटे तीर से यह माना जाता है कि मारदुत, बुढवया और साची की कलाएं पूर्विकाली है। इनमें मारदुत के स्तुप का समय १५० ई० पूर्व, साची का स्तुप पहुळी

सताब्दी ई॰ पूर्वका तथा बूढ गया का इन दोनों के बीच में समझा जाता है। इसके बाव कुषाण दूग में अधूरा और गन्यार की कलानीलियों का विकास हुआ। विक्रण भारत में समयवती, नागार्ज़ीकोच्या के स्तूरों का निर्माण हुआ तथा इस समूचे यूग में पर्वतीय गृहाओं के नेती जीर विहारों का निर्माण चलता रहा। यहाँ कालकम से विमिन्न कलानेन्त्रों का वर्णन किया जायगा। इस युग की कला का भीगणेश स्तूरों से हुआ, इसे जान के लिए स्तूर के सक्य और महत्व का जान आवश्यक है। अतः स्तूर्ण हुआ हुल इसका परिचय विया जायगा।

या यहा होता था। यह किसी महान् व्यक्ति की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए उसकी चिता के स्थान पर उसके पवित्र अवशेषों को लेकर बनाया जाता था। विसा के स्थान पर बनाया जाने के कारण इसे बैत्य भी कहा जाता था। इस स्थान पर पीपल का पेड भी लगाया जाता था। चैत्य पर एक लकड़ी का खम्मा भी खड़ा किया जाता था। बाद में स्तूप का विशेष संबंध बौद्धधर्म से माना जाने लगा। किन्तु इसकी प्रथा इस धर्म के आविर्माव से पहले भी थी। वैदिक साहित्य में स्तूप की चर्चा मिलती है। ऋखेद में अनेक स्थलों (ऋ० ७।२।११,१।२४।७) में इसका वर्णन है। वैदिक कल्पना के अनुसार सूर्य हिरण्यस्तूप है (हिरण्यस्तूप. सवितर्यथा त्वा)। बुद्ध से पहले ही स्तुप का संबंध महापुरुषों से जोड़ा जाने लगा था, क्योंकि वे सूर्य की मौति ज्ञान के पुज या स्तूप हुआ करते थे। बुद्ध अपने बोधिज्ञान के कारण सूर्य की मौति जाज्यस्यमान समझे गये । बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के मस्मावशेषो (शरीर घातु) के आठ माग करके इन पर स्तूपों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म में स्तुप-पुजा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को है। यह कहा जाता है कि अशोक ने पुराने स्तूपों को खुदवा कर इनके मस्मावशेषो का नए सिरे से बंटवारा किया तथा प्रत्येक नगर में स्तूप बनवाया। इसमें सम्भवतः उसका उद्देश्य यह था कि बौद्ध वर्म के अन्यायियों को अपनी पूजा और उपासना के लिए एक मूर्त और ठोस आधार प्राप्त हो, जिसको केन्द्र बनाकर वह अपनी आराधना और पूजा कर सकें। अशोक को ८४ हजार स्तूप बनवाने का श्रेय दिया बाता है। उसके प्रयत्नों से ही इनकी पूजा की पद्धति प्रचलित हुई, स्तूपों को एक नबीन स्वरूप प्राप्त द्वजा। स्तूपों का महत्व बढ़ने लगा। अब यह बौद्ध धर्म में पुजास्थान का प्रतीक हो गया। इन स्तुपों का निर्माण बढा पवित्र धार्मिक कार्य समझा जाने लगा। राजा, महाराजा और घनी व्यक्ति इनके निर्माण में प्रचर सम्पत्ति का दान करने में होड़ करने लगे। इसके परिणामस्वरूप स्तूप के आकार और अलंकरण में बड़ा परिवर्तन आने लगा।

पहले स्तूप पिट्टी का ऊँचा हेर होता था, अब इसकी हैंटों और पत्यां में करू कर बलंकुत किया जाने लगा। भारतुत का स्तूप हंटों से बना हुआ है। उसके कर पत्रंकुत किया सामा पारतुत का स्तूप हंटों से बना हुआ है। उसके कर पूर्ण के पारत्या प्रधान मा पारतुत का स्तूप के का पलस्तर (सुमाकर्म) बढ़ाया गया था। वर्त-रंशने: स्तूपो का कामार विशाल होने लगा, महास्तूप को महास्त्रंप के निर्माण के लिए १० करोड़ हैंटें (महान्या २०१५, इटका दसकोटियो) एकत्र की जाती थीं। इस स्तूप के बारो और वेदिका बनाने की परिपाटी भी बारस्म हुई। यह वैदिक युग के यक्त-मण्डमों से ली गई थी। उन दिनों यक्त को बेदों के चारो और इस पिक्ट पार्या के सीमा-सुक्क केटनी या लकड़ी के जंगले की बाद बनाई जाती थी। इसी का अनुदूरण करते हुए बारस्म में स्तूपों के बारो और लकड़ी की वेदिकाये (कास्टक्टनी) बनाई गई। किन्तु लकड़ी की बाइ जस्दी ही पूर, वर्षा, दीमक आदि के प्रमाव ते नक्ट हो जाती थी, जत: इसके स्वान पर पत्यों की (शिकामयी) वेदिकाएं बनायी जाने लगी। भारतुत और सांची के स्तूपो के बारो ओर हसी प्रकार की वेदिकाएं या वेप्टनियों है। इन वेदिकाओ के निर्माण के बारो ओर इसी प्रकार की वेदिकाएं या वेप्टनियों है। इन वेदिकाओ के निर्माण के बार कुए के बास्तु का अधिक विकास होने लगा। इसका सामान्य रवस्त्र निर्माण के बार कुए के बास्तु का अधिक विकास होने लगा। इसका सामान्य रवस्त्र निर्माण के साथ कुर के बास्तु का अधिक विकास होने लगा। इसका सामान्य रवस्त्र निर्माण के साथ कुर के बास्तु का अधिक विकास होने लगा। इसका सामान्य रवस्त्र निर्माण के साथ कुर के बास्तु का अधिक विकास होने लगा। इसका सामान्य रवस्त्र निर्माण के साथ क्षेप

बुद के पवित्र अवशेषों अथवा बौद्धयमें से सम्बद्ध किसी भी स्मारक को सुर्राश्वत रखने के लिए रहुप बनायं जाते थे। इनका सामान्य आकार औष या उन्हें करोरे, बहे बुलबुले (महात्मुच्ल) अथवा अर्थवन्य की आहति का होता था। इसे रहुप का अथ्य मार्थ करते के। हात हीता था। इसे रहुप का अथ्य मार्थ कहते थे। रहुप की चोटी बिलकुल गोल त होकर कुछ प्रयोदि होती थी। इस चपटे मार्ग पर इसका सबसे महत्वपूर्ण का हिम्सक होता था। इसका अर्थ देवताओं का निवास-स्थान है। यहाँ बुद आदि महापुरुषों के सम्पायकोय सीने, चौदी बारीय सालुओं से कहा है। यहाँ बुद आदि पहापुरुषों के सम्पायकोय सीने, चौदी बारीय सालुओं से कहा है। छोटी मी रिटारी (बालुगमंसजूबप) में रखे जाते थे। हॉमका के बीच में एक डब्डा (गिट्ट) लगाया जाता था। इसका निच्छा सिरार रहुप के शिरोमाण में दबा रहुता था। उपरी विरो पर तीन छन्ने को लगाया जाता आ उस महापुरुष्य के आदर, प्रतिष्ठा और गीर व के सुचक होते थे, जिसके अवस्था सात ते पढ़िन गई। जिसके अवस्था सह सुप्य में होते थे। बाद में इन छनों की सब्धा सात तक पढ़ेन गई। गिट और

हर्मिका के चारों ओर इस स्थान के विशिष्ट वैदीय प्रमाव को सचित करने के लिए खम्मो की एक वेदिका या जंगला बनाया जाता था। स्तूप को उत्पर से नीचे तक ईंटों या पत्यरों से ढक दिया जाता था। यह इसका शिलाकं बुक कहा जाता था। बाद में इन शिलाओं की सुन्दर अलंकरणों से सुसज्जित किया जाने लगा। छोटे स्तुपो को अल्पेशास्य और बड़े स्तुपों को महेशास्य कहा जाने लगा। स्तूपो के नीचे वेदिका के बढ़े गोल घेरे की चार दिशाओं में चार प्रवेश-दार या तोरण बनाये जाते थे। उस समय चारो दिशाओं के अधिपति या संरक्षक देवता माने जाते थे, तोरणों पर इनका अकन होता था। तोरण और स्तप के बीच की माम प्रदक्षिणापय कहलाती थी। स्तुपो में तीन जंगले (मेथि, वेदिका) या वेप्टनियां हुआ करती थी। पहली और सबसे बड़ी बेदिका मूमि पर, दूसरी स्तूप के मध्य माग में चारो ओर ऊने चब्तरे पर बनाई जाती थी। वहाँ तक चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थीं। इनसे स्तूप के मध्य भाग में पहुँच कर इसके चारो ओर दूसरी परिक्रमा की जाती थी। तीसरी वेदिका हर्मिका के चारो ओर होती थी और वह आकार में सबसे छोटी होती थी। इस प्रकार तीन वेदिकाओं से अलंकृत (त्रिमेखलामहित) स्तप की मध्य रचना की जाती थी। ये तीनो वेदिकाएँ कमशः मलोक, अन्तरिक्ष लोक और द्युलोक की प्रतीक थीं। मुमिगत वेदिका का सर्वोत्तम उदाहरण मारहत स्तुप की वेष्टनी और बीच की वेदिका का ऐसा रूप साँची के तीसरे स्तूप में मिलता है। वैदिका का निर्माण अनेक स्तम्भ खडे करके किया जाता था। प्रत्येक स्तम्भ के नीचे का हिस्सा पेन्दी के पत्थर से जडा रहता था। इसे आलम्बनपिण्डिका कहते थे। दो खड़े सम्मो के बीच मे दो बड़े आड़े पत्थर लम्बोतरे छेद काट कर फसाये जाते थे। इनके किनारे सुई की नोक की तरह शेष भाग से सुक्षम होते थे, अत. इन आड़े पत्थरों को सुबी कहा जाता था। विभिन्न स्तम्मों के ऊपरी सिरों को ऐसे पाषाणों की पक्ति से जोड़ा जाता था, जिनके निचले हिस्से के छेदों में (चुल्ली) स्तम्मों के ऊपरी हिस्से (चुड़ा) फँस जाते थे। ऐसे पत्थरों से बनी मृडेरी को उष्णीष (Coping stone) कहते थे। इस प्रकार स्तम्म, सुची, आल-म्बनपिण्डिका और उष्णीय से चारो मिलकर वेदिका या जगले का निर्माण करते थे। वर्तमान समय में इस प्रकार की वेदिका का उदाहरण साची का स्तप है। स्तूप उस महापुरुष का साक्षात्-प्रतीक होता था जिसके मस्मावशेष (शरीर-षातु) इसके गर्ममें मजूषा या निधान कलका में रखे जाते थे। अड और हर्मिका से युक्त स्तूप की भव्य आकृति न केवल बुद्ध जैसे महापुरूषो की, अपित परे

विषय या ब्रह्माण्ड की भी प्रतीक थी। उन दिनों स्तृपो और वैत्यों का निर्मीण एक अलीव महत्वपूर्ण कार्ये समक्षा जाता था। महाबंध (२९ तवा ३० अध्याय) में इस प्रकार के स्तृपो के निर्माण के भारी आयोजन का सुन्दर परिचय दिया गया है। इन स्तृपों के विशिष्ट प्रकार विमिन्न प्रदेशों में विकसित हुए। अब यहाँ डस पुग के प्रमुख सूपों का परिचय दिया जायगा।

भारतृत का स्तूच:—इस युग की कला का प्राचीनतम रूप मारहृत के स्तूप में दिखाई देता है। यह मध्यप्रदेश में सलता स्टेशन से ९ मील दिखाण में है। इस समय यहाँ इस स्तूप का कोई भी अवशेष नहीं है। १८७३ ई॰ में जब स्तिष्य में है। इस समय यहाँ इस स्तूप का कोई भी अवशेष नहीं है। १८७३ ई॰ में जब स्तिष्य में है। इस सकते कोश की उस समय तक यह स्तूप प्राय पूर्ण इप से नष्ट हो चुकाणा, इसके विनिम्न अशो को आसपास को बामीण जनता इंटो के लिए स्नीद कर ले जा चुनी थी। किनयम ने विनिम्न अशो को आम पास के स्वानो से इूब निकाला। इस समय इस स्तूप के अधिकाश माग कलकता के मारतीय समहालय में तथा कुछ अश प्रयाग के समृद्धालय में मुरिकित है। प्राचीन काल में मारहृत अनेक महत्यपूर्ण व्यापारिक मागों यर अवस्थित था। उन दिनो प्रयाग से जो मागे दिक्तणी मारत में मालवा की ओर तथा पृष्ट में माग की और तथा पृष्ट में माग की ओर जाते थे उन पर यह स्वान अवस्थित था। साची की मीति यहीं भी धनी व्यापारियों ने अपनी सम्पत्ति का सबुपयोग करके इस स्तूप का निर्माण की। और सादत्व की वेशेयताओं को देखने से पहले इसके स्वरूप को श्री सहत्व की वाल लेना आवश्यक है।

इस स्तूप का व्यास ६७ फूट ८६ इच था। आज से लगमग १०० वर्ष पूर्व जब सहाँ किंप्सम पहुँचे तो इसका छोटा सा हिस्सा ही अवशिष्ट था। इसके अव-शेषों से यह बात होता है कि यह बड़े बाकार की (१२" × १२" × १३ँ") डेटों से पत्थर और बजरी के दृढ आधार पर बनाया गया था। इस स्तूप के चारों और मृमि पर मोलाकार वेदिका, चार तोरणों से चार मागो में विमक्त थी। वेदिका की ऊचाई ९ फुट और प्रदक्षिणात्मय की चौडाई १० फुट ४ इंच छी। इसके तोरण-हार दो बड़े स्तस्मो पर बनं हुए हैं। इन स्तम्मों के शीर्यकों के ऊपर चौकी में दो पंख बाले घेर और दोक हैं। इनके ऊपर तीन आड़ी घरन या वण्डरियाँ (Architravc) है इनके गोलाकार सिरों पर मकराइति उत्तिण हैं और बीच में अनेकर शुओं की बाइतियों बनी हुई हैं। दोनों स्तम्मो पर सबसे ऊपर की वण्डरी पर पर्य चक्र बौर निरस्त के जिन्ह बने हुए हैं। मारहुत स्तूप की तोरण वेदिका विभिन्न प्रकार की मुर्तियों और चित्रों से अल्कृत की गई थी।

इस स्तूप की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाली घटनाओं का तथा जातकों की कवाओं का अंकन हुआ है। इससे पहले मौर्यपुग की कला में इस प्रकार की कोई क्रांत दृष्टिगोचर नहीं होती है। मारहत में बद्ध के जीवन से संबद्ध आधा दर्जन घटनाओं का चित्रण है। एक दुश्य में बुद्ध की माता मायादेवी द्वारा तथागृत को गर्भ में घारए। करने का नित्रए। है। बौद अनुश्रुति के अनुसार मायादेवी को एक बार रात की सौते समय यह स्वप्न आया था कि बोधिसत्व श्वेत हाथी के रूप म उनकी कुक्षि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका चित्रए। करते हुए एक दृश्य के मध्य में विविध आमृ-क्रणो-कर्णालंकार, हार कंकण, सेखला से ससज्जित सायादेवी को पलंग पर सीये हुए दिखाया गया है। रात्रि के समय को सुचित करने के लिए रानी के पैरो की भीर पलंग के निकट एक अलंकत दीवट पर दिया जल रहा है। रानी की सेवा के लिए तीन परिचारिकार्ये बैठी हैं। इनमें एक मच्छर हटाने के लिए चंदर झल रही है, सिर के पास बैठी दूसरी ने मक्ति की मुद्रा में हाथ जोडे हए हैं, पैरों के पास तीसरी सेविका बैठी है। ऊपरी माग में बोधिसत्य को हाथी के रूप में दिलाया गया है। इसके नीचे भगवतो उक्तित अर्थात मगवान बद्ध के गर्भ में प्रवेश (अवकान्ति) का लेख है। इस स्तुप के विभिन्न दश्यों के नीचे इनके नाम और शीर्षक दिये गये हैं। इनसे इन चित्रों के पहचानने में बड़ी सुविधा हो जाती है। इस प्रकार के अन्य दश्य कोशल के राजा प्रसेनजित का बद्ध के पास आना, उनकी बन्दना करना, नागराज ऐरापत द्वारा बढ़ की पूजा, अपनी माला को त्रर्यास्त्रंश स्वर्गलोक में घर्म का उपदेश देने के बाद में बढ़ का पथ्बी-लोक पर उतरना है। इन सभी दृष्यों में बढ़ को कही भी मानबीय रूप में नहीं दिखाया गया है. उनको सर्वत्र बोधिवक्ष, चरणचिन्ह आदि के रूप में अंकित किया गया है। एक अन्य दृश्य में हाथी पर सवार राजा अजातशत्रु रुम्बे जलूस के आगे आते हुए दिखाया गया है। हाथी से उतर कर राजा को अंजलि बांध कर बजासन के रूप में बद्ध की वन्दना करते हुए चिचित किया गया है। एक दूसरे दश्य में श्रावस्ती के करोडपति सेठ अनायपिण्डक द्वारा जैतवन को खरीदने का चित्रण है। श्रावस्ती का नगरसेठमुदल अनायो को भीजन देने के कारण अनाय-पिण्डक कहलाता था। यह बुद्ध का परम मक्त था, इसने बुद्ध को श्रावस्ती में निमंत्रित किया। उनके निवास की व्यवस्था के लिए उसने राजकुमार जेत से उसका



फलक-१ माया का स्वप्न, मारहृत स्तूप, दूसरी श्र० ई० पू० पू० ४५४



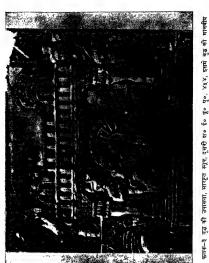

फलन-३ दुद की उपासता, मारहृत सूप, दूसरी श० ई० पू० पृ०, ४४४, इसमें बुढ़ की मानबीय मूर्ति के स्थान पर उनको वर्मचक्त के प्रतीक के रूप में अंकित किया बया है।



फलक-४ बुढ की उपासना, भारहुत स्तूप, दूसरी बा० ई०, पृ० ४५४, इसमें बुढ की बोधिकृत के प्रतीक के रूप में अकित किया गया है।

एक बगीचा मोल लेने की बात की, यह उसके नाम पर जेतवन कहलाता था। जेत ने कहा, इसकी मृश्वि पर जितमें सीने के सिक्के विश्व जाय वही इसका मृत्य है। अनाथपिण्डक ने इस दाम पर जेतवन अरीदना स्वीकार कर लिया। इस कथा को भारहत में बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित किया गया है। इसमें दांथी और उपरले सिरे पर नीचे चन्दन के पेड और बांबी ओर नीचे एक आम का पेड़ इसके बगीचा होने की सूचना दे रहे हैं। सिहली अनुश्रुति के अनुसार बगीचे का सीदा तय होने पर अनाव्यपिष्टक ने जब इसकी सफाई करने का आदेश दिया तो इन बार पेंडों को छोड़ कर सभी पेंड काट दिये गये थे। दायी ओर नीवे सिक्कों की लाद कर लाने वाली बैलगाडी दिखाई गई है। इसके बैल खोल दिये गये हैं, जुआ ऊंचा उठा हुआ है। इसकी दायी ओर बैटा हुआ एक सेवक सिक्कों की गिन रहा है, उसके सामने खडी बैलगाडी के इसरी और अनायपिण्डक इस गिनती का निरीक्षण कर रहा है। बैठा हुआ सेवक सिक्को को गिन कर संभवतः थैलियों में भर रहा है क्योंकि उसके ऊपर दांगी और एक अन्य सेवक ने पीठ पर बैली लादी हुई है। यह बड़ी सस्ती से इन्हें तीन पेड़ों के नीचे सिक्के बिछाने वाले सेवकों के पास ले जा रहा है क्योंकि वे अपने सब सिक्के बिछाकर अधीरता से इसकी और देखते हुए नये सिक्कों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सध्यमाग में अनाविष्ण्डक को एक टोंटीदार जलपात्र लेकर यह उद्यान बौद्ध सम को दान करते हुए दिलाया गया है। बायी और कुछ पुरुषों का समृह लड़ा है, ये दान दिये जाने के दृश्य को देख रहे हैं, इनमें सबसे आगे हाथ जोड़े खड़ा व्यक्ति संगवतः राजकुमार जेत है। बांबी श्रोर ऊपर नीचे दो मकान बने हुए हैं। इन पर अकित लेख के अनुसार ऊपर बाला गन्धकृटी भवन तथा निचला कोसम्ब कृटी है, दोनो का अर्थ फलों की गन्ध से स्वासित कृटिया है। इन दोनो का निर्माण अनाथिपण्डक ने जेतवन खरीदने के बाद बुद्ध एवं अन्य मिक्षुओं के निवास के लिए किया था। इस दृष्य का परिचय देने के लिए इस पर यह लेख अंकित है--जेतवन अनाथपेडिको देतिकोटिसंहतेन केतो अर्थात् एक करोड़ की मदायें बिछा कर खरीदे गये जेतवन का अनाथपिण्डक दान कर रहा है।

यहाँ गौतम बृड के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐतिहासिक बुढ़ों का भी उनके विशिष्ट बोधि बुक्तों के साथ अंकन किया गया है, जैसे गौतम बुढ़ का संबंध पीषल से था वैसे ही काश्यप बुढ़ का वट बुक्त से, कनक मृति का उदुम्बर से, विप-स्सिन का पार्टील से, शिल्ती का पुष्टरीक या क्वेत कमल से, विरवमू का बाल से

और ककुच्छन्द बद्ध का शिरीष से। इन वक्षों पर उपर्यक्त बद्धों के नाम अंकित हैं। यहाँ बुद के पूर्व जन्म की कथाओं (जातको) के कई दश्यों का भी अंकन किया गया है। ये जातक बड़े लोकप्रिय थे। यहाँ के शिलाफलको पर वेसन्तर, निगोधिमग, नाय छादन्तिय महाकपि, इसीमिंग, आदि तेईस जातकों की कथाओं का विक्रण किया गया है। इन सब में पूर्वजन्म में बोधिसत्व के रूप में बुद्ध द्वारा किये गये दान, स्याग, बद्धिमला आदि के विभिन्न उदाल कार्यों का वर्णन है। वेसन्तर जातक में एक ऐसे दानशील राजकुमार की कथा है जिसे अपना सर्वस्व दान करने में भी कोई सकोच नही था। जब उसने अपने राज्य की समृद्धि बढ़ाने वाले हाथी का दान कर दिया तो कॉलंग की जनता उससे बहुत रुष्ट हो गई, क्योंकि उस समय वहाँ अकाल पढ़ा हुआ था और जनता इस हाथी से दुर्मिक्ष निवारण की आशा रख रही थी। ऋद जनता के आग्रह से राजा को बाधित होकर अपने राजकुमार वेस-न्तर को पत्नी और बच्चों सहित राज्य से निष्कासन का दण्ड देना पड़ा। वन में घोर कष्टो में रहते हुए भी उसने अपने बच्चो और पत्नी का दान करने में संकोच नहीं किया। निगोधिमण (न्यग्रोधमण) जातक की कथा में बोधिसत्व के द्वाराएक पूर्व-जन्म में स्वर्ण मृग के रूप में किये गये महान त्याग की घटना का वर्णन है। उस समय ये हिरणो के एक बड़े समृह के साथ वाराणसी के एक राजकीय उद्यान में रहा करते थे। राजा बारी-बारी से एक हिरण को मरवाया करते थे। एक दिन एक गर्मिणी हिरणी की बारी थी। उसकी रक्षा के लिए बोधिसत्व ने स्वयमेव अपने को प्रस्तुत किया । राजा उसके आत्मत्याग से इतना प्रमावित हुआ कि उसने न केवल उस स्वर्ण मुगी को नहीं मारा, अपितु उम दिन में उसने हिरणों का शिकार बिलकुल बन्द कर दिया। महाकपिजातक में भी इसी प्रकार के एक महान त्याग की कथा है। बनारस के निकट गंगातट पर कुछ बन्दर रहा करते थे। राजा ने एक बार इनका घेरा डालकर इन्हें मरवाने का प्रयास किया। बीधिसत्व तुरन्त नदी पर छलांग लगाकर इसरी ओर बले गये और उन्होंने अन्य बन्दगे की रक्षा के लिए बांस का एक पूल बनाया, किन्तु कुछ हिम्से में बांस की कभी रह गई। यहां वे स्वय-मैव अपने शरीर को फैलाकर पड गये ताकि उनके ऊपर से दूसरे बन्दर सुरक्षित रूप से नदी को पार करके बच जायं। इसमें उन्हें अपने प्राण देने पड़े, किन्तु उनके ਜ਼ਕ ਸਾਡੀ ਰਚ ਜ਼ਕੇ।

मारहुत में न केवल उदाल एवं गम्मीर दृश्यों का अकन है, अपितु विचित्र हास्यपूर्ण दृश्यों की भी कभी नहीं है। एक दृश्य में कुछ बन्दर कहीं से एक बडी

सण्डासी ले आये हैं। इसे एक हाथी झटका देकर खीच रहा है और उससे एक व्यक्ति की नाक का बाल उलाड़ा जा रहा है। एक अन्य दश्य में बन्दरों का एक दल हायी को बाज-गाजे के साथ मोटे रस्से से बांध कर ले जा रहा है। यहाँ अनेक प्रकार के नागों, यक्षों, यक्षिणियो और अप्सराओं की भी मर्तियां बनी हुई हैं। बन्यत्र यह बताया जा चका है कि इस समय जनता में यक्षो की पूजा प्रचलित थी। यहाँ इनका प्रचर मात्रा में अंकन मिलता है। ये यक्ष विभिन्न दिशाओं के रक्षक माने जाते थे। अतः उस समय द्वारतोरणों पर इन यक्ष-यक्षिणियों की मतियाँ अकित की जाती थीं। यहाँ उत्तर में कुबेर यक्ष (कृविरोयखो) और दक्षिण में विरुद्धक की मूर्तिया मिली हैं। पूर्वी तोरण पर सुदर्शन यक्षी की, पश्चिमी तोरण के एक स्तम्म पर सुचिलोन यक्ष और सिरिमा देवता की, उत्तर के स्तम्म पर अजकालक यक्ष की और चन्द्रा यक्षी की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ चूलकोका और महाकोका नामक देवताओं की मी मूर्तियाँ पाई गई हैं। विद्वानों का ऐसा विचार है कि उस समय जनता में जो देवी देवता पूजे जाते थे, उन्हें बौद्ध धर्म ने स्वीकार कर लिया और ऐसे कई देवताओ को बुद्ध का उपासक बना दिया गया और उन्हें तथागत की पूजा करते हुए दिखाय। गया है। इसका एक सुन्दर उदाहरण मुचलिन्द नागराज की मृति है। इलाहाबाद सप्रहालय में सुरक्षित एक स्तम्म पर वट वक्ष पर पाँच कथा बाले मचलिन्द नागराज की मूर्ति है। यह सम्भवत. बुद्ध की रक्षा कर रहा है, क्योंकि बौद्धसाहित्य में यह कथा है कि एक बड़े अंघड में मुचलिन्द ने अपने फन फैलाकर बुद्ध की रक्षा की थी, यह दृश्य साँची, अमरावती और नागार्जुनीकोण्डा के स्तुपो पर भी उत्कीर्ण है। एक अन्य चित्र में जल में से निकलते हुए नागराज एरापत को सपरिवार बोधिवृक्ष के रूप में बद्ध की उपासना करते हुए दिखाया गया है। यहाँ अलम्बसा मिश्रकेशी, सुदर्शना तथा सुमद्रा नामक चार अप्सराओ की मूर्तियाँ नामांकन सहित पाई गई है। इनके अतिरिक्त स्वामाविक और कल्पित पशु-पक्षियों की आकृतियाँ भी यहाँ बड़ी मात्रा से मिलती है।

कान्यसता—मारहुत के विभिन्न चित्रों को सौंदर्य प्रदान करने के छिए अनेक प्रकार के अकलरण और अमिप्राय भी अंकित किये गये हैं। इनमें प्रधानता कमल के पुत्रों के विभिन्न रूपों की है। प्रमुद संक्या में कमल के चित्रण चाली वेदिका को पद्मवद वेदिका कहा जाता था। किन्तु सम्मत्यत गहीं का सबसे बड़ा अलंकरण कल्पालता है। यह मारहुत स्तूप की पाषाणबेष्टनी के अगर निरन्तर एक लहरतार छम्बी बेल के रूप में चली गई है। इस स्हिरियादार बेल से नाना प्रकार के बस्त्र नीर बान्वण उत्पन्न होते हुए दिलाये गये हैं। बा० अग्रवाल में (भारतीय करूण पृ॰ १८२-५) इसकी सप्रमाण विवेचना करते हुए यह बताया है कि मारतुत में प्राचीन साहित्यक करूपना के जनुसार कर्यवलों अथवा करूपनुल का वित्रण किया बया है। इसनी बल साती हुई टहनियों से कर्णकुष्टल, हार, करणे, कंकण, करवानी, शुद्ध आबि विनिष्ठ प्रकार के आमूचण लटकते दिलाये गये हैं। कहीं पर मूल्यचा उत्तरीय और अधोवरण इस प्रकार की लता से जन्म लेते हुए दिलाये गये हैं। इस प्रकार के कर्यवृक्षों के बारे में यह दन्तकथा प्रसिद्ध थी कि ये येड उत्तरकुर नामक देख में होते हैं। इससे मनुष्य अपनी हच्छा और करपना के जनुसार सभी प्रकार के अधीयट कर्यु। प्राचीन कर सकता है। जनता उत्तर कुठ के दर्शन के लिए उत्किति सुत्री की। आपता के चक्रवर्ती साइ इसे जीन कर इसका वैश्व प्राप्त करना चाहिते हों। आलकारिक अर्थ में एक समुद्ध चर को कर्यवृक्ष माना जा सकता है। नस्युव-तियों के प्रंथार की अभिजायाकों की सहज पूर्ति करने बाले माता, पिता, माई, बहिन करमुबक की शासालों के समान थे। यह कर्यना जन विता, पिता, माई, बहिन करमुबक की शासालों के समान थे। यह कर्यना जन प्रमाण पुत्र वर्णन मिलता है। इस लता के विवार में मारता को साहत्य है। सहज करा के विवार में मारता को माता परिता है। इस करा प्रवृत्व करने मारता है। इस करा के विवार में मारता के समान थे। यह कर्यना जन सकता है। कर्यन हिस करा मार्ग करा मार्ग मार्ग करा मार्ग मारता है। इस करा के विवार में मारता की स्थान से। सह कर्यन से साहत है। के विवार में मारता की साहत्य में इस करा के विवार में मारता है। इस करा से विवार में मारता की साहत्य में इस करा है। हिस करा साहता है। इस करा मार्ग साहता है। स्वार करा साहत्य है। हिस करा साहता है। स्वार करा साहत्य से स्थान की साहत्य से साहत्य से साहत्य है। स्वार करा साहत्य से साहत

सस स्तुप की कुछ कलात्मक विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं। पहली विशेषता यहाँ की मूर्तियों का चपटामन (Flatness) है। ऐसा प्रतीन होता है कि यहाँ के कलाकार लकती और हामीदांत पर नक्काशी करने की कला मे कुछल थे। उन्होंने यहाँ इस कला का प्रतीप पत्यर में किया है। इसे बहुत गहराई में नहीं जीवा गया है, इसलिए इन मूर्तियों में एक विशेष प्रकार का चपटापन दिलाई देता है। यह चूंप काल की मूर्तियों की बहुत बड़ी विशेषता है। उसी-ज्यों पत्यरों पर कला-कारों का हाथ सचता गया, वे पत्यरों को अधिक शहराई में जीदने लगे और मूर्तियों का चपटापन कम होने लगा।

दूसरी विशेषता कषाओं की वर्णनात्मक शैली की है। इसे एकक्ष्यातीय (Unilocal) शैली भी कहा जाता है। इसका यह अर्थ है कि इसमें एक कथा की विभिन्न घटनाओं को एक ही स्थान में इकट्टा दिखाया जाता है तथा एक ही पात्र को कथा का विकास दिखान के लिए कई बार जिस्त किया जाता है। एक कथा की विश्विष घटनाओं के घटित होने में मले ही काल का जलतर हो, किया स्वाध घटनाएं एक ही स्थान पर दिखाई जाती हैं, इसीलिये इसे एकस्थानीय (Unilocal) कहा जाता है। यह बात कर या मुखालातक के चित्रण से स्थाट हो जायती।

इसके अनुसार बुढ पूर्व जन्म में गंगातट पर स्वर्णमृत के क्य में रहा करते हो। यहाँ जन्होंने एक बार नदी में इसते हुए एक कुलीन व्यक्ति की प्राणस्ता की भी। इसके कुछ समय बाद बाराणसी के राजा ने अपनी रानी द्वारा देखे गये क्यांपृत्त का वाता बताने के लिए पारितोषिक की घोषणा की। उस अकृतक व्यक्ति ने एजा को इसकी सुवना दी। राजा विकास के लिए निकला। राजा ने मिक्ला चढ़ाया, किन्तु इसी समय वह स्वर्णमृत स्पी बोधसत्व के माघण से इतना प्रमावित हुजा कि उसने इसके पिकार का विचार त्याग दिया। वह इसका मन्त बन गया। इस कथा को एक गोल चौलट में तीन विभिन्न घटनाओं के रूप में प्रदित्त किया गया है। उसके विकास के बचाते हुए व्यक्ति की वार्यो है। उसमें दायों और बाराणसी का राजा चिल्ला चढ़ाते हुए प्रक्ति की बचाते हुए विकास गया है। उसर दायों और बाराणसी का राजा चिल्ला चढ़ाते हुए एक विज है है है तथा पाता है। इसमें अपने हिस्से में एक और इस कथा का घटनास्वल तीन पेडों के तथा पात्र हिएणों के रूप में दिखाया गया है। उसमें तथा है हिस्से में स्वर्ण हुए प्रक्ति हुए प्रक्ति की स्वर्ण हुए प्रक्ति है वह समें अपने हुए योक्त है जिए इस कथा का घटनास्वल तीन पेडों के तथा पात्र हिएणों के रूप में दिखाया गया है। इसमें तथा तथा हिएणा मुन्तु कर के हिस्से में एक और इस कथा का घटनास्वल तीन पेडों के तथा पात्र हिएणों के रूप में दिखाया गया है। इसमें तथा ने हिस्से में पिता की घटनाए विभिन्न कालों में हुई थीं, किन्तु यहाँ इस सकता कालों में हुई थीं,

इस कला की तीसरी विशेषता इसका विचारप्रधान (Conceptual) होना है। इसका यह असं है कि यहाँ के कलाकार विसिक्ष बस्तुओं का विचण उस रूप में नहीं करते, जिस रूप में उनकी औष उन दृश्यों को देखती है, अपितृ वे तक्ता विचण उसका विचण उसका विचण के अनुसार करते हैं, अत इन चित्रण में अपने मन में बनाये गये विचारों और चारपाओं के अनुसार करते हैं, अत इन चित्रण में बैजानिक गृद्धता न होकर मावों एव विचारों की प्रधानता होती है। ये दूषमों का सही अंकन करते के स्थान पर कलाकार के मन के विचारों का अधिक सही रूप में चित्रण करते हैं। इसका उदाहरण उपर्युक्त कर लातक ही हैं, जिसमें कलाकार ने अपने मन में विच्यान कमा की उपर्युक्त तीमों घटनाओं का अलग-अलग चित्रण किया है। इसी प्रकार रोजैण्ड ने मारदृत की पीनपयोपरा, पृथुनितम्बा, लगमग निवंसना यिक्षणों के चित्रण का कारण भी विचार रास्त्रक का को बताया है। यहाँ पुष्टित साल बुक के नीचे उसका आलियान करती हुई यक्तिपियों की कुछ मूर्तिया मिलती हैं। कुछ विचारक रहें उस पुण का समझते हैं, जब बुकों की पूजा प्रचलित भी, उन्हें उत्तारकता का प्रतीक (Fertility)

१. रोलैण्ड-आर्ट एण्ड आफ्टिक्चर आफ इण्डिया ।

समझा जाता था, युवक युवतियां इन पेड़ों के पुष्प एकत्रित करने के लिए इकट्ठी होती थी। संस्कृत साहित्य में बॉगल टोहद की परम्परा के अनुसार युवतियों बारा विमिन्न पेड़ों के आलियान, स्पर्श, पादास्त्र तादि से इन नृक्षों में पूल जाते थे। पूल जाता थे। प्रतिकार प्राचीन काल में की जाने वाली तथायकता (Fertility) विषयक विधियों की सीण म्मृति समझी जात सकती है अवया इते प्रकृति के एवं पूरक के उस मिलन का प्रतिक समझा जाता है, जिससे सारी मृतिट का विकास और विचार होता है। इस प्रकार यक्तिएयां ज्यादकता का पत्रीक है। अत रोलैंग्ड ने यह मत प्रचट हिस इस प्रकार यक्तिएयां ज्यादकता का पत्रीक है। अत रोलैंग्ड ने यह मत प्रचट हिस इस प्रतीक के विचार को म्यप्ट मृते हुए देने के लिए ही कलाकारों ने यिशिणों में उन अगो को अधिक सहत्व दिया है जिनका उत्पादकता के साथ विश्वेष संबंध है। अत रोलींग्र विपयों ने उनके प्रयोगरों की पीतता और तित्यों की प्रयान को विशेष कर में प्रदर्शनत किया है।

इसकी चौषी विधेवता-पह है कि यह मारत की पहली राष्ट्रीय लोककला (National folkart) है! इससे पहले मारतीय कला दरवारी कला के ही क्या में पायी जाती है। मारहून में पहली बार हमें जनना की लीकिज तथा कार्यमा, मावताओं का चिक्रण करने वाली ऐसी कला के दर्शन होते हैं, विसस न केवल लम्बरी, इन्द्र. सूर्य की वैदिक देवता हैं, अपितु इनके साथ माधारण जनता द्वारा पूर्व जाने वाले यक्ष यक्षिणियों, नागों और अध्याशों के भी दर्शन होते हैं। इसमें पूर्व की मीर्य कला दरवारी होने के कारण कृत्रिम थी, किल्नु गुग कला सर्वथा स्वाभाविक जीर लोकप्रिय कप रखने वाली तथा तत्कालीन जनना के पासिक एवं लौकिक विद्ववासों और मत्त्वयों को विवित करनेवाली थी।

सारकुत स्पृत्त के विसिन्न लेकों से इसका निर्माण कराने वाले व्यक्तियों पर सुन्दर क्रकाव पढ़ता है। पूर्वी तोरण के निष्णे स्तम्म पर जीवना एक लेख के अनु-सार इकका निर्माण बालपीपुत्र धनकति ने करवाव था। धनसृति के पुत्र कुदालठ, रानी नायरिक्ता, विदिशा के न्येवनीमित्र को राणी वापादेवी और विदिशा बाखी फलपुदेव ने विभिन्न स्तम्मों और सूचियों का बान दिया था। एक लेख में एक स्थानीय मिक्नुणी के भी दान का वर्णन है। इन लेखों के आयार पर यह परिणाम निकाला गया है कि इन स्पूर्ण को बनावों वाले राजा रानी, समृद्ध व्यापरी और जमी-दार बर्गों के व्यक्ति थे। सिक्षु और सिक्शुंग्यों इन्हें दान देने की प्रेरणा कर रही

१ मीहार रंजन राष--मौर्य एण्ड शुंग आर्ट ६४।

भी। स्तुप का निर्माण स्वरतियों, तक्षकों, पाशायहुट्टकों की विमिक्ष श्रीणयों ने किया। सही विभिन्न पुरुषों की जो मृतियां मिलती हैं वे उत्पन्नवः उन समुद्ध सानियों की मिलहती हैं, वे उत्पन्नवः उन समुद्ध सानियों की मिलहतिया हैं, विक्तेष स्तुप के मान किया विश्व में विक्र में कि पूर्विक इस स्तुप के माना बाता व्यापारी और मृमिमति वर्षों के व्यक्ति में, अतः स्तुक डारा पसन्द किये जाने बाले और विदाय बाले विकास मुक्ति किया कि विकास में किया किया विकास किया किया किया विकास मानिया किया किया विकास मुक्ति की मिल्य निया किया किया किया विकास मुक्ति यो विकास मुक्तियों की मिल्य किया विकास मुक्तियों की मिल्या की योजिया विकास मुक्तियों की मिल्या की विकास मुक्तियों की विकास मुक्तियों

इद्ध गया-गया से छ मील दक्षिण में उठबिल्व नामक ग्राम में एक पीपल के पेड़ (बोधियुक्ष) के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बोधिज्ञान सम्पन्न बुद्ध बने थे, अतः यह स्थान बुढगया कहलाता है। अशोक ने यहाँ इस पवित्र घटना की स्मृति मे बोधिगृह का निर्माण कराया था। यह पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, किन्तु मारहत के वेदिका-स्तम्म पर इसकी चित्रित एक आकृति के अनुसार यह स्तम्मो पर लडा हुआ मडप था। इसकी छत लुली हुई थी, इसमे से बोधिवृक्ष की शासायें आकाश की ओर उठ रही थी। इसके बीच में बुद्ध के बैठने का स्थान-बोखिमण्ड या बाद्धासन था। वर्तमान समय में इस स्थान की खुदाई में पूराना बोधिमण्ड मिला है। यह चुनार के बलुआ पत्थर का बना हुआ है और इस पर मौर्ययुगीन चमकीली पालिश (औप) की हुई है। बोधि गृह के चारो ओर अशोक ने ईटो की एक वेष्टनी (वेदिका) बनवाई थी। चारो दिशाओं में इसकी लम्बाई २५८ फूट है। बाद में इसे शुग युग में ईटो के स्थान पर पत्थरों का बना दिया गया था। इसमें मारहत और साँची जैसे स्तम्भ, सुची और उष्णीष बनाये गये। इन पर उत्कीणं लेखों से यह जात होता है कि राजा इन्द्राग्निमित्र की रानी कुरगी और ब्रह्मित्र की रानी नागदेवी ने इनका निर्माण कराया था। इनका समय पहली शताब्दी ई० पु० का पूर्वार्ट समझा जाता है। शैली की दृष्टि से बुद्ध गया की वेदिका भारहत और साची के मध्यवर्ती काल की समझी जाती है, क्योंकि कलात्मक दिष्ट से यह भारहत-शैली का अनुकरण करते हुए भी कई बातो में उससे अधिक उन्नत और विकसित प्रतीत होती है। यह वेदिका पूर्ण रूप से नष्ट हो चकी है, किन्तू इसके अधिकाश स्तम्भ और सूचियों के व्वसावशेष इसकी कला पर सुन्दर प्रकाश डालते हैं।

नीहाररंजन राय—मौर्य एण्ड श्रृंग आर्ट ।

बुदगया सेप्राप्त मृतियों की भारहत स्तूप की मृतियों से तुलना करने पर इसकी कुछ विशेषताये स्पष्ट होती है। पहली विशेषता वर्णनात्मक चित्रों में अनावश्यक विस्तार की और व्योरे की बातों को छोड़ देना और केवल आवश्यक तत्वो पर बल देना है। इससे चित्रित कथाओं का समें दर्शक को शीघ ही हृदयाम हो जाता है। यह बात दोनो स्थानो के जेतर न दान के दृश्य से स्पष्ट प्रकट होती है। भारहुत के कलाकार ने अपने चित्र में अधिक से अधिक व्योरा मरने का प्रयक्त किया है, उसने अनाथिपण्डक द्वारा बनवाई हुई दो कृटियाओं से, बैलगाड़ी से, तीन सेवको से तथा राजकुमार जेत और उसके साथियों से चित्र को पूरा भर दिया है, किन्तु बुद्ध गया के शिल्पी ने इसमें इसमें केवल सिक्के बिछाते हुए दो सेवकों को तथा सिक्के लाने वाले एक सेवक को ही दिखाया है। भारहत के चित्र में अभिधावृत्ति से स्पष्ट रूप से सब बाते कही गई है, किन्तु बुद्ध गया के चित्र में व्यन्जनावृत्ति का आश्रय लिया गया है। अत कलात्मक दृष्टि से यह अधिक रुचिकर और मनोरम प्रतीत होता है। दूसरी विशेषता यह है कि चित्रो में अनावश्यक बातो को छोड़ देने से महत्वपूर्ण आकृतियों के लिए अधिक स्थान निकल आया है, उनमें पात्र अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक गति करने लगे है, वित्रों में अधिक स्पष्टता आ गई है। तीसरी विशेषता आकृतियों का अधिक गहराई में कुशलतापूर्वक अंकन करना है। इससे



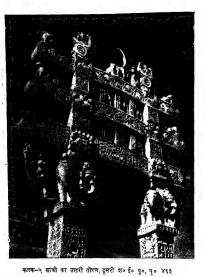

यहाँ की आकृतियाँ मारहुत की अपेका कम चपटी, अधिक तजीव और गतिमान् प्रतीत होती हैं। इनमें अधिक व्यवस्था और एक दूसरे के साथ धनिष्ठ संबंध पाया जाता है।

सांची का स्तूप—इस यूग के स्तूपों में से इस समय यही सबसे अधिक मुर्राकत द्या में है। मारदूत, असरावती, नामार्जुनीकोष्या आदि स्तूपों के पूर्ण क्य से विस्वस्त हो जाने के कारण इनकी कला का दर्यन संवहल्यों में ही किया जा करता है, किन्तु सांची का स्तूप अपने मूल स्थान पर काफी बड़े अंख में झुरीकत है। दर्यंक यही जाकर इसके कला-तैमव का निरीक्षण कर सकता है। सांची विदिशा (मिल्ला) से केवल ५ मील को हुरी पर है। विदिशा प्राचीन काल में मयुरा के विकाश ना तो में तिर्चाण कर सकता है। सांची विदिशा पूर्वी मालवा को राजधानी थी। अतः इस स्थान को स्तूपों के लिए उपयुक्त उसका प्रया। महाबंध के अनुसार अधोक जब उज्जीधनी के सासक नियुक्त हुए, उस समय कुछ समय के लिए वे विदिशा देशी को उज्जीवनी के सासक नियुक्त हुए, उस समय कुछ समय के लिए वे विदिशा देशी को महाचे भी मालवा हो पा हर रागी से अशिक में बहु एक बाने व्यापारी की पुणी से उनका विवाह हुआ था। इस रागी से अशिक में बीह पा के मार प्रवार करने बाले महिन्न और स्वर्धमात्रा का जन्म हुआ था। अशोक ने यहाँ एक बहुत बड़ा स्तूप बनवाया था। इसके बाद १२०० वर्षों तक यहाँ निर्माण-कार्य चलता रहा।

साथी में और उसके आसपास लगमग ६१ लूप पाये गये थे। इनमें सबसे अधिक महत्व (साने वाले तीन स्तुप संख्या १, २ और ३ हैं। स्तुप संख्या १ में बुढ के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और भीड़गत्यायन के अवशेष मुरिशत हैं। संख्या एक का स्तुप् अपनी विशालता के कारण प्राचीन काल में महाविष्य कहलाता था। इसी- लिए साची के टीले को महावेद्यांगिर कहा जाता था। इसके चारो तोरण-द्वार वहीं अच्छी दशा में है और सारत के वर्तमान बीढ अववेषों में सर्वअंध्य स्थान रखते हैं। इस सहात्प्य को सर्वअंध्य स्थान स्वता था। आरम्भ में यह हंटी से कार्य परा पा, निन्तु इसका वर्तमान विशामय क्या गुणकालीन है। यह कार्य पहली शतालादी ई० पूर में हुआ। इस वात की सूचना हमें दिखा हार की एक वहीं ( Architrave ) पर अकित लेख से मिलती है। इसमें यह कहा गया है कि इसे आप्टमंबीय राजा सातकणों के मूख्य स्थानि आनन्त ने बात में दिखा था। दक्षिणी इरार केए कले के में यह कहा गया है कि इसका निर्माण विदिशा में हाथीदाता सहिली इरार केए के केस में यह कहा गया है कि इसका निर्माण विदिशा में हाथीदाता का काम करने वालों ने किया (विदेशकीई इत्तकारीई क्ष्यकम कर्य); इससे यह स्तरे स्थार है कि इसका निर्माण विदेशा में हाथीदाता का काम करने वालों ने किया (विदेशकीई इत्तकारीई क्ष्यकम कर्य); इससे यह स्तरे स्थार है कि

यहाँ मिळाजो से मूर्तियां लुटवाने का कार्य दल्तकारो द्वारा करवाया गया था। हामीदाल्त पर काम करते हुए इन कलाकारो का हाथ इतना सथ गया था कि उन्होंने पाषाण पर मूर्तियां उल्कीणं करते हुए पूर्ण सफलता प्राप्त की।

स्तुप-निर्माण को बिभिन्न प्रवस्थाएँ—सांधी के महास्तुप ने कई शताब्दियों के मुदीर्थ विकास के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। पर्सीकाउन के मतानुसार इसके विकास की अवस्थायों निम्नालिखत हैं।

पहली धवस्याः -- २५० ई० पू० के लगभग मौर्य युग मे अशोक ने सर्वप्रथम ईटो का एक स्तुप बनवाया।

दूसरी बयस्था—सी वर्ष बाद १५० ई० पू० मे इस स्तूप को विद्याल बनाते हुए इसको पत्थर की खिलाओं से बका गया, इस यर बडे छक और पाषाणमध्यि और हींमका का निर्माण किया गया। मुमितल की महावेदिका (बेंगला) बनाई गई। इस नमें स्तूप का बाचार एव्हें से हुमना हो गया, इसका ब्यास १२६ फूट तथा केंबाई ५४ फीट हो गई है, इसके निवने भाग वा जुड़ाई के मसाले के बिना पत्थर की खिलाओं से बाल्खादित किया गया। चूने के बिना चिनाई का यह मारत में बहुला नमूना है। स्तूप पर शिलाओं का चोला चड़ा कर ४ इव मोटी कचीट का खोल खड़ाया गया।

तीसरी अवस्था — १०० ई० यू० में इसके मध्य आग में चारो ओर वैदिका या मिच (Berm) बनाई गई तथा यहां तक पहुँचने के लिए सीडियो का निर्माण किया गया।

भी बायस्था — ५३ ई० पू० में महास्तुप के चार द्वार (तीरण) बनायें गये सब द्वार एक साथ नहीं बने। सबस पहले दिश्य का, इससे बाद कमश्र जरार, पूर्व और परिचम दिसा के तीरण द्वार बने। माची के स्तुप की सबसे बढ़ी विशेषता पढ़ी तीरण है। ये सब आकार में एक जीसे ३४ फीट ऊचे है। प्रत्येक द्वार पर दो मारी स्तम्म है। इन स्मम्मों पर नीन थोड़ी कमानीदार आड़ी खप्ते या बच्चियों (Architraus) है। ये स्तम्म और बच्चियों उत्तर से नीचे तक विमन्न मूर्तियों से अकहत है। ये स्तम्म और बच्चियों उत्तर से नीचे तक विमन्न मूर्तियों से अकहत है। यसते प्रत्य नी बढ़ेरी पर घर्मचन्न, उसके दोनों और वामरासाही यह और चिरत्य के चिन्ह है। स्तमों के निवक हिल्सों में द्वार स्त्रक यक्ष बने है। बच्चियों का बोस दोने के लिए अन्दर की ओर हाथीं और बीने

१ पर्सी बाउन-इण्डियन आकिटेक्टर सण्ड १ ए० १८।

कला ४६५

बने हैं और बाहर की ओर वृक्षवासिनी यिक्षणियाँ या वृक्ष देवता बड़ी मनोरम माव-मंगी में दिखाई गई हैं। सांची का महाचैत्य अर्थचन्द्रकार है। इसमें मूमितल पर स्तूप के चारों ओर पत्यर के फर्स पर ११ कूट ऊंची वेदिका थी। यह मारदुत की वेदिका की मीति चित्रों से अलंकृत न होकर बिलकुळ सावी थी। इस स्तूप पर इक मूमितल की वेदिका के अतिरिक्त दो अन्य वेदिकामें स्तूप के सध्य माग में तथा शिरोमाग में हॉमका के चारो और थीं। इसका स्पष्टीकरण इसके अवरोधों से हो सकता है।

तोरण—सांची स्तृप की प्रमुख विधोवता इसकी चारो दिशाओं में बनाए वसे इसके तीरण हैं। इसमें कालकम की दृष्टि से सबसे पहले दिशा दिशा दिशा तो तीरण बनाया गया था, १८८२ ई० में इसका पुत्रक्दार किया गया था। इसके उत्तर की बहेरियों में कमलकन में सबी हुई, दो हाणियों दारा चड़ी से अमिषक करती हुई थी या लक्सी बनी हुई है, बीच की बहेरी पर छट्टन जातक की कणा है और निचली बेहेरी पर मगवान बुद्ध के पिक्रम है। इस चुद्ध में कुशीनारा के मल्लों के विश्व सात राजाओं ने माण लिया था। इसके मध्य में कुशीनारा के मल्लों के विश्व सात राजाओं ने माण लिया था। इसके मध्य में कुशीनारा का चेरा दिखाया गया है तथा दोई और वार्ड और वार्ड यो राजा रभी में और हाथियों पर बैठ कर जा रहे हैं। इसमें एक स्तम्म पर अशोक को अल्ती दो विलयों के साथ बुद्ध गया में बीधकृत के निकट दिखाया गया है। इस डार के अन्य स्तम्मों पर पीठ सटा कर दो सिह सामने और दो पीछे बने हुए हैं।

उत्तरी दिशा का डार-तोरण सबसे अधिक अच्छी दशा में है। इस पर अंकित मूर्तियों में बेस्सन्तर जातक का दृश्य बढ़े विस्तार से दूरे विवरण के साथ अकित किया गया है। इसमें राजकृष्मार वेस्सन्तर द्वारा अपने राजकीय हाणी का दान, उसका निकासन, अपने गता पिता से विदा लेने का दृश्य दिलाया गया है। काला की हिप्ट से यह सांची के सर्वोत्तम दृश्यों में गिता जाता है। इसमें तान के वास्तुविद्यास, बेशमूबा, आमूबण, रथ आदि का बहुत ही स्पष्ट अकन है। इसकी तीनो बढ़ेंदियों पर चौकोर किनारे पर गजन्तिक्षमयों का अंकन है, इनके पार्यक्रमा में आम तथा अशोज वृश्य की शालाओं की चारो हुए वृश्यका क्या हिप्स मूर्तियों का अनुकरण पर शालभंजिका मूर्तियों बनाई जाने लगी। ऐसी मूर्तियों पूर्वी द्वार पर मी मिलती है। अपरो और बीच की बढ़ेंदी के पृष्ठ माण में छहन्त जातक के दृश्य है। एक गजराज बोशिवृक्ष की पूजा कर रहा है। बीच की बढ़ेंदी पर

भार की विजय का अंकन है। इसके बांधे स्तम्म पर आवस्ती में आज वृक्ष के नीचे वृद्ध प्राय कुछ चमस्तार दिखाने का वर्णन है। एक चित्र में उनके सिर से बक की बारणें और रीयें से अम्म की ज्वालाएं निकलती दिखाई गई हैं। जेतन में तान का मास्तुत वैद्या दूस और राजा असेनजित द्वारा बूढ़ के दर्शन के खिय जाने का चूच्य है। इस द्वार के अन्य दूस्य हैं—नर नारी के मिथुनों की पान पोष्ठी, वीणा वादन, मुद्ध के दर्शन के खिए इस्त्र का बारमन, हाथी दांत की बनी खूटियों पर सोने की मालाएं लटकाने की खुप क्यांविद्यां, त्रपत्रिका देवों के स्वयं से बुद्ध के अवतरण का तथा महा अमिनि-क्षमण का दूस्य, मस्ले द्वारा बुद्ध की खातुओं पर स्तूप का निर्माण, बन्दरों द्वारा बुद्ध की मालुपात्र देता।

पूर्वी दिशा का तोरण यदाप बहुत कुछ खण्डत हो गया है, किन्तु इसमें विभों 
को अधिक अच्छे वंग से उन्होंणं किया गया है। इसकी बण्डीरयो पर निम्मिशिवत 
दूदय अंकित हैं—सीध वृक्ष से सूचिठ होने वाले सात मानुशी बुद्ध, कारिणवस्तु 
सं बुद्ध का महामिनिष्कमण, अशोक का अपनी रानो के साथ बोधिवृक्ष का दर्धन, 
हाथियों हार सूच पूजा, अशोक कारा निर्मित बुद्ध गया का बेदिका युक्त 
बोधिगृह, बुद्ध हारा नदी के जल पर चलने का चमत्कारणूणं कार्य (प्रातिहाय), 
बुद्ध के सिमा, अणि और आहुति चल्यों चमत्कार, काश्यप मृनि के धर्म परिबतंत की कथा, देवताओं द्वारा बोधिसत्य से जन्म प्रहण करने की कथा, नागराज 
मृचिलन्द हारा बुद्ध की रक्षा करना, स्थाम जातक और महाकपि जातक की कथाए। 
जयमुंक्त विवरण से यह स्थप्ट है कि साची की मूर्तियों में निम्म प्रकार की घटनाओं 
का अकन हैं।

(१) बुद्ध के जीवन की बार बड़ी घटनाएँ:—उनका जन्म, बुदल-प्राप्ति, धर्मचक प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण (२) पशु पश्चिमो की मृतियाँ प्राप्त जोड़ों के रूप में उन स्थानी पर बती हैं जो बच्छेरियों को एक दूसरे से अल्य करते हैं। यहां के पश्च कारतिक जीर वास्तिक रोनो प्रकार के हैं। इनमें शेर, हांथी, ऊँट, बैल उत्लेख-नीय हैं। कई बार इन पश्चमों की गीठ पर सवार भी दिलाये गये हैं। पूर्ती शार के नीच की बढ़ेरी पर सवार उदीच्य-वेश अर्थात भारी कोट और बड़े जूतों में दिलाये गये हैं, अतः ये शीत प्रधान देश से आये हुए शक्त, तुवार प्रतीत होते हैं। (४) पूल पत्तियों के अलकरण में साची के कारवारों ने अपनी प्रतिमा का अद्युत परि-पय दिया है। इसमें प्रधान स्थान कमल और करलता का है। यहाँ झालाता का सी अंकन मिलता है। साची में आइतिक दूसमें का अंकन बहुत अधिक है।

४६७

इनमें हाषी, सिंह, मृन आदि जनली जन्तु स्तुप या बोधियुक्ष के रूप में बुद्ध की पूजा करते विकास नये हैं। ऐसा मालून होता है कि सोजी में सारा पश्चगत् बुद्ध की उपासना करने के लिए उमड़ पड़ा है।

सांची की मूर्तिकला की तुलना यदि मारहुत की मूर्तिकला से की जाय तो दोनों में कुछ अन्तर प्रतीत होते हैं। पहला अन्तर जातकों के दश्यों का है। भारहत के शिल्पियों ने जातक कथाओं का अधिक संख्या में अंकत किया था। वहाँ २३ जातक कथायें चित्रित की गई थीं, किन्तु सांची में शिल्पियों ने इनमें महत्व-पूर्ण चार पांच जातक छाट लिये हैं जैसे-वेस्सन्तर, छहन्त, स्थाम और महा-कपि जातक। दूसरा अन्तर बुद्ध के जीवन संबंधी दश्यों में है। मारहत में बुद्ध के गर्म में प्रवेश आदि के इने गिने दृश्यों का ही चित्रण है, किन्तु साची में न केवल बुद्ध के जीवन की प्रधान बटनाओं---महाभिनिष्क्रमण बद्धत्वप्राप्ति, धर्मचक-प्रवर्तन और महापरितिर्वाण के दृश्य दिखाये गये हैं, अपित बुद्ध के चमत्कारों पर भी बहुत बल दिया गया है। इस समय बद्ध का अलौकिक रूप अधिक लोकप्रिय हो रहा था. अतः यहाँ के शिल्पियों ने उनके आकाश में उडने, पानी पर चलने, उनके विभिन्न अंगो से आग और पानी एक साथ निकलने के चमत्कारपूर्ण वित्रों का अधिक अंकन किया। तीसरा अन्तर बढ़ के जीवन से संबंध रखने बाले ऐतिहासिक चित्रों का चित्रण है, जैसे शुद्धोदन का बुद्ध के स्वागत के लिए नगर से बाहर जाना, राजा अजात-शत्र और प्रसेनजित का बद्ध के दर्शन के लिए आना, अशोक का बोधिवक्ष के समीप जाना। चौद्या कलात्मक अन्तर यह है कि सांची के कलाकारों ने मितियों को मारहत की अपेक्षा अधिक गहराई में तराशा है। इस कारण यहाँ की मुतियाँ पत्चरों में से निकलती दुई प्रतीत होती हैं। इनकी गहरी छाया के कारण इनमें बडी चास्ता और सौदर्य आ गया है। बद्ध की शरीर-धात के लिये किये जाने वाले युद्ध के दश्य में बड़ी सजीवता है, यहां की मियन मतियां और यक्षिणियां बड़ी मनोरम हैं। अत. सभी दृष्टियों से साची की कला मारहत की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। इसमें तत्कालीन लोक-जीवन के सभी पक्षों का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। इसमें जहाँ एक ओर राजदरबार के वैमवपूर्ण जीवन का, नगरो के व्यस्त और विलासितापूर्ण जीवन का चित्रण है, वहाँ दूसरी और ग्रामों के शान्त जीवन का, विभिन्न पश्-पक्षियो, पत्र-पूष्पो और अलंकरणो का सजीव अकन है। इसमें कहीं मी अस्वामाविकता, कृत्रिमता या नाटकीयता नहीं पाई जाती है। यद्यपि सांची एक पवित्र घामिक स्थान था. किन्तु इसकी कला कोरी आध्यात्मिक नहीं है, अपितु बह सांसारिक जीवन के विभिन्न पक्षों का बड़ा सुन्दर वित्रण प्रस्तुत करती है। इसीलिए यह स्तूप प्राचीन काल से अब तक आकर्षण का महान केन्द्र बना हुआ है।

पर्वतीय चैत्य और विहार:--जिस समय मध्य देश में भारहुत, सांची और बुद्ध गया में स्तूपों का निर्माण हो रहा था, लगभग उसी समय पश्चिमी और पूर्वी भारत में एक नवीन प्रकार की वास्तुकला शैली विकसित हो रही थी। महाराष्ट्र में बौद्धों ने तया उड़ीसा में जैनो ने पर्वतो को काट कर अपने पूजा-स्थानों का निर्माण आरम्म कर दिया था। पहाड़ी शिलाओं को काटकर बनाये गये भवनों को पश्चिमी भारत के पूराने अभिलेखों में लेण (स॰ लगण) या सैलघर (शिलाओ से बना हुआ बौलगृह) कहा गया है। लेण का अर्थ है लीन होने या छिपने की जगह, सराठी में अब इसे लेणी कहते है। यहाँ की सब लेणियाँ बौद्ध चैत्य और विहार हैं। उड़ीसा मे इन्हें गुम्फा कहा जाता है। ये सभी जैन मदिर हैं। महाराष्ट्र मे माजा, कोण्डाने, चितलदो पितलखोरा, अजन्ता बेड्सा, नासिक, कालें, जुझर, कन्हेरी में लेणो का तथा उद्गीसा के उदय गिरि में हाथी गुम्फा, मन्चपुरी गुम्फा, रानी गणेश, जयविजय और अल्कापरी गम्फाओं का तथा खडगरि में अनन्तगम्फा का निर्माण हुआ। इन लेणों तथा गुम्फाओ की कला को पहले गहा वास्तु ( Cave Architecture ) कहा जाता था। किन्तु यह नाम भ्रामक है। गृहा का तात्पर्यप्राय पहाडो मे प्राकृतिक रूप से बने हुए ऐसे स्थानों से होता है जिनमें जगली जानवर शरण लेते है। अतः पहाड़ी चट्टानो को काट कर भगीरथ परिश्रम से बनाई गई इन रचनाओ को गृहा नहीं कहा जा सकता है। अतः आजकल गृहा वास्तुकला के स्थान पर इसके लिए पहाडी बद्धानों से काटी गई पर्वतीय चैत्य वास्त कला ( Rock Cut Temple Architecture ) शब्द का प्रयोग किया जाता है।

भारत में इस विधिष्ट कठा-वैछी का सबसे बड़ा केन्द्र महाराष्ट्र मे था।
गासिक के बारों और के दो सी मीठ के कान्न में अधिकाश पर्वतीय चेत्य मिन्नते हैं।
से सब हीनवान सम्प्रदाय के बौद्ध धर्म से सबस रखते हैं। इनका निर्मोण हुसरी
धतास्त्री ई० पु० से दूसरी खतास्त्री ई० के ८०० वयों में हुआ। परिचमी मारत में
इस कजा के विकस्तित होने का एक विशेष कारण यह था कि यहाँ पश्चिमी धाट
के पर्वत इस प्रकार की कजा के निग्र विशेष कारण यह था कि यहाँ पश्चिमी धाट
के पर्वत इस प्रकार की कजा के निग्र विशेष कार से उपयुक्त थे। यहाँ ऐसी सीधी,
बहुत ककी और मोदी वस्टान पहाँगों में प्रदूर मात्रा में उपलब्ध होंगी है विनमें
विरक्ताल तक मुदुद्व बनी रहने वाली गुहासे या लेगे कारी जा सकती है। यहाँ

दस स्वानों में इस प्रकार के पर्वतीय चैत्य और विहारों के अनेक समूह मिलते हैं। इन सबकी सामान्य योजना लगमग एक जैसी है।

बैत्यगह की योजना ---पश्चिमी मारत की पर्वतीय वास्त के दो प्रधान अंग चैत्यगृह और विहार होते थे। चैत्यगृह बौद्धों का पूजास्थान था और विहार मिक्षुओं का निवास स्थान। पहले (पृ० ४५० ) यह बनाया जा चका है कि स्तुप को चैत्य कहा जाता था। प्रत्येक चैत्यगह में पूजा के लिए स्तुप की स्थापना की जाती थी। चैरयगह की आकृति घोड़े की नाल जैसी आकृति की बनाई जाती थी। इसके आगे का माग आयताकार और पीछे का माग अर्थवत्ताकार ( Apse ) होता था। पिछले अर्घवत्ताकार माग में ऊपरी छत के ठीक मध्य बिन्द्र के नीचे चटटान मे कटाव करके टोस, अण्डाकृति स्तूप अथवा चैत्य की रचना की जाती थी, इसीलिए ऐसी लेगो को चैत्यगह कहा जाता था। इसके आगे बीच के आयताकार लम्बे मण्डप में पूजा और समाओ आदि के लिए मिक्षु एकत्र होते थे। यह माग इसकी नामि ( Nave ) या मण्डप कहलाता था। इसके दोनों ओर स्तम्मो की दो पंक्तियाँ स्तुप के पीछे तक चली जानी थीं। इन स्तम्म पक्तियों के बाद पहाड को खोद कर स्तुप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणापथ ( Aisle ) बन।या जाता था। यह मण्डप के खम्भो और चैत्य गृह की पाषाण मित्ति के बीच का मार्गथा और स्तप के पीछे से घम जाता था। चैत्यगह के मडप की छत देखने में बड़ी विशाल और मन्य जान पड़ती थी। यह मड़प के दोनों ओर के खम्मो पर ढोलाकार ( Vaulted ) अयवा हाथी की पीठ (गजपच्ठाकृति) के रूप में टिकी रहती थी। इस प्रकार चटटान को काट कर बनाये गये भवन में यद्यपि खम्भो का कोई विशेष प्रयोजन नहीं था, फिर भी इन्हें लकडी के मवनो की परम्परा का अनुसरण करते हुए बनाया जाता था। इन भवनो की छत लम्मो पर टिकी होती थी, इसलिए शैलगृहों में आवश्यकता न होने पर भी स्तम्मो को स्थान दिया गया था। काष्ठ परम्परा के अनसरण का एक अन्य प्रमाण यह है कि कई चैत्यगृहों में छत को टिकाने के लिए लकडी की बडी-बडी गोल घन्नियाँ लगाई जातीथी। इस प्रकार इनकी छत लकडी के मवनो की छत की मौति कड़ियों के एक दांचे पर टिकी होनी है। इन चैत्यगहों को बनाने वाले कारीगरो (महाशैल कर्मान्तिक, महारूपकार) तथा खदाई करने वालों (शैलवर्द्धकी-सेलव-टढिकि) के आगे एक बढी समस्या पानी की थी। इसके समाधान के लिए पहाड के अपरी मार्गो पर कई छोटी नालियों का जाल बिछा कर पानी की एक छोटी मूल सानहर बनाली जातीथी। इसके जल को नृका के पाय चट्टानों में एक बड़ा हींज (श्रोणी) काट कर एकत्र किया जाताथा। अधिलेखों में इन नालियों की पानीय-समाझी और कल संग्रह करने बाली गहरी द्रोणियों को पानीयपोड़ी, पानी-समाजन या पानीयचर कहतेथे। अजनता, कन्हेरी और एलीफेन्टा में ये द्रोणियों अब तक बनी हुई हैं।

इन चैत्यगृहों के निर्माण की पद्धति निराली थी। सामान्य घरों का निर्माण नींव की खदाई और मराई से आरम्भ होता है, इसके बाद दीवारें और सबसे अन्त में छत बनाई जाती है, किन्तु चैत्य गहों का निर्माण शिल्पी छत से आरम्भ करते थे, कमशः उत्पर से नीचे की ओर अपनी रचना को खोदते हुए चले जाते थे। सर्व-प्रथम कारीगर (महाशैल-कर्मान्तिक) चैत्यगह बनाने के लिए एक खड़ी मजबत चट्टान को चुनता था। उसके झाड झंखाड की सफाई करके उसके अग्रमाय का चट्टान पर अंकन करता था। यह घोड़े के नाल जैसी अथवा गौ की आँख जैसी अर्धवत्ता-कार होने के कारण गवाक्ष, अथवा चैत्य गवाक्ष (Chaitva Window) कहलाती थी। इसका एक अन्य नाम कीर्तिमल मी था क्योंकि चट्टान में उत्कीण की गई रचना को कीर्ति भी कहा जाता था। अतः कीर्तिमख का अर्थ उल्कीण गफा का मुख या प्रवेशद्वार होता था। कीर्तिमुख से खुदाई आरम्भ करके शिल्पी धीरे-भीरे अन्दर की ओर खोदते हुए चट्टान को खोखली करते थे। खदाई का मलबा इसी कीर्तिसूख या गवाक्ष से बाहर फेंका जाता था। शैलगह के निर्माण के आरम्म में कीर्तिमुख का बड़ा प्रयोजन मलवे को निकालना था, जैत्य बन जाने पर यह सारी गृहा को सूर्य के प्रकाश से आलोकित करने वाली बड़ी खिड़की का काम करता था. अतः इसे सर्पद्वार भी कहा जाता था। चैत्यगृह का मुखमाग दो मागों में विभक्त होताया। एक तो ऊपर का कीर्तिमल या सूर्यद्वार, दूसरा ठीस चट्टानी मित्ति, जिसे काट कर भीतर जाने के लिए तीन प्रवेश-द्वार बनाये जाते थे। बीच के द्वार से नामिस्थान अथवा महामण्डप में और दो पावर्वस्थित द्वारों से प्रदक्षिणा-पथ के दायें बाँये माग में प्रवेश किया जाता था।

षेत्रार:—पर्वतीय वास्तु का दूसरा प्रकार विहार था। इसमें मिलू रहा करते थे। इसकी सामान्य योजना इस प्रकार थी। मध्य में एक वड़ा वर्गाकार मध्यप्र आंपन की मिति होता था, इसमें तीन या बार और छोटी-छोटी कोटीरवाँ (पर्मशालाए, अपवरक) खोदी जाती थीं। सामने की दीवार में प्रवेश के लिए एक दरवाजा और उसके आगे स्तम्मों पर टिका हुआ बरामदा (मुख्मक्यर) बनाया जाता था, जहीं जिल्लुओं का सथ बहुत बड़ी संख्या में निवास करता था। इस बढ़े विहार को संवाराम कहते थे। युक् में विहार खब्द का प्रयोग मिल्लुओं के निवास के लिए किया जाता था, बार में मिल्लुओं के बड़े आकार के निवासं-क्यानों को भी विहार कहा नाने लगा। बारिम्मक चैत्य गृहों की सीति विहारों का व्यवस्थ युक्त में बहुत सावा होता था। इस युग के विहारों की तीन बढ़ी विशेषताएं थी। पहली वियोषता बीच में आंगत की तरह बड़ा वर्गाकार स्तम्पहीन मण्डप था। इसमें मिल्लू प्राप्त को ली होता था। इस में मिल्लू प्राप्त होते थे। हसनी विशेषता इस मध्यम के सारों और छोटी कोटियों को थी, इनके भीतर मिल्लुओं के सोने और बैठने के लिए पत्यर में ही काट कर बनाई मही सोने दोरी विशेषता इस मध्यम के सारों के लिए पत्यर में ही काट कर बनाई मही कीया होती थीं। तीसनी विशेषता यह थी कि इनका प्रवेषता हा मान्य कारण यह था कि इन कोटियों को खोतर रह चीकिया होती थीं। तीसनी विशेषता यह थी कि इनका प्रवेषता हा कारण यह था कि इन कोटियों का आकार बहुत छोटा (४'x ६') होता था। इनमें एक ओर सोने के लिए एक लन्नी कीत बनाई जाती थी, अतः प्रवेषद्वार को किनारे पर रखना ठीक समझा जाता था।

पश्चिमी भारत में नासिक के चारों ओर दो सौ मील के घेरे में लगमग नौ सौ चैंत्य मृह और विहार पायं जाते है। इस युग में बनाये गये चैंत्यमृहों और विहारों का कालकम पनी बाउन के प्रतानुसार निम्मिलीबत है—माजा, कोण्यनि, पिताल्वारा, अजन्ता गृहा संख्या १०, बेडसा, अजन्ता गृहा सं० ९, नासिक, कार्जे। यहाँ इनमें से कुछ प्रमुख चैंत्य गृहो और विहारो का वर्णन किया जायगा।

भाजा:—यह पिरुवमी घाट की पर्वतमाला को पार करने बाले सुप्रसिद्ध दर्र मोर घाट में काल से चार मील की दूरी पर है। यहाँ के चैरलपृह और सुहायें सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इनका निर्माण शृंग काल के आरम्म में लगमण दूसरी शतात्वी ई० पू० के पूर्वाई में सम्मवतः १०५ ई० में हुआ। यहाँ एक विहार, एक चैरलपृह तथा चटुनों में काटे हुए चौरह ठोस स्तुप मिले हैं। माजा के विहार में पहले एक बरामदा है, इसके पिछले मांग की दीवार के दो द्वारों में होकर एक मच्चर है। इसके चारों ओर मिहलों के लिए बनाई गई कोटरियों हैं। माजा की एक वड़ी विशेषता इसके विहार की मूर्तियों है। इसने बरामदे के पूर्वी छोर के प्रवेशद्वार करे बोरों और की मूर्तियों विशेष कथा उल्लेखनीय हैं। बाई और की पूर्त में एक राजा चार थोड़ों के रख पर सवार है, उसके पिछ दो से विकारों

छत्र और चंबर के राजिचन्ह लिए खड़ी हैं। रथ के पहिये मारी मरकम नंगे अमुरों के शरीरों के ऊपर से गुजर रहे हैं। दाई ओर की मूर्ति में एक ऊंने हायी पर एक राजा और उसके पीछें ध्वज लिये हुए एक सेवक है। हाथी बाई ओर चल रहा है, उसने अपनी उठी हुई सूंड से एक पेड उखाड़ लिया है। इस पट्ट के शोष माग में जंगलों ने कुछ वृक्ष वित्रित कियेगये हैं। एक वृक्ष से मिसुन मूर्तियाँ जन्म ले रही हैं। पेड के पीछे बैठे हुए नर नारी बाद्य एवं नृत्य में आनन्द-मन्न है। अधिकांश पुरातत्वक पहले बार्ड और की मूर्ति को स्थारूढ़ सूर्य की मूर्ति मानते थे। रोलैण्ड ने लिखा है कि इसमें सूर्य यूनानी देवता अपोली की मौति अन्धकार के दानवों की शक्ति को क्चलता हुआ आगे बढ रहा है वाई ओर की मूर्ति इन्द्र की है, यह ऐरावत पर सवार है। कुमार स्वामी ने ऐसा ही माना था। किन्तु रोलैंग्ड को स्वय इस बान की शका थी कि इन्द्र और सूर्य दोनो वैदिक देवता है, उनका एक बौद्ध विहार में अंकन क्यों किया गया है? उन्होंने इसका समाधान यह किया है कि शाक्य मुनि ने सुर्य और इन्द्र की शक्तियों को आत्मसात कर लिया था, अत. उन्हें यहाँ बढ़ के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है, किन्तू यह वडी क्लिप्ट कल्पना प्रतीत होती है। कुमारस्वामी ने यह शंका उठाई थी कि इन्द्र के साथ अन्य दश्यो का कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है। डा० अग्रवाल ने यह सिद्ध किया है कि "इन दोनो दृश्यों में सूर्य और इन्द्र की मर्तियाँ नहीं हैं, किन्तु इनमें मम्राट मान्धाता के उत्तर कुरु देश में जाने का वर्णन है। वे चार घोडो के रथ पर छत्र और चंदर के राजचिन्हों के साथ अपने दिक्य रथ पर बैठ कर वहाँ जा रहे हैं। दिव्यावदान में यह कहा गया है कि सम्राट के आकाशगामी रथ के चक्र असरों के शरीरो को रौदते हुए उनके अपर से चले। दौई ओर के दृश्य में चक्रवर्ती मान्धाता को उत्तर कुर जीतने के बाद, वहाँ के उद्यानों में स्वच्छन्द विहार करते हुए दिखाया है। यहाँ वृक्ष से मियुन मृतियो का जन्म उस उत्तर कुछ का प्रतीकारमक अकन है जहाँ स्त्री-पुरुषों के मिथुन चिर यौवन का और सब सुखों का उपमोग करते है और वहाँ के कल्पवक्ष सब प्रकार की सुख-सामग्री का प्रसव करते हैं " 1

माजा का चैत्यगृह ५५ फुट लम्बा और २६ फुट चौड़ा है। इसके दोनों ओर के प्रवक्षिणा-पथ का गलियारा केवल २॥ फट चौड़ा है। इस का ढोल मिस-

रोलैण्ड—मार्ट एण्ड मार्किटेक्चर आफ इंडिया पृ० ५६।

२. अग्रवास - भारतीय कला पृ० २३६।

तल से २९ फुट ऊंचा है, इसमें बड़ी मुकी हुई लकड़ी की मिनयों का एक बांचा नीचे की ओर जमी तक जुड़ा हुआ है। यह स्पप्ट रूप से इस बात की भूचित करता है कि इसमें लकड़ी के मवनों की पुरानी परस्परा का अनुसरण किया गया था।

साँद्वाने—काल से १० मील दूर काँडाने में भावा के बाद चैत्यमूह बनाया गांध सके प्रत्येक अंग ने काष्टिशिय की अनुकृति मिलती है। इसके प्रत्येक अंग ने काष्टिशिय की अनुकृति मिलती है। इसके प्रत्येक्ष का मध्य (६६ × २६१) भावा से लग्निकार्ष है १० एठ अधिक बडा है। पितत्कारि पा पीता पा पा है। यह स्थान नाशिक और सूर्योग्यक से चलीसार्थ का ने वाले मार्ग पर है। यह स्थान नाशिक और सूर्योग्यक के बन्दरगृह से मातवाहन बंध की रावधानी प्रतिष्ठात की और आने वाले आधार्मिक सहामार्थ पर स्थित था। यहाँ एक पहाडी नाले के दो और १३ गुकार्य सेवी गई थी। यहाँ का चैत्यमूह (३५ ४ ४ ८९ ) कोष्यन्ति से भी अधिक बडा है। इसमें कम्मो का सूक्त मात्रा की प्रांति भीतर की और है।

अजनता — यहाँ २९ गृहाये वागुरा नदी के किनार खुदी हुई है। इनमें से केवल दो गृहाए सल्या १० और ९ गृग-मातवाहन युग में बनाई गई थी। गृहा सल्या १० और ९ गृग-मातवाहन युग में बनाई गई थी। गृहा सल्या १० और ९ गृग-मातवाहन युग में बनाई गई थी। गृहा सल्या १० के भैटलामृ का निर्माणकाल हुमगी आलखरी ईल्बी है। यह ९६ पृट ६ इव गहरा, ५१ पृट ३ इव जौड़ा है। मण्डप और प्रदक्षिणापथ के पीछे १९ लक्ष्मों की पित्ता है। विलियों ने इसे नाना प्रकार के अलंकरणों से मुसाज्वत किया है। गृहा तक्या ९ का भैटलामृ हं की गृहा से छोड़ा है। इसके मुग्न माग में एक प्रवेचार और दो गयावा है। इन मीनो के अपरी हिस्से में एक छज्जा मा निकला हुआ है। इमके अपर सातवाह है। इन मीनो के अपरी हिस्से में एक छज्जा मा निकला हुआ है। इमके अपर सातवाह है। इसके उत्तर पीछे की ओर १२ पुट उंचा की गिहामृ या सूर्यदार है, जो भैटलामृ के मीनरी माग को प्रकाल और वायू से परियुण करने का प्रचान सखन था। बेरसा की गृहामें कालें से १० मील दिलाण में है। यहां काष्टिशाल की राम्मार कुछ कम हो गई है। पाणाण शिल्य की और विशेष प्रमति दिलाई देती है।

नासिक की ग्रुहाएँ—गोदावरी के तट पर नासिक प्राचीन काल से एक प्रसिद्ध बार्मिक तीर्थ और राजनीतिक केन्द्र था। यहाँ की १७ गुहाजो में एक चैरय-गृह और १६ विहार है। यहाँ का सबसे प्राचीन विहार दूसरी शताब्दी ई० पू० का है। इसमें सातवाहनवींची राजा कृष्ण का १७० ई० पू० का एक लेख उल्कीर्ण है। बन्य तीन बड़े बिहार नहुपान, गौतमीपुत्र और यज्ञभी सातकर्णी के बिहार कहुनाते हैं। इन तीनों का समय गहली बतान्ध्री हैं। इन के प्रात्में का समय गहली बतान्ध्री हैं। इन के प्रीतां का समय गहली बतान्ध्री हैं। इन के प्रीतां का समय गहली बतान्ध्री हैं। उनके प्रीतां का सम्बाद्ध्य हैं। उनके प्रीतां का का स्वाद्ध्य हैं। उनके प्रीतां का स्वाद्ध्य हैं। उनके प्रताद्ध्य हैं। उनके प्रताद्ध्य हैं। उनके प्रताद्ध्य हैं। उनके अनुसार इस गुभ को इन्द्रामिन्दस नामक यवन ने बनाव्या था। यह उत्तर में स्ताद्ध्य हैं। उनके अनुसार इस गुभ के इन्द्रामिन्दस नामक यवन ने बनाव्या था। यह उत्तर में स्ताद्ध्य हैं के स्वाद्ध्य हैं। इन्द्रामिन्दस नामक प्रताद्ध्य हैं के स्वाद्ध्य हैं। किन्तु बाद में मानसून इन्द्राओं का पता उनमें पर जब जहाज समुद्ध को की पार करते हुए यज्ञ्य हैं को आस-पास के बन्दरगाहों में अने लगे तो सिन्य के मुहाने के बन्दरगाहों में अने के आये। सम्मवतः इन्द्रामिन्दस ऐसा ही एक व्यापारी था।

नासिक का चैत्यगृह पाण्डुलेण के नाम से प्रसिद्ध है। यह पहली सताब्दी है का है, इसमें पुरानी परम्पराओं को छोड़ दिया गया है। इसका अगला बरामदा (मुलामण्डा) दो मंजिलों में है। नीचे के मंजिल में प्रदेशकार और उत्पर चैत्य-गयाल या सूर्यंडार है। द्वार के पास एक महाकाय बलाइति रक्षेण्डुल्य बना हुजा है। मुलामण्डा के हार पर अधित एक लेल से यह इतत होता है कि दिम्मणा गांव के लोगों ने इसे दान में दिया था। मीतरी मडप के दो लाममों पर उत्कीर्ण लेखों के अनुचार इस चैत्यगृह का निर्माण भड्यालका ने कराया था। यहाँ स्तम्मों की आइति में बहुत परिवर्तन आ गया है। ये गारी-मरकाम न होकर लासे और छन्दरे हो गये हैं। इनकी परिवर्ती में और उत्पर के तिरंपर पूर्णकुम्म के मागालिक अभिप्राय बनायें गये हैं।

पूना से ४८ मील उत्तर में जुनर नामक स्थान में १५० मुहाये होती गई थी। इनमें १० जैल्यमृह और शेष विहार है। इनका निर्माण दूसरी धातास्त्री ई० पून से पहली धातास्त्री ई० में हुआ। यहाँ के बाम्यु की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ छः जैल्यमृह आयानाकार है। इनकी छने डोलाकार न होकर जपटी है। मध्य में कोई स्तमम नहीं है। एक जैल्यमृह बिलकुल गोल है। माना-मोद नामक जैल्यमृह के नुल्यमध्य में गव-कस्त्री की बड़ी मध्य मृति उत्कीर्ण को गई है। इसके दोनों ओर लिले कमल हैं। दायाँ हाथ अमय मुदा में और बाँया कमर पर है, कोनों में कमलों पर सब्हें हाथी देवी का

फलक-१४ माजा गुहा का कलामहित द्वार मुख, पु॰ ४७१



फलक-१३ कालें का गुहा चैत्यस्तूप तथा अलंकृत स्तम्म, पृ० ४७५

अभिषेक कर रहे हैं; इंनके पार्श्व में अंजिलमुद्रा में दो दम्मती हैं। यज लक्ष्मी का यह जंकत नदी अव्य कृति है और किसी महान शिल्पी के दक्ष हाथों से वनी है। यन के विना इस प्रकार की कृतियों का निर्माण नहीं हो सकता था, अतः बौढ़ वैत्याहों में लक्ष्मी की मूर्ति की प्रधानता स्वामानिक बी। इसके पास अंकित एक छोटे लेख में चन्द नामक यवन के दान का उल्लेख है। यह लेख विदेशी यवनो में बौढ़ धर्म की लोकप्रियदा को सूचित करता है।

कार्ले:-पश्चिमी मारत के चैत्यगृहों में सर्वश्रेष्ठ, विशाल और मब्य-तम रचना कार्लें मे मिलती है। यह महाराष्ट्र में पर्वतीय चैत्यो की वास्त कला के सर्वोच्च विकास को सूचित करती है। यहाँ एक लेख में यह कहा गया है कि यह जम्बदीप में सर्वोत्तम चैत्यगृह है ( जम्बुद्धिपं हि उत्तमम् )। यह कोरी गर्वोक्ति नहीं हैं, वर्तमान पूरातत्वज्ञ इसे सर्वया सत्य मानते हैं। कार्ले बम्बई से पूना जाने वाले मार्गपर बम्बई से ७८॥ मील दूर मलावली स्टेशन से ३ मील दक्षिण की ओर है। प्राचीन काल में यह स्थान कोकण से पश्चिमी घाट पार करने वाले मोरघाट के सुप्रसिद्ध दर्रे और व्यापारिक मार्ग के निकट था। कार्लों में एक जैत्यगह और तीन सामान्य विहार मिले हैं। इसके जैत्यगह के सामने दो ऊँचे कीर्तिस्तम्म थे। अब इनमें से एक रह गया है। इन स्तम्मी के ऊपर सिहों की मृतियाँ बनी हुई थी। पर्सीबाउन ने यह कहा है कि प्राचीनकाल में मेमोजोटामिया और जैहमलेस में मंहिरों के मामने स्तरम बनाये जाते थे। प्रापत मे यह पद्धति इन देशों से ग्रहण की गई थी। किन्तु वैदिक साहित्य में यज्ञीय मिम और इमशानों में युप एवं स्तम्म खड़े करने का परिपाटी का उल्लेख मिलता है. अतः इसे विदेश से आई हुई पद्धति नहीं माना जा सकता है। कीर्ति-स्तम्म ५० फुट ऊंचा है। इसके ऊपर चार महाकाय सिंह चार दिशाओं में मुँह किये पीट सटाकर बैठे हए हैं। इस पर अशोक कालीन सारनाथ के स्तम्म का कुछ प्रभाव प्रतीत होता है। इस स्तम्भ के बाद आगे बढ़ने पर हमें स्तम्मो पर आश्रित इसका दर्मजिल। बरामदा (मुखमण्डप) मिलता है। यह १७ फुट गहरा और ५२ फट लम्बा है। इस बरामदे की पिछली दीवार में मिथनो की महाकाय मीर्तियाँ हैं। दोनों पार्वभागों से हाथियों की विशाल मुर्तियाँ हैं। कुछ कलामर्सक्र कार्ले की शक्तिशाली मिथन मृतियों को ऐसी मृतियाँ में सर्वश्रेष्ट मानते हैं। बरामदे के बीच में चट्टान में कटी हुई चुलो से यह पता लगता है कि यहाँ पहले लकड़ी की बनाई हुई एक संगीतशाला थी। बरामदे की पिछली दीवार के

ऊपरी तस्ले में महान ,कीर्तिमुख या गवाक्ष बना है। निवले हिस्से में तीन प्रवेष-द्वार बीच के महामण्डप में और दायें-बाये प्रदक्षिणा पथों में जाने-आर्न के लिए वने हैं।

इसका मुख्य मंडप (Nave) अथवा नामिमान अत्यन्त प्रमाववाली है। इसके दोनों ओर सुन्दर स्तंमों की पिक्त प्रदक्षिणा पय को महप से पृषक् करती है। इन स्त्रमों के नीथ-मान कला की पृष्टि से अतीव सुदर है। मीतरी मब्य की विधालता और मञ्जात देखते ही बननी है। इनकी लाबाई १२५ फुट है, १० फुट मोड़ प्रदक्षिणा-पथों सहित इक्त चीड़ाई ४५॥ फुट है। इसके दोनों ओर के प्रदिक्षणा-पथ अव्य सभी चैत्याहों से अधिक बोड़े और उत्तम है। मब्य के अद्धक्ताकार माण में एक स्त्रूप बना हुआ है। स्त्रूप की चौकी दो माणों में है। इनके उत्तरन्ते अंस पर वेदिका अक्तरण की गोट बनी है। चौकी के अरुप दूषा का सावा अब नाग और इन पर चौकार वेदिका से थिरी हिमका है। इसके वीच में परिट और छत्र के नीचे के अब पर कमल के फुल्ले उत्तरी है। इसके वीच में परिट और छत्र के नीचे के अब पर कमल के फुल्ले उत्तरी हैं।

इसके मडण में ३७ म्तन्मों की पिका है। इनमें ७ सम्में स्तुप के 
पिछले हिस्से में और ३० समें नोतों और वने हैं। इनके निपके हिस्से पटते हुए 
पीठों की जीकियों पर बनाये गये पूर्ण गुम्मों में निर्विष्ट हैं। स्तम्म का मध्य 
मारा अष्टकीण है, इसके ऊपनी हिस्से पर भी औषा उका पूर्ण चट है। यह 
कमकों की कहराती पत्रविद्यों से उका है। इसके उपन शीर्ष मार्ग में जीकी है। 
यह दफ्ती-मृतियों से सुशोभिन है। मडप की आंर हाथी और प्रदक्षिणा-पय की ओर 
मोड़े बने हैं। कुछ समी पर दफ्ती मृतियों के म्यानों पर केवल दो निप्यां 
केवित की वई है। ऐसी सुनद मृतियां किसी अपन वैत्य मडप में नहीं मिलती 
है। सम्मों के उपर बोलाकार छत है। मूमितल से छल की उन्हेंच (मिलती 
है। सम्मों के उपर बोलाकार छत है। मूमितल से छल की उन्हेंच (मिलती 
है। सम्मों के उपर बोलाकार छत है। मूमितल से छल की उन्हेंच (मिलती 
है। सम्मों के उपर बोलाकार छत है। यूमितल से छल की उन्हेंच (मिलती 
है। किसी के उपर बोलाकार छत है। यूमितल से छल की उन्हेंच (मिलती 
है। किस में इन्हेंच हो स्वयां पत्राई सही 
है। किस में किसी विवायं सार्ग हो 
हिस्स में इन्हेंच हो कि पहले काष्टपिमित चैंदपाह भी महालाय हम में बनाये वार्ग वां ।

इस मुहा के कई अभिलेखा में इसके निर्माण काल और निर्माताओं पर कुछ प्रकाश पढ़ता है। इनके अनुसार नहुपान और उसके जबाई उपबदात ने इसके लिए एक शामदान में दिया था। वैजवन्ती (वनवासी) के सेठ मृतपाल ने भी इसके निर्माण के लिये दान दिया था। इसके पास ही दो मंजिल और तीन मजिल बाली विदार नृहाय है, फुका संख्या ४ का दान ईरान (पारसीक) देशवासी हरफान (वर्षक्कान) ने दिया था। यह सातवाहन सम्राट गीतमीपुत्र शातकर्षी के समय पहली शातास्त्री ई के विद्यमान था।

क्लोरी (इष्णांतिष्टि):—यह बम्बर्ड से १६ मील उत्तर में और बोगीविले (विद्यावक्षणी) स्टेबन से ५ मील की दूरी पर है। यह द्वितीय शताब्दी हंस्बी के स्रतिम माग में सतबाहुत बची राजाओं के समय में चैत्यों और विहरों का विमाण किया गया था। यहां का चैत्यपृह कार्ले के नमूने पर बनाया गया है, यह जनमप उतना ही बड़ा है, किन्तु कलात्मक वृष्टि से उससे पटिया है। इसके बन-बाने का कार्य गजसेन तथा गजमिन नामक रो माहयों ने बौतमीपुन श्री यक्षशी सातकर्षी के समय १८० ई० के जगमन किया।

उपसंहार — पर्वती से चट्टानों को काटकर चैत्य, बिहार और प्रिवर बनाने की कला का आन्दोलन प्राचीन मारत में लगस्म एक हजार वर्ष तक चलता रहा। यह अधोक के समय में तीसरी शताब्दी ई० पू० में मगम से आरम्म होता है और ७ की शताब्दी तक चलता रहता है। इस सहसाब्दी को इस बास्तुर्वाली की दृष्टि से हीनयान और महत्यान के दो युगो में बांटा जाता है। हीनयान सम्प्रदाश नी पुण्ठाओं का ममय ३०० ई० पू० ते २०० ई० पू० तक है। इसका आरम्भ अगोक की प्रेरणा से हुआ। पूर्वी गारत में सारवंज ने हमें प्रोत्साहित किया और पर्विचमी मारत में सातवाहन बगी राजाओं के समय में इस कला का उत्तर्वस्थ एव चरम विकास हुआ। उत्तर कालकन से विकास चैत्यपृक्षों का वर्णन किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यो-ज्यो समय बीतता गया त्यो-त्यो इस कल

उद्योगिर और लच्छािंगर की मृहायं :—जिल समय पश्चिमी मारत में बौढ़ सिल्पी लेखी का निर्माण कर रहे थे, लगामा उसी ममय कांग्या (उद्दीसा) में जैन सिल्पी मिशुओं के निवास के लिए कुछ गुम्फाओं का खनन कर रहे थे। ये पृथायें मुबनेस्वर से ५ मील-उत्तर पश्चिम की और उदयोगिर और लच्छािंगरि माकस्व पहाहियों में बनाई गई थी। उदयोगिर में १९ और लच्छािंगर में १६ गुक्त पहाहियों में बनाई गई थी। मिलती हैं। उदयंगिर की प्रमुख गुकायें ये हैं:—रानी गुम्का, जनकापुरी गुम्का, मंचपुरी, गणेश गुम्का और हाथी गुम्का। हाथी गुम्का में ही खारबेज का सुप्रसिद्ध अधिलेख पाया गया है। खाबीगिर की १६ गुम्काओं में कुछ प्रमुख गुकाओं के नाम से हैं—पबसूनि गुम्का, जाकाश गंगा, देव समा, जनंत गुम्का। इस गुंकाओं का परिचमी मारत की गुकाओं से एक बड़ा मेद यह है कि इनमें माजा या कार्ज की मीति कोई चैदणहु या पूना-स्थान नहीं है। यहाँ की कुछ प्रमुख गुकाओं का परिचमी मानतिलिक्षत हैं:—

रानी गुम्बा:—यह कलिंग की गुफाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण काल संगवत: १५० ई० पूर्व में हुआ। यह दुमिजिली रचना है। इसके बीच में लाग और तीन ओर कोलियाँ हैं। उसरी बरामदे की लम्बाई ६२ फीट और निचल की ४४ फीट है। उसर जत तक पहुँचने के लिए दोनों ओर सीड़ियां बनी हैं। इन दुमिजिली गुफाओं का एक वड़ा उद्देश नाट्य सालाओं का प्रकार करना पा। इसके सामने के बरामदे की जिल्ली दोवार पर उत्कीर्ण दुख्यों से यह करना पुष्ट होती है, क्योंकि इनमें मारतीय साहित्य की कुल प्रमुख नाट्य कथाओं—उद्यन एवं बातवदाता की तथा दुख्यन और जबुन्तला की कथा को उत्कीर्ण किया गया है। रानी गुम्का के उपरले बरामदे में आठ द्वारा है। इनके बीच के मिनि-मागों पर सात विश्व वनाये गये है। यहां के दूश्यों में अवन्ति नरेस प्रधात के माना होयी नलिपिर को उदयन द्वारा अपने मधुर संगीत से वहा में लाने का दूश्य बहुत सुन्दर है।

मणेग पूंका.—उदमिति की यह गृहा एकमित्रजी है। पीछ की ओर दो कोठिरियों बाली शालायें हैं, सामने स्वम्मों पर जायित बरामदा है, ऊपर सबने के लिए सीडियों की पिक्त बनी हुई है। इसके दोनों ओर दो द्वारपाल हाथी उन्हों लें हैं। इस प्रकार के हाथीं और कहीं नहीं मिलते हैं।

अनंतपुंका.—लच्हिपिर पहाड़ी पर बनी हुई गुफाओं में यह सबसे अधिक महुत्वपुर्ण है। इसके सामने का बरामदा २६'४११'फीट हैऔर मीतरी माग २४४७ फीट है। इसका महत्व इमकी मुतियों के और अलकरणों के कारण है। इस पूंका की सजाबट मास्कृत और सांची के स्तूपों की मौति बड़े प्रयत्न से की गई है और यही विमिन्न प्रकार के जुन्दर अलंकरण बने हुए हैं, जैसे नागीमपुन, बाहिने हाम से दिव्य प्रवादीन्द करते हुए विद्यापर युगल, चैला की युजा करते हुए नर नारी, जोंच में कमल के फूल लेकर उड़ते हुए बारह हंसों की पंक्ति, विरत्न, स्वत्तिक, गज लक्ष्मी, चार घोड़ों के एम पर अपनी पंलियों सहित बैठी सूर्य की मूर्ति।

## धान्ध्र सातवाहन युग की कला-धमरावती धौर नागार्जुनीकोंडा

जिस समय उत्तर मारत मे भारहत और साँची के स्तूपों का निर्माण हुआ, लगभग उसी समय दक्षिण भारत में सातावहन सम्राटों (२०० ई०-२२५ ई० तक) और इक्बाकूवंशी (२३० ई०-२७५ई०) राजाओ के समय में वास्तु एव मति कला का विलक्षण विकास हुआ। इसका कारण इनके शासन मे दक्षिण मारत में व्यापारिक समृद्धि और शांति थी, इसने यहाँ कला के विकास को स्वर्ण अवसर प्रदान किया। अन्यश् (अध्याय १०) यह बताया जा चका है कि पहली शताब्दी ई० में दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटो के बन्दरगाहो का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बढ़ गया था। ४५ ई० में मानसून हवाओं के पता लगने पर इस व्यापार में विलक्षण वृद्धि हुई। यह दक्षिण मारत में प्रचुर मात्रा में मिली रोमन मुद्राओं की निधियों से स्पष्ट प्रकट होती है। पाण्डि-वेरी के निकट अरिकमेड की खुदाई से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक सम्पर्क की पुष्टि हुई है। उस समय रोम के साथ सम्पर्क होने से भारतीय कला पर इसका प्रभाव पढ़ना स्वामाविक था। इसके साथ ही आन्ध्र प्रदेश की मौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि यहाँ से साहसी व्यापारी दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों---वर्मा, मलाया, जावा, सुमाना मे जाया करते थे। अत. अमरावती की कला का वृहत्तर भारत में भी प्रसार हुआ। इसका स्वरूप समझने के लिए पहले आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक पष्ठममि समझ लेनी चाहिए।

भौगोलिक पृष्ठभूभि — हुल्ला और गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती आन्ध्र अथवा वेषी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ने प्राचीन काल में इसे जसाधारण महत्व प्रदान किया था इस प्रदेश में भारत के विभिन्न प्रान्तों से आने वाले पांच महा-पार्थ मिलते ये और बंगाल की बाढ़ी पर स्थित इसके बन्दरगाहों से दक्षिण-पूर्वों पृषिद्या को जाने वाले व्यापारी रवाना हुवा करते थे। इस प्रकार यह उस समय स्वल एवं जल-मार्गों का एक महत्वपूर्ण केन्द्र या। फ्रेंच विद्वान् दुवे उद्देश में मशी मित यह प्रविवित किया है कि बानम प्रवेश के सभी महत्वपूर्ण बीढ त्यूरा और अवधोध पृत्ती सार्गों पर पावे जाते हैं। वे मार्गे निम्निलिखित है—(१) किंग्य (उद्देशता) का मार्गे—हस पर पर्याप्ताया के अवदोध हैं। (२) इतिवृदे या (महास) का मार्गे—इस पर पर्याप्ताय के अवदोध हैं। (२) इतिवृदे या (महास) का मार्गे—इस पर व्यव्यास्त्र के स्तूप हैं (४) कहाराष्ट्र जाने बाता मार्गे—हस पर अव्यव्यक्त भीत ताया- जूँनीकोध्य के स्तूप हैं (४) बहाराष्ट्र जाने बाता मार्गे—हस पर अल्लूक और अवश्यक्त के स्तूप हैं (४) बहाराष्ट्र जाने बाता मार्गे—हस पर अल्लूक और अवश्यक्त के क्ष्युप हैं (४) बहाराष्ट्र जाने बाता मार्गे—हस पर अल्लूक और अवश्यक्त के स्तूप हैं (४) बहाराष्ट्र जाने बातां मार्गे—हस पर अल्लूक और ताया विताय मार्गे जाते हैं। यह मार्गे आये प्रकार एक ओर सीची और मयुत तथा दूसरी ओर भारदृत और आवस्ती की बोर चला जाता था। इन सब व्यापारिक महायथी से होने वाले विदेशी व्यापार से यहां के निवासियों को जो प्रयुप्त वित्व प्राप्त हुता, उसका याप्रयोग उन्होने यहां बीद त्यूपों के निर्वाण में किया। अब यहां कालकम की दृष्टि से यहां के प्रवृत्त विवृत्त विवृत्त के निर्वाण में किया। व्यव यहां कालकम की दृष्टि से यहां के प्रवृत्त व्यव अवदेशों का परिचय दिया जाया।

गण्डपले का पर्वतीय चैत्यगृह ---गोदावरी कृष्णा नदियो के मैदानी प्रदेश में महाराष्ट्र की मॉति पर्वत अधिक मात्रा में नहीं पाये जाते है, अत यहाँ स्तप प्रधान रूप से ईटो से तथा इस प्रदेश में भागे जाने वाले सगमरनर के पत्यरो से बनाए जाते थे। कुछ थोडे स्थानो पर जहाँ पर्वत थे. वहाँ सर्वप्रथम महाराष्ट की भांति पर्वतीय शिलाओं को काट कर चैत्यगृहों और विहारी का निर्माण किया गया। इस प्रकार के पर्वतीय चैत्य गण्टपल्ले और संकाराम में मिलते हैं। गण्डपल्ले में यह कार्य तीसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य में और सकाराम में २०० ईo पुo के लगभग हुआ । गुण्टपल्ले में एक चैत्यगह, दो विहार और कई स्तुप एक ही पत्थर से बनाये गये मिलते है। यहां चैत्यगृह की एक बड़ी विशेषता इसका गोल आकार है। पश्चिमी मारत के चैत्य घोड़े की नाल के आकार के होने हैं किन्तु यहाँ के बुनाकार चैत्य गृह के बीच में गोल स्त्रुप और इसके चारो ओर सकरा प्रदक्षिणा पथ और इसके ऊपर गोल छन मिली है। यहाँ एक अन्य नालाकार चैत्यगृह भी मिला है। किन्तु यह बहुत बाद का दूसरी शताब्दी ई० के मध्य का है। कलिय जाने वाले मार्ग पर विशाखापट्टनम् के निकट सकाराम नामकस्थान में भी चट्टानों में काट कर बनाए गये तीन नालाकार जैत्यगह, एक विशाल बौद्ध विहार और कुछ एकाश्मक स्तूप मिले हैं। ये दूसरी शताब्दी ई० पू० के आरम्म में बने थे।

क्ला ४८१

षोत्ती स्तूप:—नागार्जुनोकोडा से १८ मील नीचे गुण्टूर जिले में कृष्णा नदी की एक साक्षा कोलाइ नदी पर गोली में एक स्तूप भीर समारमार जेंसे देखे त एक्यर की बनी हुई नुख गुण्यर मृतियाँ मिली हैं। ये भ्रम्यावती और नागार्जुनी कोण्या की मृतियाँ के मिलती हैं। यहाँ प्राय. एक स्तूपण्टू पर सम्भवतः उस स्तूप की प्रतिकृति है, जो यहाँ दूसरी सताब्दी ई० से बनाया गया था। यहाँ की मृतियो के विषय ये हैं— पुत्त, बोधिसल, मारविजय, प्रथम धर्मोपदेस, बुद्ध का यशोधरा के समीप पुतः लीटता, नविपार हिन्ती को वक्ष में करता, बेस्सनर जातक, खड्दल जातक की कथा। शैलोक साबार पर इन मृतियों का समय दूसरी तीसरी शताब्दी ई० समझा जाता है।

महिरोक् इतिङ देश की ओर जाने वाले मार्ग पर अवस्थित था। यहाँ तीसरी-दूसरी बताब्दी हैं० पूरु में इंटी से एक महास्त्रुप का निर्माण किया गया था। दूसरी कुट ऊवा था तथा इसका ब्यास १४८ फुट था। इसके ऊपर का अध्यक्षमा परने के आकार जैंदा था।

पण्डताल (कण्डकरील) का स्तूप भी मदास जाने वाले मार्ग पर था। यहाँ के स्तूप का ब्यास १२२ पूट और ऊँचाई १११ पूट थी। इस स्तूप की रचना इस प्रकार से की पई थी कि विज्ञाल स्तूप बनाने पर भी ईटो का ब्यय कम की, बीच में १० पूट बांकोर स्तम्म के चारो ओर बीच बीच में हुल दीवार आही हों। से बनाई जाती थी और इन दोजारों के बीच में मिद्धी और रोड़े मरे जाते थे। नागार्जुनीकोच्या में भी इसी बीली से स्तूप बनाते हुए इंटो की बचत की गई थी।

कागस्यवेद का स्तूप — यह स्थान अमरावती से ३० मील उत्तर-पश्चिम
में महाराष्ट्र जाने वाले मार्ग पर अवस्थित है। यहाँ अनेक स्तूप और विद्वार मिले
हैं। ये ईटी और सफेद पत्वर से बनायें गये थे। यहाँ के विशाल स्तूप का व्यास
हैं। यु इटी और सफेद पत्वर से बनायें गये थे। यहाँ के विशाल स्तूप और इसे
घेरती हुई अमरावती जैसी एक बड़ी वेदिका थी। इसमें भी इंटों की बचत करले
के लिए इनकी तहों के बीच में मिट्टी की तहें डाली गई है और ऊपर से समुखे
स्तूप को इंटों के बील में मद दिया या है। अमराव्ययेट को विशेषता यहां की
मूर्तियों के कारण है। ये मुल्यां बड़े विलाणपट्टी पर उकेरी गई है। मितन
स्तूपों पर बनाई गई नारी-मूर्तियां मारदृत की यश्विणयों से मिलती है। यहाँ के

एक विच में सम्राट मान्धाता स्वर्ण-वृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उसके प्रवाजन सुख पूर्वक रह सकें।

अमरावती:—अमरेक्सर शिव के नाम से बतमान नाम बाएण करन वाला यह स्वान पुण्टूर से १८ मील और वेजवाड़ा से भी इतनी ही हुरी पर कृष्णा नवी के दीमें किनारे पर बसा हुआ है। यह कृष्णा-सागर सनम से ६२ मील की दूरी पर है, इस्लिए प्राचीन काल में यह स्थान समुद्री तुफानो तथा हुण्या नदी से होने से पुरिस्तत होते हुए भी जनान बन्दरगाह की विश्वान तथा हुण्या नदी से होने बाले आपार का महत्वपूर्ण केन्द्र या। अमरावती से १ मील पश्चिम में घरणी-कोट अपना बाय करक नामक सातवाहन सामाज्य की एक राजधानी थी।

असरावती की विशेष प्रसिद्धि यहां बने सफेद सगम्परमर के महात्युप के कारण है। यह इस समय विज्जुक नण्ट हो चुका है। इसके विभिन्न रिकारण हु इस समय महास और विटिक्त म्युजियम के समहाज्यों की सोमा बंदा रहे है। यह स्तुप १८वीं साताब्दी के अन्त तक अपना १९वीं सताब्दी के आरम्म तक अपने अविकार एट देवा प्रकार के मार के सार कर के अपने अविकार एट से साताब्दी के आरम्म तक अपने अविकार एट मन्या हमा से विव्यान था। इसके बाद यह एक स्थानीय जमीदार को लेलूप दृष्टि का शिकार बना। उसने मकान बनाने के लिए सता सामान पाने के उद्देश्य से इसका विभन्न किया, इसके शिलापट्टी को चुना बनाने के लिए मुद्दी में सोक विया। फिर भी इसके कुछ अश बंद रहे। १०९० में कर्नन कैन्यों ने इनका पता लगाया। १८१६ से १८ तक उन्हान यहाँ उसके बत्योंथों और मुतियों का सुक्त अपययन किया और इनके अतीव उनम रेखापित्र तैयार किये। इनमें ऐसे अनेक रेखापित्र न होते तो हमें इस त्युप का पूरा ज्ञान म हो पाना। इसके बाद इलियट, पाबटेसन, सिविल, बगेंस के प्रयत्नों से यहाँ अनेक महत्वपूर्ण अवशेष मिर्छ और अवत्न से सक्ताल्यों में में बिया पया। इन अवशेषों के अययन से हमें असमरावती के महास्तुप के सबय में महत्वपूर्ण बातो की जानकारी मिलती है।

असरावती के विकारहो पर अनक दानिया के लेख मिलते है। इनसे मह बात होता है कि इस स्त्रुप का नाम महाजेतिय (महाजेय) था। बोद्धो के वैद्यक नामक सम्प्रदाय की प्रेरण से इस्का निर्वाण हुआ था। आजक स्मरावती का स्त्रुप कहा जाता है, किन्तु प्राचीन काल में इस स्थान का नाम सान्यस्टक (यन कडक, धन्य थटक) था। इस कारण इस स्त्रुप को धनमहाजेतिय

१ स्मिय-हिस्टरी भाफ फाइन भार्ट इन इण्डिया 10 ४४।

तथा कट महाचेतिय कहते थे। इस स्तूप का निर्माण प्रधान रूप से जनता के सह-योग से हुआ था। इसके निर्माण में सिन्नय भाग बान्यकटक के एक व्यापारी मण्डल (निगम) ने लिया था। इस निगम के अध्यक्ष (श्रेष्टिप्रमुख) ने स्तूप के निर्माण में बहुत सहायता दी थी। दान का पुष्य प्राप्त करने की अभिलाषा से इस स्तूप के शिलापट्टों पर तथा निर्माण-कार्य पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए जनता के विभिन्न वर्गों ने दान दिये थे। इन दानियों में इस प्रकार के लोग थे-सरकारी कर्मचारी, राजलेखक, पाणियधारिक (पानीधर के अधिकारी), सोने चौदी या सर्राफे का काम करने वाले महाजन (हेरणिक, हैरप्यिक), पाटलिपूत्र राजगृह, तामिल देश, घण्टसाल, विजयपुर के घनी व्यापारी (गृहपति)। इससे यह स्पष्ट है कि इस स्तूप का निर्माण करने में न कैवल दक्षिण मारत के अपितु उत्तर भारत के व्यापारियों ने भी सहयोग दिया। इस स्तूप के प्राचीनतम लेख २०० ई० पु० की मौर्य श्रा कालीन लिपि में मिले हैं, अतः इसके निर्माण का आरम्म २०० ई० पू० में माना जाता है। यहाँ सातवाहन वंशी अनेक राजाओं के तथा इक्वाकु राजाओं के लेख मिलते है। इनके समय मे इस स्तूप का विस्तार और विकास तीसरी शताब्दी ई० तक होता रहा। यहाँ के अंतिम लेख ११८२ और १२३४ ई० के हैं। इनसे यह जात होता है कि यह महास्त्रुप १३वी शताब्दी तक बड़ी सुरक्षित दशा मे था।

स्तूय का स्वक्रय:—जयपि अमरावती का लूप पूर्ण रूप से विश्वस्त हो चुका है, किन्तु सौमायवता इत लूप पर लगाये यये कुछ ऐसे विलायह अब तक तुर्पावत रूप में विद्याना है जिनते इतके मूल रूप का प्रामाणिक परिच्या मिलता है, इन के अतिरिक्त इसके बने हुए अवसोष, मैकेवी और वर्षेत्र के रेसाचिक में इतके मानीन लवर पर कुछ प्रकाश दालते हैं। इस सामधी से यह मतीत होता है कि मूमितल पर इस लूप के अच्छ का ब्यास लयमन १६० फीट पा। इसकी सारो और १३ फीट कंची एक महाविद्यान पा पत्यर का जंगला था। यह माराटुत से लगाम या। वेदिका एक महाविद्यान पा पत्यर का जंगला था। यह माराटुत से लगाम या। वेदिका की प्रयंक दिया में २४ फीट जोड़ी टारो होता प्रया पा विद्यान की प्रयंक दिया में २४ फीट जोड़ी टारो होता था। वेदिका में १३६ कम्मे और ३४८ मूचियों, ८०० लम्बे उण्णीय थे। इनके मूल और पुष्ट माग मालावारी देतो, वोविवृक्ष, लूप, धर्मक आदि अफिप्रामों है, यूढ़ के जीवन की यटनाओं से और वात्रता से अलकृत कियों गये है। वेदिका की मूचिया पर कमल बने हुए हैं। वेदिका की मूचिया पर कमल बने हुए हैं।

रखता है। यहाँ तोरण का निर्माण करन वाले दो वड स्तम्मो के ऊपर कमानीदार आडी बण्डरियाँ ( Architrave ) नहीं है। द्वार के वेदिक्का माग पर चार सिहो की मूर्तियाँ हैं। भीतर के दो सिंह आमन सामन मुह किय हैं और बाहरी स्तम्मो के दो सिहो का मुह सामन की ओर है। वेदिका के बाहरी मार्ग से मोतर का प्रदक्षिणा-पद ५ फू ऊचा था। यहाँ पहुचन के लिए सीढियाँ थी। इनके अन्त में पद्माकित च द्रशिला ( Moonstone ) थी। प्रत्यक द्वार-तोरण के पृष्ठ भाग में स्तूप का निकलता हुआ एक ऊचा मच बना हुआ या और इससे पाँच स्तम्म सीघ ऊपर की ओर निकले हुए थ। य स्तम्म अमरावती एव आध्न के स्तूपा की एसी विशषता है जो उत्तर मारत म कही नहीं पाई जाती है। इन स्तम्मी की लेलो म **आयक** (सस्कृत आयक) कहा जाता है इसका शब्दाय पूजनीय है। इस शब्द की तूलना मयुरा के आयागपट्ट संकी जाती है। यह आयक मच ३२ फुट लम्बा ६ फट चौडा और स्तूप नी क़र्सी से २० फुट की ऊरचाई पर बनाया जाता था। प्रत्यक आयक मच म एक शिलापट्ट लगाया जाता था। इस पर बुद्ध या नागराज की मीत होती थो। इस मच पर लगाय गय पाँच खम्मो की ऊचाई १० से १५ फुट होती थी। कुछ विद्वान इनका सबध पाँच ध्यानी बुद्धों से जोड़ते है। प्रयक आयक मच के पाश्व मागो म दो सीढिया उत्पर प्रदक्षिणा पथ तक जान के लिए बनी हानी थी स्तूप के मध्य माग म भी एक वेदिका बनाहोती थी। यह भी विश्वित शिकापट्टा द्वारा अलबूत की जाती थी। इसी प्रकार स्तूप के अण्ड भाग के उत्परल हिस्से पर भी कई शामापट्टियाँ (Friezes) होती थी। इस स्तूप क शिरोमाग पर २४ फट की वर्गाकार महाहर्मिका थी। इसके टीक बीच म मोटी याँग्ट स्तूप के अण्ड भाग म गहराई तक गई हुई थी और उसके ऊपर छत्र जगा हुआ था। हमिका के चारा आर वेदिका की बष्टनी थी। इस स्तूप के एक शिलापट्ट पर बन चित्र से यह प्रतीत होता है कि यह नीचे से उत्पर तक विभिन्न प्रकार के अभिप्रायों से पूरी तरह अल्कृत था।

अमराबती के स्तृप से बृतिया प्रभुर सख्या म उपज्रक हुई है।  $\alpha$  इस स्तृप के विकास पर सुन्दर प्रकाश डालती है। इनवी शर्ण और लेखो की लिपि के बाघार पर अमराबती के स्तृप के विवास को चार काला म बाँटा गया है।

(१) आरास्मिक युग (दूसरी सताब्दी ईस्वी पूत्र से पहली शताब्दी ई०) — इस काल भ इस स्त्रूप की स्थापना हुई थी। इस समय की मृतियो



फलक ७ - अमरावती के स्तूप का एक दृश्य, पृ० ४४८



की बीली और वेश-मूण मास्तुत से तथा अजनता की दसवी और नवीं गृहाओं के विश्वों से मिलती है। इन मृतियों में चयटापत है, इनके मस्तक पर मारी पगड़ी और कानों में बड़े इन्चळ तथा गळे में कई हार पड़े हुए हैं। इस काळ में बूढ़ की कोई भी मानवीय मृति नहीं मिलती है, किन्तु सर्वंत्र उनका विश्वाध्य प्रतिकों से किया गया है। बेदिका के उपरळे माग पर मास्तुत की मीति माटा को कळों पर वहन करती हुई छोटी यक मृतियों हैं। इस यूग में कुछ काल्यिक पश्चों (ईहामुगों) की भौ मृतियां मिलती हैं, जैसे गहड़ के मस्तक के साथ सिंह का सारीर रसने वाले मिलित (Griffin) की मौत मकर के कराल मृत्व से बळ खाकर निकलते हुए पत्र-जवाओं (Sroll) के भी कई नमृत्र मिलते हैं।

- (२) अध्य काल (पहली शताब्दी हैं०):—इस समय यहाँ की तींची मयुरा की आर्टिम्म कृषण कला से सिलती है। इसमें अब बुढ़ के प्रतीक के साय-साथ दो-एक बार जुड़ की मूर्ति मी दिलाई देती है। इस सुग में बुढ़ के जीवन से सर्वंघ रहने वाले निम्नलितित जिल्लो का अकन किया क्या है—महामिनिष्क-मण, धर्म चक्र प्रवर्तन, बुढ़ का धर्मीपदेश, माया देवी का न्वपन। नागो और पूर्ण घटो के अलकरणा मी इस युग में बड़े-बड़े शिलापट्टी पर चित्रत किये गये है। इस सुग की स्वियो वा वेश मण्या के समान झीना है। वे यदापि बस्त पहले हैं, फिर मी नन्य प्रतीत होती है।
- (३) चरमोत्कर्य की अवस्था —यह १५० से २०० ई० तक बनी रही। इस ममय सातवाहन माझाज्य वज्ञथी सातकर्थों के समय अपने उत्कर्ष के शिक्षर पर पहुँचा हुआ था। इसके साथ ही अमरावती की करणा भी अपनी पराकारण र पहुँच गई। शिलियों ने अपनी करणा सा सर्वोत्तम रूप प्रदिश्त किया। सम्मवतः इसी समय अमरावती को महान्त्रम का रूप दिया गया। इसके अधिकांश वेदिका स्तम्मो, आयक मंत्रों, आयक स्तम्मो और शिलाएट्टो पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं के अनेक दृश्य अकित किये गये। कला की दृष्टि से इस समय के कुछ दृश्य उत्लेखनीय हैं—वेवरत ने जुद्ध को मरवाने के निक्रण प्रजाहक राजमार्ग पर नलगिरि नामक उत्तमत हाथी जो वृद्ध डारा स्वा में कियों जाने का मुद्ध दिवाण है। इसमें एक और उत्तमत हाथी से सम्मति होकर समाने बालों की सम्पूर्ण वृद्धाओं का सुकर विषण हुआ है। इस हाथी से सम्मति होकर समाने बालों की सम्पूर्ण वृद्धाओं का सुकर विषण हुआ है। इस हाथी से म कैवल सङ्क पर बलों ही सम्मत्रों का सुकर पर बलने हुए

मक्नों की ऊंची खिडकियों से देखने वाले नर-नारी भी इससे मयभीत हैं। दूसरी बोर बुद्ध क्षारा इसके दमन किये जाने का चित्रण है। यह हाथी बड़े शान्त माव से बुद्ध के चरणों पर प्रणत हो रहा है। एक अन्य चित्र में चार स्त्रियों द्वारा बुद्ध के सम्मुख मक्तिमाव से प्रणत होने का बडा मनोरम चित्रण किया गया है। इसमें चारों स्त्रियों के विभिन्न अंगों की वकाकार रेखाओं की मगिमा का चित्रण देखते ही बनता है। इस युग के कुछ प्रधान दृश्य ये हैं—बुद्ध का महाभिनिष्कभण, श्वेत हाथी के रूप में अवतरण, मार द्वारा प्रलोमन, मान्वाता का अवदान, अंगुली-माल डाकू की कथा, राहुल का जन्म, बुद्ध का गृह-त्याग, प्रथम धर्मोपदेश, यशोषरा, बुद्ध की शरीर-धातुओं का बंटवारा, शिवि जातक। इस युग मे अमरा-वती स्तूप की १३ फट ऊंची महावेदिका का निर्माण हुआ। यह कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा महान आचार्य नागार्जुन ने दी थी। इस काल में वद के प्रतीकों में सबसे अधिक उनके चरण-चिन्ह या पादका पट्ट है। कुछ स्थानों में बुद्ध को अग्निस्तम्म के रूप में भी चित्रित किया गया है। इस युग के चित्रों की एक विशेषता यह है कि इस समय कलाकारी ने अपने चित्रों में बहुत अधिक आकृतियों का सम्प्रञ्जन किया है, जैसे राजगह की सड़क पर नलगिरि के दमन के दृश्य में अथवा सम्राट उदयन का अपने मयमीत अन्त पूर के ऊपर वाण-वृष्टि के दश्य में।

(४) बोषा तथा अनिसम युग तीसरी जताब्दी ई०का है। इससे शनै. याने विनीय साताब्दी की उल्लुष्ट कला का हास होने लगा। इस समय स्तृप के उमरी लोल के सिलापट्टों की छोल कर उन पर नरे यू एव जरेरे गये अथवा उनके पूळ माग की सामक कर उन पर नरे यू एव जरेरे गये अथवा उनके पूळ माग की सामक करने उन पर नरे विचारों को ऑमध्यक्त करने की शक्ति कुंठित होने ज्याती है। इस काल की मूर्तियों कुछ लजी और छाइती हो। गई हैं और उन पर भीतियों के हारो का बाहुत्य हैं। हमें देनी नगस से यहाँ वक्षापति के रूप में नितयों की सामज वा बहुत्य करणा दिवाई देता है जो गुनतकाल में अधिक लोकप्रिय हुआ। इसी तरह हो मकर मुलों को सटा कर उनके मुलों में भीतियों के हुग्ये निकल्कों हुए दिखाने बालों सीमंत मक्तिया नामक विरोमपूषण का अकन भी यहाँ यहरी वहली सार निल्ला है। इस समय गवाला वातायनों से झांकते हुए स्त्री-पूजरों के सकुशे करणा इस प्रमानती की कला के चौष चरणा के का प्रमान विज्ञा का वातायनों से आहेत्व हुए स्त्री-पूजरों के सकुशे का स्त्री हम समय प्रमान वातायनों से आहेत्व हुए स्त्री-पूजरों के सकुशे का स्त्री हम समय प्रमान वातायनों से आहेत्व हुए स्त्री-पूजरों के सकुशे का स्त्री हम समय प्रमान वातायनों से आहेत्व हुए की उनक्ष के चौष चरणा के साम स्त्री स्त्रा हम समय समाज वातायनों से आहेत्व हुए का के चौष चरणा के साम स्त्री स्त्रा हम समय समाज वातायनों से आहेत्व हुए का के चौष चरणा के

प्रमुख अलंकरण ये है—मुक्ताफल, यज्ञोपत्रीत, तीमत मकरिका, क्षांकते हुए स्त्री-पुक्ष सहित ग्वाक वातायन तथा पत्र-स्ता। ये अगले युग की कला में भी बहुत पाये जाते है तथा उससे इस कला के सबस्य को तथा इसके व्यापक प्रमाव को स्त्रित करते हैं। इस युग में बुढ़ के जीवन विषयक दृष्यों में मार की विजय, माया का स्त्रपन, राहुल का उत्तराजिकार, नंद की वर्मदीक्षा तथा बेस्सत्तर जातक उल्लेखनीय हैं।

अगरावती को कला-नीली के सबंघ ये कलाममंत्रों ने बड़े मुन्दर विचार मरूक किये हैं। फर्मुसन के कपनानुसार अपरावती की मुर्तित सारत की मूर्तित करात है। इस का बिचार है कि इस मृत्तियों मानवीय आहति के विमन्न प्रकार और कठिन गतियों (Mov-ments ) का चित्रण बड़ी कुशलता से हुआ है। स्मिच की सम्मति में अमरा-वती के शिलापटु विचय के अब तक बात इतिहास में कलाविषयक कुशलता के मम्यतम प्रदर्शन है।' कुमारत्वामी के शब्दों में यहाँ की मूर्तियां मारतीय मूर्ति-शिव्य का सुदुगारताम पुष्प है।'

नावार्जुनीकोंडा:—सातवाहनों के बाद आध्र प्रदेश में इस्वाकु राजाओं का उल्लयं दुवा। ये हिन्दू यमें के उपासक है, किन्दू इनकी रानियाँ बीढ वर्म पर आस्या रखती थी। इनके प्रवल प्रोत्साहन एवं उदार दान से नायार्जुनीकोंडा के स्त्रूप का निर्माण हुआ। यह स्थान पुटूर जिल्ने में माचाला स्टेशन से १९ मीफ की दूरी पर कुळ्या नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। इसके तीन ओर पहाड़ों की सुदुव रखा-पित है और बीची ओर कृष्णा नदी है, बल इस्वाकुवंधी राजाओं ने इसे अपनी राजधानी के लिए चुना था और आजकल के अर्जीनियरों ने इसी कारण यहीं एक विशाल बाय बनाया है और इसके बीच मे खुवाई से प्राप्त बस्तुवां का समुद्धि का या बनाया है। इसका पुराना नाम विजयपुरी था। यहाँ कृष्णा नदी की भाटी मे एक वह न्यूप, विशाल नगरी और राजवाल के खब्बहर मिले हैं। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य और दिखल-पूर्वी एथिया के साय होने बाला बेरीबिक व्यापार स्तुव्युपी की समृद्धि का एक प्रधान कारण था। इसके परिणासस्वरूप यहाँ महान स्तुप वने।

१. स्मिय--हिस्टरी आफ फाइन आटं इन इंडिया पु० ४६।

२. कुमार स्वामी--हिस्टरी झाफ इंडियन एण्ड इंडोनीशियन आर्ट पृ० ७१ ।

यह स्थान वने जंनल में होने के कारण अमरावती की माँति कूटपाट और विकास का विकार होने से बचा रहा। इसका पता १९२६ में लगा। मही दुरात-त्यीय खुदाई के परिणायस्वरूप अनेक नालाकार चैलपृष्ठ, मुदायें, लेख, मुर्तियां और ४०० से अधिक सुदर उल्कीण विलाणपु मिले हैं। ये अमरावती चैली के चुरुषे पूग की चीली से निकले-जुलते हैं। यह सब सामग्री जब यही नागाजून सामर बांध बनजाने के कारण एक पहाड़ी पर नया सम्राल्य बनाकर उसमें रख दी गई है, लूप को भी ज्यो का त्यो वहीं लाकर स्थापित किया गया है। यहीं के लामक तमाने पर प्राप्त १७ लेखों से यह जात होता है कि इन प्राप्तारों और लूपों का निर्माण इक्बाबुक्वी राजाओं के समय में हुजा था। इस बचा के प्रताणी राजा शतान्यूल के बहुन खातिओं का नाम ९ स्तमों में आया है। उसने शात मूल के पुत्र बीर पुत्रवन्द के छठे राज्य-वर्ष में बहुन सा धन व्यय करके इस महान्त्यूण का निर्माण करवायाथा। बीर पुत्रवन्द की बुवा शातिओं के अति-रिक्त राज्यपतन की अत्य महिलाओं ने भी उस समय विनिन्न धार्मिक स्थान कनाने में मान लिया। उपासिका बीधिसतों ने एक चैलपृह का निर्माण करवायाथा।

नागार्जुनीकोडा का महास्त्रुप उत्तर मारत के स्त्रुपों से कुछ मिन्न है। उत्तर मारत के स्तूपों के मीतर ठोम इंटो की विनाई होती थी, किन्तु दक्षिण मारत में यह परिपाटी नहीं थी। यहां इंटो का व्यय बचाने के लिए बीच में मिट्री. गिटी और रोडे मरे जाते थे। यह बात यहां की गई खदाई से स्पष्ट हो चुकी है। इससे यह स्पष्ट है कि इसकी रचना एक चक्र की मॉर्तिथी। इसके बीच में नामि के चारो ओर की नेमि और अरे तथा कुछ अन्य निश्चित मागो पर टोस इंटो की दीवारे खडी की जाती थी. इनके बीच के स्थान को मिटी, रोडो से भर कर इस पर ईंटों का खोल चढाया गया था। इस महास्तूप का व्यास १०६ फीट और कंचाई ७० फीट से ८० फीट तक थी। मिम-तल पर १३ फीट चौडा प्रदक्षिणा-पथ लकडी की कारीगरी वाले एक जगले से घरा हुआ था। इसका आयक मच २२ फीट लवा और ५ फीट चौडा था। इसी के समतल स्तप के बीच में ७ फीट चौड़ा वेदिका से घिरा हुआ प्रदक्षिणा-पथ बना हुआ था। इसके अड के मस्तक पर हर्मिका थी और इसके बीच में एक मारी शिला-यष्टि पर तीन छत्र बनाये गयेथे। ये तीनो लोकों पर शासन करने बाले बढ़ के प्रतीक थे। यहाँ खुदाई में एक चातु-मजुषा भी प्राप्त हुई है। यहाँ के लेखो मे यह कहा गया है कि इस स्तूप का निर्माण बुद्ध की पूजा के लिए किया गया है।

इस स्तूप के अतिरिक्त वहाँ एक राजप्रासार और अखाड़ा (मस्ल्याला)
मिला है। ऐसा बखाड़ा ( Stadium ) किसी हुमरे स्थान पर अब तक नहीं
मिला है। यह ३०९ फीट लम्बा, २५९ फीट चौड़ा और १५ फीट गहरा था।
इसमें उतरने के लिए बागे तरफ सीटियों थीं। इनमे २ फूट चौड़ी बैटने की
जगह बनी हुई थी। इसके पश्चिमी कनार पर बने मंदप में बैठ कर राजा, रानी
और राज परिवार के अन्य व्यक्ति पहल्लानों की कुस्ती और व्यायाम देखा करते
थे। पूरा जलाड़ा पक्की इंटो से चिना गया है।

नागार्जुनीकोंडा की कला सर्वोत्ताम क्य में इसके स्तूप में उत्कीण मिलापट्टो पर पाई जाती है। इसमें बुढ़ के जीवन से संबढ़ निम्मणिलित दूप्य हैं—देने वारा पुलिस त्या हैं—देने वारा पुलिस त्या हैं—देने वारा पुलिस के स्त्र का गर्म में प्रवेश, त्यान के फल का करन, पुष्पित शाल वुस के नीचे बुढ़ का जन्म, अमिनिष्कमण, सार विजय, सवीडिं, प्रथम घर्मों-पदेश। धार्मिक दूर्यों के अतिरिक्त यहाँ प्रेमियों की प्रणय-लीला वाली मिणून मूर्तियों का बढ़ा मनोर्स अंकत हुआ है। एक मूर्ति में एक यूनती अपने प्रेमी के साथ वैदी हुई अपने कर्मकुष्टल की पद्मार्था मार्थिक वोती के बीच में दे रही है ताकि वह इसे अनार के बाने के बोले में बोले में नाम लगे तथा उत्तर्क रहन्य का उद्दार्जन करें। यह पूर्ति अमरक्षत्रकर्त (१३) के उत्तर ज्लोक का स्मरण कराती है जिसमें एक सुक दम्पती द्वारा रात को किये गये प्रेमालाप को जब अगले दिन प्रातःकाल गुरू-जनों के आगे दोहराने लगता है तो लज्जा में गर्दी राति बहु उत्तर प्रका उपने कर्मफुल में ज्यों लाल मणि शुक के सामने एक देती है ताकि वह उत्तर पका दाहिम समझ कर उत्तर्म जलक जाया।

डा॰ अप्रवाल के गब्दो में "नागर्जुनीकोडा के उत्कीणं पिरालपट्टांपर कला के सौर्द्य का ऐसा विशिष्ट रूप है जो अन्यक हुर्जेम है। इसमे आध्यित्य की पूर्णादृति देखी जाती है। तत्वण की ऐसी स्वच्छता, सफाई और बारीकी, सपुत्रन की ऐसी निपुणता, बन्डाळंकारों का एसा संतर और मनोहर रूप, स्वीप्त्यों के स्वस्य मासल हारीर और स्कूर्ति-युक्त अग-वित्यास, विषयों की नवीनता और बहुलता,

बम्पत्योनिशि जल्पतोर्गृहगुकेनाकाँस्यतं बद्धसः ।
तत्प्रातर्गृत सन्निर्मी निगवतन्तस्योपहारं बस् : ॥
कर्णालम्बित पव्चरागशकलं बिन्यस्य चञ्चपुटे ।
बीवार्सा प्रवरीति बाडिमफलस्याजेन वास्त्रस्य मान्यस्य ॥

इन सब कामन पर विलक्षण प्रवाव होता है, जैसे हम कुछ काल के लिए सींदर्य के स्वर्ग में पहुँच गये हों अथवा देवों का सुलावती स्वर्ग-लोक ही पृथ्वी पर जतर क्षाया हो।"

अमरावती और नागार्जुनीकोंडा की कुछ मूर्तियों पर विदेशी प्रमाव है, क्योंकि क्यापार के कारण आन्ध्रप्रदेश का विदेशों के साथ सबंध था। अमरावती में कुछ मृतियों की वेषमुषा यनानी है। नागार्जनीकोडा में एक बढ़े शक ( Seythian ) सैनिक की मार्ति मिली है। इसने शीतप्रवान देश का उदीच्य नेष-- एईदार लम्बी बाहों वाला कोट. सलवार तथा रोमन ढंग का शिरस्त्राण ( Helmet ) पहना हुआ है, इसके हाथ में भाला है। इक्ष्वाकू राजाओ के उज्जयिनी के शक क्षत्रपों के साथ वैवाहिक सबच वे (अध्याय ७ )। अतः यह कल्पना की गई है कि यह शक योद्धा उज्जियनी से इन कत्याओं के साथ आया होगा और अन्तपुर मे कंचिक का काम करता होगा। यहाँ एक पान-गोध्ठी के दश्य (Bacchalian scene ) में कटि प्रदेश तक नग्न एक व्यक्ति के बाँगे हाथ में सीग का बना शराब पीने का प्याला (Rhyton) है। इसे मध्यान के यनानी देवता डियोनिसस ( Dionosus ) की मही प्रतिकृति समझा जाता है। इसी प्रकार यहाँ विभिन्न प्राणियों की पिक्तयों से उकेरी हुई चन्द्रशिलाओं ( Moonstones ) का अल-करण श्रीलका से म्रहण किया हुआ प्रतीत होता है। डा॰ द्वेउइल को बुद्ध के दो शीर्ष तथा एक ऐसी शीर्ष रहित बद्ध मित मिली थी, जिसने रोमन शैली का टोगा (Toga) घारण किया हुआ था। यह बांये हाथ को छोड कर सारे शरीर को कापने वाला एक लबादा होता था। कुछ मुतियों में बद्ध के चेहरे को रोमन नाक-नक्श वाला बताया जाता है। इसे असरावती शैली पर रोमन प्रभाव का सुचक माना जाता है। किन्तु सातवाहन कला पर विदेशी प्रभाव की मात्रा इनी-गिनी मितयो तक ही सीमित है।

अमरावती ने विदेशों से जितना प्रमाव ग्रहण किया है, उससे अधिक बड़ी मात्रा में विदेशों में अपनी कला का प्रमाव डाला है। यहाँ से व्यापार के लिए

१. बासुदेवशरण अग्रवाल-भारतीय कला पृ० ३७३ ।

२. इस विषय में एक बूसरी करणना यह भी है कि मध्य एतिया में करणाना और बैक्टिया से प्रदेशों से आप्ता में योगे मंगाये जाते थे और इनके साथ सकताईस आया सरते थे। इन्हों का विषय आग्ना को कला में पाया जाता है। देखिये हैसिके—सी गाण्यार स्टाइस सन्दन १६६८, प० १६४।

सुवर्णमूमि लंका और दक्षिण-पूर्वी एथिया जाने वाले मारतीय अपने साथ यहाँ की कल-सैली को विदेश ले गये। श्रीलंका सुपात्र, सलाया, बोर्नियो, वियतनाम (अज्ञाम) में अमरावती सैली की मूर्तियों गाई गई हैं। । मथरा की कला

हैंची सन् की पहली तीन शताब्दियों में सबुरा कुषाण युग की मारतीय मूर्तिकला का महान केन्द्र बा। इसे कई कारणों से यह स्थिति प्राप्त हुई। प्राचीन काल से यनुता के तट पर बसी यह नगरी एक महान तीये बा। यहीं अनेक ब्या-पारिक पय मिलते थे। इतसे इसे विलक्षण समृद्धि प्राप्त हुई। बिहार से बैकिट्रया तर केन्द्र कुषण साम्राज्य की राजसता का भी मारत में यह एक बद्धा केन्द्र बा। इसके निकट रूपवास और सीकरी के पर्वतों ने मूर्तिया बनाने के लिए यहाँ के कलाकारों को तफ़ेद्र चित्ती बाले लाल पत्यर का अक्षय कोच प्रवान किया था। कुषण समाटो का राज-सरकाण और प्रोत्साहन पाकर कलाकारों ने बहुत बत्ती सल्या में हर प्रकार की मूर्तियाँ तैयार करनी शुरू की। वर्तनान समय में जयपुर की मौति जन मयस ये मुर्तियाँ दूरपुर संजी जाने लगी। प्रारतीय कला

के इतिहास में मथरा की अपेक्षा अधिक महत्व रखने वाले इनेगिने ही स्थान हैं।

हस्युग में प्रभूत की कला की कहैं विशेषताएँ उत्लेखनीय हैं। यहासी विधोषता हिन्दू, बीद और जैन धर्मों के देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण था। मौर्यूष्ण के अन्त में मयुरा के शिल्पी पारण्यम के यक्ष जैसी महाकाय प्रतिमाओं के निर्माण में सिद्धहुत्त हों पूर्वे थे। अब हसी परम्परा की आगे बढ़ाते हुए बीद, जैन और हिन्दू धर्मों की मूर्तियों और स्त्रूप बनाए जाने लगे। बिच्चु, लक्ष्मी, हुर्गा सप्तमातृष्ण, कार्तिकेत आदि की प्राचीनतम मूर्तियों मयुरा से ही उपलब्ध हुई हैं। जैन तीर्ष-करों की मूर्तियों अर स्त्रूप के निर्माण का श्रीपण्यंत इस युग में हुआ। हुस्तरी विशेषता बुद्ध की मूर्तित को निर्माण था। इससे एवं बुद्ध को सांची और मारबुत की कला में वीधिष्ठक, तूप, परण मिश्रापात्र आदि के प्रतीक दिखाया जाता था, अब पहली बार बुद्ध की मानव-रूप में प्रदीक्तित किया गया। बुद्ध की प्रतिमा मयुरा की सबसे मौरिक्त देश थी। इससे सूर्त कला के क्षेत्र में एक महाल कार्तिल हुई। तीसरी विशेषता उस समय प्रचलित विभाग लोकसमों के देशी-देवाओं की मुर्तियों का निर्माण था। इनमें यह, यहिल्यी, नाय, नाती, श्री, लक्ष्मी, मद्द्या, विश्वेणी, नाय, नाती, श्री, लक्ष्मी, मद्द्या, विश्वेणी, नाय, नाती, श्री, लक्ष्मी, मद्द्या,

सुब्रह्मण्यम—बृद्धिस्ट रिमेन्स इन आंध्र पृ० २४।

हारीती आदि की मृतियाँ हैं। चौथी विशेषता लोक-जीवन के सभी पक्षों का अमृत-पूर्व सौँदर्य और स्वच्छन्दता के साथ वेदिका-स्तम्मो पर चित्रण है। मयुरा में तत्कालीन आनन्दमय जीवन का वेदिका-स्तम्मों पर जीता जागता अंकन मिलता है। कहीं बनो में स्त्री-पुरुषो द्वारा पुष्प-संचय किया जा रहा है, कहीं जलाशयो में स्नान और कीड़ा के दृश्य हैं, कही सुन्दरियो द्वारा मञ्जरी, पुष्प और फलादि दिखा कर पक्षियों को लमाने का, कही स्त्रियों के केशों में गुथे हुए मुक्ता-जालो के लोभी हंसों का, कही अशोक, कदम्ब आदि वृक्षो की शासाये यामे सुन्दरियों के ललित अंग-विन्यासों का चित्रण है। मधुरा जैसे सुन्दर वेदिका-स्तम्म तथा उद्यान-कीड़ाओ और जल-कीडाओ के दृश्य अन्यत्र कही नहीं मिलते हैं। पाँचवी विशेषता मथुरा से मृतियो का प्रचुर मात्रा मे निर्यात था। उन दिनो मथुरा के जिल्पियो की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई थी। वे हर प्रकार की मृति बनाने और प्रत्येक घम की आवश्यकता पूर्ण करने में समर्थ थे, अतः उनकी मूर्तियो की माँग सभी स्थानो से आने लगी और वे साँची, सारनाथ, कौशाम्बी श्रावस्ती जैसे दरवर्ती स्थानो में अपनी मर्तियो को मेजने लगे। कुषाण सम्प्राट कनिष्क, हविष्क, और वासुदेव का राज्य-काल इम कला का स्वर्ण-यूग था। मथुरा में अब तक लगमग पाँच हजार प्राचीन अवशेष मिल चुके हैं। इनमें अधिकाश कुषाण युग के हैं। इस युग में मूर्तियों के प्रमुख प्रकारों का विवरण निम्नलिखित है ---

स्तुष और बेदिका-स्तम्भः :— मथुरा के कलाकारों ने प्रारहुत और साची ही परम्पर को आगं बढाते हुए जैन और बीढ लुपों का निर्माण किया, किन्तु दुर्माध्यक्ष ये स्तुप नष्ट हो चुके हैं। लेखों और मृतियों में यह बात होता है कि मथुरा मेंजैंनों के दो सूत्र थे। इनके क्रचोंक कराकों टीके से मिले हैं। रक्षी प्रकार बौद्धों के भी सम्मवत्त दो स्तुप थे, एक हुविष्क का, मनुरा को वर्तमान कवहरी के पाम, और दूनरा भूते-स्वर पर बना हुआ था। इन दोनों के अवशंधों में विदित्त होता है कि मथुरा के स्तुपों के द्वार-सोरण और वैदिका लगम पारहुत और सांची को अपेक्षा नाप में कम और खोटे होते थे। इन त्यूपों के व्यवस्थ का परिचय हुने कई शिलापहुं। पर अंकित विश्रो से मिलता है। इनमें सबसे पुराना स्तुप सबवन अर्थवन्द्राकार होता था। यह अर की और आकार में छटता चला जाता था। इस पर तीन वैदिकाय था। यह अर की और आकार में छटता चला जाता था। इस पर तीन वैदिकाय और हमिका पर नौधी छन्युकत वैदिका बनी होती थी। ऐसे स्तुपों का समझ दूरी सता-दिस् हमें धूर समझा जाता है। इनके रूपका वारी दो ती वर्ष बाद के स्तुप का स्वस्य हम्प

बरला ४९३

शोमिका के आयाय-पृष्ट (गहली शर् ६०) पर बने चित्र से स्पष्ट होता है। इसका गोलकार जब्बसमा बुलबुले जैसा लम्बोतरा प्रतीत होता है। यह स्तूप मूमि से क्याई पर पक्के चकुतरे (नेषि ) पर बनाया जाता बा। इस पर पहुँचने के लिए सीड़ियां बनी होती था। उपयुक्त आयाया पृष्ट में मूमितल पर वेदिका और क्वाता तारण डार रपण्ट कर से दिवाया गया है। इससे सीची की मीति डारस्तम्मो के क्यार तीन अधी वेदिया (Architrave), कोनो में शाल भिजनाये और प्रदक्षिणापय बने हुए हैं। इससे मध्य माग पर दो वेदिकाएं और शिरोमाग पर हीमिका, वेदिका और छन बने हुए है। इस वो जैन त्यूपों के अतिरिक्त एक तोरण पर बौढ स्तूप का भी चित्र मिलता है। इसकी बड़ी विशेषता कई वेदिकाओं वाली अनेक मिलते भी चित्र मिलता है। इसकी बड़ी विशेषता कई वेदिकाओं वाली अनेक मिलते (मूमिया) है, इतके दोनों और डो मकत हांच ओड़ खड़े है। इस प्रकार के कर्क मिलते वो लो लो स्तूपों के के विशेषता कर विशेषता को साम प्रवार के अक्कारों से मुसोमिल किया जाता था। इन त्यूपों के वेदिका-तत्ममों को नाना प्रकार के अक्कारों से मुसोमिल किया जाता था। इन एर कमलो के प्राचीन अल्कार के साम अनेक काल्यनिक अग्रियाय मी बनाए जाते के , जैसे—-गज-मण्ड, नर-मण्ड, पत्वाले बोर, हार्थी, हिरण, नाना प्रकार की लताएं, किन्तु इन पर सबसे सुन्दर अल्करण विभिन्न मान भाग्यों के हैं।

मन्दा के शिल्पियों ने वेदिका-स्तम्भो पर नये-नये दृश्य दिखाने के लिए नारियों के सीदयं का बडा सुमा और लिलत वित्रण नाता रूपों से लिया है। इसमें इन्हें विनिन्न प्रकार की जल-कीड़ाओं और उद्यान-कीड़ाओं में सकन दिखाया गया है। जल कीड़ाओं के कुछ दृश्य इस प्रकार है—दो स्तम्भों पर पहाड़ी झरतों के नीचे स्तान करती हुई श्ली, स्तान के बाद सूर्य की ओर पीट करके अपने बालों से जल की बूंदों को निजोड़ने वाली स्त्री (केवनिस्तोयकारिणी), इसमें पैरो के पास बना हुआ हस इस्त बूंदों को मौती समझ कर पी रहा है। स्तान के बाद प्रभार के लिए दर्यण में मुख देसती हुई, दायें कान के कुछ्डल टीक करती हुई स्त्रियों के चिन सैल है। उस समय घरों के उद्यानों में तोतो से समितिवारी स्त्राया जाता था। एक स्तम्भ में एक स्त्री अपने हाथ में पितरा लिए खड़ी है। उसके वाये कस्ये पर सुमा बैठा हुआ है। इसी प्रकार स्त्रियों के जम्मूषण पहनने और प्रसायन के भी अनेक दृश्य मिलते हैं। उद्यान-कीड़ाओं में अपनि हालजिज़ाला (पुण्यित साल जुल सी) आहाओं को तोज़क पहार करने को स्त्रीय या। कत मधुरा में सालजा के भी अनेक दृश्य मिलते हैं। उद्यान-कीड़ाओं में अपनि हालजिज़ाला का सम्भी सालजों को अनेक मूर्या मिलती है। इस समय बा। कत मधुरा में सालजीवालों को अनेक मूर्या मिलती है। इस समय बा। कत मधुरा में सालजीवालों को अनेक मूर्या में सालजीवालों के अनेक मूर्या में की सेक में से से एक स्वत्री स्त्री का सेल लोक्डिय मार्गायन अनेकारो के सम्में पुरा स्त्री में अपने स्त्री से साथ कर मुंदरी में स्त्री स्त्री से स्त्री से स्त्री से स्त्री से साथ की स्त्री से सीचे एक सुम्ती प्रस्त्री स्त्री से सीचे एक सुम्ती प्रस्त्री स्त्री से सीचे एक सुम्ती

हारा उसे पुष्पित करने के लिए दायां हाथ शाला पर झुका कर बायें पैर से पेड़ पर बाबात यां स्पन्नं करना था। कन्दुक कीड़ा करती हुई और पुत्र को गोद में लिए हुए और अपन्नहाई लेती हुई दिवयों की सुनग मुद्राएं यहाँ स्तम्मों पर पाई जाती हैं। इन मूर्तियों में तत्कालीन सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अंकन मिलता है।

जैन कला:- मथुरा जैन धर्म का एक प्राचीन केन्द्र था। यहाँ कंकाली टीले की खुदाई से यह सूचित होता है कि उस समय यहाँ दो स्तूप बने हुए थे। दुर्माग्य-वश ये नष्ट ही चके हैं। वर्तमान उपलब्ध अवशेषों में पहला श्यान आधागपढ़टों का है। आयाग शब्द संस्कृत के आयंक शब्द से निकला है, आयागपट्ट एक प्रकार की पूजा करने की शिला होती थी। इस पर जैन धर्म के अनेक प्रतीक स्वस्तिक, चित्र, मृतियाँ और तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ बनी होती थीं, इन्हें अनेक अलंकारों से सजाया जाता था, और इनमें प्रतिमा-पूजन की दोनों विधियो का सुन्दर समन्वय था। इस प्रकार की शिलाओं की परिपाटी पुरानी थी। चित्तौड़ के पास मार्घ्यामका के एक पूराने लेख में नारायणवाटक में सकर्षण और वासूदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। आयागपट्ट इसी प्रकार जैन धर्म की पूजा-शिलाए थीं। ये कला की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर है। इनके कई प्रकार मिलते है। इनका पहला प्रकार चन्नपट्ट का है। इसके मध्य में सोलह अरों वाला चक्र तीन मण्डलों से घिरा हुआ है। पहले मण्डल मे त्रिरत्न के चिन्ह है, दूसरे में आकाश-मार्ग से विचरण करती हुई तथा पूष्प-मालाए अर्पण करती हुई कुमारी कत्याए है और तीसरे मण्डल मे एक मारी माला है। दूसरे प्रकार के आयागपट के केन्द्र में एक बड़ा स्वस्तिक बना होता था। तीसरे प्रकार के आयागपड़ मेतीर्थकर की प्रतिमा बनी होती थी और इसके चारो ओर मागलिक त्रिरत्न बने होते थे। इस प्रकार के एक आयागपट्ट की स्थापना सिंहनादिक ने पूजा के लिए की थी। इसके मध्य में पदमामन में तीर्थकर की बैठी हुई मृति है, इनके चारों ओर चार त्रिरत्न है। इस पट्ट के बाहरी चौलटे में आठ मागिलक चिन्हों का अकन है। ककाली टीले से तीर्यकरों की खड़ी हुई (कायोत्मर्ग) मद्रा में तथा पदमासन मुद्रा में बैठी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। कूषाण कालीन तीर्थकर प्रतिमाओं में वे विशेष चिन्ह या लाञ्छन नहीं पाये जाते है जिनसे परवर्ती यंगों में विभिन्न तीर्थकरों की पहिचान की जाती थी। इस समय केवल ऋषमनाथ के केशों की लटे और पाइवनाथ के मस्तक पर साँप के फनो का आटोप दिखाया गया है।

हिन्तू मृतिर्याः—कृष्ण की जन्ममूमि और प्रक्ति-प्रधान वैष्णव धर्म का केन्द्र होने से मधुरा में हिन्दू देवी-देवताओ की भी मृतिया बड़ी संख्या मे बनाई

गई । मोरा गाँव के कूप से प्राप्त एक अभिलेख में पाँच वृष्णिवीरों की मूर्तियों का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैष्णव धर्म की मूर्तियाँ बन जाने पर इसका प्रभाव जैनों और बौद्धों पर पड़ा। शुंग युग में हमें केवल बलराम की और पाँच बष्णि बीरों की बैष्णव मांत्यां मिलती हैं। इनके अतिरिक्त इस समय बुद्ध गया में चार बोड़ों के रख पर बैठे सुर्य की और दक्षिण मारत में गुडि-मल्लम के लिंग के रूप में शिव की मूर्ति मिलती है। गज-लक्ष्मी की मूर्तियाँ मार-हुत, सांची, बुद्ध गया, जवयगिरि, खण्डगिरि और पश्चिमी भारत की गुफाओं में पाई जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुषाण काल से पहले शिव, सुर्य, गज, लक्ष्मी, बलराम और वृष्णि वीरो की ही मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। कुषाण-यग में इन मृतियो की संख्या में मारी वृद्धि हुई। शिव, कार्तिकेय, गणपित, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा, इन्द्र, बलराम, कामदेव, कुबेर, हारीती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा की नई मूर्तियों का निर्माण इस युग में हुआ। इस समय शिव की मूर्तियों के कई रूप मिलते हैं। पहले प्रकार की मृतियां सादे शिवलिंग के रूप में हैं। दूसरा प्रकार एक-मुखी शिवलिंग का है, जिसमें एक ओर मुख बना होता है। तीसरा प्रकार पंच-मुखी शिवलिंग का है जिसमें चार मुख चार दिशाओं में और एक मुख सबके क्रमर बना होता है। चौचा प्रकार नन्दी के आश्रय से खड़े हुए शिव और नन्दि-केहबर का है। पाँचवें प्रकार में पार्वती शिव के वामांग में है। छठा प्रकार अर्ध-नारीश्वर का है। इसमें दाई ओर शिव को जटा जुट और वाघाम्बर में तथा बाई ओर पार्वती को अलकावली, कर्णकृष्डल, मेखला और साडी के साथ दिखाया जाता है।

सूर्य की मृति कुशाण काल से पहले बूढ गया से पाई जाती है। इसमें वे चार भोड़ों के रख पर धोती और उत्तरीय पहले हैं, किन्तु कुशाण काल से एक मंबंधा मिन्न प्रकार की मृति पाई जाती है। यह उदीच्य वेश से दी बोड़ों के रख पर पैर लटकाए (पर्यंकलिटतासर), बाये हाथ से अपकार का भोरन करने के लिखे तलबार और दाये हाथ से मूर्योच्य का प्रतीक कमल लिए है। सूर्य का यह उदीच्य वेय उत्तर के शीतप्रधान देशों से आने वाले धकों के प्रमाव से प्रचलित हुआ। इसमें धोती और उत्तरीय के स्थान पर सूर्य लग्ध का में सूर्य का पह उदीच्य वेया है। इसमें मिन्न या मिहिर के रूप में मूर्य की पूर्व का अत्यविक प्रचलन हुए। इसमें भीते और उत्तरीय के स्थान पर सूर्य लग्ध की पूर्व की पूर्व का अत्यविक प्रचलन हुए। वहां वहां की सूर्व मारत से आये हुशान राजनों की मूर्तियों में इसका चित्रण है। इसार प्रांत में महत्व सहारों की मूर्तियों में इसका चित्रण है। इसार यून की सूर्य-मृतियों इस सकारों की

मिति सिर पर पगढ़ी, सरीर पर कोट, कसर में पटका, टीपों में सजबार और पैरों में भोटे जूते पहले रहती है। हिन्दू देवताओं में केवल सूर्य की मूर्तियों में हमें जूते पिलते हैं। इस युग की आरीर मक मूर्तियों में सूर्य वो कोड़ों के रस में बैठे हैं, बाद में दनकी संख्या चार और सात हो जाती है। गुप्त गुग में मी सूर्य को जेटीच बंब में प्रदर्शित किया गया है। हुपाण काल में विष्णू की मूर्तियों सिर पर मृद्धर, सरीर पर आमूषण और तीचे घोती पहले हैं, इनकी चार मुजाओं में दायी हाथ अमय मृद्धा में, बायों हाथ अमय मृद्धा में, बायों हाथ अमृत-धट लिए कटि पर रखा हुआ है तथा। दो अतिरिक्त हाथों में गया और चक्र है। बलराम का वैच यक मृतियों के समान है, इनके सिर पर मारी पगढ़ी, कानों में गुज्यल, कन्यों पर उत्तरीय और तीचे अम्पोक्त है। इतका विशेष चिन्ह तिर पर तर्य की प्रणों का आटोध और बाएं होण में प्लाल है। एक सुपकालीन मृति के दाये हाथ में मूसल और बांचे हाथ में हल है। एक सुपकालीन मृति कुण काल वे ही मिलने लगती है। इस पुग में मी काल के आसल पर कमले के वन में लड़े वो हाथियों हारा चर्गा सूढ़ों से अभिष्ठेक कराई जाती हुई लक्ष्मी की मृति अस्वन लेकार्यय हुई। इस समय दुगों को मिलासुस्तियीं के रूप में अधिक दिवाया जाता था।

सक मूर्तियां.—अन्यत्र (अध्याय १२मे) यह बताया जा चुका है कि इस समय जनता में नागों की और यक्षों की पूजा वहीं छोजग्रिय थी। मयुरा मध्ये युग से ही यक्ष मूर्तियों का केट था। पारकम, बड़ी छोजग्रिय थी। मयुरा मध्ये युग से ही यक्ष मूर्तियों का केट था। पारकम, बड़ीय आदि गांवों से मिशी यक्ष मूर्तियों यह सूर्यित करती है कि यहां इनको मीनकाय मूर्तियों का निजय किया और इससे सबथ रसने बाले मध्यान की गोंध्यों के दृश्यों का भी चित्रण किया और इससे सबथ रसने बाले मध्यान की गोंध्यों के दृश्यों का भी चित्रण किया जाने छगा। कुबरे मारतीय परम्परा में यक्षों के राज और धनाधिपति सामें जाते हैं। मथुरा में कुबर को एक मोट पेट वाले सेठ केट में बीति क्या गया है। यहां कुबर की मूर्ति पांच छठनायं हुए, जुल से बेठी हुई, एक हाथ में सराव का प्याजा और दूसरे में बैठी छिए हुए चिन्ता राहित मुना में दिसाई जाती है। इसका मध्यान के साथ सबथ होने के कारण मथुरा में मध्यान गोर्डियों के कई दृश्य ( Bacchanalam scenes ) दिसाल गये हैं। इन पर सम्मवतः हुन्की विदेशी छाप है। यूनान और रोम में बेकस ( Bacchus ) और इंपिंगिसस ( Dionysus ) मध्यान के देवता थे। इससे पूर्वण में किये जाने वाले समरराहों में सायब के दौर बलते थे। इस समय सथान के बाद बड़ा हुक्से मचा





फलक~ ६ महाराजिधराज कनिष्क की बीचंहीन नामावित पृतिसा, पहली का० ई० पू॰, मथुरा सब्रहालय, पृ०, ४९७

करता था। इस प्रकार की पानगोध्यमों में मध्यमन करती हुई हुनी पुत्र्यों की कई उस्क्रेसलीय मृतियां मधुरा के निकट महोकी, पाकीसेड़ा और नरोली के बौबों से मिकी हैं। यह सम्मबदा: कुनेर की पूजा का केन्द्र था। डा० अध्याल के मतानुष्पार महोली का पुरान ताम मधुष्यक्षी था। वर्षात्र यह स्थान अधु एवं बन के देवता कुनेर की पूजा का केन्द्र था। कुनेर के साथ ही बच्चों की अधिष्टात्री देवी हारिश्री की मी पूजा होती थी। इसे कुनेर की पत्नी मान किया गया था। मथुरा में कुनेर तथा हारिश्री की कई मृतियां मिक्सी हैं।

कला

नाथ वृह्तियों:—-हनकी परम्परा मारतुत और सीची से चली का रही थी। भपुरा में नारपाओं की अनेक मुलियों मिलती हैं। इनमें बुटने तक स्टब्स्ती हुई माला और कमों का विचाल मण्डल दिखाया जाता है, जैसे छड़गांवेस प्राप्त महाकाय नामपूर्ति में, इसके दोनो पास्त्री के कानों में कुण्यल और कटि प्रवेश में पत्नती करफानी है। इसी प्रकार की एक डोटो मृति विचकर्ण नाम की निकी है।

सम्राटों की मॉतवां:--मयरा की कला की एक विशेषता व्यक्तियों की विशाल मृतियों का निर्माण था। कला की दृष्टि से ये मृतियाँ बहुत ही मन्य हैं। मधुरा के पास ९ मील उत्तर में माट नामक गाँव में समवतः कुषाण राजाओं की मित्यां रखने का एक बड़ा भवन था, इसे उस समय देवकूल कहते थे। यहां से कनिष्क विम तथा चष्टन की मृतियाँ मिली है। कूषाण-सम्राटो का इसी प्रकार का एक अन्य देवकुल मध्य एशिया में किरगिज तान तीपरक्काला नामक गांव में भी मिला है। इससे यह जान पड़ता है कि कूषाण सम्राटो ने अपने साम्राज्य के दोनो सिरो पर सम्बाटो की मूर्तियाँ रखने वाले देवकूलो की स्थापना की थी। कृषाण सञ्चाटो की मृतियों में सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा कनिष्क की है। यह मस्तकहीन खड़ी हुई मूर्ति (५ फीट ७॥ इन) १९११ में माट ग्राम से मिली थी। इस पर यह लेख अंकित है--महाराज राजातिराजा देवपुत्रो कानिष्को। राजा चूटनो से नीचे तक का लम्बा कोट पहने है, पैरो मे मारी गहीदार जुते है, ये दक्षनो पर बद्धियों से कसे हैं राजा के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तीन फुट पॉच इच लम्बी गदा या राजदण्ड है। तलवार की मुठ पर हंस की आकृति बनी है और स्थान पर तीन पदक या टिकरे है। गदा पर पाँच कहे हैं और निचले कड़े पर मकरमुखी अलंकरण है। इस मूर्ति ने शीतप्रधान देशों के मारी जतो वाली ऐसी पोशाक पहन रक्सी है जो मधुरा की गर्मी में सबंधा

अप्रवाल—भारतीय कला पु० ३०२।

अनुपयुक्त प्रतीत होती है। अत: रोलैण्ड (पु० ९३) ने यह कल्पना की है कि यह विशेष राजकीय समारोहों पर पहनी जान वाली शाही पोशाक है। इसे कुषाण भाकांता शीतप्रधान देशों से अपने साथ यहां लाये थे। इसका उपयोग विशेष भवसरों पर ही किया जाता था, यह उनका राजकीय वेश था। रोलैण्ड के कथना-नुसार असीरिया के अथवा रोम के किसी भी सम्राट को कोई मूर्ति मध्य एशिया से आए इस विजेता की प्रतिमा की अपेक्षा अधिक प्रवल रूप में, सत्ता और शक्ति की गरिमा को प्रकट नहीं करती है। इसी प्रकार एक दूसरी बैठी मृति विम कविफिसस की कही जाती है। यह एक सिहासन पर आसीन है। इसने कामदानी के वस्त्र का सुन्दर कढ़ाई वाला चोगा पहन रखा है। इसके नीचे एक छोटा कोट है। टांगों पर सलबार और पैरों मे कनिष्क की मृति की माँति मारी गद्दीदार जुते हैं, जो आजकल भी गिलगित में पहने जाते हैं। इस प्रतिमा में भी सम्राट का गौरव मलीमौति झलक रहा है। रोलैण्ड के विचार में यह मूर्ति हर्जफेल्ड द्वारा प्रकाशित पार्थियन युग के ईरानी सम्राटो की प्रतिमा से मिलती है। प्राचीन मारत में इस प्रकार सम्राटो की प्रतिकृति-प्रतिमाओ का एकमात्र उदा-हुरण यही मूर्तियाँ हैं। अतः यह कहा जाता है कि कुषाणो ने समवतः ऐसी मृतियां बनवाने की परिपाटी भी रोम के अथवा ईरान के पार्थियन सम्राटो से ग्रहण की होगी। रोलैप्ड के मतानुसार विम के सिहासन पर बिछे कपड़े के किनारे का अलंकरण परिचमी एशिया के सुप्रसिद्ध नगर पलमायरा ( Palmyra ) मे बुने जाने वाले रेशमी वस्त्रों के अभिप्रायों की हबह नकल है और यह इस अंश में पश्चिम के विदेशी प्रभाव को सुचित करता है। एक अन्य विद्वान ने इन मितियों को किसी शक कलाकार की कृति माना है।<sup>2</sup>

दुद की मृति का मार्गिभाव—-पुषाण युग मे बुद की प्रतिमाओं के निर्माण से मारतीय मृतिकला में एक महान कार्ति का मृत्रपात हुआ। कुषाण युग से पहले बुंग युग तक बुद की कोई मृति नहीं मिलती हैं, केवल स्तुए, वोधिवृक्ष, धर्मचक आदि के प्रतीकों से बनका विकण किया गया है। इस समय तक बुद की मृति न नाने का यह कारण था कि बुद ने स्वयमेव अपनी मृति नाने का निषेध किया था। महामरिनिवाण से पहले बुद ने अपने शिष्य आनद से कहा था कि मिल का तक प्रति कार्न के स्तु भी ने जिस बमं और तिनय का नुष्टें उपदेश दिया है, वही मेरे बाद तुम्हारा

रोलैण्ड---आर्ट एण्ड आर्किटेक्चर आक इंडिया पृ० ६२-६३।

२. मजूबबार---एज आफ इम्पीरियल यूनिटी पृ० ५२३।

धारता होगा । सयुस्तिनकाय के अनुसार एक बार वनकां नामक एक मिन्नु ने रुग्ण होने पर जब मगवान के रहाँनी की इन्छा व्यक्त की ती मुद्ध स्वयमेष उसकी रुग्छा-पूर्ति के लिए उसके पास गये। किन्तु उन्होंने उसे यह कहा बा- क्वनियनित प्रेतिकानित के पित्र प्रकारित के पित्र स्वकृति कि ते प्रतिकानित विद्धान । जो पर्म को देखता है वह मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वह पर्म को देखता है।" बहाबालमुत के अनुसार बुद्ध के निर्वाण के बाद उसे न ती देवता बीर न ही मनुष्य देख उसके । हीनपान ने बुद्ध की विकारों पर बक्त देते हुए उनके निर्वाण के बाद जमा पांच शताब्दियों तक किसी प्रकार की मूर्ति की रचना नहीं की। किन्तु कुषाण युग में हमें बुद्ध की सहलों मूर्तियों का दर्शन होने लगता है। इसका क्या कारण या?

बुद्ध की प्रतिमा के विकास का प्रश्न सारतीय मुतिकला के जटिलतम प्रश्नो में से है। इस विषय में दो बातें विचारणीय हैं। पहली तो यह कि बुद्ध की प्रथम मृति का आविर्माव किस प्रदेश में हुआ और दूसरी यह कि बुद्ध की मृति पर विदेशी प्रमाव कहाँ तक पड़ा है। पहली बात के सबघ में दो मत प्रचलित हैं। पहले मत के अनुसार यह मूर्ति सर्वप्रयम गधार प्रदेश के शिल्पियों ने तैयार की और दूसरा मत इसके आविर्माव का श्रेय मथुरा के शिल्पियों को प्रदान करता है। पहले मत की स्थापना फेच विवान फुशे ने की थी। टार्न ने भी यूनानी कलाकारो को बुद्ध की पहली मृति बनाने का श्रेय देते हुए मोज और अय के सिक्को पर बनी बुद्ध की मूर्तियो से इसकी पुष्टि की। किन्तु टार्न की यह कल्पना निराधार सिद्ध हुई है, क्योंकि इन सिक्का की सुक्ष्म जाच से यह पता लगा है कि इन पर बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं है। मारतीय कला के ममज डा० आनदकुमार स्वामी ने यह मत प्रगट किया है कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सर्वप्रथम मथुरा के शिल्पियो ने किया था।3 रोलैण्ड (आ० आ० पु० ९३) ने यह लिखा है कि नि सन्देह मधुरा के शिल्पियों की इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बुद्ध की विशुद्ध भारतीय ढग की सबसे पहली मृतिया का निर्माण किया। इस समय यह माना जाता है कि मधुरा और गघार में बुद्ध की मूर्तिया का विकास समवत स्वतन्त्र रूप से हुआ।

१. टानं-वि सीक्स इन बैक्ट्रिया एड इंडिया पृष्ठ ३६६।

२ अग्रवाल-भारतीय कला पृष्ठ २८६-८७।

३ जर्नल झाफ झमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी, लण्ड, ४६, १६२६, पूष्ठ

कुषाण युग में मधुरा में बुद्ध की मृति बनने का मुख्य कारण यह था कि उस समय मक्ति आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया था। ईसा से पहुले की दो शताब्दियों में भागवत वर्म सथुरा में बेग से फैल रहा था। अन्यत्र में यह बताया जा चका है कि इस समय यहां वासदेव और संकर्षण की पूजा हो रही भी। मोरा गाँव के कूप-लेख में पाँच वृष्णि वीरो की उपासना का उल्लेख है। सबरा में श्राकाल की बलराम की मृति मिली है। बैल्यव वर्म के मक्तिवाद का और मतियों के निर्माण का प्रभाव बौद्ध धर्म पर पडना स्वामाविक था। इस समय • बौद्ध धर्म में भी मक्ति प्रधान महायान सप्रदाय का आंदोलन प्रबल हो रहा था। इसमें भक्त उपासना के लिए बद्ध की मूर्ति चाहते थे। किन्तु इसमें मूर्ति-निषेष की हीनयान की पुरानी परपरा बाघक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कनिष्क के समय में एक विशेष स्थित उत्पन्न हुई। बुद्ध की मृति की माँग अद्धालु जनता ने इतने प्रवल रूप में की कि बुद्ध की प्रतिमा बनाने का पुराना निषेष समाप्त हो गया। इस समय बौद्ध सच में बल जैमे महात्रिपिटकाचार्य बुद्ध की मूर्ति अनाने का आंदोलन कर रहे थे। इन्होंने अपने पक्ष को प्रवल और निर्विवाद बनाने का यह उपाय सोचा कि बढ़ की जो मीतियों बनाई जायं, उन्हें बोधिसत्व की मीति कहा जाम ताकि किसी को इन पर वार्मिक दृष्टि से आपत्ति उठाने का मौका न मिले। मचुरा में कटरा से जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह बुद्ध की है, किन्तु उसकी चौकी पर अंकित लेख में उसे बोधिसत्व कहा गया है। इस समय श्रद्धाल बौद्धों की माँग प्री करने के लिए प्राचीन मारतीय परम्परा के अनुसार बुद्ध की मूर्तियो का निर्माण शरू हुआ।

बुद की मूर्तियाँ दो प्रकार की है, एक लड़ी हुई, दूसरी बैटी हुई। लड़ी
भूतियों में प्राचीन यक्ष परंपरा का अनुसरण किया गया है और बैटी मूर्तियाँ योगीभूतियाँ की मुद्रा के आधार पर बनाई गई। प्राचीन परपरा में योगी और चत्रवर्ती
महापुरुखों के कुछ विधेष लखण माने आदे । इनमें योगी के प्रमुख लक्ष्मण नासाप्त हुए स्वासान और ध्यान मुद्रा ये। चत्रवर्ती के लक्षण चामरमाही पाश्वेचर और एक ये। इन विमित्रकक्षणों को मिलाकर बुद की मूर्तियां बनाई जाने लगी। यह बात मसुरा में मिली बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियों से मली मोति स्पष्ट होती है।

बृद्ध की खड़ी मूर्तियों में सभवतः एक प्राचीनतम मूर्ति इस समय सारनाथ में पायी जाती हैं, किन्तु यह मधुग में बनाई मई थी। इसके नीचे की चौकी पर अंकित लेख में यह कहा गया है कि मिस्नू बल ने इसे कॉनक्क के तीसरे वर्ष (संमवत: ८१ ई० में) बान किया था। इस मूर्ति में शाक्यमुनि सीचा बढ़े हुए हैं। उनका दायों हाथ अमय मृद्य में उठा है, बायों हाथ कमय पर है जीर उसने घोतों को संमाज रूका है। इस मृद्रि कमर तक नम्न है और घोती पहते है। इस मृद्रि का महाकाय प्रमाण हमे इसी प्रकार के मीमकाय यात्रों की प्रतिपाओं का स्मरण कराता है। इन दोनों की तुल्या करने से यह प्रतीत होगा कि बुढ़ की यह मृद्रि वालों की बल्काली मासल मृद्रियों का अनुसरण करते हुए बनाई पूर्व की यह मृद्रियों का अनुसरण करते हुए बनाई पूर्व की यह मृद्रियों सारे के सार प्रतीत की प्रतात की सार की सार

बुद्ध की बैठी मृतियों में कटरा बोजिसत्व की मृति प्राचीनतम प्रतीत होती है। इसमे बुढ पर्मासन की मुद्रा में बोधिवृक्त के नीचे बैठे हैं। जनका दौया हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। हथेली और तल्ओ पर धर्मजऋ और त्रिरत्न के चिन्ह बने हैं। उष्णीय केशों से ढका हुआ है, इस कारण यह कपर्द कहलाता है। बीद अनुश्रति के अनुसार बढ़ ने महाभिनिष्क्रमण के समय अपने केश काटते ८ए देवताओं के अनुरोध से एक लट शेष रहने दी थी। उसी का चित्रण इस कपर्द में है। मधुरा की मूर्ति में इसके अतिरिक्त सारा सिर मुडा हुआ। है। बीच में केवल उष्णीय पर कुछ लटें छटी है। गांधार मृतिकला में बुढ़ का सिर इस प्रकार मुँड। हुआ नही होता है, किन्तू वह छोटे चुचराले वालों से ढका होता है। सिर के पीछे प्रमानंडल (Halo) बना हुआ है। कटरा की मृति में यक्ष मितयों की मौति घोती का परिधान है, उपरला हिस्सा संघाटी से ढका है, दायाँ कघा खुला है, बाये क्ले और मुजा पर सघाटी की कुछ सलवटें दिखाई गई हैं। बद्ध के दोनों ओर चंबर लिये दो सेवक तथा दौनों कोनों में आकाश में विचरण करने वाले दो देवता हैं, जो बुद्ध के ऊपर पुष्प-वृष्टि कर रहे हैं। इस मृति की प्रमामण्डल की विशेषता को छोड कर बाकी सभी विशेषताये मारतीय परंपरा में पहले से ही विद्यमान थी और उनके आधार पर इस मित का निर्माण हुआ। इस प्रमामण्डल की विशेषता सभवत ईरान से ली गई थी। यहाँ धार्मिक देवताओं के मस्तक के चारों ओर उनके दिव्य तेज को सुचित करने वाला प्रमामण्डल या तेजचक (Halo) बनाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद-मृति के शिल्पी उन व्यक्तियों के घतिष्ठ संपर्क में थे जो कनिष्क की मद्राओं पर ईरानी

१. कुमार स्वामी—हिस्टरी आफ इंडियन एण्ड इंडोनीशियन झाटं पृ० ५६।

देक्ताओं का चित्रण कर रहे थे। कुषा गयुग से पहले की कला में यह प्रभामण्डल नहीं पाया जाता है। धार्न-वार्ण इसे अधिकामिक मारतीय रूप दिया जाने लगा। पहले इससे बगड़ी के कटाव की गोट होती थी बाद में इसे पदमपत्र से तथा फूल-पतियों से अलकृत किया जाने लगा। इस युग की जुड़ की मूर्तिणे में मारी-पत्, बल और धार्कत का प्रमाद विधक है, इनमें वह आध्यास्मिकता और अलीकिकता नहीं है जो गून्त युग की मूर्तियों में पाई जाती है।

सवरा की बुद्ध मित की विशेषतायें-इस समय मथरा में बद्ध की जिस प्रतिमा का विकास हुआ उसकी कुछ विशेषताए उल्लेखनीय हैं--(१) डा॰ कुमार स्वामी के मतानुसार इसकी पहली विशेषता सीकरी या रूपवास नामक स्थानो से प्राप्त होने वाले सफेद चिलियो वाले ठाल बलुए पत्थर से इनका बनाया जाना है। (२) इन मूर्तियो को चारो ओर से कोर कर बनाया गया है। इस प्रकार से ये मुर्तियाँ चतुर्दिक दर्शन वाली ( Round Relief ) है। ऐसान होने पर इनको बहुत अधिक गहराई में ( High Relief ) कोरा गया है। (३) इनका सिर मुडा हुआ होता है। (४) इनके सिर पर किसी प्रकार के वृंधराले ( Curly ) बाल नहीं होते हैं इनका उच्णीप सर्पिल (Spiral) अथवा कमश उत्पर की ओर उठते हुए चक जैसे होता है। (५) इनमे कोई उर्णा ( मस्तव पर बिन्दी ) तथा चेहरे पर कोई मुछ नहीं होती है। (६) इनका दायाँ हाथ अमय मुद्रा म अपर उठा रहता है तथा बाँगे हाथ की मटठी प्राय बधी होती है। बैठी हुई मुलियो म यह हाथ जाध पर पडा रहता है और खडी मूर्तियों में यह हाथ वस्त्रों की सलवटा को सम्माल हुए दिखाया जाता है। (७) कोहनी सदैव शरीर से कुछ दूरी पर होती है। (८) वक्ष स्थल बहुत उन्नत होता है किन्तु ऐसा हाने पर भी यह पूण रूप से पुरुष मूर्ति के रूप में दिखाया जाता है (९) वस्त्र प्राय शरीर से बिलकुल सटे हुए, चुस्त और भीतर के मामल शरीर के अंग प्रत्यंग को प्रदर्शित करने वाले होते है। कलाममज इस प्रकार को आई वस्त्र (Wet Drapcy) कहते हैं क्योंकि बारीक वस्त्र भीग जाने पर शरीर के अगो से सट जाते है तथा मीतर के मासल देह को प्रदर्शित करते है। इस प्रकार के आई वस्त्रों की विशेषता न केवल बुद्ध की मुर्तियों में अपितु मधुरा की अन्य मुर्तियों में भी दिखाई देती है। वस्त्रों की सलवटों को एक विशेष ढग में व्यवस्थित ( Schematic fold ) किया जाता है। (१०) बद्ध को कभी भी कमल पर बैठे

१ डा० कुमार स्वामी-हिस्टरी आफ इंडियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट पृ०५७।

हुए नहीं दिखाया जाता है, उन्हें सदैव सिहासन पर बैठे हुए प्रदक्षित किया जाता है, इसमें चौकी के नीचे सिह बन होते है। जहीं मूर्तियों में प्राय: पैरों के बीच में बैठा हुआ एक सिंह दिखाया जाता है, जिस प्रकार पश्चो में सिंह का स्थान स्वेचेष्ठ होता है, उसी प्रकार बुढ का त्यान सर्वोचिर है। इसकी प्रतीकारक व्यव्यवना सिंह की मूर्ति से की जाती है। (११) बुढ को प्रतिमा के नाक-नच्छा और हानमाव निर्वाण की चाति और मायुर्ध के स्थान पर असाधारण शक्ति के माय को प्रकट करते है। (१२) इन मूर्तियों का प्रमामण्डल बिलक्ल सावा और अलब्हत होता है अथवा किनारे पर बहुन कम गहराई में अवेबुताकार आइ- दियों से अकित आधी चूंडियों होती है। आगे (पू॰ ५१२) यह बताया जायाना कि गन्यार में इसी समय नायी जाने वाली बुढ की मूर्ति में ये विशेषताए बहुन ही कम मात्रा में मिलती है।

मधुरा की कना पर विदेशी प्रभाव---मथुरा के कलाकारों ने यद्यपि पुरानी भारतीय परपरा का अनुसरण करते हुए बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया, फिर भी उन्होने गधार प्रदेश से कई बातो को ग्रहण करने मे कोई संकोच नहीं किया। मयुरा भे गधार की कला के प्रमाव के कारण निम्नलिखित यूनानी अभिप्राय ग्रहण किये गये--अगुर की बेल ( Vine ), मालाधारी देवो का अलं-करण जिसमें छोटे यक्ष ( Erotes ) मोटी माला को कथी पर उठाये हुए है। नीमिया के सिह से कुश्ती करत। हुआ हिराक्लीज, मद्यपान के यूनानी देवता बैकस की मद्यपान गोप्ठियों के दृश्य ( Bacchilian scene ), स्तम्भों के ऊपर युनान की कोरिन्य शैली का शीर्षक जिसमे भटकटैया ( Acanthus ) की पत्तियो का अलकरण बना होता है, युनानी ज्युस ( Zeus ) या बहस्पति के गरुड़ द्वारा गैनीमीडी ( Ganymede ) के अपहरण का द्य यूनान की एक पौराणिक गाथा के अनुसार ट्राय का रहने वाला तरुण गैनीमीड इतना मुन्दर था कि ज्यूस ने अपने गरुड द्वारा उसका अपहरण करके उसे स्वर्गलोक में मगवा लिया और अपना प्याला उठाने वाला सेवक बनाया। मयुरा की कुछ बुद्ध मूर्तियों में गंघार शैली की मूर्तियों की कुछ विशेषतामें पाई जाती है, जैसे कुछ मुर्तियों के चेहरे पर मुछे है। मारनीय परंपरा के अनुसार बुद्ध के चेहरे पर कभी मुंछे नही दिखाई जाती हैं। कुछ मूर्तियों के पांधों में युनानी इंग की चप्पलें और छाती पर यज्ञोपबीत की तरह रक्षा-सूत्र या ताबीजी मालाये हैं। किन्तु युनानी दश्यों को अकित करने वाली मितयाँ मथुरा में बहुत ही कम सख्या में पाई जाती हैं।

गन्बार कला-जिस समय मयरा में ईसा की बारिन्मक शताब्दियों में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हुआ, उसी समय गन्धार प्रदेश में एक विभिन्न प्रकार की मृतिकला का विकास हआ। प्राचीन काल में सिन्ध नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर पेशाबर की घाटी, स्वात, बनेर और बाजीर के प्रदेशों को बन्धार कहा जाता था। सिन्धु नदी के पूर्व में पूर्वी गन्धार की राजधानी तक्षशिला थी और पिचमी गन्धार की राजधानी पुष्कलावती (चारसहा)। यह प्रदेश भारत और पहिचमी जगत के बीच में बसा हुआ था। इस मीगोलिक स्थिति के कारण यह विभिन्न जातियों के आक्रमण का शिकार और विभिन्न देशों के व्यापारिक मार्गी का केन्द्र बना तथा यहाँ विविध जातियो की संस्कृतियो का सगम हुआ। यह प्रदेश सर्वप्रयम छठी और पाँचवी शताब्दी ई० पु० में ईहखामनी ( Achaemenid ) साम्राज्य का अंग बना। चौथी शताब्दी ई० पू० में कुछ समय तक यह सिकन्दर की सेनाओ के अधिकार में रहा। उसके बाद यहाँ चन्द्रगुप्त ने अपना प्रमुख स्थापित किया, किन्तु एक शताब्दी के मौर्य शासन के बाद दूसरी शताब्दी ई॰ पू॰ में यहाँ यूनानियो का शासन पुन स्थापित हुआ । पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में शकों ने इन्हें जीत लिया, किन्तु लगमग एक शताब्दी बाद पहलवो और कुशाणों ने शकों को हराया। तीसरी शताब्दी ई० में इस प्रदेश पर पन: ईरान के सासानी सम्राटो ने तथा चौथी शताब्दी में किदार कुषाणो ने अपना शासन स्थापित किया। ४६५ ई० में खेत हणों ने यहाँ प्रबल विध्वम और विनाश की ताण्डव-लीला करते हुए इस प्रदेश के प्राचीन स्मारको को गहरा धक्का पहेंचाया। इस सक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट है कि गन्धार प्रदेश पर ईरानी, मुनानी, भारतीय, शक, पहलव और कृषाण जातियों के हमले होते रहे तथा इसने इन सब जातियों के प्रमानों को ग्रहण किया। इसके साथ ही प्राचीन काल में मारत और चीन से पश्चिमी जगत को जाने बाले महत्वपूर्ण स्थलीय व्यापारिक मार्ग इसी प्रदेश से होकर गुजरते थे, अतः यह प्रदेश उस समय व्यापारिक दिन्द से महत्वपुर्ण होने के साथ-साथ विभिन्न देशों की कलाओं के प्रमाव को ग्रहण कर रहा था। इन सबके समन्वय से जो कला यहाँ ईसा की पहली चार शताब्दियो में विकसित हुई उसे गन्धारकला कहा जाता है। यह प्रधान रूप से युनानी और मारतीय कला के सम्मिश्रण से बनी थी, इस पर ईरान और रोम का भी प्रमाव पडा था।

१९वीं साताब्दी के उत्तरार्ध में रूपमण १०० वर्ष पहले १८७० ई-में अपनी समसता और संस्कृति का मूल स्रोत पूरान को समसता वाले परिचयों जनता को सर कला का परिचय लीटनर ( Leitner ) के लेखों से मिला तो परिचयी बिहानों में इस कला को अरविधिक सहल दिया, मारतीय कला पर इसका गहरा प्रसाद माना, इसको यूनानी बौद्ध कला ( Graeco—Buddhist ) का नाम दिया। किन्तु इस विवय में हमें यह बात व्यान में रखनी चाहिए कि इस कला का उत्कर्ष उस समय हुआ जब मा सता में यूनानी चाहित सहार होकर कला का उत्कर्ष उस समय हुआ जब मा सता में यूनानी चाहित होता है। इसके आविधीय से आने वाले यक और कुलाण बे, अत इसे यूनानी बौद्ध कला का नाम देना टीक नहीं प्रतीत होता है। इसके आविधीय और विकास के प्रमान सेन के अधार पर इसे गाधार कला का नाम देना टीक नहीं प्रतीत होता है। इसके आविधीय सी सीनीन प्रतीत होता है।

से गैसिस्पर्ध:—इस कका को दो वही गैकियों मे बौटा जाता है। पहली ककान्यीकी या सम्प्रदाय (Earlyg school) का विकास पहले दूसरी धताहरी हैं ॰ में हुआ। इस कका का माध्यम एक विशेष क्रकार का मूरे कारे रंग का परत्यदार पत्थर (schist) था। इस जैकी की सभी मुस्तियों इसी पत्थर की बत्ती होती है। इसरी परवर्ती ग्रीकी (Later school) का समय' पांचकी खताबनी ई० माना जाता है। इस तमय इस कका का माध्यम परतदार पत्थर (schist) न होकर मिट्टी, चूना, पक्ततर, मताला या नवकारी (Stucco) था। इन दोनों ककार्यक्रियों के हजारों उवाहरण प्राचीन गन्याप्यदेश और अकरगानिस्तान से मिळे है। इनसे यह प्रतीत होता है कि इस कका के सात बढ़े केन्द्र से—तक्षियिका, पुक्कावर्षी, नगरहार, रवात नवी की धाटी (उचान या उब्हयीयान), कापिशी (किएश देश की राज्यानी, आधुनिक बंशान), बार्मियों, बास्ट्रीक या बैक्ट्रिया। इन सब स्थानों से प्राप्त महत्त्वपूर्ण अवशेषों का विवरण निन्निक्शित है।

गन्धार कला के प्रमुख केन्द्र:—इस कला का पहला केन्द्र तक्षणिला परिचमी
पाकिस्तान के रावलपिण्डी जिले में पूर्वी गन्धार की राजधानी एवं व्यापार और कला का बड़ा केन्द्र था। सर जान मार्थल ने इस स्थान की खुराई से यही गन्धार-कला के कई महत्वपूर्ण जवशेष उपलब्ध किये थे। इनमें सबसे बड़ा अवशेष धर्मपतिकता या चीर स्तुप है। इसको यह नाम इस स्तुप के शिगोमाग पर पड़ी एक दरार (चीर) के कारण दिया गया है। यह गोल आइति में ऊंचे चबुतर पर बनाया गया था, इसका बाहरी खोल पत्थर की शिलाओ से दका हुआ था। इनमें अनेक प्रकार के अलकरण और बोधिसत्वों की पूजा के लिए आले बने हुए थे। इसके पास ही एक बड़ा चौकोर विहार मिला है। तक्षशिला के आस पास का पूरा पहाडी इलाका इस प्रकार के अवशेषा से मरा हुआ है। दूसरा केन्द्र पूष्क-लावती पश्चिमी गत्वार की राजधानी थी। इसे हश्तनगर भी कहते हैं। यहाँ हारिति का एक बड़ा मदिर मिला है। इसके पास बालाहिसार में कृणाल का स्तूप है जहाँ अशोव के पुत्र कणाल ने अपनी सन्दर आँखो का दान विया था। इसके निकट पल्टुडेरी से दीपकर जातक की, महामिनिष्क्रमण की एव बृद्ध और बाधिसत्व की अनेन मित्याँ मिली है। दीपकर जातक की कथा इस प्रदेश में बहुत लोकप्रिय थी। इसमें सुमेय नामक यवक ने बद्ध के पैरा को मिलन होने से बचाने के लिए कीचड पर अपने बाला को बिछाया था। उस समय बुद्ध का नाम दीपकर था। पुष्कलावती के उत्तर म सवारा ढरी में हारिति का स्तूप मिला है और इससे कुछ पूज में सहरीबहलोज के स्तूप म कारिन्य शैठी के छोटे स्तम्भा ने चौलटो में बनी हुई बद्ध एवं बोधिसत्व की मितयाँ और बद्ध के जीवन के अनेक दृश्य पाय गये है जैसे जन्म अमनकावतन दीपकर जातक नलगिरि हाथी पर विजय। सहरी बहलोल के उत्तर में तब्ते वाही के स्तुपा और विहारा में बद्ध एव बाधिमत्व की विद्यालकाय मनिया उनके जीवन के दृष्य तथा बुबर एवं हारिति के भी शिलाफ ठक पाये गये है।

पकाश्वर वे निकट साह जी की बरी नामक स्थान पर कनिच्न द्वारा निर्मित महान स्त्रूप क अवश्य मिले है। जीनी यात्रिया न व्यक्त विस्तृत वणन किया है। इनके अतसार व्यक्त आपार पाच सक्ते (१९ पी) म या। इसके उपर लक्ष्यों का तृत्प तेरह मिलकों (४०० पीट) म बना था। इस पर विजल्प आदि में रक्षा के जिए एक लोह का व्यक्त्या था। इस पर १३ से २५ तक सोने का पानी पक्षे ताम्य के छक्त (८९ पीट) थे। इस प्रकार इस स्त्रूप की कुल उज्जाई ६३८ पी० थी। इमारस्वामी (हि० इ० आ० पू. ५२) ने इसे मार्ग्य के सामान्य म्त्रूप तथा बर्मा एव जीन के प्यासों वा मध्यवर्गी इप माना है। यह प्राचीन वाल का सर्वात्म स्त्रूप थी। फादियान न लिया है कि यात्रा में अनेक स्त्रूप और मिरद वें किन्तु एसा मनोहर मध्य कोई दूसरा स्त्रूप की दिखाई दिखा। पेसा कहा जाता है कि यह जनकुद्वीय में सर्वोत्तम हुए है। इस सान्य केवल इसका आधार ही मिला है। इसका व्यास २८६ पीट है। यह सुचित के



फलक—११ बोबिसत्व की खड़ी मूर्ति, गंघार शैली, पृ५०६



फलक-१२ गंबार शैली की बुद्ध की पद्मामनस्थ मृति, तस्ते बाही, पृ० ५०६



फजक-१० बुद्द का महापरिनिविषा, गधार जैली, लोरिया तगई प्० ५०६



फलक-९ कनिष्क की वातुमजूषा, बह्या और शुक्र के साथ प्रमामडलयुक्त युद्ध, पेशावर, पहली ग० ई०, पृ० ४०७

है कि यह उस समय का सबसे बड़ा स्तूप था। इसके समकालीन माणिक्याला के स्तूप का आधार १६० ची० से मी कम है। किनिक के स्तूप के मीनर सीने का पानी चढ़ाई हुई एक ताज मंजूया प्राप्त हुई है। इसकी ऊंबाई ७२ इंच है। इसकी ऊंबाई ७२ इंच है। इसकी उंबाई ७२ इंच की हुए दाई और इन्द्र और अहा की शहता की सिली के बीच में पद्मासन में बैठे हुए बुद्ध की प्रमामण्डल्युक्त मृति है। इक्कन का उपरी माग एक बढ़े कमल की सिली हुई पंचिड़यों से मरा हुआ है। बुद्ध के दोनों कन्यों पर संप्राटी हैं, इक्कन के लड़े कमार पर उड़ते हुए होंसे की पंचित है, मन्तूपा के कमार पर मालाभारी देव या कन्यों पर माला उठायें छोटे यहें। ( Erotes ) का अलकरला है। बीच में बैठे हुए बुद्ध का एक हाथ अमय मुद्रा में है। उत्ते राहितों और सुद्ध और वाई और चन्द्र देवता अंकित हैं। सुर्य के बरावर कनियक की मृति है। इसकी मंजूया पर एक ले है जिसमें कनियक और अगियाल नामक शिली (गवकानिक) का उल्लेख है।

पेशावर से बैंक्ट्रिया (बलल) जाने वाले मार्ग पर नगरहार (जलालाबार) नामक एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ बीमरान नामक स्थान पर सेल्ख्यकी के पात्र में रेली हुई शोने की मजूपा मिली हैं। इसके निकर ही हड्डा नामक स्थान से गन्यार कला जीनी की पत्यपर की तथा गब्बनी ( stucco ) की यूनानी शैली की अनेक मृतियाँ और एक स्तूप मिला है।

क्षाण ताः अस्तानिस्तान में गन्यार कला का एक महत्वपूर्ण केन्द्र कृषण समादो वी गाँमयों की राजवानी कारियों थी। मेंच पुरातत्वाकों को इसके वर्तमान स्थान वेश्वाम पर हाणीदान्त के बहुत से फलक मिले हैं जो किसी समय प्रशास-पेटियों या रत-मज्याओं पर जब हुए थे। इनमें हमें एक और विष्कुढ मारतीय प्रमाव और दूसरी ओर कुछ वस्तुओं पर गेमन कला का प्रमाव दिवाई देता है। मारतीय कला के उदाहरण प्राय: मधुरा की कला से बहुत साद्य रखते हैं। इनमें अलोक कृष पर वामपाः से प्रहार करती हुई निवर्यों है। इनके बालों के जूढ़ को कई वेरो में एक दूसरे के उत्तर उठा कर निकलती हुई जट के साथ दिवाया गया है। इसे प्राचीन प्राहित्य में शुक्लांक् अद्वाल कहा जाता था। इस केश-मूणा का विश्वण मधुरा में भी पाया जाता है। हायोदीत पर अंकित अन्य दूश्यों में गूंबार का सामान ले जाने वाली प्रसायिका, उढ़ते हुए हंस, गूर्ण घट, हंस अहेड, प्रसायन और तृत्य करने बाळी रिश्वर्य तथा वंधी बवाबी हुई और उन्ने केशों से पानी निषोड्डती हुई

(केश निस्तोय कारिणी) स्त्रियाँ हैं। इन स्त्रियों के मांसल शरीरों की कामुक अनुमृति वैसी है जैसी मध्रा के वेदिका-स्तम्मों की नारियों मे पायी जाती है। कापिशी में पश्चिमी कला का प्रमाव सुचित करने वाले अनेक रगीन प्याले मिले हैं। यह स्थान उन दिनों पूर्वऔर पश्चिम के व्यापार का महान केन्द्र था और इन पात्रों को सम्मवतः व्यापारी रोम से लाये थे। इन पात्रों पर अनेक मुनानी दृश्य अंकित हैं, जैसे एकिली और हेरा के द्वन्द्व का दृश्य। एक तिकोने प्याले पर ज्यस (Zeus) के गरुड वारा गेनीमेडी के अपद्ररण (ऊपर प० ५०३) के और एक क्षम दारा युगेप के अपहरण के दश्य अकित हैं। मसाले के बने गोल टिकरों पर रोम देश के सुन्दर स्त्री पुरुषों के और पान गोष्ठियों के दक्ष्यों अंकित हैं। इन कलावशेषों से यह मुचित होता है कि कापिशी के व्यापारिक और राजनीतिक केन्द्र को एक ओर मधुरा की तथा दूसरी ओर रोम की कला ने बहुत प्रमावित किया था। कलाशास्त्री ग्लोब्स ( Globeau ) ने दढतापुर्वक यह स्थापना की है कि कापिशी के हाथीदान्त के फलक अधिकाश रूप में मथुरा की कला की देन हैं। काबुल से १२ भील उत्तर लैरलानामें १९३६ में एक पूराने मदिर से सूर्य की मृति मिली थी। इसमें मुर्य दोनो पैर लटकायें हुए लिलतासन में अपने सेवक-वण्ड और पिगल के मध्य में दो घोड़ों के रथ पर बैठे हुए हैं। सर्य चौथी शताब्दी के सासानी राजाओं का वेश धारण किये हुए है।

अफगानिस्तान से बल्ल जाने वाले मार्ग पर बामियों का दर्श बड़ा महार एकता है। इस दर के निकट अनेक गुष्पांत हैं। इनमें अबनता जैसे मिर्फि-चित्र हैं। इन चित्रों पर सासानी युग के ईरान की लग है और मध्य एशिया की सिक्कला का प्रमाव है। उन दिनो बामियों चीन तथा मध्य एशिया से मारत अपने बालों का प्रवेश-डार या। यहाँ श्रद्धालु, धर्मिएपासु बौढ चीन और मध्य एशिया से तथा व्यापारी ईरान और निम से आते थे। श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों का से मारत के दिव्य क्य का दर्शन कराने के लिए न केवल यहां मिस्तिचित्रों का निर्माण किया गया, अपितु बुढ की अनीव सीमकाय मूर्तियों बनाई गई थी। इस समय ऐसी दो मूर्तियाँ मिलली है, जिनमें से एक ११४ फी॰ ऊँची और दूसरी १७३ फुट ऊँची है। बामियों के बाद उत्तर की ओर बढ़ते हुए सैन्ड्या के सुप्रसिद्ध यूनानी राज्य की राजवानी बैक्ट्रा (बल्क्ट) आती थी। यह विन्दा केवल आपार का, अपितु कुला और संस्कृति का बहुत बड़ा केट बा। यहाँनस् विहार नामक एक बिहार के अवशेष भिले हैं। आमू ( oxus ) नदी के उत्तरी तट पर तिरिम्ब इस कला का एक बड़ा केन्द्र था। यहाँ पहले शताब्दी ई॰ के एक स्पूप में बोधियत्व की प्रतिमाएं निली हैं। वोधियत संघ में क्वारिक्त के कारा काल्पाक ( Kara Kalpak ) गणराज्य के तोपरक्काला नामक स्थान में एक राज-प्रास्त्रत के अवशोषों से म्यूप्त के साट प्राम खेसी सम्राटों की मुतियों को सुरक्षित रखने का एक विशेष स्थान (देवकुल) पाया गया है। यह मध्या के देवकुल से बहुत बढ़ा था। यहाँ प्राचीन राजांशों की अध्यक्ती मिट्टी की मृतियाँ, विजयालदेवी (Nike) की तथा आयुव लिये हुए बीरों की मृतियाँ मिली हैं। यहां की एक सीर्महोंने मृति मधुरा की इस प्रकार की कनिष्क की गृति से गहरा साबुश्य रखती है।

गन्धार कला के विकास की स्रवस्थायें तथा तिथिक्रम :--गन्धार कला का विकास और तिथिकम अत्यन्त विवादप्रस्त है। इसपर प्रकाश डालने वाली मृतिया कम हैं। केवल कुछ मृतियो पर ही वर्ष अकित हैं, जैसे हस्तनगर की ३८४ वर्ष की मृति तथा लौरियाँ तंगई की ३१८ वर्ष की मृति है। किन्तु अभी तक यह नहीं शात हो सका है कि ये वर्ष किस सबतु के अनुसार है। अतः गन्धार कला का तिथि-निर्घारण मृतियों की विकास - शैली के आधार पर किया गया है। किन्त इस विषय में विद्वानों में विभिन्न मत है। सर्वप्रथम करियम ने गन्यार की मूर्ति-कला का स्वर्णयग कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियो का समय माना था. किन्तु दुर्भाग्यवश कनिष्क की तिथि के सबघ में उग्र मतमेद है (देखिये चौथा अध्याय) । फर्ग्सन ने इसका समय पहली शताब्दी ई० पू० से ५वी शताब्दी ई० मानते हुए इसका स्वर्ण युग ४०० ई० के आसपास माना (हि० इ० आ० पु॰ १८१-१८२)। विन्सेन्ट स्मिथ ने (हि॰ फा॰ पु॰ २३) इस पर रोमन प्रमाव मानते <u>उ</u>ए इसके चरम उत्कर्ष का समय ५० से १५० अथवा २०० ई० निश्चित किया था। मुद्दन वेडल और फूशे इसका आरम्म पहली शताब्दी ई० पू० में मानते है। किन्तु इसके चरम विकास का काल पहले विद्वान के मतानुसार चौथी शताब्दी ई० का उत्तराई है और दूसरे के मतानुसार पहली शताब्दी ई० पू० है। यह पहुली शताब्दी में ही इसका ह्रास मानता है। वोगल पूर्वे से सहमत है, किन्तु रोलैंग्ड ने (प० ७५) रोम और गन्धार की कलाओ की तुलना करते हुए

१, आर० स० रि० सण्ड ३, पृ० ३६ ।

यह मत प्रकट किया है कि गन्धार कला का आविर्माव पहली शताब्दी ई० के उत्तराबं में हुआ और इसके बरम उत्कर्ष का समय पहली सताब्दी ई० के अन्त से चौथी शताब्दी ई० के आरम्भ तक था (प० ७५)। धिर्शमान ( Ghirshman ) ने इसका आरम्म पहली शताब्दी ई० में, उत्कर्ष दूसरी शताब्दी के उत्तरार्द में और इसका ह्रास तीसरी शताब्दी के उत्तरार्द में माना है। इस विषय में दो नवीनतम मत हेगेल्ड इन्घोल्ट ( Harold Ingholt ) तथा मार्शल (Marshal) ने प्रकट किये है। इन्बोल्ट के मतानसार शैली के आधार पर गन्धार की मृतियों को ४ वर्गों में बाँटा जा सकता है। पहले वर्ग की मृतियो का समय १४४ ई० से २४० ई० है। उनके मतानसार इसका आरम्म कनिष्क के राज्यारोहण से तथा समाप्ति ईरान के सासानी सम्राट शापर प्रथम की विजय के साथ होती है। दूसरे वर्गका समय बहुत ही कम २४० से ३०० ई० तक का है। तीसरे वर्ग का समय ३०० से ४०० ई० का है। चौथे वर्ग की मांतयों का समय ४०० से ४६० ई० तक का है, जब क्वेत हुणो ने इस प्रदेश को जीउ कर यहाँ बौद्ध विहारो और स्तूपो को गहरी क्षति पहुँचाई। इस प्रकार गन्धार कला का विकास चार अवस्थाओं या यही में हुआ। पहले यग में इस कला पर यनानी प्रभाव के अतिरिक्त ईरान का प्रभाव भी पडने लगा था। दूसरे यग मे **ईरान के सासानी प्रमाव में वृद्धि हुई।** तीसरे युग मे मयुरा की कला का गहरा प्रमाव पड़ा और चौथे युग में इस कला पर ईरान का सासानी प्रमान प्रवल होने लगा। मर-जान मार्शल ने जीवन-पर्यन्त गन्धार कला का अध्ययन करने के बाद इसके क्रिक विकास के सबंध में यह निष्कर्ष निकाला है कि इसका आश्रिमीव शक शासन के समय में पहली शताब्दी ई० पू० में हुआ। र पहलव सासको में पहली गताब्दी ई० में इसे प्रोत्साहन मिला। २५ से ६० ई० तक इसका शैशव-काल है। इसके बाद कृषाण सम्राटो के प्रोत्साहन से यह कला दूसरी शताब्दी ईसवी में किशोरावस्था और यौवन दशा को प्राप्त हुई। इसके बाद तीसरी शताब्दी ई० के पूर्वार्द्ध मे सासानी आक्रमण से इसकी समाप्ति हो गई। कुषाण अपने मुल स्थान बैक्टिया में चले गये। यहाँ सम्मवतः वौथी शताब्दी ई० के उत्तरार्द्ध में इस कला-शैली के इसरे अथवा पिछले सम्प्रदाय का जन्म हुआ। यह शैली ४६० ई० में स्वेत हणों के आक्रमण तक बनी रही। इस प्रकार अधिकांश विशानों ने ६स बात पर

१. इंघोस्ट--गन्धार आर्ट इन पाकिस्तान न्ययार्क १६५७ ।

२. मार्शल-बुद्धिस्ट झार्टझाफ गन्धार पृष्ठ १७।

सहमति प्रकट की है कि कनिष्क के समय में गन्धार कला को प्रवल प्रोत्साहन मिला। कनिष्क की तिथि विवादसस्त होने के कारण (पू॰ १३६) गन्धार कला के तिथिकम में भी पर्याप्त मतभेव है।

बुद्ध की मूर्ति का विकास:---मयुरा के कलाकारो की गाँति गन्धार के शिल्पियों ने भी बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया था, किन्तु यह मूर्ति शैली की दृष्टि से मथुरा की मूर्ति से निम्न है। मथुरा में यक्षो और योगियों की पुरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए तथागत की मूर्ति का निर्माण किया गया था, किन्तु गन्धार के शिल्पियो ने इस विषय में यूनानी कला का अनुसरण किया। प्रायः यह कहा जाता है कि यूनानियों ने अपने सूर्य देवता अपोलों (Apollo) की प्रतिकृति का अनुसरण करते हुए बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया है। किन्तु इस विषय मे आनन्द-कुमार स्वामी का यह मत अधिक समीचीन जान पडता है कि गन्धार की मूर्ति-कला में अपोलों को बुद्ध नहीं बनाया गया, किन्तु बुद्ध को अपोलो बनाया गया है। इसका यह अभिप्राय है कि गन्धार के कलाकारो का उद्देश्य तो मारतीय आधार पर बुद्ध की मूर्ति को बनाना था, किन्तु उनका हाथ यूनानी कला मे सबा हुआ। था, इसलिए उन्होने बुद्ध को यूनानी आदशों के अनुसार गढ़ा। गन्धार की बुद्ध-मूर्ति में निम्नलिखित विशेषताए है--(१) बुद्ध का चेहरा यूनानी देवता अपीलो के अनुसार विशुद्ध अण्डाकार ( Oval ) और सीम्य माव रखने वाला बनाया गया है। (२) रोम में अपोलो और एकोडाइट (Aphrobite ) की यूनानी मूर्तियों के सिर में जुड़ा (Chignyon) बनाया जाता था। इसमें बाल सिर के कपर एक या दो जुड़ो (Buns) के रूप में बच्चे हुए होते थे। यूनानी सूर्य देवता के सिर पर बनायें गये ऐसे उमार की श्रोबीलोज ( Krobylos ) कहते थे। गन्बार के कलाकारों ने इसका अनुसरण करते हुए बुद्ध के सिर पर उच्नीष बनाया। (३) बुद्ध का वेश भी तत्कालीन रोम में प्रचलित वेश के अनुसार है। उस समय रोम में टोगा का वेश प्रचलित था। टोगा नागरिको दारा धारण किया जाने वाला तथा सारे शरीर को ढकने वाला चोगा या एक बड़ी चादर होता था। गन्धार कला में बुद्ध को ऐसा चोगा पहने दिखाया गया है। रोर्लण्ड के मतानुसार आगस्टस के युग मे रोम की मृतियों की भौति बुद्ध के वस्त्रों की सलवटों को गहरी लकीरों (Deepridged ) के रूप में उकेरा गया है। इस प्रकार बुद्ध की प्रतिमा पर पहली

हैलेक्--गन्धार स्टाइल, पृथ्ठ ६०।

२. रोलैण्ड आर्ट एण्ड धार्किटेक्चर धाफ इण्डिया पू० ८०।

सताब्दी ई० की रोमन कला का स्पष्ट प्रमाव है। किन्तु इसके साथ ही गन्धार के कलाकारों ने बूढ को बनाते हुए अपने प्रमान उद्देश्य को विस्मृत नहीं किया और इसे बौढ यम के विद्यालों के आधार पर बनाया। इन मृतियों के अव्यंतिनी- कित नेव मौतिक जवत् से अनायवित की मावना को प्रकट करते हैं। इनके मृत-मण्डल पर सामुयं प्राविध्यान के प्रति कन्याण की कामना को सूचित करता है। वि मृत्या के कान करने हैं। ये सम्मवत. बुढ द्वारा सिद्धार्थ के क्य में बढ़े कण्डल धारण करने के कारण ऐसे हों गये हैं। कुछ मृतियों में कुधाण-प्रमाव के कारण मृष्ठें भी दिखाई गई है। वन्यार का प्रदेश चीतप्रवान या, बतः यहाँ बुढ के दोनों कल्बे के सुप् दिखाये गये हैं और बुढ के करन नारी और मोट हैं। उपरोक्त करनों के भीतर से मधुरा की मृतियों की मार्ति निचल वरन नहीं दिखाई देते हैं। बुढ की कुछ बैठी मूर्तियों में एक दौया कन्या नाया दिखाया गया है।

कत्थे ढके हए दिलाये गये हैं और बुद्ध के बस्त्र आरी और मोटे हैं। उपरले बस्त्रों के भीतर से मथुरा की मूर्तियों की गाँति निचले वस्त्र नहीं दिखाई देते हैं। बढ़ की गन्धार तथा मधुरा की बृद्ध-मूर्तियों की तुलना:---गन्धार की बृद्ध-मूर्ति की तलना यदि हम सबरा की बुद्ध मृति से करे तो हमे दोनों में निम्निलिखत भेद दिखाई देते हैं--(१) पहला मेद मूर्ति के माध्यम या पत्थर का है। गन्धार की मूर्तियाँ मूरे रंग के परतदार पत्थर ( Grey shist ) में या मसाले से बनी ( Stucco ) हुई है। मधुरा की मूर्तियाँ सफेद चितियो वाले लाल पत्यर ( Red sandstone ) से बनाई गई हैं। (२) गन्धार की मुतियों का सिर र्षुषराले बालों से ढका है, मयुरा में बुद्ध का सिर मुख्डा हुआ है। (२)। गन्धार में सिर पर उष्णीय और मस्तक पर ऊर्णानामक विन्दी पाई जाती है, किन्तू मथुरा की मित में ऊर्णा नहीं मिलती है। (४) गन्धार के बुद्ध मथुरा की मौति सफाचट ( Clean shaved ) नहीं होते, अपित उनके चेहरो पर कृषाण सम्राटों की मृतियों की मॉित मुखे पाई जाती है। (५) गन्धार की खड़ी मृतियों मे बद्ध के दोनो कन्छे ढके दिखाये गये हैं, मधुरा में दाया कन्या नगा होता है। (६) गन्धार के बस्त्र भीने और पारदर्शक नहीं होते, उनके मीतर से अन्दर के बस्त्र नही दिखाई देते। किन्तू मयुरा में इन पारदर्शक वस्त्रों में भीतर के अंग और वस्त्र स्पष्ट दिखाई देते है। बुद्ध की बहुत सुन्दर खड़ी मूर्तियाँ सहरी बहलोल तथा तस्तेबाही से मिली हैं। सहरी बहलोल की एक बड़ी मृति (८ फीट ८ इंच ) इस कला का बढ़िया नमुमा है। यह अपने विशाल प्रमाण, सौम्य दर्शन और करुणामयी दिष्ट से दर्शको पर गहरा प्रभाव डालती है। इसमें ऊपर बताई गई सभी विशेषताए उज्जीष, छम्बे कान, मुळें, दोनो कन्धों का ढका होना, अमय मुद्रा में दायें हाथ का उठा होना दिखाई देता है। इसके माथे पर उर्णा के स्थान

पर छोटे गड़े में चमकीला नग जड़ा हुआ था। इसके हाथों में उँगलियों को मिलाने बाली त्वचा (जालामूंलि) स्पष्ट दिखाई देती है। प्राचीन काल में यह महापुरूषों का लक्षण माना जाता था। इसके मस्तक के पीछे एक बड़ा और सादा प्रमा-मण्डल बना हुआ है।

पन्यार के शिल्पणों ने तपस्या मे संकल बुद्ध की मृति को बड़े सुन्दर रूप में उकेरा है। इसमें उस तपस्या के पिल्णामस्वरूप बुद्ध के अवित्य पंजर को बड़े प्रभावशाली रूप में अंकित किया गया है। बुद्ध के जीवन से संबद्ध करनाओं का इस कला में बहुत अवित्य केलन हुआ है—वैसे मायादेवी का दक्पन, बुद्ध का जन्म, पाटमाला में शिक्षा के लिए जाता, विवाह सस्कार, महामितिरुक्षण, मारविजय, बुद्ध के विनिन्न चमलकार, नन्द और सुन्दरी का कथानक, अगुलीमाल का स्वमाव-पिर्काल, आज्ञपाली द्वारा बुद्ध को आज्ञवन देता, महापरितिवर्णण, बुद्ध के जीवन से संबद्ध दतने अधिक दृश्यों का अकत इस समय की किसी भी अन्य कला-बीली में नहीं मिलता है। इन चित्रों में मानवीय बावों को अतीद सर्वेड कर में दिखाया गया है। उदाहरुणाएं, कन्यक को विदा करने वाले दृश्यों में इसको बुद्ध से अलग होते हुए अति विधादगुर्ण शोक-विक्कल मृता में प्रणाम करते हुए दिखाया गया है।

विदेशी प्रभाव:—गन्यार की मूर्तिकला में अनेक विदेशी तत्व पाये जाते हैं। इनमें कुछ तत्व जूनानी कला से और कुछ भारतीय कला से बहुण किये यारे हैं। मूनानी कला के तत्वों में निम्निलिखत हुँछ भारतीय कला से बहुण किये यारे हैं। मूनानी कला के तत्वों में निम्निलिखत हुँछ भारतीय कला से बहुण किये यारे तिथा अ तिकार, मालाघारी वामन (Erotes), समुद्री देवता (Triton), एविना (Athena,) यारोमायेंवी (Roma,)। लाहीर संबहालय में रीमा की एक मध्य मृति पुर्राक्षत है। यह गण्यार कला की सर्वोत्तम मृतियों में पिनी जाती है। यूनानी-रोमन कला के निम्निलिखत ऑमप्राय (Mouls) भी यहाँ पाये जाते हैं—वैसे कॉरिययन, आयोनियन और डोरिक चौली के स्तरम, कामपुत्र के यश (यूप्यूच्स), मालओं के स्तरम अस्त पुत्री का स्तर्भ हुए देवी दोमिया, हार्गाती, हार्पोक्षत, किथ, नेष्यार, सिलनरल, सैटर)। गण्यार कला पर ईरानी प्रभाव को सूचित करने वाला जिडयल का अन्ति-मंदिर है। इसके अतिरस्त हिंगुजल की देवी मानी और अनाहिता देवी की मिट्टी को बहुत मूर्तियों मिली है। बिना पत्ने व के थीठ से पीट सटाये बेलो और हार्यियों वाले करम यो। महात्वा का इवेर यहाँ पचिक के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी और हारोती की मूर्तियां का कुवेर यहाँ पिचक के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी और हारोती की मूर्तियां का मूर्तियां की मूर्तियां की मूर्तियां कि मूर्तियां की मूर्तियां की मूर्तियां का कुवेर यहाँ पिचक के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी और हारोती की मूर्तियां की मूर्तियां की मूर्तियां का मूर्तियां की मूर्तियां की मूर्तियां का मूर्तियां की मूर्तियां की मूर्तियां की मूर्तियां का मूर्तियां की मूर्तियां की मूर्तियां की मूर्तियां का मूर्तियां की मूर्तियां

यहाँ बहुत पायी जाती हैं। ये उस समय गृहत्यों की सब कामनाओं की पूरा करने बाले देवता माने जाते थे। यहाँ से मध्य एशिया में भी इस पूजा का प्रसार हुआ।

क्सीहार—गन्यार कला मूनान और भारत की सर्वधा विभिन्न आदर्श रखने कलाओं के समन्यम का एक प्रवास था। यूनानियों के लिए मनुष्य और मनुष्य की की बुढि सभी हुळ थी, उन्होंने देवताओं को भी मानव क्या प्रवान किया, वे मारतीय देवताओं में अदा रखते हैं। उन्होंने इन देवताओं को भी मानव बना दिया। यही कारण है कि मूनानी कला बास्तववादी ( Realist ) है, भारतीय कला आदर्धवादी ( Idealist ) है। यहली मीतिक है और दूवरी आध्यारियक। यन्यार कला की अपरा मारतीय थी, किन्तु वाह्य करीर वृत्तानी वा। यह कला अपने व्यापक प्रवास के आरपा मारतीय थी, किन्तु वाह्य करीर वृत्तानी वा। यह कला अपने व्यापक प्रवास के कारण वहां महत्व रखती है क्योंकि मध्य एशिया और चीन तक बौढ धर्म के कारण बढ़ा महत्व रखती है क्योंकि मध्य एशिया और चीन तक बौढ धर्म के साथ इसका स्पष्ट प्रवास है तह है कि तब्बत, मध्य एशिया और अक्यानित्वान की कला पर मी प्रमाव डाला। मूर्तियों के प्रवूर परिसाय और प्रमाव की कला पर मी प्रमाव डाला। मूर्तियों के प्रवूर परिसाय और प्रमाव की कला पर मी प्रमाव डाला। मूर्तियों के प्रवूर परिसाय और प्रमाव की कला पर मी प्रमाव डाला। महत्व महत्व है।

## पन्द्रहर्वा अघ्याय **श्राधिक दशा**

समृद्धि का युग ---शुग सातवाहन युग आधिक दृष्टि से असाधारण महत्व रखता है। ईसा से पहले की और बाद की दो शताब्दियों में विदेशों के साथ मास्त के समुद्री व्यापार में अमृतपूर्व उत्कर्ष हुआ। इसके परिणामस्वरूप विदेशो में भारतीय माल की माग बढी। इसे पूरा करने के लिए विभिन्न उद्योग बघो की बिल-क्षण उन्नति हुई। नारीगरो और व्यापारियो के श्रेणी, निगम आदि विभिन्न सगठनो का विकास हुआ। उन दिनो रोमन साम्राज्य में भारत के सुगधित द्रव्यो, बहुमृत्य रत्ना मलमल और मसालो की माग बढ जाने से मारत दूसरे देशो को अधिक माल भेजता था और बाहर से कम माल मगाता था। अत यहा से निर्यात की जाने वाली वस्तुआ का मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुआ संअधिक होता था। इस अधिक मूल्य को चुकाने के लिए रोमन साम्राज्य का तथा अन्य देशों को बहुत बडी मात्रा में सोना तथा स्वण मुद्रायें भारत भेजनी पडती थी। यह तथ्य इस बात से पुष्ट होता है कि दक्षिण भारत के विभिन्न स्थाना से रोमन सम्राटो की स्वर्ण मुद्राए बहुत बढ़ी सल्या में उपलब्ध हुई है। दूसरे देशा का सोना भारत के अनुकूल व्यापार-सन्तुलन ( Favourable Balan e of Trade ) के कारण भारत की ओर बहा चला आ रहाथा। इसस मारत सोने की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध होन लगा। समवत इमकी प्रचुरता और विदेशी ब्यापार की आवश्यकताओ के कारण इस युग में सबप्रथम कुषाण सम्राटा ने स्वर्णमुद्राओं का प्रचलन आरम्म निया। इससे पहले भारत में चांदी और तांबे के सिक्को का ही अधिक प्रचलन था। परवर्तीयुगा में विदेशा में भारत का साने का चिडिया कहलाने का जो गौरव प्राप्त हुआ, उसका श्रीगणेश शुग-मातवाहन युग की व्यापारिक उन्नति से आरम्म होता है। इसने इस युग को अतीव समृद्धि का स्वर्णयुग बनाया।

मूलकोत -इस युग वी आधिक दशा पर प्रकाश डालने वाले मूलकोत तीन प्रकार के हैं --- (क) साहित्यिक ग्रथ ---इस समय अपना वर्तमान स्वरूप घारण

(क) विदेशी विवरण: —हत समय रोम के साथ झारत का व्यापार अधिक होने के कारण अनेक लेकको ने मारत के साथ होने वाले व्यापार पर प्रकाश हाला है और व्यापारिक वस्तुओं के विवरण लिखे हैं। इनमें सब में अधिक महत्वः पूर्ण प्रच पैरिन्जस ऑक एरिपियन सी ( Periplus of Enythrean sea ) है । इसका शार्किक अयं हैं हिन्द महासागर वी पयप्रदर्शक पुस्तक। लेटिन में यदिष एरिश्वा ( Erythra ) का अयं लाल होता है, किन्तु प्राचीन काल में रस्त-सागर का प्रयोग व्याप व्यापक अर्थ में होता था, इसमें इसके अवितिस्त अन्य समुद्र सिम्मिकत थे। इरान की लाई सिंहन समृत्व हिन्द महासागर के लिये युनानी और रोमन मूगोलवेसा 'एरिययन थीं शब्द का प्रयोग करने थे। उन दिनो रोमन और युनानी समुद्रयात्री नाविको के मार्ग-प्रदर्शन के लिये जो पुस्तके लिखी जाती

इन सबके प्राथार पर इस युग को व्यापारिक दशा का सुन्दर धौर प्रामासिक विश्वेचन डा० मोतीचन्द्र ने सार्ववाह (बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना १६४३) प० १२०-१७३ में किया है।

<sup>.</sup> इसका सर्वोत्तम सरकरण फिलाडेक्शिया के व्यापारिक संबहालय के सचिव विकाक पूर्वक काफ द्वारा सम्पावित वी वेरिप्लब ब्राफ्, एरिपिअनयम सी (लांतमेस धीन एण्ड कंत्र, न्यूपार्क १९९२) है। ब्रामे इतका निवंत वेरिप्लब (वेरित्र) के नाम से होगा।

पौँ उनका सामान्य नाम 'वेरिप्जस' हुआ करता था । ऐसे अनेक पेरिप्जस विशिष्ठ केला हारा लिख पये। इस समय हुसे वो पेरिप्जस पिजता है, उसके लेला का नाम हमें जात नहीं है और इसकी तिषि के सम्बन्ध में तीन प्रकार के मत प्रवालत है। पहले मत के जनुसार इसकी तिष्य के सम्बन्ध में तीन प्रकार के मत प्रवालत है। पहले मत के जनुसार इसकी रचना पहली शताब्बी इसकी के मच्य में हुई पी और इसने पिजनी के कुछ समय पहले शताब्बी इंग्लें के से हुए इसकी प्रकार के जनुसार इसकी रचना पिजनी के बाद पहली शताब्बी ई के उत्तरार्थ में ७५ ई के से हुए के बीच समयता ८० ई के में हुई पी। एक फेच विद्यान पिरोसे ने यह सिद्ध किया है कि पेरिप्लम में सामानी सम्राट जर्दशीर की विजयों से उत्तरम परिम्लिशियों का वर्णन है, अत इसका रचना काल तीसरी श्राट के के आरस्म में २२५ से २३० ई के तरहम परिम्लिशियों का वर्णन है। इसने अपनी पुलक नेचुल्ल हिन्दी में भारत से गोम आने बालों व्यापारिक सद्धुओं का विस्ता वर्णन किया है। नीमरे लेलाक टालमी ने १४० ई के में लिख अपने मुगाल विपयक प्रंथ में मारत का परिचय देते हुए इसके विमिन्न बन्दराहों का वर्णन किया है। नीमरे लेलाक टालमी ने १४० ई के में लिख अपने मुगाल विपयक प्रंथ में मारत का परिचय देते हुए इसके विमन्न बन्दराहों का वर्णन किया है। साम लाम क्रांत वर्णन किया है। साम लाम क्रांत हुई की (४५-२४ ई ०००) मी है।

(ग) पुरातस्वीय सामग्री:—इस समय के अभिलेखो, मुद्राओं तथा पुरातस्वीय उल्बनन से प्राप्त सामग्री भी तत्कालीन आधिक जीवन पर बहुत प्रकाश डालती है। यहाँ इन सबके आधार पर इस युग की आधिक दशा का मीलप्त परिचय दिया जायगा।

कृषि — अत्यन्त प्राचीन काल से अब तक मारतवर्ष कृषि-प्रयान देश रहा है। सातवाहन युग में भी ऐसी स्थिति थी। मिलिल्यप्रचन (यु॰ ३६०) में विशिक्ष कृषि-कार्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि ये मुख्य कर से मूमि संबंदों, रत्ययों और जगली धास को हटाता, मूमि को जीवता, जीता, जीवता, जीविक्ष मिलता है (महामारत १३११११७४)। अस समय के आयुर्वेद के संयों में विभिन्न प्रकार के धारायों, फमलों तथा सिव्बयों का विस्तृत वर्गीकरण मिलता है (चरक सुक स्थान १९४११९०, सुकृत मूक स्थान ४६१९५०)। विदेशी लेखकों में विजी (१९४९), १९४०, १९३० में सारत की कृषिक्वय बस्तुओं से धान, जी, सरसों का उल्लेख

बद्ध प्रकाश—इंडिया एण्ड दी वर्ल्ड पु० २३७ ।

किया है और उन पैदा करने वाले पेड़ों तथा शौध अर्थात् अलगी के पौषों का तथा गये का भी वर्णन किया है। उन दिनो थान या चावल की कई किसमें हीती थी। इनमें बासमती चावल के बुढ़ बढ़िया प्रकार राजाओं के ही उपमीग की बस्तु समझे जाते थे (सिलिन्द प्रकाप ० २५२, २५२)।

के अरे अपिक प्यान दिया जाता था जिनकी विदेशों में बढ़ी भौग थी और लेगकों को अरे अपिक प्यान दिया जाता था जिनकी विदेशों में बढ़ी भौग थी और जिनकी स्ती से बहुत लाम होना था। मिलिन्द प्रस्त (पृष्ट ३८२) में इस प्रकार के पदार्थों में कपूर, लगर, चन्दत कोर केमर की गणना की गई है। मीर्थ युग में कोटिट्य ने अपने प्रंच में चन्दन के अनेक मेदो के उल्लेख किया है। माम्यण (२१११४) और महामारत (२१४२)३३ में चन्दन का प्रधान उल्लेख-मान मन्य पर्वत (कावेंगे नदी के देखिण में पिक्पिमी चाट) माने गये है। मिलिन्द प्रस्त मन्यास के चन्दन नती के उल्लेख किया गया है। महामारत में चन्दन का एक उत्पत्ति स्थान कामरूप को माना गया है और उत्पत-पूर्वी हिमाल्य में कालेयक नामक एक सुर्गियत कास्ट का वर्णन किया गया है। दिधावदान (एस्ट ३०–३१) में दी गई पूर्ण की क्या में यह कहा गया है कि उन दिनों गोशीर्थ नामक चन्दन पश्चिमी मारत में विदेशों से मागा नाता था, और जनर की चिक्तिसा में इसे अत्यन उपयोगी माना जाता था, और जनर की चिक्तिसा में इसे अत्यन उपयोगी माना जाता था, इसी कारण यह बहुत सहने दारेगे पर विकता था।

पेरिप्लस और प्लिमी ने भारत की ऐमी अनेक बहुम्त्य बस्तुओं का उल्लेख किया है जिनकी रोम में अत्यधिक मांग थी। इस कारण मारत में इनकी बेनी बेडे पैमाने पर की जाती थी। ऐसी बस्तुओं में तिस्त पदार्थ उल्लेखनीय थे— कृष्ट (Costus), दाकहरिंद्धा (Lycium), जटामानी या बालच्छ (Spikenard)। में तीनी बस्तुएं हिमाल्य पदंत के ऊंचे मांगों में पैदा होती थी। इसका परिच्य आगें दिया जायेगा। उत्तर परिचमी भारत के मैदानों में बन्धतुल ( Natd )

<sup>9.</sup> यह एक प्रकार की सुगन्धित घास होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिम्बोयोगोन (Cymbopogon) नामक जाित की है और इसके धनेक प्रकार (Species) मिलते हैं। इसका एक सुप्रसिद्ध प्रकार नम्बदुण (Cymbopogon cibatus) है। इसके पतों को ससतने से नींडू जेंसी गन्य धाती हैं। इसका दूसरा प्रकार वृज्ञार, कुकाम, जािसी में उपयोगी होने के कारए। उबर्द्ध का कह-लाता है। इसका बंजानिक नाम इसी धावार पर Cymbopogon Jwarancus कहजाता है। इसका बंजानिक नाम इसी धावार पर Cymbopogon Jwarancus कहजाता है। इसकी जड़ में सुगन्धित तैय का धंग प्रधिक होता है। संभवत इसी-

तथा गुम्मुल (Bdellium) पाये जाते थे। काली निर्च कोट्टीनारा (कोट्टनाष्ट्र) अर्थात् केरल के क्लिनोन तथा कोट्टायम के समीपवर्ती प्रदेख में पैदा की जाती थी। दालचीनी ( Cinnamon ) की लेती मलावार तट के बन्दरागाहो के प्रव्यतीं प्रदेशों में होती थी। वेरिल्ज के मनानुसार काटियावाइ और उन्नके समीपवर्ती प्रदेश ( Ariaca ) में गेहूँ, चावल, र्रंख और सरसों की लेती की जाती थी। इलाव्या पर्वत के निवक्त डालों में और रिजियों मारत की यहाँ विवाद पर्वत के निवक्त डालों में और रिजियों मारत की यहाँ पर संमवत कुटल ( Macur ) के येड़ उत्पाय वर्तत के लिक्त कि तो की लाती थी। विवाद के स्वत्य के लिक्त हों के कि वहमूल्य पीचों में काली मिर्च, कुट इलावची, गून्मुल, दाहहरिंडा तथा कुटल का उल्लेख किया है।

कृषि में सिंचाई का बहुन महत्व था। मिलिन्द प्रक्त (पृ० ११४) के अनु-सार उन दिनो मारत में तीन बार नियमित रूप से वर्षा होती थी, किन्तु यह वर्षी पर्योग्न नहीं थी। अत सिचाई की विद्योप ध्यवस्था आवस्यक समझी आती

लिये इसका भारत से निर्यात होता था। इसके अन्य प्रकार C. schocnanthus तथा C. nardus हैं। सुत्रसिद्ध अंग्रेजी कोश सेन्चुरी डिवशनरी के नतानुसार अंग्रेजी शक्त नर्क (Nard) का मूल संस्कृत का नलद शब्द है।

भ रिलानी (१२११६) के प्रमुक्ता राहित (Macir) नामक लाल हाल रीम में भारत से मगायी जाती थी। इसका काड़ा सहब के साथ मिला कर रक्ता-तिलार में दिया जाता था। लैसीन के मतानुसार यह मैकर मलाबार में उपने वाले पंड़ की जड़ की द्वाल थी। किन्तु उपने इस पंड़ से कोई पहिचान नहीं वी है। शाक ने इसे कुटत (Holarthena antidysenttica) माना है। बाद ने यह बताया है कि यह पंड़ समूचे उत्तर भारत में तथा हिमालय में ३५०० फीट की ऊँचाई तक मिलता है और बॉलणी भारत में भी इसी ऊँचाई तक मिलता है। इसको खाल और बीज धायुर्वेंद की महत्वपूर्ण घोषणि है। युर्लालियों ने भी इसे स्वतातिसार में अतीव उपयोगी पाया। वेंद में मलाबार की जड़ी (Hethamalabanca) कहते थे। (शाक-विरायस ४०-८९)। पेरिप्सस (देग रु) ने इसका उल्लेख मस्तव (सुमासी लेख के बर्बरा नामक बन्दरगाह में भारत से प्राते वाले एक प्रन्य पदार्थ सफेद डामर (Indian copal) के साथ किया है। यह वेदेरिया इंडिका (Vateria Indica) नामक पंड़ की गाँव है। बाट के कचना-नुसार यह कनारा से केरल तक परिचयी पाटों में पहाईपर ४००० फीट की की। सहामारत (२१५।७६-७८) में राजा का प्रधान कर्लस्य यह बताय। गया है कि उसे अपने राज्य में बोडी-बोडी दूर पर तालाजों और जलाजाों का निर्माण करता चाहिए, ताकि सिजाई का कार्य सुमताएवंक किया जा सके। एक विकास करता चाहिए, ताकि सिजाई का कार्य सुमताएवंक किया जा सके। एक विकास करताया जा चुका है कि उद्देशमा ने मौर्य साम्राट चन्द्रमुख क्षेत्र मिरतार के निकट बनाये गए सुर्वर्शन नास्क जलाख्य का लीचोंद्वार किया था। इस जलाख के बीच में प्रचंड वर्षा और तुकान के कारण दराने पढ गई, उनसे सारा पानी बहु गया, जब इससे सिचाई की कोई लाखा न रही तो प्रजा में हाहाकार मच गया। अजर छोक-कल्याण की दृष्टि से इद्धामा ने मंदियो के विरोध की परासन करताई। इस युग के अमिलेखों में कुएं, तालाब आदि बनवाने का उल्लेख पाया जाता है। राजा तथा प्रजा ऐसे कार्यों का करवाना बड़ा पुष्प प्रदान करते वाला समझते थे। राजा तथा प्रजा ऐसे कार्यों का करवाना बड़ा पुष्प प्रदान करते वाला समझते थे। राजा का पह कर्तन्य या कि बहु प्रजा की रक्षा और सिचाई की ध्यवस्था समुचित हथ से सिपाई से। ऐसा करने पर ही उसे खेती की उपज का छठा आग लेने का अधिकार था।

उस समय सूमि को साफ करके कृषि-योग्य बनाने वाले किमान का उत्तर पर स्वामित्व समझा जाना था (मन् ८१३९)। यदाप मन्मूमित ने यह कहा है कि पाना सूमि का अधिपति है, किन्तु इनका अमित्राय मन्मूमित ने यह कहा है कि पाना सूमि का अधिपति है, किन्तु इनका अमित्राय म्वामी न होकर उनका पालन करने बाला हो है, क्योंकि राजा, चोर इक्टू आदि आन्तरिक उपन्नवो से और विदेशी शत्रुओं से सूमि की रक्षा करना था। इस पर स्वामित्व कृषक का ही होना था। इस दिनो अमीदारो जैसी कोई थेणी मंभवत नही थी। याकवल्वय (२११५८) ने टेके पर खेती कराने का शंकत क्या है। शायद वह जमीदारी प्रया का श्रीत्यथा। शाया। शर्मा के स्वामात् या परी-हार छोड़ने की प्रया थी (स्तृ ८१६३०)। मूमि के वितिमय के लिय यान स्वय के समय तक लेख की प्रया आवश्यक हो गई थी। इस समय के अभिलेखो में दिये जाने बाले दानो की रजिस्ट्री करवाई जाती थी। गौतमी कुत सातकार्ण ने वैजयक्ती से भेजी हुई १८ व वर्ष की अपनी एक आजा में किसी लेत के किय दान दिया है। इसके अंत में यह कहा गया है कि इसनी नियमपूर्वक रजिस्ट्री करवाई वाती वाहिये (ए० ई॰ कं० ८ प० ९१,७३)।

पशुपालन:—कृषि की भौति यह कार्य उम समय बैक्य समाज का परम्परा-गत संघा समझा जाताथा। पेरिप्लस (पैरा०१४,४१) के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि पहली शनाब्दी ६० पूर्व के उत्तरार्थ में काठियानाड़ (ऐरियाका) के आसपास के प्रदेशों में पशुपालन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था, इससे प्रप्त होने बाले परार्थों का निर्यात प्रयुद्ध में शोड़ कायन में पूर्वी अफीका के प्रदेशों में किया जाता था। इस भमय युद्धों में बोड़े कायन उपयोगी थे। उत्तम नस्ल के थोड़ों को नवार्य जिद्दों से माया जाता था, किन्तु पूर्वी मारत में थोड़ों की हुए अच्छी नस्लें होती थीं। महामान्त (३।५११९,३४) में यह बताया गया है कि प्राम् ग्योतिय के राजाने तथा पूर्वी मारत के अन्य राजाओं ने राजमूय यक्त में युप्पिटर को विमिन्न प्रकार की बढ़िया जल्लों के थोड़े उपहार में प्रदान किये थे।

शिल्प तथा उद्योग-वंबे--(क) घेरिएयां -- इस यग में मौर्यकाल की मौति विभिन्न प्रकार के घन्छे और व्यवसाय करने वाले शिल्पियों की श्रेणियाँ विद्यमान थीं और उनका संगठन पहले की अपेक्षा अधिक पुष्ट एवं परिपक्त हुआ। व्यापार की आवश्यकताओं के कारण इस समय कुछ उद्योगों में बडी उन्नति हुई जातक-साहित्य में हमें १८ शिल्पों और श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। यह संस्था इस यग में भी इस प्रकार बनी रही, यद्यपि महावस्तु (खण्ड ३) में इनका स्वरूप जातको में विणित श्रेणियों से कुछ भिन्न है। कुछ श्रेणियों का उल्लेख इस समय के अभिलेखो में भी पाया जाता है। महावस्तु (प० ११३, ४४२-३) में कपिलवस्त की निम्नलिखित श्रेणियों का उल्लेख है--सीवर्णिक या हैरिध्यक (मुनार), प्रावारिक (चादर बेचने वाले), शांविक (शल का काम करने वाले), दन्तकार (हाथी-दांत के शिल्पी), मणिकार, (मनियारे), प्रास्तरिक (पत्थर का काम करने वाले), गन्धी, बोशाविक (रेशमी तथा ऊनी कपडे वाले), धतकृष्डिक (घी बेचने वाले), गृड विकेता (गौडिक), वारिक (पानी बेचने वाले) कार्पीसिक (कपास बेचने वाले), दिध्यक (दही विक्रेता), पूपिक (पूए बेचने वाले), खण्डकार (खाड बेचने वाले), मोदकारक (लड्ड बेचने बाले), कण्डक (हलवाई), समित कारक (आरा बनाने वाले), सत्तकारक (सत बनाने वाले), फलवणिज (फलविकेता), चर्णकुट्दैलिक (स्गरियत चुर्ण और तेल बेचने वाले), गृहपाचक (गृह बनाने वाले), सोट बेचने बाले, शर्करवणिज (शक्कर बेचने वाले), मूलवणिज (कन्द-मूल बेचने वाले), सीधकारक (शराब बेचने वाले )। इन श्रेणियों के अतिरिक्त विभिन्न उरोग घन्धे करने वाले कुछ वर्गों को उन समय शिल्पायतन कहा जाता था। इनमें ल्हार, ताँबा भीटने वाले. ठठेरे, भीतल बनाने वाले. राँगे के कारीगर, शीशे का काम करने वाले तथा खराद वढाने वाले मध्य थे। अन्य शिल्पी कुम्हार, चर्मकार, मालाकार, गिहिंभों को मरने वाले (पुरिसकार), रँगरेख, खुक्कार, तांती, विश्वकार, मोने चौंदी के गहने बनाने वाले, समूरों के कारीगर, पृताई करने वाले, नाई, स्वपति, मुश्चार, ग्रेएँ खोदने वाले, लकड़ी बास खादि का व्यापार करने वाले, नाविक, सर्वपधोषक (निर्धों की बाल् धोकर उससे से सोना निकालने वाले या सोना साफ करने वाले) ये।

उन दिनों नगरों में कुशक शिलियों का विशेष महत्व एवं स्थान था। जो सबसे अच्छे कारीपारहोते थे, उन्हें महत्त्व कहा जाता था। (महाबन्दु २१४६६— ७७)। बुबर्एकार-महत्तर सोने के महने बनतात था। वह गहनों की गहाने हनवाई पालिश आदि के कामों में वहा प्रवीण होता था। मर्गककार-महत्तर मोनी वैद्री, शह, मृगा, यवाव दरवादि का पारली होता था। शंक-अल्पकारमहत्तर हाथीदोत की मृदियां, अंजनशलाका, पेटियां, मिनारदान, कड़े चृहियां बनाता था। धण्डकार-महत्तर लगाद पर चड़ाकर तरह-तरह के खिलोने, पन्ने, हुनियां, मृतियां बनाता था। वार्षिक महत्तर विमन्न प्रकार वी इतियां, मन, पीट तथा अन्य फर्मीवर बनाने में चलर होता था।

महाबस्तु में बणित उपर्युक्त श्लेणियों के अतिरिक्त अभिलेखों में बर्णित कुछ अप्य श्लेणियों ये हैं— जुलाहें (क्रीलिकनिकाय), कुम्हार (कुलैनिक), पानी उठाने के यन्त्र बनाने बालें (श्रीदार्थितक), अनाज के व्यापारी (बिट्यक्त), बांत का काम करने वालें ( बसाकर ), केसे रें (कमकार )। इन श्लेणियों का मृखिया श्लेष्टि कहलाता था, इसके अधिकारों के संबंध में हमें बीई जानकारों नहीं है। किन्तु इसमें कोई सेंदेह नहीं कि राजदरबार में इनका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होना था। महामारत (३१२५०।१६) में गल्बनों से हारने पर दुर्थोधन में कहा था कि अब मैं श्लेण-मृख्यों को कैसे मूंह दिखालाईगा। विनयिष्टक (४१२२६) से यह प्रनीत होना है कि एक ही पेंगे (श्लेणा) के विभिन्न मदस्यों में होने बाले झगड़ों में पच का कार्य श्लेष्टि किया करता था।

भेजियाँ के कार्य:—इन श्रेणियो का प्रधान कार्य अपने सदस्यों के हितों की मुख्या तथा अनुबित प्रतिद्वन्तिया था होट को रोकना एवं अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना था। इनके आतिरक्त ये श्रेणियां बैको का कार्य किया करती थी। इनके पास अक्षयनीवि अर्थात् कमी क्यय न किया नोले मुख्यन के रूप में कुछ राशि जमा कर री जाती थी, ताकि इसके सुद से कुछ कार्य किये जा सकें। इस समय के अनेक अमिलेक्टो में विशिष्ठ श्रीणयां

के पास विशिष्ट प्रयोजनों की पृति के लिए स्पर्य जमा करवाने का वर्णन मिलता है। नासिक की गृहा सं० १० में उत्कीण एक लेख के अनुसार उषवदात ने यहाँ रहने वाले मिक्सओं के वस्त्रादि के ध्यय (चीवरक) तथा भोजन व्यय (कुशाणमल) के लिये तीन हजार कार्षापण की स्थायी निधि (अक्षयनीवि के रूप में गोवर्धन में रहने वाली श्रेणियों के पास जमा किये, २००० कार्षापण की राशि जुलाहों (कौलिक निकाय) की एक श्रेणी के पास १२ प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर पर तथा १००० कार्षापण ९ प्रतिशत व्याज की दर पर जमा किये । ये **अप्रतिदातव्य विद्य**-योग्य थे अर्थात इन्हें कभी वापिस नहीं लिया जाता था, इनका व्याज ही लिया जाताथा। दी हजार कार्षापण के वार्षिक व्याज से २० भिक्तुओं में से प्रत्येक की बारह वस्त्र (चीवर) दिये जाते थे और १००० के व्याज से खाने-पीने की छोटी-मोटी वस्तुओ का व्यय। उषवदात के इस दान को निगम सभा में सूनाया गया तथा लेखा रखने के दक्तर में तत्कालीन परम्परा और नियम (वरित्र) के अनसार रजिस्टरी (निबद्ध) कराया गया। इस लेख से यह भी पता लगता है कि उस समय कार्पापण और सुवर्ण अर्थात तांबे और सोने के मुख्य का अनुपात ३५: १ था। यह लेख पहली का० ई० पू० का है। इस गहा मे तीसरी का० ई० के आमीर राजा ईश्वरसेन के राज्यकाल के एक अभिलेख में शक-उपासिका विष्ण-दता क्षारा मिक्ष संघ को दवा-दारू (गिलानमेषज) के लिए कुम्हारों (कुलरिक) की श्रेणी के पास एक हजार कार्षापण की तथा पानी उटाने के यन्त्र बनाने वाली श्रेणी (ओदयन्त्रिक) के पास टी हजार कार्षापण जमा करवाने का वर्णन है। क्यर के तीन छोटे अभिलेखों में बाँस का काम करने वालो (बसकर--- बदा-

१ ए० ई० खं० ६, पृ० ६२; से० ई० पृ० १६४-६६, संस्कृत छायाबसा साननेतासयनीयि. कार्षारण सहायाण त्रीरिय३००० संवाय वार्तृदिसाय, या प्रस्मिन् स्वये बसता (भिल्लुणा) भविष्यति खंबरिकं ( चीवरसूत्यं ) कुसारणमूनं ( क्रागन-मृत्यं-अमुख्याहारम्)। कुसारणमून के सर्य के सम्बन्ध मे डा० वेवबन्त रामकृष्णः भंडारकर का मत यह या कि यहां कुसारण जाव्य का प्रसिप्राय कृतारण सम्बाटों के सिक्कों के ब्रावशं पर बनवाई गई नहपान को रजत मुद्राम्रों से है। किन्तु श्री विनेश चन्न्न सरकार ने उचववात के एक प्रत्य प्रभिन्तेत्र (से० इ० पृ० १६६) के ब्राचार पर इसका वायं मृत्याहार से मिन्न नाश्ते प्रावि प्रत्याहार का तथा प्रत्य छोटा-मोटा श्र्या किया है। १००० कार्याएण के सुव से भिल्लुओ का यह यय प्ररा हित्या जाना था।

कार), कसेरों (कांसकार) तथा अनाज के व्यापारियों (विञ्जस्यक) की श्रीरियों के पास वन जमा करने का टर्णन है।

जपर्युक्त अभिलेकों से यह स्पष्ट है कि अणियों का कार्यक्षेत्र सातवाहत सूग में रहले से बहुत अधिक वह गया था। वे अपना घरणा कमाने के अतिस्थित वर्तमान बेकों की भीति लोगों का रुपया जमा करती थी और इस पर सूर देशी थी। अंगियों के स्थिता इतनी अधिक समझी जाती थी कि स्थायों क्य से जमा की जाने वाली घनराणियों अक्षयनीवि के स्थ में इनके पास जमा की जाती थी, यहाँ तक कि राजा लोग भी अपने दान की रहीते निष्यता उनकी साल मानती थी, जिम घरोहों की वे रिजस्ट्रों करने साल मानती थी, जिम घरोहों की वे रिजस्ट्रों करने मा करना होता थी, जिम प्याहेरों की वे रिजस्ट्रों करनी थी। अध्याहेरों की वे रिजस्ट्रों करनी थी, वे अभियों में जमा की जा सकती थी। जम मून में अभियों का प्रधान कार्य यवि अपना व्यवनाय करना होता था, किन्तु इनकी माल और स्थिता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि ये बेको का काम भी करने लगी थी। अधियों ने यह कार्य इससे पहले किसी युग में नहीं किया था। इससे यह स्पष्ट है कि उनके इस कार्य का विकास मानवाहत युग में अमनपूर्व समृद्धि और व्यापारिक उन्तर्कों का पिणागं था।

त्रकालीन स्मृतियों में और महाभारत में यह जात होता है कि इन श्रेणियों के अपने निषम हुआ करने थे। ये निषम श्रेरिंग-धर्म कहणाते थे। (मन्- ८/४१)। एक श्रेणी के सदस्यों में निवाद उत्पन्न होने पर लाय एवं निर्णय का कार्य श्रेणियां ही करती थी। मनृम्यृति (८/११/८-२२१) में उन लोगों के लिए दण्ड-विधान किया क्या है, जो श्रेणी आदि मामृहिक मन्याओं द्वारा किये गये समझीने का उलक्ष्म किया क्या है, जो श्रेणी आदि मामृहिक मन्याओं द्वारा किये गये समझीने का उलक्ष्म (समय-मेद या संविद् श्रितिकम्) करते थे। याजवल्या म्मृति में इम प्रकार संविद् का उल्लंधन करने वाले के लिए उसकी मारी जागदाद की जस्ती और देश निकाल के उस दंड का विधान किया गया है (२११/७-९१)। अब इन श्रीणयो द्वारा किये जाने वाले अनुल उसोगों में से कुल महत्वपूर्ण व्यवसायों का यहां मंक्षित्व परिच्या वायता।

बस्त्रीधोगः......यह मारन का एक पुराना और अतीव प्रसिद्ध उद्योग था। मौर्य पुग में ही इस उद्योग में बड़ी उप्रति हो चुकी थी। इस युग में पिछले युगों की माति हुई, लटमी, इन और रेशम के बस्त्र बनाये जाने थे। मुत्ती बस्त्रों में इस समय बहुत बारीक मरुमल और बहिया करड़े बनते थे। दिव्यावदान (पू० २७६) की एक कवा में करड़ों के एक जोड़े का दाम एक हुलार कार्यापण बताया गया है। उन दिनों कुछ विशेष स्थानों पर वस्त्रोद्योग का अधिक विकास हुआ था । महामारत (२।३०।२८), मिलिन्द प्रक्त (पु॰ २, २२२), दिव्यावदान (पु॰ ३१६) से यह भात होता है कि उन दिनों विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्रों के लिए बंगाल, काशी, अपरान्त और पाण्डय, तथा चोल राज्य प्रसिद्ध थे। पेरिप्लस ने सुती कपड़ो के कई प्रसिद्ध केन्द्रों का उल्लेख दिया है। उसके मतानसार सबसे बढ़िया मलमल गोगेय ( Gangetic ) कहलाती थी, क्योंकि यह गंगा की निचली घाटी में विशेषत: बगाल प्रान्त में तैयार की जाती थी। इससे यह स्पष्ट है कि मध्य पुग में ढाका की मलमल को मिलने वाली ख्याति का श्रीगणेश इस युग में ही चुका था। पेरिप्लस का वर्णन कौटिल्य के वर्णन से और परवर्ती इतिहास के वर्णनो से मेल लाता है। कौटिल्य ने लिला है कि बंग (पूर्वी बंगाल) अपने सूती तथा अलसी के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और पुण्ड (उत्तरी बगाल) की प्रसिद्धि दुकुल और पत्रोणों के लिए थी। मध्य युग में पूर्वी बंगाल का ढाका अपनी मलमल के लिए विश्व-विख्यात था। यहा अच्छी मलमल की कसौटी यह थी कि एक पूरे थान को अगठी में से गजारा जाय । यह मलमल इतनी बारीक, बढ़िया और हल्की होती थी कि इसे आवेरवा (बहता पानी) बाफ्तहवा (बनी हुई हवा), ओस जादि के काञ्यमय नाम दिये जाते थे। सातवाहन युग में गोमन लोगों में भी भारतीय मलमल बहुत लोकाश्रिय हुई और वे इसे बुनी हवा का जाला (Ventrus textilis nebula) कहते थे, रोमन सुन्दरियाँ इन वस्त्रों को घारण करने में गौरव अनुमव करती थी। बंगाल की मलमल के अतिरिक्त पेरिप्लस ने मलमल के कुछ अन्य प्रकारों और केन्द्रों का उल्लेख किया है। दक्षिण भारत में बोल राज्य अपनी मलमल के लिए प्रसिद्ध था। उन दिनो त्रिचनापन्ली (उरैयुर) और तजौर वस्त्र व्यवसाय के सुप्रसिद्ध केन्द्र थे। शौफ (प० २४२) के मतानुसार इसमें कोई सन्देह नहीं था कि रोमन जगत में जो बढ़िया मलमल और वस्त्र पहुचते थे, उनका एक बड़ा केन्द्र चोल राज्य था। इसकी राजधानी उरैयुर को पैरिष्लस ने अरगृह के नाम से लिखा है, इसीलिए यहाँ की मलमल अरगरिटिस ( Arganitus ) कहलाती थी। मलमल का तीसरा बढा केन्द्र आध्र प्रदेश था। यहा मसल्या (मछलीपट्टम्) का सुप्रसिद्ध बन्दरगाह था और इससे बहुत वड़ी मात्रा में मलमल का निर्यात हुआ करता था। भगकच्छ या भड़ोच से रगीन कपड़ा (मैलोकल।थ) भी विदेशों में मेजा जाता था। काठियावाह के आस-पास के प्रदेश एरियाका ( Ariaca ) में कपास की घटिया किस्म से बहुत बढी मात्रा में सादा सती कपड़ा बनाया जाता था।

हापी बांत का उद्योग—इसकी उन्नति महामारत (२।५११६) और पेरिप्लस (वं० ४७, ३२) के वर्णनों से सुचित होती है। राजसूय यह के समय प्राच्यातिष के राजा ने सुचित्रिक को हाथीदांत के हायुवाल गुत्रर तलवार मेट की थी। इस उद्योग का एक जन्य बड़ा केन्द्र माणवा था। सांची के महास्तुप का एक तीरण विद्या के कत्तकारों का वा था (ए० ६०२१०५०)। इस प्रदेश में बनी हाथीदांत की बस्तुओं का बेरिपाजा (मझेंब) के बन्दरगाह से निर्धात होता था। उन दिनों हाथी दात से तलवारों की मूठे, कंपियां, वालों के काटे, आदि विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी। तलविंग तथा रेड़ की खुनाई में हाथी दांत के पासे और जूड़े के काटे मिले है। इनसे समवतः दर्पणां को पकड़ने के लिए हत्य ग्रमूठ भी बनाई जाती थी। इनका निर्धात रोम को होता था। ऐसा एक हत्या १९३८ में पाम्मेई की खुनाई में मिला था।

बात्वीय उद्योग:—मीर्य युग के भारत के वात्वीय उद्योगों का विस्तृत ज्ञान हमें कीटिलीय अर्थवास्त्र से मिलता है, किन्तु सातवाहन युग के उद्योगों तथा सिनल समित पर प्रकाश दालने वाली सामग्री बहुत कम है। वेरिल्ल ने भारत के लीह उद्योग की प्रशास की है। उसके मनानुसार भारत में लोहे और फीलाद की वन्नुए बड़ी अच्छी और उत्कृष्ट कोटि की होती पी और इतनी प्रण्र माना में बनाई जाती थी कि इनका निर्यात काटियावाइ के प्रदेश या एरियाका ( Ariaca ) में पूर्वी अफीका के देशों को किया जाता था। इससे यह स्मष्ट है कि उस समय यहाँ लोहा पर्यात माना में मिलता था और लोह उद्योग विकसित कमा में था। किन्तु लोहे के अभाव था। किनी ने यह लिखा है (२४। १७) कि मारत में तो कामा होता है और नहीं सीसा। मारत में बात करना है। अभाव भा। मत्त्र में वाजे अपनी बहुमूल्य मणियों और मीतियों के बरले विनिष्म में विदेशों से प्राप्त करता है।

सोना — उस समय भारत में ताबे रांगे, और सीसे के अतिरिक्त मंाने की भी बड़ी कभी थी। उस धुण में सीनं की प्रात्ति के दी प्रधान कोत थे— (क) पिणिलका स्वणं (Ant gold), (त) पूर्वी भारत का सोना। पिसीलिका स्वणं (अत्राद्ध का बड़ा भनोरत्रक विवरण महामारत के समा पर्व (५२३४) में दिया गया है। इसके बारे में यह गप्प प्रसिद्ध थी कि इस सोने को चीटियो खानो से निकालती है। राजपूष यज्ञ के समय युधिटिंटर को में कही पमचार पर्वती के बीच में बहने की बीच वही के तिया अत्य जातियों ने उपहार के रूप में पिरीलिका स्वणं में ट किया था। में समस्वनीज के विवरण के जायार पर

स्हें ने इस प्रकार के सीने की दरद ( Dardai ) जाति के लोगो से पाने का वर्णन किया है। टार्न ने इस विषय में प्रवालत विभिन्न दस्तकवाओ पर विचार करने के बाद यह मत प्रकट किया है कि पिगीलका-किया जा जीवपाय चीटियों से समान छोटे-छोटे क्यों में निदयों की बाजू में मिलन बाल सीना या और महासारत में वर्णन सहाना की कई जातियों हारा साइबेरिया की नदियों से लामा जाता या। इसे लाने बाले सीने की मार्गिया की कई जातियों हारा साइबेरिया की नदियों से लामा जाता या। इसे लाने बाले सीने मार्गिया की कर रखना सीत जन्य व्यापारियों से लिया कर रखना चाहते ये। अतः उन्होंने इस विषय में अनेक विचित्र प्रकार के कथानक गढ़ लिये थे।

सोने का दूसरा स्रोत पूर्वी मारत के कुछ प्रदेश थे। महाभारत के सभा-पर्व (२।३०।२७) में बगाल के म्लेच्छ राजाओं द्वारा युधिष्ठिर को सोने की मेट देने का वर्णन है। पेरिष्लस (पैरा ६३) ने गगा नदी के निचले भाग में सोने की खानो का उल्लेख किया है। आसाम और उत्तरी बर्मा कुछ नदियों की बालू में सोना पाया जाता था । यनानी लोग पटना के निकट गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी को एरेन्नोबाअस ( Erannoboas ) कहते थे। इसकी व्यायात्ति हिरण्यवह अर्थात सोने को लान वाली नदी के रूप में की जाती है, समवत: इसके किनारे की बाल में पाये जाने वाले स्वर्ण कणों के कारण से इसे यह नाम दिया गया था। इसी कारण शाफ ने पेरिष्ठस द्वारा वर्णित सोने की खानो का स्थान छोटा नागपुर के पठार में गगा नदी के महाने के पश्चिम में ७५ से १५० मील के बीच में माना है। प्लिनी के कथनानुसार मलाबार के समुद्र तट पर भी सोना मिलता था। यह समवत मैसूर में कोलार की खानों से आने वाला सोना था. किन्तु इस विषय में बाट ने यह सत्य ही लिखा है कि भारत में सोने की उत्पत्ति बहुत कम होती थी और यह सदैव विदेशों से आने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ रहा है (ज्ञाफ पु॰ २५८-९)। इस युग मे पेरिप्लस के (परा ३६) मतानुसार यह ईरान की लाड़ी से पश्चिमी मारत मे मगाया जाता था ।

सोने व चांटी आदि विभिन्न धातुओं से बनाये जाने वाली वस्तुओं का इस युग के साहित्य में पर्याप्त वर्णन मिलता है। चरक (सूत्रस्थान ५।७१) तथा सुश्रुत (सूत्रस्थान ८।२९) में सोने, चौदी, ताबे और कासे के अनेक उपकरण बनाने का उल्लेख है। इस समय के नगरों के वर्णनों में प्राय सोने, चादी का काम करने

१. टार्न : ग्रीक्स इन इण्डिया एण्ड बैक्ट्रिया, पुष्ठ १०६-८।

वाके स्वर्णकारों का उल्लेख मिलता है (रामा० २।८३।१२, मिलिन्द, पृ० ३३१) भीटा, रेंद्र तथा तथाधिला की खुदाइयों से इस पुग के विमिन्न स्वर्ण मुदण पूर्व चांची के यहने मिले है। तथाधिला में सिरकप से सोने की बानी कानों की बालियाँ और बुन्दे, चृढ़ियों, चांदी के पाएंजे, लोटे और प्यार्ले मिले हैं। भीर के टीले से प्राप्त स्वर्णामुष्णों की कारीगरी बहुत बढ़िया दर्जे की हैं।

सुस्ता एवं रत्नोबोन:—ईसा की पहली क्षताब्वियों में रोमन साम्राज्य के समय-सम्पद्ध नागरिकों में मोतियों और स्थियों के आमूषण बारण करने का केंद्रत बहुत वह गया था। इसके परिणामस्वरूप वहा मारत से आने वाले मोतियों और रालों के मार्ग निरम्त वह रही थी, अतः मारत में इनके उत्पादन और निर्वात पर अधिक ज्यान दिया जाने लगा। पेरिस्त्त के वर्णनानुसार (पैरा ४५, ४६) पहली खताब्दी हैं में मारत में मोतियों के उत्पादन के बार बड़े प्रविद्ध केन्द्र थी। पहली कंन्द्र पाण्य्य राज्य में तामपणीं नदी के निकट कोरकें (Colchi) तथा हुसरा केन्द्र मार्ग का साही और तीसर पाक जलक्षकम्प्रम में था। इस केंन्द्र पराज्य का एकाध्यरत्य था। मनार की खाड़ी के मोती जपराधियों द्वारा निकल-वाये जाते थे और इन स्थानों की सारी उपज राज्यानी में लाई जाती थी। चीचे केन्द्र बगाल में मीती निकाल जाते थे। मुला-उत्पादन का एक अन्य केन्द्र छिनी में पेरिस्तृल नामक स्थान बताया है। इसकी पहचान परिचमी समुस्तट पर बन्चई के निकट आधूनिक चोल-नामक स्थान से की गई है। इसका पुराना नाम सीमल्या था।

सातवाहन गुग में मारत अपने बहुगून्य रत्नो और मणियों के छिए प्रिसिद्ध या। जिनती (२०१०६) ने ऐसे रत्नो की लम्बी मुनी देते हुए यह लिखा है कि मारत कर्तात मुलवान रत्नो की महान जनम्मूम है। उनका यह क्षमन हमें मारत के संबच में सलीका उनर को कही गई एक अदब व्यापारी की इस उनित ता समरण कराता है कि मारत की निंदयों मीती है, पखंत लाल है और बुक्ष इस है। फिन्ती में मारतमूमि को रत्नाथात्री मानते हुए यहा के अनेक रत्नो का वर्णन किया है, इनमें ये उल्लेखनीय हैं. पन्ना ( Beryl ), उत्पाल ( Opal ), गोमेर ( Agate ), ओनिसस ( On, x ), सार्वोनिक्स ( Saidoyx ), कार्वकल ( Carbuncle ), कर्नोनिज्यन ( Carmelian ), एमिबस्ट ( Amethyst ), हिआसिस्य ( Hyacinth)। इनसे से कुछ के स्वस्थ के नवस में बड़ा माराभेद है। यहाँ कुछ महत्व-पूर्ण एव प्रधान रत्नो का ही वर्णन किया आवापा।

मार्शल-गाहड टू देक्सिला, तृतीय संस्करण, पु० ५०, ६३-४, ६७,१४६।

टालमी के कथनानुसार उन दिनो हीरों का प्रधान उत्पत्ति-स्थान कोस नामक नगर, सबराई का प्रदेश और एडमास नदी का महाना था। इनकी पहचान कमश वर्धा नदी वाले बरार के प्रदेश, सबलपुर के अदेश और वैतरणी नदी की सांक नामक शास्त्रा से की गई है। मध्य युग में हीरों की उत्पत्ति का प्रधान स्थान मध्य मारत की खाने थी। किन्तु रोमन साहित्य में इसका कोई बडा उल्लेख नहीं मिलता। उस समय रोम में मारतीय पन्ने की माग अधिक थी। टालमी ने पोन्नाटा नामक स्थान को इसका प्रधान उत्पत्ति-केन्द्र माना है। इसकी पहिचान कोयम्बटर जिले के एक स्थान से की जाती है। वस्तुन उन दिनों इस जिले के पन्ने की मांग रोम में बहुत अधिक थी और मलाबार के बन्दरगाहो से इसका निर्यात हुआ करता था। प्लिनी (३७/-२०) ने लिखा है कि पन्ना भारत के अतिरिक्त अन्य स्थानों में बहुत कम मिलता है। मणिकार इसे पटकोण के रूप में इस प्रकार काटते है कि विभिन्न कोणो से इसकी चमक बहुत बढ़ जाती है। यदि इन्हें किसी अन्य ढंग से काटा जाय तो इनमें कोई भी चमक नहीं रह जाती है। सबसे अधिक मल्यवान वे पक्षे समझे जाते है जिनकारम समुद्र के विशुद्ध हरे रग से मिलता है। भारत में लोगो को लम्बाकार पन्ने बारण करने का शौक है और उनके मतानुसार केवल यही ऐसे रत्न है जिन्हें सोने के बिना भी धारण किया जा सकता है। पेरिप्लस ने गोमेद (Agate) और कार्नेलियन (Cunchan) के बारे में यह लिखा है कि ये दक्षिण में पाये जाते है और वहा से पश्चिमी देशों को भेजे जाते है। टालमी के मनान-सार भारत में साडोंनिक्स नामक पर्वत में इसी नाम के रत्न पाये जाते है। इस पर्वत को पहिचान सतपडा पहाड से की जाती है।

मारत मे पाये जाने वाले रत्नों के बैविच्य और विदेशों में इनकी मारी मात होंगे के कारण यहां रत्नोंखोंग का अच्छा विकास हुआ था। उन दिनों मारत में मुर्गिशिश एवं सुसस्कृत अर्थनिक के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि वह विभिन्न प्रकार के रत्नों की परीक्षा करने में कुखल हो। दिव्यावदान (१०२६,१००) से यह बात होगा है कि उन दिनों ब्यापारियों के पुत्रों को इस कला की नियमित रूप से विकार दी जाती थी। वात्स्यायन (११३१६) ने अपनी चौसठ कणाओं (अर्पावधा) में इप्य रत्नपरीक्षा को भी सम्मिलन किया है। इस समय के जोहिस्यों की कुशन्दा का प्रमाण हमें कुशन काल का प्रवीन स्थानों के सुवाई से पिलता है। तक्षावधा को सुवाई से पिलता है। तक्षावधा को कुशाई से मिलन मारत की पिलयों के नमूनों से मिलता है। तक्षावधा को सुवाई से मिलन मारत के पिलयों के नमूनों से मिलता है। तक्षावधा को सुवाई से मिलन मारत के पिलयों के नमूनों कि हिस्स प्रकार के पिलयों हो नमूनों से मिलता है। स्थायित सोरीवार मोसीक

( Banded agate ), याकृत ( Garnet ), एमिपिस्ट ( Amethiat ), एक्सामेरीन ( Aquamarine ), पीला स्कटिक ( onyx ) । ये सब तक्षशिला के मर्पराजिका स्तूप की खुदाई से मिल्ले है। गिराम युग के तिमिल साहित्य से मी मह सुचित होता है कि उस समय रत्नो एवं मणियों का उद्योग बड़े उत्कर्ष पर था।

आन्तरिक व्यापार---व्यापारियों के वो वर्ग-(क) वरिगक-उद्योग-धन्थों की उन्नति के कारण इस समय देश के आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला । तत्कालीन साहित्य में अनेक प्रकार के न्यवसायियों और न्यापारियों के वर्णन मिलते हैं। उस समय के व्यापारियों के दो बड़े वर्ग उल्लेखनीय हैं। पहले वर्ग के व्यापारी विणिक कहलाते थे। ये एक स्थान या दकान पर बैठ कर अपना माल बेचा करते थे। महामाध्यकार ने लिखा है कि वणिक का तराज के साथ गहरा संबंध था। उन दिनो ब्राह्मण लोग वणिक व्यवसाय में बहुत कम प्रवृत्त होते थे। पतजिल ने लिखा है कि उड़द के समान काले रगवाले आदमी को दकान में वैठा देखकर कोई यह नहीं समझेगा कि वह बाह्मण है। विशक् लोग नाना प्रकार की वस्तुओ के कय-विकथ से अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। उस समय विशेषीकरण की प्रवित्त प्रबल थी। विशिष्ट वस्तुओ का भ्यापार करने के आधार पर इन व्यापारियों के नाम पड जाते थे, जैसे घोड़ो का व्यापारी अहववारिएज, गौओ का व्यापारी शोबाणिज, बांस का व्यापारी बंशकठिनिक । ये व्यापारी मद्र, कश-मीर आदि दुरवर्ती प्रदेशों से अपना माल मगाने के कारण महवाणिज, कदमीर-वाणिज (काक्षिका ६।२।१३ ) कहलाते थे । खनिज द्रव्यो और पत्थरो का व्यापार करने वाला व्यवसायी प्रास्तारिक (का० ४।४।७२ ) कहलाता था। कपडा बेचने वाले उन दिनो वर्तमान समय की भाति बनारस का बढिया माल (काशिकाबस्त्र) रखा करते थे।<sup>3</sup>

(स) सार्थ -- ज्यापारियो का दूसरा प्रधान वर्ग-सार्थ कहन्त्राता था। उन दिनो

<sup>,</sup> मार्गल-गड़क टूलक्षित्ता । हतीय संकरण कुँ० ४३ । भारतीय साहित्य में विभिन्न रत्नों की सुबी के लिए डॉल्वरे-मिलिल्ड प्रस्त यु० १९६, २६७, कल्य-मुक्त लाइन्स झाफ जिनास यु० ४५, ६०; झाचारांत सूत्र २।१५।१०; उत्तराध्ययन सुत्र ३६।७५।

२ महाभाष्य २।२।६—न ह्ययं कालं मापराशिवर्णम् श्रापणे आसीनमध्यवस्य-स्ययं बाह्यसः इति ।

३ ललितविस्तर ग्रध्याय १५।

एक स्थान से इसरे स्थान तक व्यापारिक माल ले जाने में चोर-डाक् ओ, तथा जंगली जानवरों के कई प्रकार के खतरे होते थे. अतः व्यापारी अकेले यात्रा करना निरापद नहीं समझते थे। वे अपनी सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े समहो या काफिलों में यात्रा किया करते थे। इन समहो को उससमय साथं कहा जाता था। साथं बना कर चलने वाले व्यापारी साथिक या साथवाह कहलाते थे। अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी (३।९।७८) ने इस सशब्द की सुन्दर ध्याख्या करते हुए लिखा है कि जो पूजी द्वारा व्यापार करने वाले यात्रियों (पान्यो) का अगजा हो वह सार्थवाह है। (सार्यान सवनान् पान्यान् बहति इति सार्थवाहः) । वस्तुतः सार्थं का अभिन्नाम है समान अर्थ (पजी) लगा कर चलने वाले व्यापारी। जो व्यक्ति बाहर मंडियो के साथ व्यापार करने के लिए अपनी पूजी लगाकर एक साथ टाडा लाद कर चलते थे, वे सार्थ कहलाते थे। हिन्दी का नाथ शब्द सस्कृत के इसी साथ से निकला है। उस समय जब कोई उत्साही और साहमी व्यापारी व्यापार के लिए सकल्प करता था तो उसके साथ अन्य अनेक व्यक्ति भी सम्मिलित हो जाते थे। ये सब मिल कर व्यापारियो के एक बढ़े काफिले या सार्थ का निर्माण करते थे। ये सार्थ अपने एक बढ़े नेता या अध्यक्ष (सार्थवाहजेटक या प्रमुख) के नेतत्व में मुरुमियों और जगलों की लम्बी दूरियों को पार किया करते थे। उन दिनों यदि कोई व्यापारी कभी अकेला भी चल पड़ता था . तो घना जगल या कान्तार आने पर रुक जाता था और किसी सार्थ की प्रतीक्षा करता था। किसी सार्थ के वहा आने पर उसमें सम्मिलित हो। जाता था और उस काल्तार से निकल जाने पर वह फिर उस सार्थ को छोड़ कर स्वतन्त्र रूप से चलने लगना था। पुजन दिनो चोर और बटमार इन जंगलों में मार्गों के किनारे छिपकर बैठ जाने थे और अकेले दकेले निकलने वाले अणिजो को लट लेते थे। इस प्रकार के चोर को पारिपन्थिक या बटमार कहा जाता था ( महामाध्य ४।४। ३६)। घने जगली या कान्तारों में होने वाली लटपाट से बचने के लिए व्यापारी साथों मे बड़े समह बनाकर चला करते थे। निरन्तर एव सततरूप से इस प्रकार के साथ-माथ चलने वाले विणाजों को अ**परस्पर सार्थ** कहते थे (महःभाष्य ६। १।४८)। सार्थ का नेता वडा उत्तम मार्ग - प्रदर्शक ( Carvan leader ) होता था और उसके सबन्ध में यह समझा जाता था कि उसे जगलों के विभिन्न

महाभाष्य १।१।७४, कडिचत्कान्तारे समुपस्थिते सार्यमुपादत्ते । स यदा निष्कान्तारीभतो भवति तदा सार्थे अहाति ।

शस्तों का पूरा ज्ञाता, मेघाबी और निपुण व्यक्ति होना चाहिये। <sup>१</sup>

मिलिन्द प्रश्न (पू॰ १९५ ) में साथों के कुछ नियम दिये गये हैं। इनसे ज्ञात होता है कि इनमें व्यापारी अपनी ही जिम्मेवारी पर सम्मिलित हुआ करते षे और रास्ते में बासों के पूल आने पर अपना माल उतारने से पहले वे इन पूलों की मजबती की परीक्षा कर लिया करते थे। इन साथों में यात्रियों का सामान लाद कर चलने वाली बैलगाडियों की सख्या बहुत अधिक हुआ करती थी। (मिलिन्द प्रस्त (पु० १७) में पाटलिपुत्र जाने वाले एक व्यापारी के साथ पाच सौ बैलगाड़ियों के काफिले का उल्लेख है। इन दिनों व्यापारी लोग साथों में देश के एक छोर से दूसरे छोर तक लम्बी यात्राएं किया करते थे । इनके तक्षशिला से वाराणमी तक आने का वर्णन मिलता है। <sup>२</sup> अवदानशतक में कहा गया है कि ये व्यापारी उत्तर से दक्षिण तक जाया करते थे। है डा० वासदेव भरण अग्रवाल नेइस समय के व्यापारियो भौर सार्यवाहों का वर्णन करते हुए लिखा है—''भारतीय ध्यापारिक जगतु मे जो सोने की खेती हुई उसके फल, पूष्प चनने वाले व्यक्ति सार्थवाह थे। बद्धि के घनी सत्य में निष्ठाबान, साहस के भण्डार व्यावहारिक सझबझ में पर्ग, हए, उदार, दानी धर्म और संस्कृति में रुचि रखने वाले, नई स्थिति का स्वागत करने वाले, देश विदेश की जानकारी के कोष, यवन, शक, पहलव, रोमक, ऋषिक, हण आदि विदेशियों के साथ कन्धा रगड़ने वाले. उनकी भाषा, रीति नीति के पारखी भारतीय सार्यवाह महोदिध (बगाल की खाड़ी) के तट पर स्थित ताम्रालिप्त में लेकर मीरिया की अन्ताकी नगरी ( Antioches ) तक, यवदीप और कटाह दीप (जावा और केंडा) से चोल मंडल के सामद्रिक पननो तक और पश्चिम में यवन एवं बर्बर देशों तक के विज्ञाल जल-धल पर छ। गये थे।

इनके अतिरिक्त तीसरे प्रकार के व्यापारी समुद्री व्यापार किया करने थे। इनका परिचय हुमें बौढ एव जैन माहिल्य में वीमन कांटिल्यों, पूर्ण, जाताधर्म, सानुदास आदि व्यापारियों की कवाओं से होता है। ममुद्र-यात्रा पर प्रमान करने से पूर्व प्रायः एक व्यापारी नगर में पन्टावजाकर यह वीपणा करवाता था कि वह विदेश-यात्रा के लिए रवाना होने वाला है, अन्य जो व्यापारी उसके साथ जाना चाहते

१. सोन्दरनन्द १८।५०।

२ महाबस्तु २, पु० ६६।

३. ग्रवदानशतक ८७ पु० १०३ मध्यदेशादवाणिजी दक्षिणापथे गताः ।

४. मोतीबन्द-सार्यवाह पू० २।

हो वे भी उसके साथ चल सकते है। इस प्रकार प्रयास करने वाले भारतीय व्यापारी स्वदेश और विदेश के बन्दरगाहों में बहुत दूर-दूर तक के स्थानों की यात्रा किया करते थे। मिलिन्द प्रश्न (पु० ३५९) में इम प्रकार के एक व्यापारी द्वारा समुद्रो में अपना जहाज चलाते हुए बश, तक्कोल, चीन, सौबीर, सुरठ, अलसन्द, कोलपट्टन, मुवर्ण मृमि तथा अन्य बन्दरगाहो का भ्रमण करने का उल्लेख है । महानिद्देस में यह कहा गया है कि एक व्यापारी अनेक कच्टो को सहसे हुए गुम्ब, तक्कोल, तक्किसिला, कालमुख, मरणपार, वेमुग वेरापथ, जब, तमली, बग, एलबद्धन, सुवण्णकृट, तम्बपण्णि, भरकच्छ, गगण, परमगगण, योन, परमयोन, अलसन्द, महकन्तार, जवण्हपथ, अजपथ, मेण्डपय, संकुपय, मिमकपय और वेलाबार में घूमा, पर उसे कही शांति नहीं मिली। महानिद्देस के इन बन्दरगाहो का पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं हो सका है, फिर भी यह प्रतीत होता है कि ये सुदूररपुर्व से आरम्भ होकर पश्चिम में समाप्त हाते थे। इनमे जब (जाता), मुपार (मुपारा), मरुवच्छ (मडोच) सुरठ (सौराष्ट्र का कोई बन्दरगाह), यान (युनानी जगत का बन्दरगाह), अलसन्द (सिकन्दरिया) उल्लेखनीय है। वसुदेवहिण्डी में चारुदत्त नामक एक ऐसे व्यापारी की कहानी है जिसने अपनी यात्रा पहले ता प्रियगुपट्टन (बगाल के एक बन्दरगाह) से चीन तक की, वहा से वह लौटते हुए जावा, सिहल और सिध के प्रसिद्ध बन्दरगाह बर्बर (बर्बरिकम्) पहचा । यहा मिन्छ-मागर सगम से उसने मिन्छ नदी के माथ-साथ ऊपर की ओर चलते हण वैताव्य (ताशक्ररणात), विजया नदी (सीर), इस्वेगा (बक्ष) नदियो के प्रदेशी नी यात्रा नी । सानुदास की क्या भी सुवर्णद्वीप और मध्य एशिया के विभिन्न व्यापारिक स्थानो ना वर्णन करनी है। आर्यशुर की जातकमाला के सुपारग जातक में मुपारंग अर्थान् जहाजरानी की क्ला में और समुद्र पार करने की यात्राओ में कुशल व्यापारी नी एक बड़ी साहसिक और चमत्कारपूर्ण कथा का वर्णन है। इसमें भीषण समुद्री तुफानो का सामना करते हुए यात्रियो द्वारा खुरमाल, दिविमाल, कुलमान, नजमाल आदि समुद्रों को पार करने के बाद सोने चादी और विभिन्न रत्नों को लाने का वर्णन है। इन समद्रों की पहिचान फारम की खाडी, लाल सागर और ममध्यमागर के विभिन्न प्रदेशों से की गई है। दिव्यावदान में कोटिकर्ण नामक न्यापारी की कथा में समद्र यात्रा में आने वाले सकटों का सुन्दर वर्णन किया गया है।

९ सिल्ब्यां लेचीने इन बन्दरगाहो की विस्तृत मीमांसा एतद ओसियातीक के भाग २ मे पृ० ५५ तक की है।

२ डा॰ मोतीचन्द-सार्थवाह, पृ० १४८।

समुद्री यात्रा के लिए जब जहाज पर बहुत अधिक मीड़ एकत्र हो गई तब पूर्णने लोगों से कहा कि "समद्र में अनेक अनजान मय हैं, वहा तिमि और तिमिगल नाम के बड़े समुद्री जन्तु रहते हैं, बड़े-बड़े कछए दिखलाई देते है ऊंची-ऊंची लहरे उठती हैं। जहाज कमी कभी पानी के नीचे छिपी चटानों से टकराकर चर-चर हो जाते हैं। यहां तूफानों (कालिकाबात) का भी मय रहता है। समृद्री डाक् नीले कपडे पहन कर जहाजों को लटने रहते हैं।" जैन साहित्य में भी बौद्ध सहित्य की मौति मारत के समदी यात्रियों के अनेक सजीव वर्णन मिलते हैं। आवश्यक चरिंग से यह ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत के भदरा नामक बन्दरगाह से सुराष्ट (काठियावाड) तक जहाज चला करते थे। जातावर्म की एक कथा में भारतीय व्यापारियो द्वारा सुवर्णद्वीप और कालियद्वीप (समबतः जंजीबार) की यात्राओं का वर्णन मिलता है। समद्र-यात्रा के कुशलतापूर्वक सम्पन्न होने का प्रधान कारण अनकल वाय् होती थी। समृद्री यात्रा (संयात्रा) करने वाले जहाजों के अध्यक्षो (नियामको) के लिए १६ प्रकार की समुद्री हवाओं का ज्ञान आवश्यक समझा जाता था। जैन साहित्य में समुद्री यात्रा की विभिन्न परिभाषाओं और विभिन्न प्रकार के बन्दरगाहों का भी उल्लेख किया गया है। उदाहरणार्थं बहुत्कल्पमुत्र भाष्य के अनुमार जलपद्भन ऐसे समुद्री बन्दरगाह होते ये जहाँ विदेशी माल जतारा जाता था और देशी माल का चालान होता था। स्थलपट्टन ऐमें स्थानों को कहते थे जहां बैलगाडियों से माल उतरता था। द्रोणमुख **ऐसे स्थान थे. जहा जल और** स्थल दोनों से माल आता था, जैसे ताम्रलिप्ति और मरुकच्छ । जिसम व्यापारियों की ऐसी बस्ती को कहते थे जहा लेन-देन और व्याज-बट्टे का काम होता था। साथों की बस्तियो और पडावों को निवेश कहा जाता था। जिन स्थानों में बड़ी माचा में थोक माल बड़ी बड़ी गाठों में आता था और उसे छोटे व्यापारियों को बेचने के लिए माल की गाउँ तोडी जाती थी उन स्थानो को पृष्टभेदन (एम्पोरियम, Emporium ) कहा जाता था । शाकल का सप्रसिद्ध नगर इसी प्रकार का पुटमेदन था । महावस्तु के अनुसार जिस स्थान से सूत्रण द्वीप आदि जानेवाले जहाज गहरे समद्री में प्रविष्ट होते थे उसे समद्रपटन कहते थे।

क्यरगाह—इस समय विदेशों के साथ व्यापार में वृद्धि होने पर सारत के पिड्यमी और पूर्वी समूद्र तटों पर अनेक वन्दरगाहों का विकास हुआ था। इनका परिचय हमें पेरिष्ठस और टालमी के विवरणों से मिलता है। पेरिष्ठम ने पहली अताब्दी ई० में सिन्यु नदी के सुहाने से गंगा के डेल्टे तक २२ बन्दरगाहों का उल्लेख किया

१. डा० मोतीचन्द-सार्थवाह, पृ० १७२।

है, दालभी ने दूसरी श० ई० में ४० पत्तनो का वर्णन किया है। यह तथ्य एक ही शताब्दी में तत्कालीन व्यापार के उत्कर्ष पर सुन्दर प्रकाश डालता है। पेरिप्लस के लेखक ने स्वयमेव भारत के पश्चिमी तट के बन्दरमाही की यात्रा की थी। उसके विवरण से तत्कालीन क्यापारिक दशा पर सन्दर प्रकाश पडता है। पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर यात्रा करते हुए उस समय के प्रधान बन्दरगाह निम्नलिखित थे--पहला बन्दरगाह सिन्ध नदी के महाने के मध्य में बार्बरिकोन था। इसका भार-तीय नाम संमवत. वर्बरकथा, क्योंकि यहां से बर्बर या अफ्रीका के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा के लिए व्यापारी रवाना होते थे। बार्बरिकोन सिन्ध देश का प्रधान बन्दरगाह था। विदेशों से आने वाला माल यहा जहाजो से उतार कर किव्तियों में लादा जाता था और सिन्ध की राजधानी भीननगर (पातल) ले जाया जाता था। पेरिपलस के समय यहां पहलब ( Indo - Parthian ) राजाओं का शासन था। इस बन्दरगाह से काइमीर से आने बाला कुठ (Costus) और चीन से आने बाले रेशम, नील, विभिन्न प्रकार के रत्नो, खालों का नियति होता था । यहा से बाहर जाने वाले अन्य पदार्थ गुरुगुल, दारूहरिद्रा ( Lycium ), गन्धनुण ( Nard ) तथा फिरोजा ( Turquoise ) और लाजवर्द ( Lapis lazuli ) थे। आयात की जाने वाली वस्तुओं मे ममध्यसागर का मुगा, अरब का लोबान ( Frankincense ), एक प्रकार का सुगन्धित निर्यास स्टोरेक्स ( Storax ), शीशों के वर्तन, शराब, मोने-चादी की प्लेटे तथा पखराज ( Topaz ) थे।

इसके बाद इसरा बडा बन्दरणाह बेरीगाजा था। यह नमंदा नदी के सागर में मिजने वाले स्थान पर वर्तमान मडोच है। उन दिनो यहा नस्बेनस (Nambanus) नामक राजा का शामन था। इस गाजा के लिए विदेशों से चादी, बहुमूच्य पाम, गाने वाले लडके, अन्त पुर के लिए सुन्दर स्त्रिया, बारीक कपड़े और बढिया शरावें मेट के लिए लाई जानी थी। विदेशी शरावों में डटली की, अरव की और सीरिया के लाओंडिंग्या (Lauducca) नामक स्थान की शराव बहुत पमन्द की जाती थी। इसके अतिरिक्त यहां मोने और चादी की मुद्राए, तांबा, रांगा, सीसा, मुगा,

<sup>9.</sup> यह नगर सीरिया के समुद्री तट पर एण्टियोक से ६० भी० बिलाए में आधुनित लंटिकिया (Lathia) जामक नगर है। स्ट्रैको (१६१२६) ने इसके बनदराह की धीर सराब को प्रसंसा करने हुए लिला है कि इसके पीछे का समूचा पहाड़ अंतूर की लताओं से पूरी तरह बँका हुआ है, अधिकांस सराब सिक-व्याय भेजी जाती है।

कमरबन्द या रगीन पेटियां, मन्सल ( Realgar ), संखिया, स्वीट क्लीवर (Sweet clover), चकमक के चुर्ण से बनाया जाने वाला विशुद्ध चमकीला शीशा ( Flint glass ) थे । यहाँ से नियति की प्रधान वस्तुए बालछड या जटा-मांसी ( Spikenard ) , गुरगुल, कुठ, हाथीदांत, गोमेद ( Agate ) कार्नेलियन और दाव्हरिद्रा ( Lycium ), सब प्रकार का सुती कपडा, मलमल, रेशम, सूत और बढ़ी पिष्पली था। इस बन्दरगाह में जहाजों को उथले पानी ( Shoals ) के कारण बड़ी दिक्कत रहा करती थी। वेरीगाजा तक पहुंचने वाली जलप्रणाली बहुत पतली थी, नर्मदा के महाने पर पानी में छिपा लम्बा, पतला और पथरीला कगार था। पानी उचला होने से समदी धाराओं के प्रवाह में सहसा परिवर्तन आ जाने से यहां नौबालन बड़ा कठिन कार्य था (पैरि०४३) । इन सब कठिनाइयों से जलपोतों की रक्षा करने के जिए त्राप्पण और कोटिम्बा नामक बडी-बडी नावों में नाविक राज्य को ओर ने नदी के मुहाने पर तैनात रहा करने थे। ये नाविक समृद्र में उत्तर की और चलकर काठियाबाड तक पहुँच जाने थे। यहां से ये बेरीगाजा आने वाले जहाजों का पथ-प्रदर्शक बनते थे, इन्हें खाड़ी के महाने में पानी में छिपे कगार से बचाकर बन्दरगाह की गोदियों में सुरक्षित रूप में पहुंचा दिया करने थे। उन दिनों राजाओं को इस बन्दरगाह के समझी व्यापार से बड़ी आमदनी होती थी। अतः वे यहाँ तक जहाजो के पथ-प्रदर्शन के लिए विशेष नाविक भेजा करने थे। बेरीगाजा के बाद अगले बडे बन्दरगाह मोपारा, कल्याण (Cilliana) और सेमिटला (चील) थे। ये मब दक्षिणायथ के बन्दरगाह कहलाते थे। यहा पेरिपलम ने अन्य अनेक छोटे बन्दरगाहों और टापुओं का वर्णन किया है। ये सब उस समय के सात-वाहन साम्राज्य में सम्मिलित ये और इनका पहले उल्लेख किया जा चका है।

 लाया जाता है, यहां लहरों का संगीत कभी बन्द नहीं होता । मुजिरिस केरल राज्य का सबसे बड़ा बन्दरगाह था। यहा रोमन सम्राट आगस्टस की स्मृति में एक मंदिर विद्यमान था।

इसके बाद पाण्डय राज्य के प्रमिद्ध बन्दरगाह पश्चिमी तट पर नीलकण्ठ (नेल-किण्डा) और बकरे (अलेप्पी के निकट पोरकड़) थे। प्लिनी के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि कालीमिर्च के व्यापार पर अधिकार पाने के लिए केरल एव पाण्डय राज्यों में बड़ी तीव प्रतिस्पर्घा थी । मुजिरिस में समद्री डाकुओं का आतक बढ़ने के कारण व्यापारी नेलिकण्डा (सम्भवत कोट्रायम के निकट नीलकण्ट) आना अधिक पमन्द करते थे। पहली शतान्दी ई० के मध्य में ४५ ई० के लगभग मानसून हवाओ की सहायता में अरब के समद्र-तट से जहाज ८१ दिन में सीघा मजिरिस और नैलिकिण्डा के बन्दरगाहों पर आने लगे थे। इससे यहा के व्यापार में बडी उन्नति हुई। इन बन्दरगाहों से निर्यात होने वाले पदार्थ ये थे-कोटोनारा (उत्तरी मलाबार) की मिर्च, अच्छी किस्म के मोनी, हाथी दान, रेशमी कपड़े, गगा के प्रदेश का जटामासी तथा नमालपत्र ( Malabathatum ) अर्थात दालचीनी के पत्ते या तेजपात. हीरे, नीलम तथा विभिन्न प्रकार के पारदर्शी रत्न, सूवर्णद्वीप ( Chryse ) से आने वाली तथा निकटवर्ती टापुओं से उपलब्ध होने वाली कछए की खोपडियाँ ( Tortoise shells )। पूर्वी तट पर पाण्डयो का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह ना अपणी नदी के महाने पर कोरक या कोलकोई ( Colchoi ) अथवा कोरके था। यह मोतियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ मनार की खाडी से मोती निकाले जाते थे।

पूर्वी तट पर चोल राज्य की राजधानी अरगा (विचनापल्ली के निकट उर्देष्ट) अपने मीरियों और मलमल के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ का मबसे बड़ा करर-गाह कार्यर नदी तदी के उत्तरी शासा के मुहाने पर कार्यरी नदी के उत्तरी शासा के मुहाने पर कार्यरीएटम् या पुहार (टालधी का कर्म करा प्राची कार्यारी के पासा इतना धन था कि उसके लिए बहे प्रताया है कि यहाँ के व्यापारियों के पास इतना धन था कि उसके लिए बहे प्रतायाली राजा लल्लाया करने थे। मार्थ जल और स्थल मार्गों से बहाँ इतने प्रकार के साल लाते वे कि ऐसा प्रतीन होता था कि जानों यहाँ सारी इतिया का माल इस्ट्टा हो गया हो। जलह-जनह लोगों की जोलें अराय सम्पत्ति विदेशी व्यापारियों) के मकार्मों पर पड़ती थी। यहाँ को गिल्यों में

रेशमी कपड़े, मूंगे, चन्दन, बहुमूल्य गहनीं, मीतियो और सोने की दुकानें थीं।

लोल राज्य के अल्य बन्दरमाह पोडुके (पाण्डिक्दी) तथा सोपास्ता में । वाण्डिक्दी के पास अरिक्तोबू की खुदाई से यह पता लगा है कि ईसा की पहली एक ईसे यह एक समृद्धिशाली बन्दरमाह था और रोमन साझाज्य के साथ व्यापार का एक प्रधान केन्द्र था। सोपास्मा की विशानक तामिक माहित्य के सोपट्टिमम् से और वर्तमान समय में महान और पांडिक्पी के मध्यवर्ती सरकणम् नामक स्थान से की जाती है व चोल राज्य के उनर में पेरिल्क्स ने आंध्र प्रदेश के मसलिया (Masalia) और कॉला के दोसरेने (Dosarene) तथा गंगा के मुहान पर विद्यामा गंगल (Ganges) नामक बन्दरमाहों का उल्लेख किया है। मसलिया में मदलक का, दोसरेने से हार्योदीन का तथा गंगा के मुहाने से तमाल्यक, जटामांनी, मोतियों तथा बढिया प्रकार की मलमल का निर्योत होता था। टाल्मी ने कृष्णा गोदा-वरी के प्रदेश में कोष्ट करिस्ता (पट्टाल), पितृत्व (पियुष्ठ) तथा कलिय में पत्नीर और गंगा के मुहाने में विद्यान गंगे (Cange) तथा तमलित (ताफ़-लिप्टि) के बन्दरमाहों का उल्लेख किया है।

प्राचीन जनपोतः — पुराने सिक्को से नया पेरिप्लस के विवरण से इन बन्दरगाहों से आने वाले जलपोतों के स्वरूप पर भी प्रकाश पढता है। है सानवाहत
बंग के राजा यक श्री सातकांण के कुछ मिक्कों पर दो मन्तुल वाले जहाज का
विश्व बना हुआ है। इनके नीचे शाल और मल्ला समुद्र के प्रतीक है।
इनकी तुलना महास में आज तक जलने वाली मलूला (Mesula) नामक
नावों से की जानी है। इनको पेदी नारियण की जटा में मिले, तल्लो से बनी
तथा अनकनरे से पुत्री और वपटी होनी है। यह आकार में अपने में बढ़े जहाजों
की अपेवना लहरों के आधान अच्छी तनह से सह मकता है। बोरोबुइर में भी
इस प्रकार के दो मन्तुल वाले जहाजों का निजण विश्व गया है। मनवन ऐसे
जलपोतों पर बैठ कर ही मारतीय समुद्री व्यापाने सुवर्ण द्वीप के विसक्त
प्रदेशों में जाया करते थे और वहाँ में बहुमून्य मानधी लाया करने थे। आन्द्र

१ शिलप्पविकारम्, बी० आर० रामचन्द्र वीक्षित द्वारा ध्रन्दित, ध्राक्स-कोडं युनिवस्तिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित ए० ६२, ११०-१, ११४।

२ नीलकण्ठ शास्त्री—दी चोलाज, खण्ड १ पृ० ३०।

३ जर्नल आफ न्यूमिस्मैटिक सोसायटी ब्राफ इन्डिया, लं० ३ पृ० ४२-४।

४. रैप्सन के कैटे॰ इं० का का॰ झान्झ वैस्टर्न क्षत्रप्स पू॰ ८१-८२ ।

प्रदेश में ऐसे व्यापार से समृद्ध होने वाले व्यापारियों के दानों से ही अमरावती, जगय्या पेट और नागार्जनी कोंडा के मध्य स्तुपों का निर्माण हुआ था। दूसरे प्रकार के जलपोत संगर ( Sangar ) थे। ये तटीय व्यापार के लिए प्रयुक्त होते थे। इन्हें लोखले लटठों से बनी दो नावों को जोड़ कर बनाते थे। ये दोनो नावे एक ऐसे चब्तरे (Deck Platform ) से जड़ी होती थीं जिस पर एक केविन बनाहोता था। इनकी एक बडी विशेषना यह थी कि इनके अगले और पिछले हिस्से एक जैसे बने होते थे। आवश्यकतानसार पाल इनके अगले और पिछले किसी भी हिल्मे के साथ बाँधा जा सकता था, अत हवा का रुख बदलने के लिए इन्हें घुमाने या मोडने की आवश्यकता नहीं होती थी। ये बहुत तग जल-प्रणालियों में भी चल सकते थे। प्लिनी (६।२४) ने मानमून हवाओं के आवि-ष्कार के बाद मलाबार और लंका में चलने वाले ४४ टन वाले ऐसे पीनों के बनने का वर्णन किया है। डा० टेलर के मतानसार मलाबार के तट पर चलने बाली ऐसी नौकाओं को अब तक जगार कहते है। बेनफी ने इसकी व्याप्ति व्यापार वाची संस्कृत शब्द सगर से की है। तीसरे प्रकार के जहाज कोलन्बिया ( Colandia ) होते थे (पेरि० ४६)। ये पूर्वी समद्र से दक्षिण-पूर्वी एशिया अथवा सूत्रणं मुमि के विमिन्न प्रदेशों को जाया करते थे। इन पर वर्गाकार पाल होते ये तथा विभिन्न ब्यापारियों का सामान रखने के लिए अलग-अलग कमरे वन होते ये। कोलन्दिया समवत. मलाया की माषा का शब्द है, किन्तु श्री राजेन्द्र लाल मित्र ने इसका मल एक मस्क्रत शब्द कोलान्तर पीत अर्थात विदेशों को जाने वाला पोत माना है। इनके अतिरिक्त पेरिप्लस (४४) ने कोटिम्बा ( Cotymba ) तथा अप्या ( Trappaga ) नामक ऐसे पीतों का भी वर्णन किया है जो नमंदा में आने वाले विदेशी जहाजो का प्रयुदर्शन करने के लिए सुराष्ट्र तक जाया करते थे। ये मछलियाँ पकडने वाले छोटे जहाज होते थे। अगविज्जा नामक जैन बन्थ में इन्हें कोट्रिब और तप्पक कहा गया है। ये मंझले आकार के जहाज होते थे। इनके अतिरिक्त इस ग्रन्थ में सगर के लिए संघाई तथा कोलन्दिया के लिए कोल्ल शब्द का प्रयोग हुआ है।

१ शाफ-पेरिप्लस, पृब्द ४३, ऐसे पोतों के चित्र के लिए देखिये वही पृब्द १२।

२. राजेन्द्र लाल मित्र-एन्टोकिटीज आफ ओरिस्सा, खं० १ प० १९५ ।

३. मोतीचन्त्र-सार्थवाह. प० १०।

## विदेशी वाणिज्य (क) पश्चिमी जगत्

सातवाहन पुग में भारतवर्ष तत्कालीन सम्य संसार के केन्द्र में था। उसके पूर्व में चीन और दक्षिण-पूर्वी एशिया की मुत्रणं मूमि थी और पश्चिम में दैपान का पार्थव साम्राज्य और रोमन साम्राज्य। अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण वह तत्कालीन संमार के व्यापार एवं वाणिज्य का केन्द्र या। यहाँ पहले पश्चिम के साथ तथा बाद में मुदर्ण मूमि और चीन के माथ भारत के व्यापार का वर्णन किया जावगा।

इस यग में पश्चिमी जगत के माथ व्यापारिक सबधो के विकास की दो बड़े युगो में बाँटा जा सकता है। पहला युग भिकन्दर की मृत्यु के बाद मिश्र में गासन करने वाले टालमी राजाओ का गासनकाल है, इनकी राजधानी सिकन्दिंग्या थी। इन राजाओं ने ३२१ ई० पू० से ३० ई० पू० तक शासन किया। इनके समय में मारत के माथ समद्री व्यापार का श्रीगणेश हुआ, किन्तू इस समय भारत के साथ पश्चिमी जगत का सीचा संबन्ध बहुत कम था। पहली शताब्दी ई० प० के अस्तिम भाग में मिश्र रोमन साम्राज्य का अगवना। इस समय भारत का पश्चिमी जगत् से सीवा व्यापारिक सबय स्थापित हुआ। रोमन साम्राज्य के वैमव एव विलासितापूर्ण जीवन के कारण वहां भारत के मसालो, सुगन्धित ब्रच्यों, बहमत्य रत्नो, मणियो, सूती व रेशमी बस्त्रो की मांग बढने मे तथा ४५ ई० के लगभग हिप्पलाम हारा मानसून हवाओं की सहायता से अरब के प्रायद्वीप में मलाबार के समुद्री तट तक मीधी समुद्र-यात्रा करने की पढ़ित के आविष्कार से इस व्यापार में यगान्तर और अभनपूर्व उत्कर्प हुआ। २९ ई० पु॰ में सम्राट आगस्टम के राज्यारोहण के बाद एक शताब्दी तक यह व्यापार .. अपने चरम शिखर पर बना रहा, इसके बाद अगली र्शातयों में इसमें क्षीणताआ ने लगी। इस समय समद्री मार्ग के अतिरिक्त स्थलीय-मार्ग से भी पार्थिया (ईरान) के राज्य में से होकर पश्चिम एकिया के साथ भारत का वाणिज्य होता रहा। सिकन्दर की मत्य के पश्चात पश्चिमी एशिया के बड़े भाग पर उसके सेनापनि सेल्युकम ने तथा उसके वशजों ने ( Sclenkie's ) ने ३१२ ई० पु० मे १५० ई० पू० तक शासन किया। इनकी राजवानी पूर्वी समध्य सागर के तट पर नीरिया में अन्तियोक ( Antioch ) थी। महाभारत में इसे अन्ताखी कहा गया है। मौर्य राजाओं के इनके साथ मैत्रीपुर्ण दौत्य सबंघ थे। चन्द्रगप्त के पुत्र बिन्दुसार ने सेल्यूकस से यूनानी शराब, किशमिश (Raisins) तथा एक यूनानी दार्शनिक मंगाया था।

से स्व्यूक्स वयी राजाओं के समय दज्ञला नदी के पश्चिमी तट पर बगवार से र॰ भी॰ दिलाण पूर्व में बसा मिल्यूनिया (Seleucia) नगर मारत से अनिक्षा के का तक परिचमी एशिया जाने वाले बाणिज्य मार्गी पर एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र या। हैन्सी सन् के आरम्भ में कैरेस्स निवासी इसीडोर (Isidore of Charax) ने अनित्यों के सारत की पश्चिमी होता हेल्मन्द नदी तक के व्यापारिक मार्गी का परिवय पायिया के पढ़ाव (Parthian Stations) नामक अपनी पुस्तक में दिया है और यह बताया कि ईरान की पाध्यम सरकार ने इन मार्गी पर बढ़े काफिलों में बलने वाले व्यापारियों के लिए किन सुविधाओं की व्यवस्था की प्राप्ति में शिष्ति होता व्राप्ति की बाढ़ी पर पहुंचता था। यहां से मार्ग के अतिरिक्त, दूमरा मार्ग करमान्त्रिया और प्रसिक्त होता हुआ ईरान की बाढ़ी पर पहुंचता था। यहां से मार्ग को जहांजों में लावा जाता था। ये जल्मोत अस्व प्राप्ति का चक्तर काटते हुए रक्त सागर के मार्ग से पूर्वी मुम्बयसागर में सिकत्व-रिया नया मीरिया (Lovant) के समुद्रन्तर पर अनिजांक पहुँचते थे।

रक्तसागर के समुप्ती मार्ग का विकास :— तिकन्दिरिया में शासन करले वाले मिश्र के टालमी राजाओं ने रस्त सागर वाले मार्ग के विकास से बढ़ा महत्वपूर्ण मार्ग किया देता सं पहले की दो सताब्रियों में इस मार्ग के विकास और लोकप्रिय होने के बढ़े कारण मीरिया की अशान्त राजनीतिक स्थिति और पार्थिया का विरांगी मान्नाज्य तथा बैक्ट्रिया पर कको के आक्रमण में। इस कारणों से पश्चिमी एरायया से मारत लाने वाले स्थ्यीय मार्ग सकदपूर्ण समझे जाने लो और तिकन्दिया मं रक्त सागर होकर भारत जाने वाले मार्ग को अशानता मिलने लगी। इस मार्ग के विकास में एक बाधा स्वेज का स्थल-जमस्य था। अजकल उन्ते स्थेज की नहर से पार किया जाना है, इसका निर्माण १८५९-६९ ई० में इस्थीनियर फडिनेण्ड लैसेन्स ने कथा था। किन्तु इसका विवास ( Secotives ) ने विध्या इसके बाद मिथ्र के सासक फैरो नेकी ( Necho ) ने तथा इसनी समार इसेरस्स महालू (५२६-६८५ ई० पूर) में इस प्रकार का एहला प्रमल्त एर्थ हैं पूर) में इस प्रकार का पहला प्रमल्त एर्थ हैं पूर) में इस प्रकार का प्रकार का स्थल प्रकार करने से से ने कथा था। किन्तु इसका विचार करने स्थल साम करने से से से से स्थल किये। किन्तु वे सफल नहीं हुए। अन्त में टालमी राजा फिलडोडल्स (२८५-

रालिन्सन-इन्टरकोर्स बिटबीन इंडिया एण्ड वी बेस्टर्न बर्ल्ड, पू० ३६।

२४६ ई० पू०) ने अशोक के समय में इस विचार की पुनरुजीवित किया। टालमी ने पहले तो वर्तमान स्थेज के स्थान पर अपनी पत्नी के नाम पर आसिनो नामक बड़ा बन्दरगाह बनवाया, वह यहाँ से रक्त सागर का समुद्री मार्ग विकसित करना चाहता था। किन्त इसमें बड़ी कठिनाई यह थी कि इस बन्दरगाह के पास की खाड़ी बड़ी उपली एव बाल से मरी इई थी। यहाँ की समुद्री धाराये और हवाएँ बोखा देने वाली थीं। अब उसे स्वेज के मार्ग को विकसित करने की योजना छोड़नी पड़ी। अब उसने मिश्र के प्रमुख में विद्यमान रक्त सागर के पश्चिमी समद्र-तट पर एक अन्य बन्दरगाह बनाने तथा उसे नील नदी के साथ एक मरु-स्थलपद्य से जोड़ने की योजना बनाई। इस कार्य के लिए रक्त सागर के तट पर एक प्राकृतिक बन्दरगाह को चना गया। इसका नाम टालमी की मःता के नाम पर बेरेनिके ( Berenike ) रखा गया। यह स्थान भील नदी के सुप्रसिद्ध मोड़ की निकटवर्ती व्यापारिक मण्डी कोप्टोस (koptos) या कोफत से २५८ मील था। सिकर्न्दार्या से यहाँ तक माल नदी के मार्ग से लाया जाता या तथा कोफत से बैरेनिके तक ऊटो पर लाद कर रक्त सागर पर पहेंचाया जाता था। इस मार्ग को व्यापारियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए आठ पढाव बनाये गमें तथा इन पर पानी का प्रबन्ध किया गया, ताकि मरुस्थल वाले मार्ग को सुग-मतापूर्वक पार किया जा सके। इस यात्रा में सिकन्दरिया से बेरेनिके पहुँचने में ११-१२ दिन लगते थे। २७४ ई० मे इस यात्रा को छोटा, अधिक सुविधापूर्ण और सरक्षित बनाने के लिए टालमी फिलाइल्फस ने मिओस हारमीस (Myos Hormos) नामक दूसरा बन्दरगाह (२७° १२'उ०' ३३ ५५'पू०) बनवाया। यह बेरेनिके से १८० मी० उत्तर मे था। इससे महस्थल की यात्रा मे पाँच दिन की बचत हो गई। हारमोस बेरेनिके की अपेक्षा अधिक गहरा बन्दरगाह था और समद्री तुफानो से अधिक सुरक्षित था। अत. उत्तम बन्दरगाह होने से यह शीघ्र ही मारत एवं पूर्व के ब्यापार का महान केन्द्र बन गया। यहाँ से जहाज जुलाई में चलते थे, सितम्बर तक वे रक्त सागर होते हुए अवन पहुँच जाते थे। रक्त सागर के एक सिरे पर उन दिनो एक बड़ा महत्वपूर्ण बन्दरगाह एड्लिस (वर्तमान ससावा) था। यहाँ से व्यापारी अफीका की बंधमत्य उपज-हाथीदाँत और सुगधित द्रध्य खरीदा करते थे। इस समय तक मिश्र के युनानी व्यापारियों का भारत से सीघा सबघ नहीं था। वे अपना माल रक्त सागर के प्रवेश टार पर बाबल मन्दब जलडमरूमध्य पार करके अदन और मजा के बन्दरगाहो में अरब व्यापारियो

को सींप देते ये और इनसे मारतीय माल खरीद लेते थे। अरब ध्यापारी इनका माल मारत ले जाते थे।

आरम्भ में मिश्र में मारत की अभीवोगनीव बस्तुओं की तथा मसालों की मींग अधिक थी। एवंनियस ( Athenacus ) ने टालसी फिलाडेक्स (२८८-२४६ ई० पू०) के सोमायात्राओं में भी मारत के सिकारों कुतो, गौओ तत्रा क्रियों में उन्हें के पूर्ण के सोमायात्राओं में भी मारत के सिकारों कुतो, गौओ ता हिक्यों के उन्हें के पूर्ण के संबंध में इसी लेक्क ने यह सुवना दी हैं कि उसकी नौका मारत के प्रथाना को अधिक महत्ता दी जाने लगी। अगयरविवेद (२९१-२४ ई० पूर्ण) के स्विक महत्ता दी जाने लगी। अगयरविवेद ( ( Agathlarchudes ) ने अपने शिष्य टालमी ही जाते लगी। अगयरविवेद ( ( Agathlarchudes ) ने अपने शिष्य टालमी ही उसकी सामार के अधिक महत्ता थी जाता अगयरविवेद ( १९७-८८ ई० द्रण) के समय मिश्री राजाओं डारा आगापा के प्रीताहत का तवा रवन सागार के बन्दरमाही में बृद्धि का उल्लेख किया है। इस समय तक निश्री नाविक रक्त सागर से निकल कर हिन्य महासागर में आगे बढ़ने का साहस करने लगे। उन्होंने सोकोतरा के टापू की सोज की। फिन्तु टालमी राजाओं के समय मे डति आगे जाने वाले यूनानी नाविक बहुत कमी स्वेदी (२।५।१२) ने लिखा है कि टालभी राजाओं के समय में बहुत ही कम व्यापानी मारत की ममूनी यात्रा करते थे। और बढ़ी से माण लागा करते थे।

कृष्ट भूता भूष में कह बार मारतीय ध्यापारी सिकन्दरिया पहुंचते थे और कुछ यूनानी भारत आने का साहस करने थे। दिंबी (२३१४) ने एक ऐसे साहसी मृतानो नातिक यूडाम्सस (Eudaxus) का विकार परिचय दिया है। यह टक्की में मारामार सागर के तटकर्नी सिजिक्स (Cyzicus) नामक नगर का रहने नाला था। समने जब मूगीलनेका तथा जातिवासक विजारद (Echnologisi) के रूप में कुछ प्रसिद्धि भारत की तो इसके नगरवाधियों ने इसे बील नदी की कोज करने का काम सीमा। जब यह सा कार्य के लिए मिश्र पहुंचा तो इसका ध्यान उन समय वी एक सम्ततीख़ जयहना की ओर अखुल्ट हुआ। उन दिनो सिकन्दरिया में एक मारतीय लाया गया, इसे मिश्री नाजाओं की घोर से राक सागर के समुद्रत की रावा करने वाले पहुंदरार ने पकड़ा था, यह मूल नवा प्यास में अन्तमरी, मूखित दशा में एक नाव में बहुता पाया गया। इस समय वाद जब यह स्वस्य हुआ तो इसने बताया हुआ पाया गया।। इस समय वाद जब यह स्वस्य हुआ तो इसने बताया के यह मारत से एक जहाज में दशाना हुआ था, रादने में तुकान से राता मरक गया, उसके सब साथी मूख से मरते चले गये, यह भी मरके

ही बाला था कि रक्त सागर के प्रवेश-द्वार पर उसे मिश्री राजा के पहरेदारों ने पकड़ लिया और मौत के मुह से बचा लिया। उसने मिश्री सरकार के आगे यह प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसे एक जहाज दे तो वह उन्हें भारत का रास्ता बताने को तैयार है। मिश्र का राजा युएरगेटीस ( Euergetes ,१४६-११७ ई० पू०) इसके लिए तैयार हो गया और उसने युडानसस को उसके साथ एक जहाज देकर मारत मेजा। यह जहाज यथासमय उस मारतीय के पथ-प्रदर्शन मे यहाँ आया तथा बहुमून्य मणियाँ और मसाले लेकर सिकन्दरिया वापिस लौटा। किन्तु यूएरगेटीस ने इसे इनाम देने के बदले लोलपतावश उसका सारा माल जब्द कर लिया। ११७ ई० पू० में इस राजा की मृत्य हो गई। नये राजा टालमी सोटर द्वितीय (११७-८० ई० पू०) के सिहासनारूढ़ होने पर साहसी नाविक युडाक्सस ने राजा से पुन: भारत के साथ व्यापार के लिए एक जहाज ले जाने की अनुमति प्राप्त की। भारत से बापिस लौटते हुए रक्त सागर के प्रवेश-द्वार पर उसका जहाज एक तुफान मैं फस कर गरदफूई अन्तरीप के नीचे अफीका के समुद्र-तट पर जा लगा। यहाँ उसने स्थानीय निवासियों को विभिन्न वस्तुओं के उपहार देकर प्रसन्न किया, उनसे पानी और पथ प्रदर्शक नाविक प्राप्त किये, इनकी सहायता से स्वदेश लौटा। अफ़ीका में उसके लिये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि उसे एक जहाज का अश्वाकार अग्रमाग या माथा (prow) मिला। वह इसे अपने साथ सिकन्दरिया ले आया। दर्भाग्यवश नये राजा सोटर ने भी यडावसस के साथ पिछले राजा जैसा दृब्यंबहार करते हुए उसका सारा माल इम आधार पर छीन लिया कि उसने जहाज के माल का गवन किया था। निरुत्दरिया के कुछ नाविको ने उसे यह बताया कि वह अपने साथ जो अश्वाकार माथा या गलही ( prov. ) लाया है, वह भमध्यनागर के पश्चिमी छोर से अफ्रीका के दक्षिण की ओर जाने वाले एक जहाज की है। इससे युडाक्सस के मन मे यह विचार उत्पन्न हुआ कि जिस प्रकार इस जहाज ने अफीका के महाद्वीप की परिक्रमा की थी उसी प्रकार वह भी इसका चक्कर काट कर भारत पहुंच सकता है। उसने इस मार्ग से भारत पहुँचने का निश्चय किया। अपनी सारी सम्पत्ति बेच कर उसने एक जहाज खरीदा, उसे इटली, मार्मलीज और केडिज ले गया। इन स्थानी से उसने अपने इस महान कार्य के लिए काफी धन संग्रह किया। इससे समृद्र-तट की खोज करने वाल दो छोटे तथा एक बडा जहाज खरीदा। इन पर खाने-पीने का आवश्यक सामान रखा, डाक्टर रखे और स्पेन की नर्तकियां मार्ग में मिलने वाले राजाओ को मेंट करने के लिए अपने साथ लेकर जिबाल्टर से भारत की यात्रा कं लिए रिवान हुआ। यह अफीका के तट के साथ-साथ दिवाण को ओर चलता गया, किन्तु कुछा अस उसने साथ-साथ दिवाण को ओर चलता गया, किन्तु कुछा अस उसने वाद खांबा सामधी समाथन हो जाने के कारण उसे वाधिस लीट लाना पढ़ा। अब उसने पित्रक्य किया कि वह अपने साथ बहाज पर अनाजों के बीज और लेती के औजार भी ले लायगा और जहां लाख सामधी की कभी रही वह लगर बाल्कर उपजाक प्रदेश के पास स्ककर जनाज बांध्या और उसकी फसल काटकर पुतः आगे बड़ेगा। किन्तु इस साहसी व्यापारी का इसरी बार अफीका के मार्ग से मारत आते हुए किस प्रकार अनती गया, इस विषय में इतिहास सर्वेचा मौन है। संगवत: उसका बहुता किती दुकान में नष्ट हो गया। किर भी यूडा-स्वस इस बात के लिए इतिहास में अमर है कि उसने सर्व प्रधास सिकन्दरिया से दो बार रस्तवागर के मार्ग से मारत की यात्रा को जोर अफीका का चक्कर काटकर प्रारा पहुंचन का दो बार विकल प्रयास किया। वह वास्कोडिगामा से १८०० वसं पहले हो उसकी योजना को पूरी करना बहुता था। वह वास्कोडिगामा से १८०० वसं पहले हो उसकी योजना को पूरी करना वाहता था। व

टालमी राजाओं के समय मारत और मिश्र के व्यापारिक सम्पर्क के प्रमाण बहुत ही कम है। प्राचीन वन्दरपाह बेरिनेक और एक्स् नामक स्थान के बीच में एक पुराने मन्दिर के ब्वसावयोगे में एक विरुक्तण अभिलेख पाया गया है। 'इसमें सोकेन (Sophon) नामक मारतीय के वहां जाने का वर्णन है। इसे सहस्त्र के गोमन का यूनानी क्यान्तर समक्षा जाता है और कहा जाता है कि कमी-कमी शंमन जैसे व्यापारी रक्ता सागर के मार्ग से सिकन्दरिया पहुंचा करते थे। हुन्य को बगलीर के बाजार में मिश्र के राजा टालमी सोटर का एक चांदी का सिक्ता सिल्हा वार्य दे सी मारत और मिश्र के शोह बहुत गापारिक सम्पर्क को स्वत्त हैना शरी है।

(ल) रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार:—ईवा की आरम्मिक शवाबिस्यों में जब उत्तर परिलमी मारत में कुषाण साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, उसी साथ पश्चिम में रोम सिकल्यर के द्वारा जीते गये विमिन्न प्रदेशों की विजय करके अपने सुप्रमिद्ध साम्राज्य का निर्माण कर रहा था। ३० ई० पूर में मिश्र रोमन साम्राज्य का अग बना। इसमें पूर्व सीरिया का पतन हो चुका था। आगस्टस का समय (२९ ई० पूर्व से १४ ई०) रोमन साम्राज्य का स्वर्ण-

१ रालिन्सन—इन्टरकोर्स बिटबीन ६ व्डिया एण्ड वि बस्टनं बल्डं, पृ० ६६ । २. ज० रा० ए० सो० १६०४ प० ४०३।

युग माना जाता है। एशिया, अक्रीका और योरोप के विभिन्न प्रदेशों को जीतने से रोमन लोगो को अपार सम्पत्ति और अनन्त वैमव प्राप्त हुआ था। इसके परिणामस्त्ररूप रोमन राजा, जमीन्दार और कुलीन व्यक्ति बड़े ठाठ-बाठ से रहने लगे; वैमव एवं विलासिता को प्रदर्शित करने वाले बहुमूल्य रत्नों, मणियों, स्गन्धित द्रव्यों, मसालों तथा बढिया वस्त्रों का प्रयोग करने लगे। इसलिए रोम में चोन के रेशम, भारत की मलमल, पन्ना ( Beryl ) और मोतियों की तथा काली मिर्च जैसे मसालों की मांग बहुत बढ़ गई। इस माँग को पूरा करने के लिए भारत के साथ रोम के व्यापार एवं वाणिज्य में विलक्षण वृद्धि हुई। इसके प्रमाण हमे पेरिप्लस, प्लिनी एवं स्ट्रैंबो के विवरणों से मिलते हैं। संगम युग के तामिल साहित्य में युवन व्यापारियों के अनेक उल्लेख पाये जाते हैं। पाण्डिचेरी के निकट अरिकमेड की खुदाई से यह ज्ञात हुआ है कि वहाँ रोमन लोगों का एक बड़ा व्यापारिक अडडा था। पहली शताब्दी ई० में मारत और रोम में व्यापार की बद्धि इस बात से भी सुचित होती है कि पश्चिमी मारत में पहले पाँच रोमन सम्राटो की मुद्राएं अधिक सख्या में मिली हैं। नीरो (५४ से ६८ ई०) के विलासितापूर्ण युग में भारतीय वस्तुओ का व्यापार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। पहले पाच रोमन सम्राटो की ६१२ स्वर्ण एव ११८७ रजत मुद्राए मिली हैं। इनमें अधिकाश मुद्राए आगस्टस (२९ ई० पू० से १४ई०) तथा टाइबेरियस (१४-३७ ई०) की है। इस समय रोम को मारत, चीन आदि पूर्वी देशों से रेशम, मलमल, मसाले आदि बहमल्य बस्तुए आप्त करने के लिए बहुत बढ़ी धनराशि इन देशों को भेजनी पहती थी। ७७ ई० में प्लिनी ने इस स्थिति पर ऑसू बहाते हुए रोमन स्त्रियों की फैशन-प्रियता की बड़ी कड़ी निन्दा की थी।

हिप्पलास का आंबिष्कार तथा समुत्री मार्ग के विकास की चार देशायें.—
रोम के साथ बारत के समुद्री व्यापार पर प्रमाव डालने वाली एक बड़ी घटना
मानमून हवाओं की सहायता से हिन्द महासागर को सीघा पार करते हुए अरव
के समुद्रनट से प्रारत के पश्चिमी तट पर पहुँचना था। इससे रोम और प्रारत
के मध्य सीघा व्यापारिक सबच स्थापित हो गया। इससे पहले यूनानी और रोमन
व्यापारी रक्त सागर के प्रवेश-मार्ग —अदन तक ही जाते थे। अरब व्यापारी
परिचमी जगत् का माल सीय कर स्ववेश लीट वाते थे। अरब व्यापारी
परिचमी जगत् का माल रोमन तथा यूनानी व्यापारियों से खरीद कर मारत

पहुँचाते ये और यहाँ का माल परिचमी देखों को ले जाते थे। इस प्रकार यह व्यापार अपनों के माध्यम से होता था, इस पर अपनो का एकाफिकार था। रोम में शास्त्र के माल की मांग बढ़ जाने से रोमन व्यापारी भारत से सीया व्यापार करने तथा कम समय में भारत पहुचने बाले छोटे और सुरक्षित गामें बूँड़ने लगे। हिप्पलास ( Hipplaus ) नामक नाविक को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सर्वप्रथम सम्बद्धाः रोमन सज्जाट क्लाब्यिस (४१-५४ ई०) के

१. भी टार्न ने (प० ३७१-३) इस अवस्था के आरम्भ होने का समय पहली श० ई० पू० में ७० से ५० ई० पू० माना है। इसका आघार बम्बई के पुष्ठ भाग---नासिक, जुल्नर और कालें गृहाओं में नौ यवनों द्वारा बौद्ध वर्न के लिए बिये गये विभिन्न दानों को सुचित करने वाले लेख हैं (टार्न प० २५५) । ये सभी बनी ब्यापारी थे । इनमें से इन्द्राग्नियल नामक यवन का लेख बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे यह सचित होता है कि वह उत्तर में डेमिट्यास (Demetrias) नामक नगर से यहाँ बाया था। प्लिनी ने लिखा है कि रोम के साथ पूर्वी देशों के व्यापार के विकास की तीसरी दशा में समझ-यात्रा अरब के तट से सीवा बेरीगाजा के विक्रण में सिगेरस (Sigerus) तक होने लगी थी। इस स्थान की पहिचान निश्चित नहीं है। वासिगटन ने इसे जयगढ माना है। सभी विदान यह मानते हैं कि यह स्थान बम्बई के आस-पास होना चाहिए। कार्ली गहा के पाँच यनानी तथा कुछ भारतीयों के वान-लेखों में घेनुकाक नामक बन्वरगाह का वर्शन किया गया है। यह भी बम्बई के आस-पास का कोई स्थान है। ४० ई० पू० के लगभग इन सब यनानी व्यापारियों का बम्बई के आसपास झाना और होना यह सचित करता है कि युनानी व्यापारी ब्रदन से सिन्धु नदी के मुहाने पर आने के स्थान पर सीचा बम्बई के झासपास के बन्दरगाहों में आने लगे थे। इस मार्ग-परिवर्तन के काररण सिन्ध नदी के डेल्टे के पास बसे काली मिर्च के ब्यापारियों के ब्यापार पर भीवरण संकट का गया, क्योंकि कब विदेशी व्यापारी अपना माल लेने के लिये सिन्ध के महाने पर पहुँचने की जगह बम्बई के निकटवर्ती बम्बरगाहों में पहुँचने लगे थे। छत: इन्द्राग्नियस और उसके साथी यवनों को सिन्ध के डेमिट्रियास नगर को छोड़ कर कालें धौर जन्नर के आसपास के बस्बई तट के बन्दरगाहों में धाना पड़ा. ताकि व नवीन समुद्री मार्ग का पूरा लाभ उठा सकें। संभवत: कालीमियं तथा ग्रन्थ वस्तुओं के व्यापार से वे धनकुबर बने और उन्होंने कालें आदि की गुहाओं में बौद्ध-संघ को धनेक बान विधे ।

शासन-काल में ४५ ई० में मानसून अथवा मौसमी हवाओं की सहायता से मारत पहुँचने के छोटे मार्ग का पता लगाया। अरब एवं हिन्द महासागर से वर्षा लाने वाली हवाएं गीमयो में दक्षिण-पश्चिम दिशा से उत्तर-पश्चिम की ओर तथा सर्दियो में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर नियमित रूप से चलती हैं। इन हवाओं को मानसून या मौसमी हवाये कहा जाता है। इनमें प्रचण्ड वेग होता है। इनकी सहायता से पाल वाले जहाज अपनी अभीष्ट अनुकूल दिशा में पतवार की सहायता से बड़ी तेजी से चलाये जा सकते है। इस प्रकार अनुकृष्ट हवाओं का लाम उठाते हुए जलपोत बड़ी जल्दी मारत पहुँचने लगे। रक्त-सागर के प्रवेश-द्वार के निकटवर्ती एक बन्दरगाह से मलाबार तट पर मुजिरिस का बन्दरगाह २००० मील की दूरी पर था। मानसून हवाओं की सहायता से युनानी जहाज इसे ५० मी० प्रतिदिन की चाल से ४० दिन में पूरा कर लेते थे। कई बार मानसून हवा की गति अधिक तेज होने से जहाज की चाल ८० मी० तक हो जाने पर यह दूरी और भी कम समय मे पूरी की जा सकती थी। इस कारण अब सिकन्दरिया से मलाबार तक पहुँचने में दो महीने का समय लगने लगा, जब कि पहले यूनानी यात्री स्काईलेक्स ( Skylax ) को स्वेज से सिन्धु नदी तक पहचने में ३० महोने का समय लगा था। रोमन व्यापारी गर्मियो में मान-सून आरम्म होने पर जून-जुलाई के महीनों में मारत आने लगे और दिसम्बर में उत्तर-पूर्वी मानसून चलने पर स्वदेश वापिस लौटने लगे। हिप्पलाम का आविष्कार इस युग की एक महान क्रान्तिकारी घटना थी। इसे इस युग का कोल-म्बस कहा जा सकता है।

िल्ली (२३-७९ ई०) के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि मारत के साथ समुद्री मार्ग का विकास चार दवाओं में में होकर गुजरा और हिष्णकास का आविक्शार रीविंकालीन समुद्री व्यापार के किंगक विकास का परिणाम था। (१) पहली द्वारा समुद्र-तट के साथ-साथ यात्रा करने की थी, इस समय जल-पीत अग्य प्रावद्वीय से ईरात की लाही और विलोधिनतान के समुद्र-तट का पूरा चक्कर काटकर मारत पहुँचा करते थे। इनके बाद मानमून हवाओं का लाग उठाते हुए वे सुन्ने समूद्र में धर्म. अगे. धर्म. अग्य वक्कर काटकर मारत पहुँचा करते थे। इनके बाद मानमून हवाओं का लाग उठाते हुए वे सुन्ने समूद्र में धर्म. अगे. धर्म. अग्य प्रावद्वीय के निकाम स्व अगे. धर्म. अग्य प्रावद्वीय के निकाम स्व अगे स्व पर पाताल नामक बनदरसाह तक आने लगे। यह १३१५ मील की दूरी थी। समें मानसून हवा सार रास्ते से

अहाज के पार्कों को बिलकुल पीछे घकेलती थी। इस दशा का श्रीगणेश टार्ग के मतानुसार १०० से ८० ई० पू० के बीच हुआ। (३) तीसरी दशा (८० ई० पू० से ४० ई०) में गाविक अरद तट से बम्बई के आम-पास घोषारा जैसे बन्दरगाहे सक अपने लगे। (४) चौथी दशा में वे सीचा मलावार के मुकिरिस आदि पीताच्यों में पहुँचने लगे। यह दशा ४०-५० ई० में आरस्म हुई। इस्ता स्त्रेय हिप्पलास को है। इस दशा में दिशा का यह परिवर्तन पतवार की सहायता में किया जाता था। परिष्ठस के कथनानुसार पतवार मौसमी हवा के रुक्त से कुछ हर कर चलाई जाती थी जिससे नहाज सीचा न चल कर दिला को ओर मुड जाय। पीन-सचालन की यह किया कुछ तो पतवार के बुमाव-फिराब से और कुछ पाल के हटाने-बताने से साथ को जाती थी।

हिप्पलाम द्वारा भारत के साथ व्यापार करने के उपर्युक्त लघु मार्ग के आविष्कार के बड़े क्रान्तिकारी प्रभाव पड़े। रोमन जगत के साथ मारत का सीधा ध्यापार ईसा की पहली शनाब्दियों में अपने चरम शिखर पर पहुँच गया। भारत में आने वाले यवन, रोमन, समुद्री व्यापारियों की सल्या बढने लगी। उन्होंने भारतीय व्यापार पर अरबो के एकाधिकार को समाप्त किया। दक्षिणी भारत मे उनकी कई बस्तियाँ बमने लगी। प्लिमी ने लिग्बा है कि यवन व्यापारी बढी सच्या में सिकन्दरिया और मिश्र से दो महीने में भारत के दक्षिणी तट पर पहुंचने लगे। पेरिप्लस के वर्णन से यह जात होता है कि इस समय मारतीय व्यापारी भी इसमें भाग ले रहे थे और पश्चिमी भारत के बेरियाजा (भडीच) के बन्दरगाह से भारतीय जलपोत नियमित रूप से अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट तक और अफ़ीका एवं रक्त सागर के समुद्री तट तक जाया करते थे। किन्तु अरब अ्यापारी अपनी स्वार्थपुणं नीति के कारण इस व्यापार पर एकाधिकार बनाये रखने की दर्ष्टि से भारतीयो को रक्त सागर के प्रवेश-मार्ग पर स्थित ओकेलिस ( Ocelis ) के बन्दरगाह से आगे नहीं बढ़ने देते थे। पेरिप्लस हमें यह बताता है कि कुछ व्यापारी डायोस्कोडिया ( Dioscordia ) अथवा वर्तमान सोकोन्ना के टापू पर बसे हुए थे, वे बेरिगाजा तथा मलाबार के बन्दरगाही से यहाँ आते थे और यहां मे पूर्वी अफ़ीका के प्रदेशों में जाया करते थे। समझत यहां से कुछ जहाज सिकन्दरिया की ओर भी जाते थे। इसरी शताब्दी ई० के **बौ**द्ध ग्रन्थ महानिद्देस में योन और परमयोन के साथ अलसन्दा (सिकन्दरिया) और मरू-कान्तार नामक स्थानो में मारतीय ब्यापारियों के जाने का वर्णन है। मिलिन्द प्रश्न मी बग, तक्कोल और चीन से अलसन्य तक के बन्दरगाहों का उल्लेख करता है। महामारन में मारतीय राजदूतों के अन्ताखी, रोम और यबनपुर (सम्मदर: सिकन्दरिया) जाने का उल्लेख है। वसुवेब-हिण्डी और सानुदास की कथाओं से यह एक्ट है कि मारतीय व्यापादी इस समय मध्य एविधा के विमिन्न स्वामों पर जाया करते थे। ११० ई० में हमें आर्मीनिया के प्रदेश में एक मारतीय उप-निवेश का परिचय मिलता है जो सम्मदर: व्यापादियों द्वारा ही बसाया गया होगा। २०० ई० में इस प्रदेश के मारतीयों को बल्दूबंक ईसाई बनाया गया

## रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रधान पण्य

इन दिनों रोम एव पश्चिमी जगन् के साथ वाणिज्य में जो बन्तुणें, मारत से बाहर मेजी जाती थी और जिन बन्तुओं को विदेशों से मंगाया जाता था, इनकी विस्तृत सूर्यियाँ हमें पेरिष्ठत के विवरण में उपलब्ध होती हैं। इसके लेखक ने रायेक बन्दरगाह के आयात और निर्यात पदार्थों का वर्णन किया है। इसमें दीं में सूचियों के आयार पर सारत से निर्यात होने वाले पच्चों में प्रधान रूप से निम्निणितित बन्तुए थीं:—

(क) ससाले और मुगन्यत हम्य'—पहली शताब्दी ई० मे रोमन जगत् में इनकी मांग बहुत अधिक बढ़ गई थी, अन कार्यिमिन, दालचीनी, इलायची, कुठ, जटामांसी, गुन्मुल, दास्त्ररिंद्रा और नील का वडी मात्रा में नियति होता था। इनमें प्रयान न्यान कार्योमिन के का था। टार्न ने यह बताया है कि रोम के साथ कार्यो-मिन का आपार १२० से ८८ ई० पू० के बीच में आरम्म हुआ था। रोपन और युनानी कार्योमिन की बहुत अधिक पसन्द करते थे। आराग्य साहित्य में इसीलिए इनका एक ताम यवनप्रिय अर्थात् युनानियों को प्रिय लगने वाली बन्तु भी बताया गया है। परिचमी अन्तु में इनकी कोडीप्रयाद म बात से मुक्तिन होती है कि अर्थन आकात्ता एलरिक (Alaric) ने ४१० ई० में रोम का थेरा उठाने की शर्ती

महाभारत २।२८।४६—अन्तार्खी चैव रोमाञ्च यवनानां पुरं तदा । दूतैरैवं वसे चक्रें करं चैनानवापयत् ।।

२. मोतीचन्त्र-सार्थवाह, पु० १३२-३३, १३६ ।

३. टार्न-भीक्स इम बैक्ट्रिया एवड इंडिया पृ० ३७९।

में जिन वस्तुओं की तुरन्त माँग की थी, उसमें ५००० पौण्ड सोने, ३०००० पौण्ड चौदी और ४००० रेशमी पोशाकों के साथ-माथ ३००० पौण्ड कालीमिर्च मी थी। १ रोमन जगत में खाद्य पदार्थों एवं स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार करने के लिए इसे इतना अधिक महत्व दिया जाता था कि प्लिनी के कथनानसार उन दिनो १ पौण्ड कालीमिर्च का दाम १५ दीनार अथवा ढाई डालर हुआ करता था। प्लिनी ने इस बात पर बारचयं प्रकट किया है कि कालीमिर्च में न तो कोई मिठास है और न ही कोई अन्य अच्छा गुण है, इसकी सबसे बढी विशेषता चरपरापन है और इसी के लिए हम इसे मारत से मगाते हैं (१२।१४)। रोमन साम्राज्य में कालीमिर्च के व्यापा-रियों को बहुत अधिक मुनाफा हुआ करता था । मारत और रोम के मध्य में व्यापार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पण्य यही था। शॉफ के कथनानुसार रोमन जगत् को जाने वाले माल का तीन चौथाई माग कालीमिर्च ही होता था (पेरिप्लस प० २१४)। पहले यह बताया जा चुका है कि सगम युग के तामिल ग्रन्थों के अनुसार उन दिनो यवन व्यापारी सोना देकर कालीमिर्च अपने बोरों मे भरा करते थे। काली मिर्च का निर्यात प्रधान रूप से मलाबार के बन्दरगाहों से हुआ करता था। इसके निर्यात के बड़े केन्द्र मुजिरिस, नेलिकण्डा और टिण्डिस के बन्दरगाह थे। कालीमिर्च के साथ-साथ पिप्पली ( Long pepper ) का भी निर्यात बेरीगाजा के बन्दरगाह से होता था (पेरिप्लस ४९)।

अत्य मसालों में इलायची और दालचीनी उल्लेखनीय है। गेम में इलायची (Cardamom) का प्रयोग दबाई के तथा सुपित्त इच्य के रूप में किया जाता था। पेरिप्लस ने इसका उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्य लेखक इसका प्रयोग वर्षों करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका समुद्री मार्थ की अपेक्षा स्थालीय मार्ग से अपिक्ष निर्योत होता हो कि इसका समुद्री मार्थ की अपेक्षा स्थालीय मार्ग से अपिक निर्योत होता था। दालचीनी का प्रयोग रोमन लोग दबाई, घृप और मसाले के रूप में करते थे। यह रोम में बहुत हो महर्गी, १५०० बीनार प्रति पोष्ट के हिसाब से विकरती थे। इसके पत्तों और तन की छाल का विमिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता था। इसके पत्तों की यूनानी लोग मैलाबाच्या (Malabathrum) कहते थे। इसे तमालपत्र का अपभाग समझा जाता है। इसका निर्यंत प्रयाग रूप से दिक्षण भारत के बन्दरमाहों से (पिरि पे ५६) और गया नदी के डेल्ट के प्रदेश से हुआ करता था। बयाल ने बाहर जाने वाले तमाल-पत्र का मूल-कंता हिमाल्य की पर्वनमाला थी, यहां अब भी यह पाया जाता है। इसका इसका स्थात हो। दसका इसका स्थात हो। दसका हमारा सोत दिवालय की पर्वनमाला थी, यहां अब भी यह पाया जाता है। इसका इसका स्थात सी पर्वनमाला भारत था। स्था यूग में श्रीलंका में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की

गिबन—डिक्लाइन एण्ड काल झाफ रोमन एम्पायर, लण्ड ३, पु० २७२।

जाती थी और यहाँ की दालचीनी ( Cinnamom zevlanicum ) हिमालय की दालचोनी ( Cinnamomum tamala ) से कुछ मिन्न थी। किन्तु ईसा की आरम्मिक शतादियों में यह लंका के स्थान पर मलाबार से ही बाहर जाया करती थी। इसके संबंध में एक मनोरंजक तथ्य यह है कि इसका निर्यात प्रधान रूप से भारत से होता था, लेकिन रोम में इसके बहत मंहगा बिकने के कारण व्यापारी यह कहा करते थे कि वे इसे पूर्वी अफ़ीका के सुमालीलैंग्ड तथा अरब प्रायद्वीप से लाते हैं। पेरिप्लस और स्टेबो ने इसके सुमालीलैण्ड में उत्पन्न होने का उल्लेख किया है। प्लिनी के मतानसार यह ईथियोपिया में होती थी। किन्तु नवीन अन्वेषणों से यह पता लगा है कि इन प्रदेशों में दालचीनी का कोई पेड नही होता है। यहाँ की जलवायु और मुमि में ऐसे पेड का उगना सम्भवनही है। इस विषय मे वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती है कि दालचीनी भारत और सुदूर पूर्व के देशों से मुमालीलैण्ड के ममद्री तट पर लायी जाती थी। यहाँ इसमे कुछ मिलौनी करके इसे अरब और मिश्र मेजा जाता था। इसके सदरपूर्व से आने का एक बड़ा प्रमाण यह है कि दालचीनी वस्ततः फारमी माषा का शब्द है, इसका अर्थ है चीनी अर्थात् चीन में होने वाले पेड की छाल या लकडी (दारु,दार) है। तीसरी से छठी शताब्दी ई० में चीनी जहाजो में इसे चीन में ईरान तक बडी मात्रा में लाया जाता था। सम्मवत इससे पहली शताब्दियों में भी यह सगन्धित द्वव्य चीन से मलाबार होते हुए रोम पहचता था। वहाँ इसका प्रयोग दो रूपो में होता था। उस समय दालबीनी ( Cinamom ) का आगय इस पेड के फलो और कोमल अशों (Shoots) में होताथा। इसका प्रयोग केवल सम्राटऔर घनी व्यक्ति ही किया करते थे। इसका वितरण अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसरो पर होता था और यह १५०० दीनार अथवा ३२५ डालर प्रति पौण्ड के हिमाब से बिका करनी थी । इसका दूसरा रूप कैस्मिया ( Cassia ) कहलाता था। इसमें इस पेड की छाल, जड, और लकडी ( Split wood ) सम्मिलित होती थी। यह साधारण जनता के प्रयोग में आनी थी और ५० दीनार प्रति पौण्ड के हिमाब से बिका करती ै थी। इस प्रकार यह स्पप्ट है कि इसका मूल स्रोत भारत और पूर्वी देश थे, किन्तु इसको महगा बेचने के लिए ब्यापारी इसके मल स्रोत को छिपाये रखना चाहते थे और वेहमें पर्वी अफीका से रोस में ले जाया करते थे।

कुट ( Costus ) भी रोम में बहुत लोकप्रिय द्रव्य था। इसका प्रयोग

१. शॉफ-पेरिव्लस ए० ८२, ८४ तथा २१६--२१६ ।

सुगिन्धित पदार्थ बनाने में और स्वादिष्ट व्यंजन पकाने में किया जाता था। यह मारत में हिमालय की पर्वतमाला में बाट हजार से तेरह हजार फीट की ऊँचाई तक उपने वाली एक वनस्पति (Saussurcalappa) है। इसकी खेती आजकल भी कामगीर में बहुत की जाती है और इसके व्यापार पर पान्य का एकाधिकार है। कासगीर में शाल के व्यापारी इमका प्रयोग अपने शालों को कीशा लगने से बचाने के लिए करते हैं। उन दिनों इस वनस्पति की जब को खोद कर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर कहालों में मर कर बेरीगाला और वर्बीरकीन बन्दरसाहों से रोम मेंजा जाता था। भा में इसकी जड़ का प्रयोग होने में इसे मूल अववा रेडिक्स (Racis) कहा जाता था।

जटामांसी ( Nardastach) jatamansi ) या बालग्रंड मी कुठ की मौति हिमालय की पर्यतमाला में १७ हजार फीट की ऊँचाई तक उत्पन्न होने वाली एक जनस्वति है। रोमल लोग इसके तन और पत्तो का उपयोग किया करते थं और इससे एक लेपन इस्य ( Ointment ) बनाते थे। यह उन दिनों सबॉन्सम लेपन माना जाता था। जिल्ती के कथनानुमार इमकी विभिन्न किसमें उन दिनों ४० दोनार से ७५ दोनार प्रति पौष्ड तक बिकती थी। इन सबसें एक मनोमोहक कुगन्य होती थी। यह सुगन्य ताजे पत्तो में अधिक पायी जाती थी। इससे बनाये गए लेपन इस्य की एक घोषी ( Albaster box ) उन दिनों ३०० दीनार के मूख्य की होती थी। इनका निर्यात बेरीगाला, बंगाल और मलावार के ममुस्नद से किया जाता था। बरोगाला में यह बार प्रति पोन्नावार में यह बंगाल और मलावार के मसुस्नद के किया प्रति थो-वानावार में यह बंगाल के मनाया जाता था। बरोगाना में यह चार प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति ( Caspapyra ), हिन्दुकुण पर्वत ( Patopamisus ), कालू ( Cabolic country ) तथा सीयिया ( Scythia ) से आया करनी थी

१ मध्य युग में १७२० ई० में हैमिन्टन ने सूरत से इसके नियंति का वर्णन करते हुए जिला है कि यह बहुत बड़ी मात्रा में चीन को मेजा जाता है और यहां इसकी बहुत बज्जों कोमल पिकतों है, चयों कि यहां सभी मूर्ति- पूजक प्रथमों मूर्तियों के प्रागे इसका घूप जलाना पसन्द करते है। अत. इसकी जड़ कृट कर इसका बहुत सुक्षम जूर्ण बना लिया जाता है। दियासलाई की एक तीनी दिवानों से यह चहुत देरतक जलता रहता है और इसके जानने से सतीब सुणिचत धूंआ निकलता है। न्यू एकाउन्ट, (New Account) लड़ पृण् १ए० १२८।

पेरिप्लस ने यह भी लिखा है कि यह पोक्लेस ( Poclais ) होते हुए बेरीगाजा पहंचती थी। रोमन लोगो में गन्धनृष (Nard) नामक वनस्पति मी बडी लोकप्रिय थी।

कई बार भ्रमवदा इसे जटामांसी से अभिन्न समझा जाता है। वस्ततः यह उससे सर्वया भिन्न बनस्पति है। जटामांसी हिमालय के ऊँचे पहाडों में होती है और गन्धतुण पश्चिमी पंजाब, मारत, बिलोचिस्तान और ईरान के मैदानों में पायी जाती है। शाफ ने इसका वैज्ञानिक नाम जिन्जर ग्रास ( Cymbopogon schoenanthus ) दिया है। यह एक प्रकार की सुगन्धित धास है। इस धास की जड से एक तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग चिकित्सा में ब्राही ( Astringent ) के रूप में, लेपन द्रश्यों में और सुगन्च बनाने में किया जाता था। एरियन ने यह लिखा है कि सिकन्दर की सेना जब बिलोचिस्तान के प्रदेश से युनान की ओर वापिस लौट रही थी तो उनके रास्ते में पड़ने वाले मरूबल में यह घास इतनी अधिक मात्रा में उगी हुई थी कि सैनिकों द्वारा इसके कृचले जाने पर चारों और दूर-दूर तक का प्रदेश इसकी सगन्ध से महक उठा। (शाफ पेरिप्लस पु० २७०)। यह घास मारत में कई स्थानों पर होती थी।

गग्गल ( Bdellium ) उत्तर पश्चिमी मारत. बिलोचिस्तान, अरब और पूर्वी अफ़ीका में उगने वाली एक वनस्पति ( balsamodendron mukul ) का एक सुगन्धित निर्यास या गोंद थी। फिल्नी (१२, १९) ने लिखा है कि उत्कृष्ट प्रकार का गमाल बैक्टिया से आता था और घटिया दर्जे का मारत और अरब

१. पेरिप्लस प० ४२, ४५, ४७, ११८-६। जटामांसी की यह विशेषता उल्लेखनीय है कि इसका तना जड़ की भांति मूमि के बन्दर फैला रहता है और उससे नई-नई शालायें फटती रहती हैं। इस तने की मोटाई उंगली के बराबर होती है धौर यह हत्के लाल अरे रेशों या जटाओं का समह होने के कारण ही जटामांसी कहलाता है। इसमें बड़ी सगन्यि होती है बौर तिर्यंकपातन से इसका तेल निकाला जाता है। ब्रायुर्वेद में पहले इसका उपयोग बालों को काला बनाने धौर भड़ने से बचाने के लिए किया जाता था. ग्रब इसे शामक ग्रौषधि के रूप में तया रक्तचाप के लिए उपयोगी माना जाने लगा है। प्राचीन काल में इसका व्यव-हार विदेशों में सुगन्धित इध्य और तेल बनाने के लिए ही होता था। पाधिया के राजाओं के लिए बनाये जाने वाले राजकीय सगन्य द्वस्य (Regal ointment) का एक महत्वपुर्श तत्त्व जटामांसी वा (पेरिप्सस पृष्ठ ११२)।

से। उसके मतानुसार यह नियसि पारदशेक, मोम के रंग का, सुगन्यित और स्वाद में कड़वाहोता था। धार्मिक कार्यों में इमका प्रयोग इसे शराब में मिश्शकर किया जाता था, उससे यह सुगन्यित हो जाती थी। रोम में इसका दास ३ दीनार प्रति पीष्ट था। इसका निर्यात बर्बेरिकोन और बेरीगाजा के बन्दरगाहों से किया जाता था।

उपर्युक्त सुगन्धित द्रव्यों के अतिरिक्त रोमन जगत् में चिकित्सा एवं रंग बनाने के उद्देश्य से भी भारत से कुछ वानस्पतिक द्रव्यों का निर्यात किया जाता था। इनमें एक सुप्रसिद्ध पदार्थ दास्हरिद्धा ( Berberis Lycium ) थी। यह हिमालय में ६ हजार से १० हजार फीट की ऊँचाई तक उगने वाली कुछ वनस्पतियों से प्राप्त की जाती थी। इसकी जड़ो और तनो से पीला रंग बनाया जाता था और इसकी छाल, फल और तने से एक दबाई तैयार की जाती थी। प्लिनी (२४-७७) ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि इसकी शासाये और जड़ें अत्यन्त कडवी होती हैं। इन्हें कट कर तीन दिन तक तांबे के बर्तन में उबाला जाता है। इसके बाद लकड़ी के हिस्सों को पृथक करके इसका काढ़ा शहद की तरह गाढ़ा बनाया जाता है। इस काढे की झाग को आँख की विभिन्न बीमारियों के लिए प्रयक्त किया जाता है। इसमें अन्य औषधियों को मिलाकर इससे कई दवाइयाँ बनायी जाती हैं। इसे गले और मसुडे की बीमारियों, खासी तथा बहने वाले फोडों के लिए बड़ा उपयोगी समझा जाना था। पोप्पियाई के ध्वंसावशेषों में ऐसे बहुत से बर्तन मिले हैं जिनमें दारुहरिद्रा की दवाई तैयार की जाती है। आजकल भी आय-वेंद में रसीत के रूप में नेत्र-रोगों में इसका व्यवहार किया जाता है। हिमालय से यह लकड़ी सिन्ध नदी के महाने पर बर्बरिकम में लायी जाती थी और यहाँ में इसका निर्यात रोम को किया जाता था । इसी बन्दरगाह से नील तथा डामर या इन्डियन कोपल ( Indian copal ) नामक निर्यास ( Resin ) पश्चिमी जगत को मेजा जाता था। रोमन लोग इस निर्यास का उपयोग प्रधान रूप से वानिश बनाने के लिए करते थे। अतिसार के लिए रोमन लोग मारत से मंगायी जाने वाली मेकिर ( Macir ) नामक औषधि का प्रयोग करते थे। यह कूटज ( Holarthena antidysentria ) नामक पेड की जड की छाल होती थी। यह पेड मारत और बर्मा में तथा हिमालय की पर्वतमाला में सादे तीन हजार फीट की ऊचाई पर एवं दक्षिण मारत में भी इसी ऊंचाई तक की पहाडियों में मिलता है। रोमन लोग इसकी खाल के काढे को शहद के साथ मिलाकर अतिसार रोकने के लिए दिया करते थे। डामर और कुटज दोनों वर्वेरिकम से पहले अभीका के तट पर सुमालीलैंग्ड की मण्डियों में जेजे जाते थे और यहाँ से इनका निर्यात रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों को किया जाता था।

इस समय रोमन जगत में भारतीय गन्धमुक्टों की भी बढी माँग थी। यहाँ विभिन्न कीडाओं मे विजय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए पूष्पमालाएं और सिर पर विभिन्न प्रकार के मुकुट बाँघने का रिवाज प्रचलित था। इस प्रकार के मकूटों को वहाँ विजयमुक्ट ( Chaplets ) कहा जाता था। जिनी (२१।१-१०) ने इनके सबध में अनेक रोचक तथ्यों का उल्लेख किया है। इनका उपयोग केवल सम्मानित विजेता ही कर सकते थे, अन्य व्यक्तियो के लिए ऐसे मकुटों का धारण करना कानन द्वारा दण्डनीय अपराध था। इस प्रकार के मकुट देवताओं और पिनरों की समाधियों पर भी चढाये जाते थे। पहले ये मुकूट ( Laurels ) विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की पत्तियों व फुलों से तैयार किये जाते थे। बाद में इन्हें सोने चांदी आदि की बारीक पत्तियों से और विभिन्न प्रकार की कहाई वाले वस्त्रों के टकड़ों और रेशम से तैयार किया जाने लगा। बाद में स्त्रियों ने अलकरण के रूप में इनका विकास किया। रेशम आदि के बह-मूल्य वस्त्रों पर फूल काट कर और उन्हें युक्तिपूर्वक इत्रो में सुवासित करके इनसे शेखरक या गन्धमकुट बनाये जाने थे. जिसमे ये, दीर्घकाल तक सुरक्षित रह सके। रोम और युनान की स्त्रियाँ इन्हें बहुत पसन्द करती थी। महावस्तु (पु०४६३) में इस तरह के शेखरकों को गन्धमुकुट का नाम दिया गया है। प्लिनी ने भारत से इनके आयात का वर्णन करते हुए कहा है कि "ये कई रगें। के रेशम के टकड़ो को सुवासित द्रश्यों में भिगो कर बनाये जाते थे। हमारी स्त्रियो की विलासिना अब इम हद नक पहुँच गई है।"

मारत के मूनी बन्न भी रोम में बहुत लोकप्रिय थे। पहले यह बताया हो तो है कि उन दिनों बगाल, आध्र, चोल राज्यों में बहिया सफान तैयार होती थी और विदेशों में मेनी जाती थी। सगम माहित्य में दक्षिण मारत में तैयार होने वाली बारीक मलभान की उपमा गाँप की केंचुलों से दी गई, क्योंकि वह इनके मगान हल्की, नमकीली तथा पारदर्शक थी। रोमन लेखक पेट्रानियम ने इसे बुनी हरा का जाजा ( Ventus Textulis ) कहा था। बढिया कपड़े के ब्रिटिश्त मेंटे सुती कपड़े ( Sagmagtogene ) तथा मोलोकाइन ( Molochine ) गामक कपड़े की कई किस्सी की भी विदेशों में बड़ी मींग थी।

बेरीमाजा के बन्दरशाह से ये कराड़े अरब, पूर्वी अफीका और मिश्र मेजे जाते थे। रेशा की भी पश्चिमी जात में बड़ी मौग थी। पहले रोमन कोग रेशा में तांगों को अल्सी के रेशों तथा उनके तारों के साथ जोड़ल रामक करते थे। किन्तु बाद में विश्व देखानी बरकों का प्रयोग वह गया। जिल्ली (३७।६७) ने रेशा की लिल्लु बाद में विश्व देखानी बरकों का प्रयोग वह गया। जिल्ली (३०।६७) ने रेशा की शिक्ष का में की है। सम्राट बोरेरिजयन (२००-१०) की घोषणा के अनुसार इसका मूल्य तोल में सोने के बराबर होता था, यह सोने के साथ तुलकर विकता था। उन दिनों रेशा मं की उत्तित का सबसे बड़ा सोने भी मां की साथ तुलकर विकता था। जा दिनों रेशा मं की उत्ति का सबसे बड़ा सोने भी मां में यह रेशाम चीन से परिचमी देशों को और मारत का में जा जाता था। इसलिए इन मार्गों को रेशामी रास्ते अथवा की बीच पथ (Silk routes) कहा जाता था। अफगानिस्तान और बैंक्ट्रिया से यह रेशाम मारत आ जाता था। मारतीय व्यापारी इसे रोम तक पहुँचान में विजीलिए (Intermediaries) का काम करते थे और सिन्दु नती के सुहोन नया सम्मात की लाड़ी के बन्दरगाही से इस माल को राविष्मी जात में से अंग करते थे।

मौती.--रोम में मोतियों का प्रयोग प्लिनी के कथनानुसार सम्राट आग-स्टस द्वारा सिकन्दरिया जीतने के बाद आरम्म हुआ और शीघ ही इनके आमुषण रोमन स्त्रियों में अत्यन्त लोकप्रिय हो गये। इनका उपयोग न केवल कर्णामरणों और मद्रिकाओं में ही किया जाता था. अपित जतियों को भी इनसे सजाया जाता था। प्लिनी (९।५४-८) ने मोती धारण करने वाली रोमन स्त्रियों के फैशन का वर्णन करते हुए कहा है कि "हमारी महिलाए इस बात में गौरव का अनमव करती है कि वे मोतियों को अपनी उगलियों तथा कानों में घारण करे। वे परस्पर मिलते समय अपने मोतियों के आभूषणों के टकराने से उत्पन्न हुई मधुर ध्वनि म आनन्दित होती है। इस समय यह स्थिति है कि निर्धन वर्गों की स्त्रियाँ भी मोतियों के आमुषणों को सार्वजनिक रूप में घारण करने में अभिमान अनमव करती है और इसे अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने बाला समझती है। उन्हें शरीर पर मोती धारण करने से ही सतीष नहीं है, वे उन्हें पैरो पर भी बारण करती है, न केवल उनके जतो के तस्मे ही, अपितृ सारी जितयाँ ही मोतियो से जडी होती है। उनके लिए मोतियों का धारण करना ही पर्याप्त नहीं, वे मोतियों के साथ और उनके ऊपर चलना पसन्द करती है। मैंने एक बार सम्राट कैलिंगला (३७-४१ ई०) की रानी लोल्लियापालीना (Lollia Paulina) के दर्शन किये थे। यह कोई वार्वजनिक महोत्सव अववा महत्वपूर्ण वामिक संस्कार का अवसर नहीं या, किन्तु समाई का खामान्य अवचार या। इस समय उसका सिर, केपापा, कर्ष्ण, क्या, वाजू, क्याई को उमान्य अवचार या। इस समय उसका सिर, केपापा, कर्ण, कर्ण, क्यों, क्यां, क्यां

मोतियों के अतिरिक्त निम्नलिखित रत्न और माणिक्य मी पश्चिमी जगत् को भेज जाते थे—(क) पन्ना ( Beryl )। गे जिल्ली (३०-२०) के सतातृस्वार पन्ने का उदासिन्स्यान केवल भारत ही था। पहले वह वताया जा कुका है कि सिक्षणी मारत के तीन स्थानों में इसकी खाने थी—(१) कोरम्बट्टर नगर के सालीस मील पूर्व-शिक्षण में पिडमूर या पिट्टमाली, (२) मैसूर के दक्षिण-मूर्व में कांबेरी की एक सहायक नदी कव्यानी पर किट्टर के निकट पुजाटा, (३) मलेम जिले के उत्तर-पूर्वी कोने में वानियम बाढ़ी। यह स्थान कोलार के स्थणे क्षेत्र के तिकट है। इन जिलों में रोम की स्थणं-मूजार बहुत वही सख्या में पायी गई है। में इस बात को सुचित करती है कि यहां से निकाल जाने वाले पन्ने मलावार के बन्दरगाहों से पश्चिम जगत् को ने जे जाते थे। इसी प्रदेश में नीलम ( Sa-

१. श्री कुलकर्णी (रसरत्नसमुख्या पू० ७७) के मतानुसार (Beryl) को हिन्दी में पन्ना, पनुष्रा या लाजा और संस्कृत में तास्त्र्य मरकत, हरित्मिण, गरकोब्यार, गरस्त्रम् और अंग्रेजी में Emerald कहते हैं। इसे यह नाम तभी विया जाता है जब क्रोमिक ओक्साईड के कारत्य इसका रंग हरा होता है। इस मणियों का रंग समृद्ध के जस जैसा हरापन लिए नीना होता है। इसे Aquamarine कहा जाता है, पालम्सल (यू० १००१) ने Beryl माझ्ड की व्यूपाल संस्कृत के बंदूयें शब्द से सानी है, व्योधिक यह दिलाएं में पदियूर मास्क स्थान की जातों से निकाला जाता था। कुलकर्णों ने बंदूर्य को लहुत्तुनिया (Car's eye) बताया है।

ppire) होता था। प्लिनी ने इसका उल्लेख हियासिन्यस ( Hyacinthus ) के नाम से किया है। यह द्वेत, हरा, पीला, आसमानी और नीले रंग का होता था। प्लिनी (३७।१५) ने मारतीय हीरे की बड़ी प्रशंसा की है। उसके मतानुसार न केवल बहुमूल्य रत्नों और मणियों में इसका स्थान सर्वीच्च था, अपित मानव के अधिकार में विद्यमान सभी वस्तुओं में इसका मूल्य सबसे अधिक था। भारत में हीरों की प्राप्ति के प्रधान स्रोत उत्तरी भारत में पन्ना के निकट विकथ पर्वत-माला की खानें, महानदी की घाटी, सम्बलपुर और चाँदा के जिले तथा दक्षिणी मारत में कड़प्पा, बेलारी, कुरनुल, कृष्णा, गोदावरी के जिले हैं। उस समय हीरो का निर्वात पेरिप्लस के वर्णनानसार चेर और पाण्डय राज्यों के बन्दरगाहो--- मज-रिस, नेलकिण्डा और बकरे से हुआ करता था। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रकार के मणि-माणिक्य भी विदेश मेजे जाते थे। पेरिप्लस ने इनका सामान्य उल्लेख करते हुए कहा है कि यहाँ से हीरे और नीलम तथा बढ़िया मोतियों के अतिरिक्त सब प्रकार के पारदर्शक मणि-माणिक्य विदेश मेजे जाते थे। उसने इनका स्वरूप स्पष्ट नहीं किया। किन्तु वेरीगाजा के निर्यात पदार्थों में गोमेद ( Agate ) और स्लेमानी ( Onyx ) थे। प्राचीन काल में गुजरात इसके व्यापार का बड़ा केन्द्र था। इसका विशेष उपयोग प्याले बनाने में तथा चाक्, तलवार आदि की मठ और विभिन्न आमुषण बनाने में किया जाता था। रोमन जगत में इसके प्यालो की काफी मांग थी। गुजरात के बन्दरगाह इसके निर्यात के प्रधान केन्द्र थे।

हाथी-दौतं :—यह रोम में बड़ा लेकप्रिय था। रोमन जगत् के सम्रान्त बनी परिवार हाथी-दौत के पठण तथा विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थ बनावामा करते थे। पेरिल्ल के समय में हाथी दौत ने निर्मात बेरीमाजा, मुजरिस और नेल-क्लिंग के बन्दरगाहों से होना था। हाथी दौत से बने पठणों को कहुओं की लायहियों ( Tortoice shell ) से सजागा जाता था। अतः इन लगडियों का भी मारत से निर्मात हुआ करता था। पेरिल्ल के वर्णनानुधार उन दिनो सर्वोध्य में इक्तार की लपड़ी मुजर्ण मृमि ( Chryse ) अथवा मलाया के प्रायद्वीप में होती थी। इसे बहाँ से और लजा से भणवार के बन्दरगाहों में लाकर परिचमी जगत् को मेजा जाता था। मारत की बन्य एव पनु सम्पदा की अनेक बस्तुए बाहर जाया करती थी। बेरीमाजा से जन्दन, सार्गोन, शीधम और आवनुस की लक्की निर्मास रूप से इरान की लाड़ी के बन्दरगाहों को मेजी जाती थी। इन दिनो मारतीय पनु परिध्यों का भी आकर्षण रोमन लोगों के लिए प्रजल था। बिस समय सम्राट आगरह आ गद्दी पर बैठा उस समय कई मारतीय राज्यों के दूत उसे बधाई देने पहुँचे । इस समय "मारत में छ: सौ राजाओं के अधिपति" एक मारतीय सम्राट के दूत २५ ई० पू० में महकच्छ से खाना होकर चार वर्ष में आगस्टस के पास रोम पहुँचे। उनकी यात्रा में इतना अधिक समय लगने का कारण यह था कि वे अपने साथ सम्राटकों जो उपहार मेट देने के लिए ले गये थे उनको सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए उन्हें बड़े लम्बे स्थल मार्ग से जाना पड़ा। उपहार की वस्तुओं में बाध. भारी-भारी कळुए, बाज के बरावर का एक कबुतर और पैर से तीर चलाने वाला एक लला लडका था। भारतीय पश - पक्षियों का निर्यात लेम्पोस्कस से मिली एक चोदीं की बाली से भी होता है। प्रो॰ रोस्तोबोजेफ के मतानुसार यह दूसरी या तीसरी शताब्दी ई० की है। इसमें मारतमाता हाथीदाँत के पाँवी वाली एक मारतीय कुसी पर बैठी है। उसका दायाँ हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है और बाएं हाथ में एक धनुष है। वह एक महीन मलमल की साड़ी पहने हुए है और उसके जुड़े से ईख के दो टुकड़े बाहर निकले हुए है। उसके चारो ओर तत्कालीन रोमन जगत में लोकप्रिय भारतीय पशु-पक्षी-एक सुग्गा, एक मुनाल (Guinea fowl ) दो कुत्ते ( रोस्तोवोजे क के अनुसार बन्दर ) हैं, उसके पैर के नीचे दो मारतीय पशु एक पालतू शेर और एक चीता पड़े हुए है। इस थाली से यह स्पब्ट है कि रोमन लोगों को भारतीय पशु-पक्षियों से बड़ा प्रेम था। रोम में शायद मारतीय शिकारी कुत्ते भी मेजे जाते थे। हिराडोटस ने लिखा है कि एक ईरानी राजा ने अपने मारतीय कुत्तों के लिए चार गांवों की उपज निश्चित कर दी थी। तीसरी शताब्दी ई० पू० के एक पेपिरस से ज्ञात होता है कि जेनन नाम के एक युनानी ने अपने उस भारतीय कूत्ते की मृत्यु पर दो कविताए लिखी थीं जिसने अपने स्त्रामी के प्राणो की रक्षा एक जगली मुअर से की थी।<sup>8</sup>

नियांत:—कुछ क्रवि-जन्म और लिनिब उत्सादनों का भी निर्यात किया जाता था। चावल, मेहूं, ची, तिल का नेल (Sesame ol) और लाण्ड, गुजरात, काठियाताइ (Artaca) से भारतीय अल्पोतों में पूर्वी अक्षीका की मिछ्यों में भेजी जाती थी। बेरीयाजा और मञ्जार से व्यापारी अपने साथ चावल और गेहूँ को सोकोजा के टापू में बेचने के लिए लेजाया करते थे। धनिज पदार्थों में महतीय

१ दी इकोनोधिक हिस्टरी बाक वि रोमन एम्पायर, ब्रोक्सकोई १९२६ प्लेट १७।

२. मोतीचन्व-सार्थवाह, प्० १२६।

लोहें और फोलाद की बस्तुओं का निर्यात गुबरात और काठियाबाड़ से सुमाली-कैंग्ड के प्रदेश को फिया जाता था, यहाँ से इन्हें मिश्र मेत्रा जाता था। उन दिनो सिकन्दरिया के बन्दरागह में जिन बन्दरों पर चुनी रुगती थी, उनकी सूची में मारत से जाने वाला फीलाद भी सम्मिलिल था।

**पायात:**—(क) सोना-वांदी:—भारत में आने वाली वस्तुओ में सर्वोच्च स्थान बहुमूल्य घातुओं और सिक्कों का था। निर्यात-पदार्थों की तुलना में मारत पश्चिमी जगत से बहुत कम माल मगाता था. अतः रोम को अपने माल का मत्य चुकाने के लिए सोने, चांदी के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में मारत मेजने पड़ते थे। २२ ई० में सम्राट टाइबेरियस ने रोम की सीनेट को लिखित रूप में इस बात की शिकायत की थी कि रोमन साम्राज्य विदेशों से दिखावटी और चटकीली वस्तुएँ मगाने के लिए अपना कोष रीता कर रहा है। पेरिप्लस ने यह बताया है कि उन दिनो बेरीगाजा तथा मलाबार के बन्दरगाहों में भारतीय वस्तुओं का मृत्य चकाने के लिए सोने और चांदी के रोमन सिक्के बडी मात्रा में यहाँ आया करते थे। प्लिनी (४१२५) ने इस बात का रोना रोया है कि मारतीय वस्तुएं रोम में अपनी असली कीमत से सौ गना अधिक मत्य पर विकती है. रोम भारत को बहुत कम माल बेचता है और उससे खरीदे जाने वाले माल के कारण उसे प्रति वर्षं बहुत बड़ी धनराशि मारत भेजनी पड़ती है। यह धनराशि यहाँ रोम की स्वर्ण मद्राओं के रूप में आती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण मारत में रोमन निक्कों का मद्राओं की मॉनि प्रयोग होता था। किन्त उत्तर भारत मे पश्चिम से आने वाली मुद्राओं को गलाकर कूषाण राजाओ ने अपनी स्वर्ण मुद्राए प्रचलित की । मान-वादी के अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय आयात पदार्थों में सन्दरियाँ, मणियां, शराब, सगन्धित द्रव्य, कई प्रकार के खनिज एव घातूए थी।

(ल) शासियां — जैन नाहिल्य से हमें यह जात होता है कि इस देश में बिदेशी दास-दानियों की जूब लगन थी। अगवतीमुत्र (श.६) से यह पता लगता है कि सुमालीलेख, बीक्ट्रिया, मृतान, सिहल, अन्त, फर्गाना, मारत आदि देशों से मारत में दासियों मगाई जानी थी।। ये अपने देश की बेदा-मुप्पा में रहा करती थी और इस देश की माया न जानने के कारण इशारों से ही बाते किया करती थी। वेरिप्पल (४३) के मतानुसार उस समय ईरान की खाड़ी से बेरीनाजा में मुन्दर करवाओं का आयात रखेंल ( Concubine ) बनाने के लिए हुआ करता था। मारत में विदेशी लड़कियों की लीकप्रियता इससे मी सुचिव

होती है कि यूडावसस ने जब अफीका की परिक्रमा करते हुए भारत जाने वाले अपने जहाज के लिए माल भरा तो इसमें गाने वाली लड़कियां और नर्तिकयां भी सम्मिलित थी। टार्न का यह कहना है कि उन दिनों भारतीय राजाओं के अन्तःपूरी के लिए बिदेशी कन्याओं की बड़ी माँग थी, क्योंकि पेरिप्लस ने बेरी-गाजा का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहाँ राजाओं को उपहार में दी जाने बाली वस्तुओं में न केवल चांदी के बहमुल्य बतंन, बढ़िया शराब, बढ़िया वस्त्र थे, अपितु उनके अन्तःपुर के लिए सुन्दर कन्याए और गाने वाले लड़के भी हुआ करते थे। भास के तथा उसके बाद के संस्कृत कवियों के नाटकों में राजाओं की यवन सेविकाओं के उल्लेख से भी विदेशी दासियों के आयात की बात पृष्ट होती है। इस सबध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यदि भारत में यवन दासियो की माँग थी तो टालमी (२८५-२४६ ई० पू०) द्वितीय के समय मिश्र मे मारतीय कुत्तों और पशुओं के साथ मारतीय लड़कियो का भी आयात होता था।<sup>3</sup> पहली शताब्दी ई० में मिश्र में पूर्वी देशों से समुद्री मार्गद्वारा वेश्यावित्त के लिए मगायी जाने वाली लडकियो पर वहत अधिक चुगी ली जाती थी और यह इस थ्यापार की लोकप्रियता का सूचक है। टार्न के मतानुसार ईसा पू० की आरम्भिक शताब्दियों में भूमध्यमागर में विद्यमान डेलोस के टापू में दासों के ब्यापार में वृद्धि होने के साथ, सभवत युनानी कन्याओं के भारत मेजने के वाणिज्य का विकास हआ था।

(ग) भूँगा---परिचमी जगत् से मारत आने वाली वस्तुओं में प्रवाठ या मूगे का महत्वपूर्ण त्यान था। इसकी उत्पत्ति छिछले समुद्रों में जल-जनुओं के द्वारा होती है। ये अपनी जीवन-वाण चलाने के लिए समुद्र के जल को पीत है। इसके उनके संदीर में चूने की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके निरिचन मात्रा सं अधिक बढ़ने पर ये जन्तु मर जाते है। इनके मृत सरीर ही प्रवाल होते है। प्रवाल सफेद, पद्मेले, काले और लाल रंग के होते हैं। काले रग का प्रवाल ईरान की खाड़ी में और लाल रग का प्रवाल मुख्यसामर में मिलता है। सारत में लाल रग के प्रवाल की ही गणना रत्नों में की जाती है। प्राचीन काल से इसे बहुत पत्रिव माना जाता है, इसकी मालाए बनावन जाप करने से बड़ा पुष्क समझा जाता है। गुलाब-जल से डमे घोट कर बनाई हुई पिटि तथा इसके

१. टार्न-वी ग्रीवस इन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, प्० ३७४।

२. टार्न---पू० ३७४-५।

पुटपाक से बनायी गई सस्य आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण औषिष है। लाल रंग का मूगा पिछले दो हजार वर्ष से मारत में मूमफ्यताबार के समीपवादी प्रदेशों से मेंगाया जाता रहता है। जिली (३११७, ३२१२) के मतालुसार प्रवाल को मारता में असाबारण महत्व दिया जाना था। जिस प्रकार रोमन दित्रयां भारतीय मोतियां के अलंकरण पहत्नते में गर्व का अनुमव करती थी, वेसे ही मारतीय पुरुष मूंगे का बारण करना महत्वपूर्ण समझते थे। पहली थालाब्दी है० में बर्बरिकम और बेरीसाज के अन्दरशाहों से सर्ग का आयात विया जाता था।

घटिया दर्जे के मोती ईरान की खाड़ी से मगाये जाते थे। यहाँ से बैगनी रग भी भारत आता था। लाद्य पदार्थों में वर्तमान समय की भाँति खजुरे ईरान की लाड़ी से बहुत बड़ी मात्रा में मगायी जानी थी। विदेशी शराब भारत में बहुत लोकप्रिय थी। इसके तीन प्रधान स्रोत इटली, लाओदिके ( Laodicae ) तथा अरब थे। ये शराबे बेरीगाजा और मलाबार के बन्दरगाही मे आया करती थी। इनमें इटली की शराब अधिक अच्छी समझी जाती थी। स्ट्रेबो (६,१३,१६, २, ९) हमें यह बताता है कि उन दिनों इटली में सबसे बढ़िया शराब कम्पानिय में बनायी जाती थी। सीरिया के समद्र-तट पर एन्टियोक के निकट लाओदिके में बनायी जाने वाली शराब (Laodican) सिकन्दरिया और मिश्र की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। अरब देशों की शराब चमन के अंगुरो तथा ईरान की खाड़ी की खजरों से तैयार की जाती थी। विदेशों से मंगाये जाने वाले स्गन्धित एव आयुर्वेदीय पदार्थो--लोबान (Irankincense) और स्टोरेक्स ( Storax )--का आयात वर्वरिकम मे तथा स्वीट क्लोवर ( Sweet clover ) का आयात बेरीगाजा में होता था। यह कम्पनिया, कीट और यनान से कई मध्यवर्ती व्यापारियो द्वारा मगाया जाता था। जैन कल्पसूत्र (पु॰ ३२) में काली वृतकुमारी के एक तुर्क प्रकार का उल्लेख है और कुछ जातकों में तुरूष्क और यवन सुगत्वियों का उल्लेख है। भे ये सम्मवतः विदेशो स आने वाले मुगन्धित द्रव्य थे।

बनिन इश्यो मे, आयात किये जाने वाले पदार्थों में हड़ताल ( Orpiment ) और मनीसल ( Realgar ) उल्लेखनीय है। ये दोनों सांख्या के समस्त है। हड़ताल पीले रन का होता है। इसे दवाई के और रच बनाने के काम में लावा जाता है और मनीसल का रम जाल होता है। ये दोनों ईरान की बाड़ी

<sup>्</sup>ष. जातक, लण्ड १, प० २६४, कण्ड ३, प० २६१; खण्ड ५, प० ७६।

पश्चिमी जनत् के साथ आगार मारत के लिए बड़ा लाभदायक था। मारत इन देशों को बहुत अधिक मून्य का माल बेचना था और इनते कम मून्य का माल करीदना था, अतः यह व्यापार उनके लिए मन्देव अनुकृत इता या, क्सोंकि रोम को मारत से मार्ग के बन्युओं का अधिक मून्य चुकाने के लिए अपनी स्वणं और राजन मुद्राए तथा अन्य देशों को संता प्रवृद्ध मात्रा में भेजना पड़ना था। जिल्ती (६१२५) के कवनानुमार "काई मी वर्ष ऐसा नही बीतता था जब कि मारन हमारे देश में ५५ करोड़ सैस्टमं की जन राधि न कींच लेजा हो। इसके बदले में वह हमें ऐसे माल मेजना है जो यहा मी गुने दाम पर बिकते हैं।"

पवपन करोड सैस्टर्स का मूल्य शाफ के मतानुनार दो करोड़ बे.स लाख डाक्टर है। बर्तमान विविन्तय दर (१डा० साहे मान रुपये) के अनुनार यह गाँश मारतीय मूहा में साडे सोल्टर करोड भये वैठनी है। प्रतिवर्ध इननी ऑफ बनराधि का अपने मोफ बिकास की बन्नुजो पर अया करना रोमन साझराधि के लिए बड़ा धातक सिद्ध हुआ। इनने उसका स्वर्ध-कांग रीता होने लगा और रोमन मुझाओं में सोने-वाँदी की माजा घटने लगी। रोम की समृद्ध का श्रीपणीय विनिन्न राज्यों को जीतने से प्राप्त लूट के साल से हुआ और उसकी क्षोणता का कारण इस सम्मदि को उत्पादन में न लगा कर भोग-विजास की बस्सुद्धों पर मारी अया करना था। २७२ ई० पृ० से टारेन्टम की समृद्ध नगरी

को लुटने के बाद रोम ने ताँवे के स्थान पर चाँदी के सिक्के चलाये। १४६ ई० पू० में कार्येज और कोरिन्य जीतने के बाद रोम को बहत बड़ी मात्रा में सोना मिला और स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग शुरू हुआ। जुल्यिस सीजर के यदीं से रोमन साम्राज्य में नोना इतना अधिक हो गया कि सोने चौदी के मल्य का अनुपात १ और ८९ हो गया। आगस्टस (२७ ई० पू०-१४ ई०) के समय में यह अनुपात १ और ९.३ हो गया। क्लाडियस (४१-५४ ई०) के समय में भारत के साथ सीघा समद्री व्यापार आरम्म हुआ और नीगे (५४-६८६०) के शासन-काल में रोम का आडम्बरपूर्ण अपन्यय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया। इसके परिणाम स्वरूप मोने वॉदी की कमी होने लगी और सिक्कों में बीस प्रतिशत ताँबे का खोट मिलाया जाने लगा । टाजन (९८-११७ ई०) के समय में चाँदी के वीनार में बोट की मात्रा ३० प्रतिशत और सेफिटपियस सेवरस (२०९-२११ ई०) के समय ५० प्रतिशत हो गई। २१८ ई० में चौदी का दीनार पूर्ण रूप से ताँबे का निक्का बन गया। सोने के सिक्के औरियस ( Aureus ) में भी डमी प्रकार मोने की मात्रा घटती चली गई। आगस्टम के समय **इसका मार** एक पौण्ड था, डायोक्नेकीयन (२८४-६) के समय १/६० और काल्स्टैण्टाइन (३२४-२७ ई०) के समय यह १/७२ ही रह गया। रोम में सोने-बाँदी की इस मारी कमी के कारण ही माम्राज्य की राजधानी को रोम से हटाकर अन्यत्र ले जाना पड़ा MIL 13

किरण पूर्वी एतिया (जुबलं भूमि) के साथ क्याचार — ईसा की आरम्मिक मानावित्यों में भागन ने दिलाण पूर्वी एशिया के देशों के साथ मी क्याचार का विकास सिवा। उन दिनों मारतीय लोग वर्मी, मलाया प्रायद्वीर, जावा, सुमाका आदि के टापुओं को सामान्य रूप से मुदर्ज मूमि अथवा सुवर्ण द्वीप कहा करते थे। पहुँ यह बताया जा चुका है कि आंध्र प्रदेश से दो सम्हल्जे बाले वहें व्यापारिक जनगोनों में नैठकर व्यापारि लोग स्वर्ण मूमि को यात्रा किया करते थे। दूसरी जनाव्यी ई० के सप्य में इन प्रदेशों का सुगाल लिखने वाले टाप्पी ने यह बनाव्या है कि मुवर्ण मूमि जो वहां के लहां अलोसिज (Allovuge) नामक स्थान के उत्तर में एकत्र होते थे और बही से सुवर्ण मूमि के लिए रवाना होने थे। इम स्थान की पहिचान आध्र प्रदेश में आर्थित का आर्थित से आर्थित का कारणित में साथ में आर्थित का कारणित से से आर्थित का कारणित में साथ में साथ कि साथ से साथ से साथ सिव्यान काम्य प्रदेश में आर्थित का कारणित से से आर्थित का काम्य से साथ सिव्यान काम्य प्रदेश

१. शाफ---पेरिप्लस प० २१६-२०।

विदेशी वाणिज्य से जो सम्पत्ति कमाई बी. उसके दान से अमरावती और नागार्जुनीकोण्डा के स्तूपो का निर्माण हुआ । सूत्रणं मृमि के लिए प्रस्थान करने का दूसरा बड़ा केन्द्र बगाल में गगा के महाने पर अवस्थित ता अलिप्ति ( Tamalitess ) तथा गगेस ( Ganges ) नामक बन्दरगाह थे। पश्चिमी तट के महकच्छ (मडौच) के बन्दरगाह से सूवर्ण भूमि की यात्रा करने की कई कथाए जातक साहित्य मे दूसरी शताब्दी ई० के अवदानशतक में तथा बहत्क्यामजरी बृहत्कबाइलोक सम्रह तथा कथासरित्सागर में मिलती है। चीनी लेखको ने मी भारतीय व्यापारियों के कस्बोडिया और मलाया प्रायद्वीप में तीसरी शताब्दी ई॰ में ब्यापार करने का वर्णन किया है। महावस्तु (२।८९-९०) में वारवालि नामक स्थान में रहने वाले ब्राह्मण गरू की एक रोचक कहानी दी गई है। इनके ५०० शिष्य वे और श्री नामक एक सन्दरी कन्या थी। उन्होने अपने शिष्यो को बुलाकर कहा कि वे यज्ञ वराने के ठिए अपने एक शिष्य को समृद्रपट्टन भेजना चाहते है, जो शिष्य वहाँ जायगा उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। इस पर श्री से प्रेम करने वाला एक यवा शिष्य समृद्रपट्टन पहुँचा और उसन वहाँयज्ञ कराके अपनी दक्षिणा प्राप्त की। डा० मोतीचन्द के मतानुसार वार वालि सम्मवत काठियाबाड का वेरावल बन्दरगाह था और समद्रपट्टन सुमान्ना का टापू। महानिष्टेस के लेखक ने दक्षिणपूर्वी एशिया के कई बदरगाहाँ और प्रदेशो—नक्कोल सुवर्णकट सुवर्णमीम जावा (जव) ताम्रिटिंग (तमली) बका<sup>द</sup> (बग) का उल्लेख किया है। सवणमिम में इसीयग में फनान और चम्पा म मारतीय उपनिवेश स्थापित हुए। इनसे भी समयत व्यापार को बहुत प्रोत्सा हन मिला होगा विन्तु इस समय व्यापार में बद्धि वा एक बडा वारण रोमन जगत में मारतीय मसालों और सुगन्धित द्रव्यों की बढ़नी हुई माँग थी।

मुखर्ण प्रीम के साथ होने बाले व्यापार की वन्तुआ में सबप्रथम सामे का उल्लेख करना उचित प्रतीत हाता है। बाल्मीवि रामायण और सडमेंस्प्यपस्थान मुख्य में यहाँ सुत्रर्ण रूपक द्वीप अर्थात साने और चादी के द्वीप का तथा मुख्य

१ मोतीचन्द-सार्थवाह।

२ सस्कृत से बगका अर्थ रांगा होता है। प्राचीन काल में बका टापू रागे की लानों के लिश्चे प्रसिद्ध था। बंका टापू सलावा और जावा के बीच में है। यहाँ से रांगा निकास जाने के कारएत समझत इस टापू के नाम पर सस्कृत में इस बातू को कगका नाम दिया गया था।

कुढ्यक (सोने की दीवार) का वर्णन किया गया है। टालमी (७२,१७) ने गगा-पार के मारत के प्रदेश में सोने चाँदी की खानो वाले देशो का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उसने जावा के टापू को भी सोना पैदा करने वाला बताया है और इसकी राजधानी को रजतनगरी (Argyre) कहा है। यूनानी लेखक मलाया के प्रायद्वीप को स्वर्ण मूमि ( Golden Chersonese ) कहते थे। इन सब सकेरों स यह प्रतीन होता है कि भारतीयों के इस प्रदेश में आने का प्रधान कारण यहा से सोना प्राप्त करना था। टाल्मी ने गगा पार के मारत में ललकिटिस नामक ताब की लानो बाले एक देश का भी वर्णन किया है, किन्तू इस देश की सही पहिचान नहीं की जा सकी है। राँगे अथवा वग का निर्यात इस प्रदेश के बका नापू से हाता था इसलिए इसे सस्कृत से बग कहा जाता है। नालीमिर्चका संस्कृत में एक नाम धमपत्तन भी है। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार यह धमपत्तन स्याम की खाडी में स्थित नखोन धर्मराट (धमराजनगर) नाम । बन्दरगाह था। इस बन्दरगाह से कालीमिर्च के मारत मे आन क कारण ही इसे घमपत्तन भी कहा जाने उसा। उन दिनो कालीमिर्च मलाया प्राय द्वीप के पूर्वी तट पर धमपत्तन से जदकर भाग्त मे ताम्रपर्णी नदी के महाने पर कालव के बन्दरगाह पर उतरती थी और फिर उसका चालान भारतीय व्यापारियो द्वारा अरबो के हाथा रामन माम्राज्य ने ठिए होता था। इसकी बहुत मुन्दर स्मृति काठी मिच के दो पर्याया—कोल और धर्मपलन में बच गई है। मूबण द्वीप का एक अन्य महत्वपूर्ण पण्य कछुए की खपडियाँ थी। परिष्ठस ने मतानसार यहा की लपडिया नर्वोत्तम होती थी। इनकी रोम मे बड़ी माँग थी। अन भारतीय व्यापारी इन्हें यहाँ मे मनाबार ले जाते थे और वहां मे इसका निर्यात पश्चिमी जगत को किया जाताथा। कई प्रकारका चन्दन और अगर मुवणसमि के विभिन्न प्रदेशों से आता था। सबस अच्छा गोशीर्ष चन्दन मेकामर और निमार टापु का समझा जाना था। दिव्यावदान में दी गई पूर्ण के माई की बाजा के वर्णन से यह पना उगना है कि उसने भाई की सलाह न मान वर रक्त चन्दन की तराश से समद्र-यात्रा की । वह इसे पाने के लिए तिमोर टापुम पहुँचा। वहा पहुँचकर उसने चन्दन के बहुत मे पेड काट डाले जिससे कद्र होकर वहा के यक्षा ने एक तुमान (कारिकावात) खडा कर दिया। इसमे उसकी जान बडी मुश्क्लि से बची। बुद्ध का स्मरण करते ही तुफान रुक गया

१ मोतीचन्व-सार्थवाह प्० ६, ग्रमर कोश-कोल धर्मपत्तनम्।

और वह अपने साथियो सहित सकुकल वर वापिस लौट आया। उन दिनों मेकासिर अर्थात् सेलिबीज टापू में भी अच्छा चन्दन मिलता था। अगर चम्पा और जनाम से आता था।

चीन के साथ व्यापार

(क) स्थलीय सार्थ — इस युग में स्थलीय एव समुद्री मार्गों से चीन के साय व्यापार का विकास हुआ। मध्य प्रियाय में कृषाण साम्राज्य स्थापित हो जाने से यहाँ के स्थलीय सार्गों से इस वाणिज्य के प्रोत्साहत निजा। यह पहले बताया जा चुका है कि सच्य प्रिया के कौरोय पयो ( 5 शांक्ष त्यार चीन से आने वाज्य रेशम सित्यू नदी के महाने के बन्दरशाह बद्दरिकम से पश्चिम जगत को मेवा जाना था। किन्तु सच्य एशिया के मार्ग से भी अधिक पुराना स्थलीय मार्ग देशियों— वीन से आसाम आने वाजा था। वायाव्यति जब १२०१ ई० पूर में मध्य एशिया के मार्ग मे पहली बार यूदची लोगों के राज्य वैक्टिया में पहुँचा तो उसे वहाँ के बाजारों में चीन के रेशम को तथा वांस भी बन्दुओं को देखकर बड़ा आक्यों हुआ। जब उमने यह पूछा कि यह स्थार हैया नहीं निस्त मार्ग से पहुँचा तो उसे वहाँ के बाजारों में चीन के रेशम को तथा वांस भी बन्दुओं को देखकर बड़ा आक्यों हुआ। जब उमने यह पूछा कि यह सारन होकर आना है"। मारत में देखन के पहुँचन का मारा आनाम होकर या।

यह समस्त भीन के माय व्यापार का प्राचीनाम मार्ग था। उन दिनों दिक्किणी-जीन के प्रान्तों से चीनी मान पुत्रात और उत्तरी-वर्षा होन हुए आसाम के रास्ते गगा की बाटी में पहुँचना या और यहा म उनसी परिवर्गी मानन और अफगानिसान होते हुए बैनिस्या के बाजारा में विकत्ता था। पर्नी 'राता-वी दैं- में चीन का रेशम और सुत हमी माग म पहरे आसाम में गगा के टेन्ट म आता था और यहाँ में विदेश में के जाने के लिए मर्ग्वार वे बन्दरगाहों का मना जाता था। मुश्राण साम्राज्य स्थापिन हो जाने के बाद मन्य प्रिया के स्थित प्रान्ती का विदेश में के जाने हे बाद मन्य प्रिया के स्थतिय साम्राज्य

(ल) समझी मार्ग —ईमा की आरम्भिक शताब्दियों स स्थलीय मार्गों के साथ साथ समझी मार्ग का भी विकास हुआ (पेप्प्ल्य ने बणन से यह प्रतीत होता है कि उस समय बीन के साथ भारत वा समझी आपार प्रवर्णत था। पहली बताब्दी ई० के एक चीनी ऐतिहासिक पान के सन्य से टोनिकन की साझी से आगे के ह्वायची आदि कुछ ऐसे द्वावतीं देशों वा वर्णन है जहां चीनी व्यापारी

१ मोतीचन्द-सार्थवाह, पृष्ठ १४४।

मोती और बहुमूल्य मिण-माणिक्य खरीदने के लिए विदेशी जहाजों में बैठ कर जाया करते थे। वे इन वस्तुजों को रेशम और सोना देकर प्राप्त करते थे। लीनी ऐतिहासिक के कथनानुसार ये सब देश मझाट वृ (१४०-८६ ई० पू०) के समय से चीन को अपना कर मेजा करते थे। केच विदान फेरॉन्ट (Ferrand) के मतानुसार यदि द्वाराणी को कांची मान लिया जावे तो यह म्बीकार करना पड़ेसा कि दिलाण मारत के साथ चीन का समुद्री व्यापार दूसरी सताब्दी इंट्रेस के आरम्म हो गया था। इस समय दिलाण-पूर्वी एशिया में मारतीय उपनिवेदों की व्यापना से इम व्यापार को प्रोत्साइन मिला।

चीन से भारत आने वाले प्रधान द्वव्य:---ये रेशमी वस्त्र, रेशम का सूत तथा कच्चा रेशम, बाँस तथा इसका बना हुआ सामान और समर थे। चीनी राजदत चांग-किएन ने १२८ ई० प. में वैविटया के बाजारों में मारत होकर आने वाले रेशमी वस्त्रों और बाँम के सामान को विकता हुआ देखा था। यह भारत मे चीन के यन्नान और जैचआन ( Sze-Chuan ) के प्रान्तों में आया करता था। गगा नदी की घाटी में यह सामान इतना अधिक आना या कि वहाँ इन बस्तओ के व्यापार को चलाने के लिए सम्मवत कैल्टिम ( Caltis ) नामक सोने के सिक्के प्रवित्त किये गये थे। सम्कृत माहित्य में रेशम को चीन से आने के कारण चीनाशक अर्थात चीनी कपडा कहा जाता था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तल ( प्रथम अक क्लोक ३४ ) में इस शब्द का प्रयोग किया है। वस्ततः इस समय चीन का प्रधान निर्यात द्रव्य रेशम ही था। मध्य एशिया के स्थलीय मार्ग से इसका निर्यात होता था. यहाँ तकलामकान सरुप्रसि के उत्तर एवं दक्षिण से परि-चमी जगत को जो मार्गजाते थे उनसे प्रधान रूप में रेशम का निर्यात होने के कारण इन्हें उत्तरी ( Northern ) और दक्षिणी ( Southern ) कौशेयपथ ( silktoutes ) कहा जाना था। इनका विस्तत वर्णन अन्तिम अध्याय में किया जायगा। रेशम के अतिरिक्त इस समय चीन से समर अथवा जानवरी की रोए-दार खालें ( Seric skins ) भी विदेशों को मेजी जानी थी। ये बलख और अफगानिस्तान के मार्ग से भारत आती थी और यहाँ मे बर्बरिकम के बन्दर-गाह मे पश्चिमी जगत को मेजी जाती थी। रेशम भी इसी मार्ग से मारत पहुँ-चना था और बेरीगाजा से रोम भेजा जाना था। भारत के बन्दरगाहों से चीनी माल के विदेश भेजे जाने का कारण संभवत ईरान के पार्थियन एवं रोमन

१. शॉफ-पेरिप्लस पु॰ ४८।

साम्राज्यों का उग्र संघर्ष था। व्यापारी इससे बचने के लिए अपना माल बलख से सीघा दक्षिण की ओर भारतीय बन्दरगाहो को मेज देते थे।

उपसंहार:—मौर्योत्तर गुण में यदापि मारत पर अनेक विदेशी शक्तियों के आक्रमण हुए और मारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई, फिर मी हसका आपिक दमा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। पहली सताब्दी हैं० में मानसूत हुवाओं की सहायता से अन्य समय में ही हिन्द महासायर पार करने के हिम्पका के अविकार से तथा रोमन जगत् में मारतीय बस्तुओं की मांग बड जाने से इस समय न केवल पविचानी जनत् के साथ मारत के क्ष्यापर में अमृतुष्ट्र उसति हुई, अपितु रोमन साम्राज्य की मांग पूरी करने के लिए भारतीय अपारियों में दक्षिण-पूर्वी एविया तथा चीन के साथ मी अपने व्यापार को बढ़ाया। इस समय की अपापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में हृषि एवं विनिम्न उद्योग-सन्यों के उत्पादन में विलक्षण वृद्धि हुई। इसका स्वामाविक परिणाम मारत का अनुकुल व्यापारिक मन्तुलन (Paourable Balance of Trade) भा। इस कारण दूसरे देशों के सोने का प्रवाह मारत की ओर बहुने लगा, इसने मारत में अमृतुष्ट्र समूद्धि का श्रीगण्ड हुआं। इसों शारत की ओर बहुने लगा, इसने मारत में अमृतुष्ट्र समूद्धि का श्रीगण्ड हुआं।

<sup>9.</sup> इस प्रसंग में बह स्मराग राजना चाहिए कि गुंग सातवाहन गुग से अनुकूल ब्यापार द्वारा दूसरे हेवां से सोने का जो प्रवाह भारत में बाना गुरू हुणा बहु
१८ वीं शताब्यों तक निर्वाच एवं अविचिद्धन्त रूप से खलता रहा। यह प्राचीन एव
मध्यकालीत भारत के धनता के अब और अवार ऐत्वयं का प्रधान कराए था। बध्यने
मसालों, मलस्म और मिण्यों के कारण तथा थियेगी हमलों से उत्तरी भारत की
प्रयेका अधिक पुरिकात होने से विजिशी भारत में यह समृद्धि अधिक बहुत थी। विवेशी
प्रेशक और ऐतिहासिक हससे आवर्षयंचिक्त थे। यूल (माकों पोलो खं० २ पृ०
१४८) ने इत विषय में कुछ युन्दर प्रमाण प्रस्तृत किये हैं। एक अरबी प्रन्य ससालकस्वस्तार के मतानुसार २००० वर्ष से भारत में दूसरे देशों से सोने का आयात
हो रहा था, इसका यही से कभी निर्वात नहीं हुआ। करिरला ने लिखा है कि
अलाउद्दीन के सेनानी मिलक काकूर ने जब बिक्तण जीता तो उसके प्रयोक सैनिक
को विजय से लूट के माल में से २५ पीण्ड सोना मिला। कुछ वर्ष बाव मुहस्मय
गुगलक को विवाल में एक ही मनिंद भीण्ड सोना मिला। कुण वर्ष बाव मुहस्मय
गुगलक को विवाल में एक ही मनिंद भीण्ड सोना मिला कराशियों तथा करहाशार
संस्तारिक्षों पर साबी आकर ले वाई जाने वाली बिगाल वनराशि प्राप्त है।
अरद लेखक वस्साफ ने १३कों सताकारी में सवद (नेल्लोर से कन्याकुमारी तक)

समय मारत को व्यापार से बैसी ही समृद्धि प्राप्त हुई बैमी समृद्धि योरोपियन देवों को १९वी सताव्यी मे दूर्वी देवों के साथ व्यापार से प्राप्त हुई थी। इस समय की समृद्धि का वर्णन हमें तत्काशीन समृद्धकर, पानि घोर तामिन साहिया में मिलता है। इनने देश विदेश के पथ्यों से मरे हुए बाजारों का उल्लेख उपज्ञव होता है, हीरा,पप्रा, माणिक, नीठम, स्कटिक, पुकराव, गोमेद, मुस्ता, प्रवाल वेचने सोल बोहिएयों का और मृती, रेवाणी, उनी कपड़ी से मरी हुई दुकानी का वर्णन मिलता है। इस युग के तत्विश्वाल आदि के पुरातत्वीय अवशेषों से इन वर्णनों की पुष्टि होती है।

के कोल एवं पाण्डय राज्य) के अनेक राजाओं के बेशव का वर्एन करते हुए कहा कि ६६२ हिजरी (१२६३ हैं) में मारने वाले यहाँ के एक राजा के कोश ले से उत्तराविकारी को विगृद्ध सोना, कांदी तथा बहुमूच्य बानु बहुन अधिक मात्रा में प्राप्त हुई। यह पनरांति ७००० बेलों पर लादी गई। १३१० ई० में माबर के एक राजा कलेल देवर ने गहरमंत्री (महुरा) के अपने राजाकोश में वालीस वर्ष के गासन-काल में १२०० करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ एकत्र की वॉ (यूक-सार्कोणीलो २।३३३)। उसके पास १२ अरद दीनार देव। इन सिक्कों से भुम्बदल को बार बार इका जा सकता वा (यूक २।३४६)।

<sup>9.</sup> शाकल (स्यातकोट) के बैभव का बर्गन मिलिन्व प्रस्त पृ० १,२ में है। बालमीक रामायण में अयोध्या ( शहार,२ नाराहश १२-१६), मसुरा (७॥६)। १०-१४), तस्तिशला तथा पुकलावती (७०१२४)२-१४), महासारत में मिथिसा का ऐसावग्रंत (२१२६)६-६)है। दिल्ला में कावेरीयटुनम (पुहार) के वर्गन के लिए देखिए मीलकच्छ सास्त्री—दी चोलाज, लण्ड १ पृ०६। मदुरा का वर्गन सिलप्विकारम् पृ०२०७- में है। इस समय के प्राचीन अवशेषों का सर्वोत्तम उवाहरण, तलावता है। इसके लिए देखिए, मार्गल-गाइड टू टेक्सिसा, हतीय संस्करण प्०४,६,००,१९२।

## सोलहवां अध्याय

## सामाजिक दशा

सामाजिक जीवन का महत्व भीर विशेवतायें '--मीयॉत्तर युग का सामाजिक जीवन कई दृष्टियों से असाधारण महत्व रखता है। मौर्य सम्राटो के बाद से गुप्त युग तक का पाँच सौ वर्ष का समय भारत के सामाजिक इतिहास में एक महान कान्ति, विक्षोम एव सकट का युग था। इस समय यवन, क्रक, पहलव, कुषाण आदि विदेशी जातियों द्वारा मारत पर आक्रमणों के कारण तथा बढी संख्या में यहाँ वस जाने से इनके सम्पर्क से प्राचीन परपरागत सामाजिक जीवन में बडी हलचल का पैदा होना स्वामाविक था। इससे नत्कालीन संस्कृति को एक वडा खतरा पैदा हो गया था। गार्गी सहिता । आदि कुछ प्रंथो में तथा पुराणों में हमें इस नवीन स्थिति के कारण वडी निराशापुर्ण भविष्यवाणियाँ मिलती है। इनमे यह कहा गया है कि यवनों ने भारत के समाज में बड़ा क्रानिकारी परिवर्तन किया है, इसके परिणामस्वरूप आयं और अनार्य का तथा वर्णाश्रम धर्म का भेद लुप्त हो गया है, जीध्र ही घोर कलियुग आने वाला है। विदेशी जातियों के सपर्क में प्राचीन मामाजिक संस्थाओं के विघटन का उतना मीषण मय उपस्थित हो गया कि महाभारत के कर्ण पर्व में हिन्द-युनानी राजाओं के शासन मे रहने वाले मद्र और वाहीक देश की घोर निंदा करते हुये यह कहा गया है कि दुनिया भर की सब बराइयां और नीचताये इस देश में हैं (८।४५।२३), यहाँ घोर अनाचार और अनैतिकता का साम्राज्य है, किसी भी आर्य को यहाँ दो दिन के लिये मी निवास नहीं करना चाहिये. (८।४५।४१)। फिर भी, अतीव भीषण प्रतीत होने बाले इस सामाजिक संकट के समय में ही हिन्दू धर्मका पुनरुत्थान हुआ, इसने विदेशी आक्रमणों के सम्पर्क से उत्पन्न समस्याओं के सन्दर समाघान का सफल प्रयास किया। इसका परिचय हमे मनस्मति, याज्ञवल्क्य स्मति और महा-भारत से मिलता है। इनमें विदेशी जानियों के सम्पर्क में प्रभावित होने बाली नबीन सामाजिक व्यवस्था के विस्तन नियमो का प्रतिपादन मिलता है। इसी-

१. जर्नल आफ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी १६२८, पुष्ठ ४०२-१४ ।

लिये इनमें विदेशी एवं सकर जातियों का उल्लेख उपलब्ध होता है। इस समय के शास्त्रकारों ने और समाज के नेताओं ने विदेशी जातियां को जिस शीघला अपने समाज में पत्ताकर साथ अपने समाज में पत्ताकर जात्ससात् कर लिया एवं विदे-वियों को हिन्दू तथा बौद्ध यमें का उपानक बना लिया, वह वास्तव में मारतीय इतिहास का एक अतीव आरचयंत्रनक तथ्य है।

इस युग की इसरो विशेषता नागरिक जीवन का विकास था। व्यापार की वृद्धि के कारण इस समय नयं नगरों का तथा बन्दरगाहों का विकास हुआ, भ्यापारियों की एक नवीन समृद्ध श्रेणी का अभ्युदय हुआ। यह श्रेणी राजा-महाराजाओ की मांति बड़े ठाठ बाठ और शान से अपना जीवन बिताती थी। इस समय के नागरिक जीवन का बड़ा मनोरम चित्रण बात्स्यायन ने अपने कामसूत्र . मे किया है। इस युग की तीसरी विशेषता सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण में उल्लास और आमोद-प्रमोद का प्राचुर्य है। मधुरा, भारहत और साँची के प्रस्तर शिल्प में हमें साधारण जनता के मनोविनोदी—सगीत, नृत्य एव मधुपान गोष्ठियो का इतना अधिक चित्रण मिलता है कि कई बार इस बात पर आहचर्य हाने लगता है कि जब बौद्ध धर्म दूखवाद पर बल दे रहा था, उस समय बौद्ध कला के ये स्मारक किस प्रकार उससे सर्वथा अप्रभाषित रहते हुए तत्कालीन लोक जोवन के आमोदपूर्ण पहलु को बड़े मशक्त रूप से मुर्तिकला से अभिव्यक्त कर रहे थे। यह समवत इस युग की समृद्धि का परिणाम था। इस युग के सामाजिक जीवन की चौथी विशेषता जीवन के प्रति समन्वयावादी दिष्टिकोण था। वात्स्यायन ने अपने कामगुत्र (१।२।१-४) में वर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चारो पुरुषार्थी की प्राप्ति को आवश्यक बताया है, उसके शहदों में १०० वर्ष की आयु वाले पुरुष को चाहिये कि वह बचपन में विद्या ग्रहण करे, यौवन में काम का मेवन करे, बढ़ायें में धर्म और मोक्ष प्राप्त करे। उस समय ऐहिक जीवन के प्रतीक अर्थ और काम को एव पारलीकिक जीवन के प्रतीक धर्म और मोल को समान रूप से महत्व दिया जाता था। परवर्ती यगो में आध्यात्मिक जीवन को जा प्राचान्य दिया गया, वह इस युग मे नही पाया जाता है।

इस गुग के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाउने वाली सामग्री दो बड़े बना में बीटो जा 'गदती है। पहला वर्ग धमेशान्त्रां, महासारत, मनुस्मृति, प्रावत्क्क्स रमृति जैमे प्रन्थों का है। इनमें सामाजिक जीवन के आदतीं पर अधिक बटो दिया गया है। दूसरी ऑर पतर्जीक का महासाय, पालि एक सम्हत्त का बौद्ध साहित्य तथा जैन बाह्मय इस युग के सामाजिक जीवन की वास्तविक स्थिति पर रोचक प्रकाश डाकता है। यहाँ इन दोनों प्रकार की सामग्री के आधार पर सामग्रीकक जीवन के प्रमुख अगों का निक्ष्यण किया जायगा। भारतीय समाज को सामग्रीकारों ने चार प्रथान वर्णों में बोटौं है, अतः यहाँ सर्वप्रथम इनका वर्णन किया जायगा।

## वर्ण-व्यवस्था

बाह्मण के कार्य एवं सामाजिक स्थिति:--प्राचीन काल से हिन्दू समाज की बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्र नामक चार वर्णों में बाँटा जाता या और इनके विशिष्ट कार्यों का प्रतिपादन किया जाता था। यह चातुर्वर्ण्य व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की आधारशिला मानी जाती बी तथा देवी व्यवस्था के रूप में स्वीकार की जाती थी। श्रीकृष्ण ने गीता (४।१३) में कहा है कि गुण और कर्म के आधार पर मैने चार वर्णों की सच्टि की है। इस परंपरा का अनसरण इस यग के प्रधान स्मतिकारों ने किया है। मन (१।९६, १०।३) तथा याज्ञवल्क्य (१।१९८-९९) बाह्यणो को न केवल अन्य वर्णों से उत्कृष्ट, अपित् सुष्टि की समस्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ बताते है। ब्राह्मणों के तीन प्रधान कार्य-बेदाध्ययन, यज्ञ करना और दान देना अन्य द्विजातियो-क्षत्रिय और वैश्यो-की मौति थे। किंद्र इनके विशिष्ट कार्य अथवा वृत्तियाँ वेदो का अध्यापन, यज्ञ कराना और दान स्वीकार करना था (मन् १०।७५-७६, या० १।११८)। मनस्मति ( १०१७७-७८, ९५.९६ ) ब्राह्मणेतर जानियो को न केवल वेद के अध्यापन से, यज्ञ करने कराने और दान छेने से मना करती है, अपित निम्न जातियों द्वारा इन कार्यों के किये जाने पर उनकी मारी सम्पत्ति छीनने की और उनको कारावास में बन्द करने की भी व्यवस्था करती है। ब्राह्मणो का सबसे बड़ा कार्य वेदो का गभीर अध्ययन करना था (मनु ४।१४७-४९)। याज्ञ-बल्क्य (१।१९८) ने यह घोषणा की है कि ब्राह्मणो के लिये भगवान का यह आ-देश है कि वे वेदों की रक्षा करे, देवो और पितरो को सतुष्ट रखें तथा धर्म का पालन करे। ब्राह्मण का यह कर्लब्य था कि वह दक्षिणा लिये बिना बेद का अध्यापन कराये (मन १।१०३)। ब्राह्मण को वेद की शिक्षा ब्राह्मण से ही लेनी चाहिये। वह आपत्तिकाल में अब्राह्मण से भी वेद का अध्ययन कर सकता है, किन्तु उसे स्थायी रूप से ऐसे गरु के साथ अथवा वेद की ब्याख्या करने में असमर्थ बाह्मण के साथ नहीं रहना चाहिये (मन२।२४१-४२)।

आपत्तिकाल में ब्राह्मण किसी से मी दान ले सकता था, किन्तु निम्नजातियों से दान लेना अध्यापन और पोजन से मी अधिक निकृष्ट कार्य था। मनु ब्राह्मण के क्रिये यह आदर्श समझता है कि वह खेतों में दाने बीन कर (शिलोञ्च्य वृत्ति से) त्यानपुर्वक रहता हुंबा अपना निवाह करे, किन्तु कभी भी जवस्य वृत्तियों का अवलबन उदर्शति के लिये न करे। वस्तुतः राजा का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मणों और विशेषतः वैद का अध्ययन करने वाले औत्रिय तिशों का पालन करे; जो ब्राह्मण आपिक विशेषतः वैद के अध्ययन करने वाले औत्रिय तिशों का पालन करे; जो ब्राह्मण आपिक वृत्ति के अथवा होन राजाओं से दान प्राप्त करता है, उसे प्रायक्तित करना चाहिये (मनु० ४८४-९१, वाज्ञ० ११४०-४१)।

मनु ने बाह्मण द्वारा तथा स्वाणी तपस्वी जीवन किताने और वन के लोम से मुक्त रहुन के आदर्श पर बल दिया है। उसका यह कहना है कि बाह्मण को आपक घन नहीं देना चाहिये, क्यों कि इससे उसकी अलेकिक दिव्य ज्यों कि समारा हो जाती है (भा१८६)। घन के लोम से जो बाह्मण वक्त कराने के लिखे पूर से दिव्य किता है। अहाल मनु (१११४२-४३) तथा याक्रवरुव्य (१११२७) ने पोर निवा की है। बाह्मण सामान्य रूप से अपनी जीविका के लिये ऐसे व्यवसाय ही कर सकता था, जिन से इसरे प्राण्यों को कम से कम कच्छ हो। उसे खेलों में दाने कर (विलोच्छ वृत्ति) से अथवा बिना मीमें दिये पये इच्छ के, हिप से अथवा व्यवसाय से अपना पेट मरना चाहिये, किन्तु कुत्ते जीती वृत्ति से अथवा व्यवसाय से अपना पेट मरना चाहिये, किन्तु कुत्ते जीती वृत्ति से अथवा व्यवसाय से अपना पेट मरना चाहिये, किन्तु कुत्ते जीती वृत्ति से अथवा व्यवसाय से अपना पेट मरना चाहिये, किन्तु कुत्ते जीती वृत्ति से अथवा व्यवसाय से अपना पेट मरना चाहिये, किन्तु कुत्ते जीती वृत्ति से अथवा व्यवसाय से अपना पेट सरना चाहिये। वह केवल उतना ही अन्य इस्ट्रा करे जो उसके अप सार (कुप्तुल) या अनाज के वह वह पुत्रमी) को मरने के लिये पर्यान्त हो (मठ ४११९, जाठ १११२८)।,

कितु ब्राह्मण इस उच्च आवशं का सदा पालन करने हो और अध्ययन-अध्यापन, यवन-याजन के अतिरिक्त अन्य कार्य और पेशे न करते हो, ऐसी ाध्यांत नहीं थी। बस्तुत मनुस्मृति से यह सुचित होता है कि उत्त समय ब्राह्मण विश्वक्र प्रकार के पेशे और कार्य किया करते थे। यह उसकी उन ब्राह्मणों की सूची से विदित होता है, जिनको उसने थाढ़ में कुलाने का निषेश किया है। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में इनका विस्तार से बर्णन है (३११५०-१७८)। बह इन निदित कार्य करने बाह्मणों की अपाल्यय अर्थात् विश्वक्र ब्राह्मणों की पत्ति में नर्बंउने योग्य समझता है। इनमें न केवल चीर, पतित और नास्तिक बृत्ति के व्यक्ति है, अपितु निम्नालिखत कार्य या पंछ करने बाहे सी है- ब्रह्मचारी की तरह जटा घारण करके भी न पढ़ने वाले, जुआरी, चिकित्सक, मंदिरों में पूजा कराने वाले, मांस बेचने वाले, बुरे वाणिज्य से जीविका कमाने वाले, राजा के नौकर (प्रेप्प), अलिहोत्र न करने वाले, सुदखोर, नट, वायक या चारण, मृति लेकर पढ़ाने वाले, शूद्र से पढ़ने या उसे पढ़ाने वाले, शराबी, बनुषवाण वेचने वाले, ज्योतिष से जीविका कमाने वाले (नक्षत्र जीवी), घर बनाने वाले (गृहसवेशक), खिलाड़ी, कुत्ते या बाज पालने वाले, गणी के पूरीहित, मिखारी, कृषिजीवी, मेढ़ो और भैस का रोजगार करने वाले। मन इन सबको स्रमांक्तेस बाह्यरण मानता हुआ यह कहता है कि ये द्विज श्राद्ध में जो खाते हैं, वह राक्षसो का खाया हुआ समझना चाहिए। मनु के इस प्रकरण से यह स्पष्ट है कि बाह्मण उन दिनो पढने पढाने व यज्ञ कराने के अतिरिक्त चिकित्सा, ज्योतिष से लेकर कुले और बाज पालने, मांस बेचने और मुर्दा ढोने के सभी गहित ध्यवसाय करते थे। मन् ने ऐसे पतित बाह्मणो को शुद्रों के समकक्ष माना है ( मन २।१६८, ८।१०२ )। उसके मतानुसार जब ब्राह्मण तपस्या और वेदाध्ययन नहीं करता और फिर भी दान दक्षिणा स्वीकार करता है तो बहुन केवल स्वयमेव नरकगामी होता है, अपित दान देने वाले को भी अपने साथ नरक में ले जाता है। (मनु०४।१९०, या० १।२०२)।

बाह्मणों की बहुता अपेर विशेष धिकार .— मनुस्मृति में ब्राह्मणों की महिमा का बहुत बखान किया गया है। ब्राह्मण मले ही वेद न पड़ा हुआ हो, फिर भी वह अग्नि की सांति एक पूरूष देवता है। विश्व प्रकार रम्यान की अलि पवित्र होंगी है उसी प्रकार निर्वत अपवायों को भी करने वाले ब्राह्मण का सम्मान किया जाना चाहिते (मनु०६। १८०-१९)। ब्राह्मणों का मन् में कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां या छूटे (Jummatics) भी प्रदान की है। ये मनु से पहले के वर्मधारणों में भी पाई जाती है। गीतम (८१६-१६) ने लिखा है कि राजा को चाहिये कि वह ब्राह्मणों के छ प्रकार के दण्डों में मुक्त रुपे। १—उन्हें योटा न बाय। १—उन्हें श्राम या देश सेन निकार जाय। १—उन्हें मूर्ता या अवेरण्ड न दिवा जाय। १—उन्हें श्राम या देश सेन निकार जाय। ५—उन्हें सीन या देश सेन निकार जाय। ५—उन्हें सीन या त्र अवेरण्ड न दिवा न की जाय। ६—उन्हें त्यागा न जाय। १

१. हरदत्त गौ० घ० मू०(=1१२-१३)-यत् गडींभ. परिहायी राजाज्यध्यस्वा-बन्ध्यस्वः ब्यूयस्वाबहिष्कार्यस्व वर्षारवाध्यस्व वर्षारहार्यस्वेति तदिष सर्प्य बहुभूतो भवित-विनीत इति (गौ० =1४११२)। मिला० याज्ञ० २१४, प्रतिपादितबहुभूतविवयं न बाह्यस्य-मात्रविवयम।

इस व्यवस्था के जनुसार बाह्यण जवन्य, जवन्य्य जटण्ड्य, जवहिरकार्ग, अपरि-वाब जौर अपरिद्यार्थ माना जाता है। किन्तु ये छूट बाह्यणों के लिये ही थीं (मिता॰ याज़॰ ११४)। हरदत्त ने बहुँ तक लिखा है कि केवल वहीं विद्वान बाह्यण दण्डों से छुटकारा पा सकते वे जो जनवाने में कोई अपराध करते थे। गौतम (२१४३) बाह्यण को कोई भी बारीरिक दण्ड न वेने की व्यवस्था करते है (न धारीरो बाह्यणवर्थः)। किन्तु बौषायन (१११०१४८—१९) ने बाह्यण को सामान्य कए से अवस्था मानते हुए भी बहुद्धल्या, व्यनिवार अर्थात् मातृममन, स्वसुनमन, बुहितुममन, सुरापान, सोने को चोरी का महापातक करने वाले बाह्यणों के लिये कलाट पर जलते हुए लोहे के चिन्ह से दाग देने की तथा देशनिकाले को व्यवस्था की है।

मन एवं याज्ञवल्क्य ने इस विषय में पूरानी व्यवस्थाओं का अनसरण किया है। उनके मतानुसार ब्राह्मणों के विशेषाधिकार निस्नलिखित थे। ब्राह्मणों का पहला विशेषाधिकार उन्हें भीड़ में या रास्ता हका होने पर अन्य व्यक्तियों की अपंक्षा पहले मार्ग देना था। मनु के (२।१३८-९ मिला० गौधसू० ६।२१-२२) मतानसार राजा तक को वेदाध्ययन के बाद समावर्तन सस्कार-सपन्न स्नातक को रास्ता देना पढ़ता था। इसरा विशेषाधिकार यह था कि बाह्मण को कमी मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। उसके लिये सब से बड़ा दण्ड उसकी संपत्ति की जब्ती उसका सिर मडवाना उसे दागना या जर्माना करना था (मन ८।१२३, ३७८-८१, ३८३-८५, या० २।२७०)। तीसरा विशेषाधिकार यह था था कि बाह्मणों के विरुद्ध किये गये अपराधों के लिये अन्य वर्णों के व्यक्तियों के विरुद्ध किये गये ऐसे अपराधों की अपेक्षा अधिक कठोर दण्ड दिया जाता था। पूराने शास्त्रकारों की व्यवस्था का अनुसरण करते हुए मनु बह्महत्या को पाँच महापातको में सर्वोच्च स्थान देता है (मनु ९।२३७, ११।५५, १०२ या० ३।२२७, २५७)। मन के मतानसार ब्रह्महत्या करने वाले को दसरे जन्म में भी दण्ड मोगना पड़ता है। उसके कथनानुसार बाह्मण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचानी चाहिये (मन् ४।१६२, ११।९०)। उसने ब्रह्महत्या की अन-मित केवल आत्मरक्षा के लिये उसके आततायी होने पर ही दी है। ब्राह्मण का बौधा विशेषाधिकार यह था कि उसकी सपत्ति को जब्त नृही किया जा सकता था। ब्राह्मण का सोना चुराने के अपराध को महापातक माना गया है (मन ८।३८०, ११।५५)। यदि कोई बाह्यण निःसंतान मर जाय, उसकी सपत्ति प्राप्त

करने वाला कोई वैष उत्तराधिकारी न हो तो उसकी सपत्ति राजा ले सकता था। यद्यपि क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों के व्यक्तियों के निसंतान मरने पर उनकी संपत्ति पर राजा का स्थामित्व माना जाता था (९।१८८-८९), तथापि ब्राह्मण की संपत्ति अगवान की संपत्ति मानी जाती थी, यदि कोई इसे छीनता था तो उसे अगले जन्म में मयकर दण्ड मिलता था (मन ९।२६)। पांचवां विशेषाधि-कार यह था कि ब्राह्मण न केवल कर देने से मक्त था (मन ७।१३३, मि० आप० गौध सु० २।१०।२६।१०, वसिष्ठ १९।२३, कौटिल्य २।१), अपित राजा का यह कर्तव्य था कि ब्राह्मण के कुल, विद्या और चरित्र की परीक्षा करके उसका मरण-पोषण करे (मन ७।१३३, या० ३।४४) । श्रोत्रिय बाह्मण को राजा की अन-पस्थिति में न्याय करने का भी पूरा अधिकार था। आहा विशेषाधिकार अनायास पाये गये धन के विषय में था, इसमें बाह्मणी की अन्य वर्णी की अपेक्षा अधिक छूट दी गई थी। यदि किसी विद्वान बाह्यण को घरती में गड़ा हुआ कोई खजाना मिलता यातो वह उसे अपने पास रख सकता था। अन्य बर्णों के लोगों द्वारा पाये गये गुप्त धन को राजा छीन लेता था, यदि गुप्त धन पाने वाला सचाई के साथ राजा को सम्पत्ति का पता बता देता था तो उसे छठा भागमिल जाताथा। यदि राजाको स्वय गप्त धन प्राप्त होता था तो वह आचा ब्राह्मणों में बाँट देता या (मन् ८।३७-३८, या० २।३४-३५, मि० गौधस० १०१४३-४५, वसिष्ठ ३।१३-१४) ।

समानता के वर्तमान युग में बाह्याणों के उपर्युक्त विशेषाधिकारो पर आपित होना स्वामाधिक है। किन्तु इस विषय मेतनकाळीन परिस्थितियो का तथा करव कुछ बातों का व्यान रखना चाहियो बाह्याणों को यह प्रतिच्छा और विशेषाधिकार आगस्य में उनके कठोर तयोगय जीवन के कारण मिन्ने ये, वे अपना सारा जीवन वैदिक साहित्य के मरक्षण, वृद्धि और विकास में छगा रहे ये, अतः उन्हें विशेष मस्मान और अधिकार दिये गये। यह बात सत्य है कि सभी काह्याण त्यापी, तरस्वी एवं वेदाध्ययन में रत रहने वाले नहीं थे, अत अनेक धर्म-धाली उपर्युक्त विद्याणिकार सब बाह्याणों के लिये नहीं, अपितु वेदार्थि विश्वास्त्र विद्यालों के पारचन विद्यालों के लिये हो समझते थे। इस विषय में पहले हरदत्त और विद्यानेस्थर (या० २१४) का यह मत दिया जा चुका है कि बाह्याणों को त्याचों से लिये ही ही, किन्तु वेद्यान् और व्यानेस्थर (या० २१४) का यह मत दिया जा चुका है कि बाह्याणों के व्याच्यों से लिये हैं। मुच्छकटिक (नवस कक) से यह प्रतीत होता

है कि राजा धर्मधास्त्रों के इस नियम का सदा पालन नहीं करते थे। इसमें राजा पालक ने बाह्यण चाहदत को प्राणदण्ड दिया है। महाभारत (१२। छ।२-२,९.१) के मतानुतार केवल उन्हीं बाह्यणों को करों से मृतिल प्राप्त पी जो बाह्यण बहुस्स जयाँत शास्त्रक तथा सब को समान दृष्टि से देखने वाले तथा देवसम (ऋक्षेद, यजुर्बेद और सामवेद के काता) तथा अपने कर्सक्यों पर अडिंग रहने वाले थे। धार्मिक राजा को चाहिये कि वह वेद न पढ़े हुए (अश्रोजिय) तथा यक्ष न करने वाले (अनाहितास्नि) बाह्यणों को कर से मुक्त न करे।

बाह्यणों की उपर्युक्त स्थिति की बौढ साहित्य के वर्णन से तुलना वकी रोचक है। यह तत्कालीन बाह्यणों की यवार्थ स्थिति पर प्रकाश वालती है। विश्वावदान (पृष्ठ ४८६) में एक बाह्यण ने यह कहा है कि सभी बाह्यण वे यह कहा है कि सभी बाह्यण वे यह त्या के स्थाप के स्याप के स्थाप क

<sup>9.</sup> महाभारत १२।५, अशीतिया. सर्व एक सर्वे बानाहितालय.। तान् सर्वान् पामिको राजा बिंत विचिट व कारदेत्। विस्टिट वर्ममुझ (१२)२३) ने ब्राह्मण को करमुक्ति का कारण स्वट करते हुए कहा है कि वह विक कान से समुद्र बनाता है, अपनी तपस्या से राजा को विचित्तयों से जवाता है, अत. उससे कर नहीं सिया जाना चाहिये (ब्राह्मणो वेबमाइयं करोति, ब्राह्मण प्राप्य उद्धरित तस्माइ बहुत्यों नायः)। मनु (६)१३४, ८।३०४) ने इससे अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा है कि राजा द्वारा रिक्त भीत्रिय जब बर्धामिक गुण प्राप्त करता है तो राजा का जीवत, सम्मत्त एवं राज्य बहुता है। कालिया प्रभित्तान वाक्त १९१३) में कहता है कि तसस्वी प्रपत्ने तप का खुटा आग राजा को देते हैं फ्रीर यह अलच्या कोच है। ब्राह्मण अपनी तपस्या के फ्रस का खुटा हिस्सा राजा को कर रूप में देते थे, अतः ऐसे ब्राह्मण कर रहे कर ते कर ते ना ठीक नहीं सम्मक्ष जाता या। किन्तु जो ब्राह्मण सम्प्राप्त के कर ते ना ठीक नहीं सम्मक्ष जाता या। किन्तु जो ब्राह्मण सम्प्राप्त के कर तेना उक्त ते थे, उन्हें कर देना पड़ता था। देखिये मन ६।३६३, ब्रहरराता अभ्याय ३, ब्रहिस्ट १६१३।

मिलिंदप्रक्त में नागसेन के आरंभिक जीवन के संबंध में दिये गये विवरण से यह जात होता है कि सातवें वर्ष में वेद का अध्ययन आरम्भ करना उसके वश में आवश्यक था, इसके लिये उसे बाह्मण आचार्य के पास ले जाया गया, उसने तीनो वेद पढाने के लिये उससे काफी बढी फीस ली। इससे यह स्पष्ट है कि मनस्मति आदि में प्रतिपादित व्यवस्था के अनसार छोटी जाय में ही बाह्यण ब्रह्मचारी बन कर गुरु के पास जाकर विश्वा का अध्ययन किया करता था। बाह्मणो द्वारा अध्ययन किये जाने वाले विषयो पर भी मिलिंद प्रश्न (पष्ठ १७८) सुदर प्रकाश डालता है। इसमें न केवल स्मृतियों में प्रतिपादित ऋ खेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवंवेद, इतिहास, पुराण, कर्मकांड, व्याकरण आदि के अध्ययन का वर्णन किया गया है, अपितु गणित-ज्योतिष, फलित ज्योतिष, स्वप्न विज्ञान, शक्न विज्ञान, सूर्य एव चद्रप्रहणो का, प्रहो और नक्षत्रों की गतियों के मानव-जीवन पर प्रभाव के और मुकस्प के विषयों के अध्ययन का भी उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट है कि इस समय बाह्मण वैदिक साहित्य के अतिरिक्त अनेक ऐसी व्यावहारिक और लोकोपयोगी विद्याओं का अध्ययन करते थे जो जीविका के उपार्जन में सहायक हो सकती थी। इनमें कूलो और हिरनो को देखकर तरह-तरह के शकुनों की और माबी घटनाओ के बारे मे जानकारी प्राप्त करना और पक्षियों की विभिन्न प्रकार की ब्वनियों का अध्ययन भी सम्मिलित था। ब्राह्मणो द्वारा शास्त्रप्रतिपादित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के भी कई उल्लेख हमे इस युग के साहित्य और इतिहास में मिलते है। इस समय ब्राह्मण राजाओं के दरवारों में उच्च पदों पर राजकीय सेवा के विभिन्न कार्य किया करते थे। यद्यपि मनु (४।६) ने नौकरी की निन्दा श्ववृत्ति (कूत्ते का काम) कहकर की है, फिर भी अनेक ब्राह्मण सरकारी नौकरी करते थे। पृथ्यमित्र अतिम मौर्य राजा बहद्रय के सेनापति थे। कण्य बश का सस्थापक वासुदेव नामक ब्राह्मण अन्तिम श्रृग राजा का अमात्य था। महाक्षत्रप शोडास का कोशाध्यक्ष एक ब्राह्मण था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आवश्यकता पड़ने पर बाह्मण अपने परम्परागत कार्य यज्ञ को छोड़ कर पृष्यमित्र की भॉति क्षत्रियों के शासन का कार्य किया करते थे। वास्त्रेव ने इसी प्रकार यज्ञ की स्रवा का परित्याग करके तलवार हाथ में ली थी और कण्य वश की स्थापना की थी। इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय पेशे की दृष्टि से बाह्यणों में बहुा लचकीलापन

या और वे सभी प्रकार के अच्छे-बुरे व्यवसाय किया करते थे। 9

महामाध्य ने भी बाह्मणों की स्थित पर सुदर प्रकाश डाला है। उसने विस कम से पानें का जल्लेख किया है, उससे यह स्पष्ट है कि बाह्मण उस पूग में समाज में सबसे जेने, मूर्वेष्य और प्रतिष्ठा के पात्र समझे जाते थे (२।२१६४)। पतंत्रिक के मतानुसार उन दिनों जनम, विद्या और कर्म की तीन बातों से वर्ण का निर्धारण होता था। वाह्मण के किये न केवल बाह्मण हुक मंजन्म लेना और कुछ शारीरिक विशेषताय रखना आवश्यक था, अपितु उसके लिये यह भी करूरी था कि वह बाह्मण के किये आवश्यक विद्या और कर्म से भी संपन्न हो। बाह्मणों के जातियत बाह्मण लक्कण दनकां गौर वर्ण होना, शुढ आवरण वाला, पिगल लोव वाला और कपित केश बाला होना था। दन विशेषताओं वाले पुरुष को देखते ही जल्पन की जाती थी कि यह बाह्मण है कियो काले कल्ट्रे व्यक्ति को देखकर यह नहीं कहा वासकता था कि वह बाह्मण है। भी कोले कल्ट्रे व्यक्ति को देखकर यह नहीं कहा वासकता था कि वह बाह्मण है। वाह्मणों को के अतिरिक्त विद्या अर्थात् शास्त्रों का जम्म प्राण के अतिरिक्त विद्या अर्थात् शास्त्रों का जम्म वा

<sup>9.</sup> बाह्यण इस गुग से पहले भी सक्त वारण करते थे। वाणिन (५।२। ७१) के मतानुसार बाह्यणक सब्ब का प्रयोग उस देस के लिये होता था, जहाँ बाह्यण धायुवों की जर्बात धरनतात्त्रों की बृति करते थे। कीटिक्य (६।२) ने बाह्यण धायुवों की जर्बात धरनतात्त्रों की बृति करते थे। कीटिक्य (६।२) ने बाह्यण धी कता कर उसे अपनी ओर निस्ता सकता है। बीधायन (२।२।८०) ने कहा वा कि तो—बाह्यण की रखा के नियो, वर्णों का संकर या निश्चण रोकने के विधे बाह्यण धीर वैद्या सकत पहल कर सकते हैं (मि० वित्य अर्था अर्था भाग (६।३४८-८) उपर्युक्त ध्यवस्थाओं का धनसरए करते हुए कहता है कि जब वर्णाध्यम वर्ष पर धान-तायियों का धानसरए हो, युक्ताल हो तो आपकाल में पायों, नारियों, बाह्यणों की रक्षा के लिये बाह्यणों की सान्त्र वारण करना चाहिये। सान्त्यर्थ (६४।४२) के अनुसार राजा की धाना से बाह्यण को युक्त करना चाहिये। सान्त्यर्थ (६८।५६) यह ध्यवस्था करता है कि जब समाज के विचान टूट जायें, वस्यु, चौर, बाकू बढ़ जायें तो सानी वर्णों की सन्त्र प्रस्त्र वापा के विचान टूट जायें, वस्यु, चौर, बाकू बढ़ जायें तो सानी वर्णों को सन्त्र प्रस्त्र प्रमुत्त वापा करता चाहिये।

२. महाभाष्य ४।१।४८---त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्च कर्म च। एतच्छिवे विजानीहि ब्राह्मणाप्यस्य लक्षणम् ।

महाआव्य २।२।६— गौरः शुष्याचारः पिगलः कपिसकेशः इत्येतानस्यन्त-रान् बाह्यच्ये गृत्यान् कुर्वन्ति । समुदाये बाह्यणशस्यः प्रवृत्तो वा येच्चपि वर्तते जाति-

तथा कमें जयवा श्रेष्ठ आवरण, त्याग और तपत्था भी किसी व्यक्ति को बाह्यण बनाते थे। पतंजिक का बहु कहता है कि जिस प्रकार किसी समुदान हो कि कि प्रमुक्त होने बाला बाब्द उसके अवधवों के किये भी प्रमुक्त होता है, उसी प्रकार उपयुक्त तीनों गुणी से युक्त व्यक्ति को बाह्यण कहते थे और इनमें से एक मार्दी गुणों से हीन व्यक्तियों को भी बाह्यण कहा जाता था, जैसे बैठ कर मठ स्थाग करना. मोजन करना ये अवाह्यण के गुण थे। खितु घरि कोई बाह्यण अवस्था मुन-स्थाग करना था या चलते-चलते लाता था तो भी ऐसे आह्यण अवस्था मील व्यक्ति को अन्य विशेषताये होने पर बाह्यण कहा जाता था।

महामाष्य से बाह्मणो के विषय में कई बातें प्रकट होती हैं:--(१) उसके मतानुसार ब्राह्मणो का वर्ण गौर था, शायद ही कोई काले रग का ब्राह्मण हो। (२) ब्राह्मण होने के लिये जन्म के अतिरिक्त विद्या और कर्म की विशेषतायें आवश्यक समझी जानी थी। वस्तृत ब्राह्मण की शुचिता और शुद्ध आचरण उसकी प्रतिष्ठा का प्रधान कारण था। प्रतजलि ने ब्राह्मणों में शिष्ट ब्राह्मणो को ऊचा पर दिया है। ये वे बाह्मण ये जो केवल एक दो दिन के खाने भर से अधिक अम का संबय नहीं करते थे. धन के लोगी नहीं थे. इन्द्रियों के वशीमत नहीं होते ये और किसी एक विद्या में पारगत अवस्य होते थे। १ (३) उस समय जाति और वर्ण दो प्रथक बस्तुये समझी जाती थी । जाति जन्म से प्राप्त होती थी और उसमे कोई परिवर्तन नही हो सकता था । किन्तु वर्ण जाति से उच्च कोटि की बस्त थी और वह जाति की मॉति अनायास नहीं प्राप्त होती थी। उसके लिये समुचित गुण, कर्मऔर स्वभाव का होना आवश्यक था। ब्राह्मण वर्ण तभी प्राप्त हो सकता था जब किसी व्यक्ति में इस वर्ण के लिये आवश्यक विद्या और उत्कृष्ट आचरण की योग्यतायें हों। उस समय वर्ण और जाति परवर्ती युग की मॉति अभिन्न और समानार्थक न होकर पृथक-पृथक माने जाते थे। यह बात महाभाष्य के जानि-बाधारण शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है। बाह्यण जाति में जन्म छेने वाला

हीने गुरगहीने च । न ह्ययं कालं भावराशिवर्णमायण आसीनं वृष्ट्वाध्यवस्यति साह्यणो ज्यमिति ।

महाभाष्य २।२।६—-प्रजाह्मणोऽयं यस्तिष्ठन् मूत्रयति । अज्ञाह्माएगोऽयं यो गच्छन अक्षयति ।

२. महाभाष्य ६।३।१०६-एतस्मिन्नार्यनिवासे वे बाह्याराः कुम्भीवान्या प्रलोलुपा अगृहयमाराकारणः किञ्चिदन्तरेग कस्याध्यि विद्यायाः पारगास्तत्रभवन्तः सिच्डाः ।

किन्तु बाह्मण वर्ण के विद्या और कर्म के गण न रखने बाला व्यक्ति जाति-बाह्मण कहलाता था (२।२।६)। यह बाह्मण से हीन कोटि का समझा जाता था। उस समय वेद की रक्षां का दायित्व काह्मणों को सौंपा गया था, अतः बाह्मणों का सम्मान समाज में सब से अधिक था। लोग बालक बाह्मण का भी उठ कर अभिनंदन करते वे (६।१।८४), वह अवध्य था (१।२।६४)। गलती से मी बाह्मण को मारने वाला पतित माना जाता था। बह्महा और भ्रणहा दो महापातकी माने जाते थे (८।२।२)। किन्तु कर्तव्यहीन ब्राह्मण क्वाह्मण कहलाते थे(५।१। १०५)। (४) महामाप्य के समय दूसरी शताब्दी ई० पू० में ब्राह्मणों का अधःपतन शुरू हो गया था। इससे पहले जातिकाह्मल और वर्णनाह्मण में कोई अन्तर नही था, क्योंकि सभी ब्राह्मण स्वाच्याय एवं वेदाध्ययन को अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे. किन्त पतजिल के समय वेद का गंभीर अध्ययन करने वाले तथा व्याकरण का अनुशीलन करने वाले ब्राह्मणो की सख्या घट रही थी। बहाबंधु (कुत्सित बाह्मण) पुरुषों व स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही थी (१। २।४५, १।१।४८) । दान देने की अपेक्षा दान लेने की प्रवत्ति बढ रही थी। बाह्मण इसरों के घर पर भोजन के लिये निमत्रण पाने की प्रतीक्षा करते रहते थे, मोजन तैयार होते ही यजमान के घर पहुँच जाते थे (२।३।६४) ।

 का अध्ययन आवस्यक नहीं समझा जाता था। इस अंब (पृष्ठ ३५७-५८) से यह भी जात होता है कि निम्न जाति का जो व्यक्ति व्यपने को अनिय बताता बा, उसे अंग-भंग आदि का वष्ण दिया बाता था। इससे यह स्पष्ट है कि अभियों की स्थिति उस समय समाज में कंबी मानी जाती थी। यदि निम्न जाति बाके भावित इनकी प्रतिष्ठा पाने के लिये अभिय होने का ढोंग करते थे तो उन्हें देंडित किया जाता था।

महामाय्यकार के मतानुसार बाह्यणों के बाद समाज में अवियों का स्थान था। राजवारी के लियं अमिषिक्त ध्यक्ति राजन्य कहलाते थे। अपियों का अनार-ध्यवहार प्राय: ब्राह्यणों से मिलता जुलता था, अतः उन्हें बाह्यणास्तृत्व कहा जाता था। माय्यकार के मतानुसार क्षेत्रिय नाम के अन्त में बनी शब्द का और वैश्य के अंत में पालित शब्द का प्रयोग होता था (८।२।८३), वैसे इन्द्रवर्ग क्षेत्रिय का तथा इन्द्रपालित वैश्य का नाम होता था, ब्राह्मण का नाम इन्द्रवर होता था,

बैक्क — अतिय के बाद समाज में बैक्य का स्थान था। मन् (११९०) और याजवल्य (१११९) में वेदाध्ययन, यनन और दान के अतिरिक्त इनके विदोध कार्य लेती, पशुपालन, रुपया सुद पर देना (कुसीद) और व्यापार करना माना है। महामारत (१२१६०)२१) में मी इनके कार्यों का वर्णन करते हुये पशुपालन पर विद्या या है। महामारतकार (१२१६५५)३३) में आपित-बाल में आत्मरक्ता तथा गो-बाह्यणों की रक्षा के लिये और वर्णसंकरता को रोकने के लिये इन्हें शस्त्र प्रहुण करने का मी अधिकार दिया है। महामारत में कई स्थानों पर वैदेशों को शहों के समक्क सामाजिक स्थिति अदान करने की प्रवृत्ति दृष्टियोषर होनी है (१११२६१३–१९४३)।१९५)। मिलिट्यफ्रन (पूछ १७८) में स्मृतियो की सीत बैक्य का कार्य कृषि और व्यापार वाया गया है।

बौढ एवं जैन साहित्य में एवं तत्कालीन अमिलेखों में बैदयों का उल्लेख गृह्यतियों (पालि गह्मति, जैन गाहाबंद) के नाम से भी मिलता है। उवासगदसाओं नामक जैन संघ में इस धमं में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले जिन दस व्यक्तियों की कथाएं दी गई है, उनमें नो व्यक्ति गृह्मति है। इसके वर्णनानुसार गृह्मतियों के पास उन दिनों अपार संपत्ति होती थी, ये गुरुसोरी का काम करते थे, हमकी बसी-बसी अमीन्दारियों और पशुजों के देवह हुआ करते थे। राजा और व्यापारी सब मामजों में इनसे सहायता जिया करते थे। एका ग्रतीन होता है कि घे उस समय के ऐसे समृद्ध पुंजीपतियों की श्रेणी यी जिनके पास विशाल मुसंपत्ति और पश्संपत्ति थी। इन्हें समाज में सामान्य कारीगरों की निर्धन श्रेणी की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाता था । ईसा से पहले की और बाद की शताब्दियों के अनेक दानपरक अभिलेखों में गृहपतियों का उल्लेख मिलता है। ये व्यापारी, कृषक, कोषा-घ्यक्ष और सार्थबाह अथवा काफिलों के नेताओं का महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे। गृहपतियों के अतिरिक्त इस समय अनेक अभिलेखों में कुटुम्बिको का भी वर्णन मिलता है। ये कुट्म्बिक गृहपतियो की माँति विशाल सम्पत्ति रखने वाले कुट्म्बो के या परिवारों के अध्यक्ष हुआ करते ये। इस युग के अभिलेखों में सेट्ठी नामक एक वर्ग का वर्णन मिलता है। जातक साहित्य में इसका उल्लेख प्रचुर मात्रा मे पाया जाता है। मिलिंदप्रक्त (पृष्ठ ७०) में नागसेन के आरंभिक जीवन का वर्णन करते हुये पाटलिपुत्र के ऐसे सेटठी की कथा दी गई है, जिसने अपने सार्थ के साथ उत्तर-पश्चिमी भारत से अपने नगर की बात्रा की थी। इस बग के अभि-लेखों में सेटिइयों तथा उनके संबंधियो द्वारा दान दिये जाने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि सेट्ठी उस समय के आपारियों में अतीव समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति होते थे. समाज में इन्हें बड़ी प्रतिष्ठा दी जानी थी।

सुप्त — वर्मशाल्यों की प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए मन् और याजबल्य ने शुद्रों का विवोध कार्य डिजातियों की सेवा करना एवं उनसे प्ररण पोषण प्राप्त करना माना है (मन् १)९१,१०)१२३-२५, याठ ११२०)। समाज में शूद्रों की न्यिति सबसे हीन बी। ये बाह्यण, क्षत्रिय चैरयों की सेवा करते ये और इसके बढ़े में उनसे मोजन और वस्त्र प्राप्त करते थे। मन् के कथनानुसार शुद्र अपने स्वापी द्वारा छोड़े गये पुराने वस्त्र, छाता, वप्पल, चटाई आदि को प्रयोग में जलता था और वस्त्री द्वारा छोड़ा गया उच्छित्र सोजन करता था, बुढ़ापे में उसका पालम-भोषण उसका स्वामी ही करता था। शुद्रों के लिये क्षत्रियों की अपेक्षा क्षत्रियों की और वैद्यों की अपेक्षा क्षत्रियों की बीत के लिये क्षत्र अपने अपेक्षा कियों की सेवा अधिक अपेस्कर मानी जाती थी। आपत्ति-काल में जब शुद्र उज्जवनों की सेवा से अपनी या अपने बुट्यूम की जीविका नहीं चला पाता था दो उस बढ़ईशिरी, विवक्तारी, पन्त्रीकारी, रामाजी आदि के विभिन्न व्यवसायों से अपना ति वर्षित्र करने की अनुमति दी गई थी (मन् १०)९९-१००, १२९)। मन् (८)११३-१४, ४१९-१७) के मतानुसार शुक्र के कीर होने या न होने की

क्सा में भी बाह्यण पृद्ध से सेवा कराने के लिये उसे आधित कर सकता है, उसकी संपत्ति का अपने लिये उपमीन कर सकता है, क्योंकि मुक्तिय पाने के बाद भी पृद्ध अपनी स्वामार्थिक दासता से मुक्त नहीं हो सकता है और उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है। मन् (८/४९८) ने यह भी कहा है कि राजा गृह को अपनी सेवा कराने के लिये आधिन कर मनता है। इन सब जबनों से यह प्रतीत होता है कि उस समय गृह को संपत्ति रलने का तोई अपिकार नहीं बा, और वह बाह्मण, क्षमिय, बैयय की सेवा करने के लिये वाधिन किया जा सकता वा।

क्ति चुत्रों की यह स्थित सार्वभीम नहीं थी। संभवत यह मन् के आवर्ष को और जुत्रों के विषय में उनके विचारों की सूचित करती थी, क्योंकि स्वयं मन्तृ ने कुछ ऐसी अन्य ध्ववस्थाय की है जिनसे यह स्पष्ट रूप से सूचित होता है कि नुसें को नेपति रूपने का पूरा विचार था। मन् (११४५) और महामारत (१३१४७) १६) के एक मुप्रांत्रिक लोकों के अनुसार शूद्र को यह अधिकार या। कि इह अपने पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा समान रूप में करे। एक अप्य स्लोक (मन् ११८८, या० २११३३) में उमने वासी से उरप्य चुद्र के पुत्र का मी विरासत में अधिकार स्थीहत किया है। मन् अप्यत्र (११४४-४३, मि या० ११९३७) यह स्थवस्था करता है कि जूदों को यह अधिकार नहीं है कि वे ब्राह्मण को दान देने का अधिकार स्थीहत किया है। मन् अप्यत्र (११४४-४३, मि या० ११९३७) यह स्थवस्था करता है कि जूदों को यह अधिकार नहीं है कि वे ब्राह्मण को दान देने का अधिकार स्थाने ही। मन् ने (८१४२, या० २१३८) यह मी स्थवस्था की है कि सुद्र दारा दियों नो बाले ब्यां को कानूनी दर कमा होनी चाहियों। इन मब उदयों से यह स्थल्द होता है कि अन्य दिजातियों की सुलना में सूदों के धार्मिक और सामांजिक अधिकार कम ये और उनके बारे में प्रकार की अयोधायायों और अनहताये मानी जाती थी।

धुद्रों की पहली अनहंना यह थी कि उन्हें वेदाण्यान के अधिकार से वित्त त्या जाता था। मन् से पहले भीतम धर्ममूत्र १ (१२।४) ने यह व्यवस्था की थी कि पदि गृद्र जानवृद्ध कर स्मरण करने के लिये वेदरात छुने तो उसके कर्णहुहरों को सीसे और लाख में मर देना चाहिये, यदि वह अपनी बाणी में वेदों के उद्धरण देतो उसकी औम काट डाल्जी चाहिये, यदि उसने बेद का जच्छी

गौधम्० १२।४, अव हास्य वेदनयम्।वतस्त्रपुजनुन्यां श्रोत्रपूरणमुदाहरणे जिह्नाच्छेदो थाराणे गरीरभेद । निसाइये मृष्टकटिक १।२१, वेदार्थान्याकृतस्त्रं वदित म च ते जिह्ना निपतिता ।

तरह से स्मरण कर िज्या होतों उसके घरीर का छेदन करना चाहिये। गृहों का वेदाध्यन बॉजत होने पर मी उन्हें इतिहास अर्थात् महामारत एवं पुराण सुनने का अर्थिकार था। महामारत में निज्या है कि वारों वर्ण किसी ब्राह्मण पाठक से महामारत गुन सकते हैं।

शुद्रों की दूसरी अनर्हता यह थी कि वे वैदिक यज्ञ नही कर सकते थे। मन् (१०१२७) के अनुसार उनके सारे संस्कार वैदिक मंत्रों के बिना होते थे। वे वैवाहिक अग्नि नहीं रख सकते थे (मन् ३१६०, या० ११९०)। वे प्रति-दिन पंचमहायज्ञ साधारण अग्नि में कर सकते थे, याद भी कर सकते थे, देवताओं के स्वृति 'नमः' शब्द से कर सकते थे। यज्ञ का अधिकार न रखने पर मो, उन्हें दूर्त अर्थात् वावडी, कुआ, तालाब बनवा कर देव-मन्दिरों का निर्माण करा के पूर्ण अपल करने का अधिकार था।

कुछ अपराभों में बुदों को अधिक कहा वण्ड दिया जाता था। मन् (८। १६६) की व्यवस्था के अनुसार यदि बृद्ध किसी ब्राह्मण नारी के साथ उसकी हरूछा के अनुसार या उसके विरुद्ध सम्मीग करे तो उसे प्राण्यक्ष मिलना साहिये। किन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मणी के साथ बलातर करे तो उसे पर एक महत्क कार्याण का रण्ड और व्यवस्थार करने की दशा में पौच सी कार्याण का रण्ड मिलना था। (मन् ८१३७८)। यदि कोई ब्राह्मण किसी अर्थालत क्षित्र , वैदेश या बृद्ध नारी से सम्मोग करे तो उसे पांच सी कार्याण का रण्ड दिया जाता था। (८१३८५)। इसी प्रकार किसी ब्राह्मण की मस्सेना या गाली गलीच करने पर शुद्ध को शारीजिक रण्ड दिया जाता था। उसकी जीम कार ली जाती थी। (मन् ८१३०)। किन्तु इसी अपराध में क्षत्रिय या वैदेश को १०० अथवा १५० कार्याण का रण्ड दिया जाता था। यदि ब्राह्मण किसी शृह को दुवेचन कहे तो उस पर केवल १२ कार्याण का अथवा कुछ भी रण्ड नहीं लगता था। शृह न तो त्यायाथीश हो सकता था और न ही धर्म की उद्योगयण कर सकता था (मन् ८१६, २०, याज ११३)

हाूद्र का जीवन क्षुद्र एवं नगण्य समझा जाना था। पहले बताया जा चका है कि ब्राह्मण की हत्या महापातक था, किन्तु मन (११।६६) तथा याज्ञवल्क्य

महाभारत १२/३२८/४८, १/६२/२२, १/६४/८७ मिलाइये भागवत पुराल १/४/२५, स्त्रीमुधाईजकमूनां त्रयो न श्रुतिगोचरा । इति भारतमास्थानं मुनिना कृपया कृतम्।

(३।२३६) ने स्त्री, सूत्र, वैश्य एवं क्षत्रिय को मारता जपनातक माना है। इसके लिये प्रायपित्रत और दान की जो व्यवस्था की गई है, उससे स्पष्ट है कि सूत्र का जीवन नगण्य समझा जाता था। क्षत्रिय को मारने का प्रायपित्रत था ६ वर्ष का ब्रह्मचर्य, एक हुआर गौजो तथा एक बैंक का दान, वैद्य को मारने पर ३ वर्ष का ब्रह्मचर्य, १०० गायों का और १ बैंक का दान करना पढ़ता था। किन्तु गृह को मारने का प्रायप्तित केवल एक वर्ष का ब्रह्मचर्य, १० गायों का तथा एक बैंक का दान था।

लानपान के सम्बन्ध में यह नियम था कि ब्राह्मण कुछ शूद्र समझी जाने वाली जातियों के यहाँ मोजन कर सकते थे। मनु (४।२५३) याज्ञवल्क्य (१। १६६, मि॰ गौतम १६।६, विष्णु ५७।१६) के अनुसार बाह्मण उसी शुद्र के यहाँ मोजन कर सकता था, जो उसका पशुपालक, हलवाहा या बंशानुक्रम से मिन्न हो या अपना नाई अथवा दास हो। यह व्यवस्था मन् से पहले गौतम (१६।६) ने भी की थी, किन्तु यह सर्वमान्य व्यवस्था नही थी। आपस्तम्ब धर्मसूत्र (१।५। १६।२२) के अनुसार अपवित्र शृद्ध द्वारा लाया गया मोजन ब्राह्मण के लिये वर्जित है। किन्तु इसके साथ ही उसने तीन उच्च वर्णों के सरक्षण में शुद्रो को द्विजातियों का मोजन बनाने के लिये अनुमति दी है। इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण न केवल श्रद्धों का, अपित श्रद्धों के हाथ का बना हुआ मोजन ग्रहण करते थे। इस विषय में आपस्तम्ब ने इतनी ही शर्त लगाई है कि शुद्र रसोइये के नालुन, केश आदि स्वच्छ होने चाहिये। इस विषय मे मनु की व्यवस्था (४।२११) घ्यान देने योग्य है। परवर्ती युगों में शंखस्मृति (१।३४) ने श्रृद्धो के मोजन पर पलते ब्राह्मणो को पंक्तिद्रुषक माना और पराशर (११।१३) ने यह व्यवस्था की थी कि बाह्मण किमी शूद्र से केवल घी, तेल, दूघ, गुड़ या इनसे बनी हुई वस्तुये ग्रहण कर सकता है, किन्तु इन्हें वह नदी किनारे ही खाये, शूद्र के घर में नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि शुग सातवाहन यूग में शूद्रों का माजन ब्राह्मणों के लिये पूर्ण रूप से वर्जित नहीं हुआ था। वह ब्राह्मणों के घर में रसोइया हो मकता था और बाह्मण उसका पकाया हुआ मोजन कर सकता था।

किन्तु इस युग में शूटों को अस्पृत्य या अष्ट्रत समझते की प्रवृत्ति का श्रोगणेश हो गया था। अनुसासन पर्व (५९।३३) में यह कहा गया है कि शूट ब्राह्मण की सेवा बल्दी हुई अपिन के समान दूर से करें, किन्तु क्षत्रिय एवं वैस्य स्पर्क करके उससे सेवा करा सकते है। छुआछूत का बन्धन पहले बहुत कठोर नहीं था। हिरप्यकेशी गृद्धातुत्र (शिश्शारे८-२०) तथा आपस्तम्ब धर्मसूत्र (शिश्र-१०) के अनुसार मधुपकं देते समय अतिथि के पैर को, मले ही वह स्त्रातक काह्मण क्यों न हो, सूद्र पुरुष या नारी घो सकते थे।

शू बारों आश्रमों में केवल गृहस्थाश्रम ही ग्रहण कर सकता था। उसके लिये बेदाश्ययन वर्जित था (महामा॰ १३।१६५।१०), जतः उसके लिये ब्रह्मवर्य, बानप्रस्थ और संन्यास के आश्रम वर्जित थे। शान्ति पर्व (६३।१२-१४) के अनुसार जिल शूद्र में उच्च वर्णों की सेवा करते हुये अपने वर्म का पालन किया है, जिसका जीवन थोड़ा ही रह गया है, या जो ९० वर्ष से उत्पर की अवस्था का हो गया है, वह वोषे आश्रम को छोड़ कर समी आश्रमों का फल प्राप्त कर सकता है।

पतंत्रिक के महामाध्य से भी इस युग में गुद्दों के सम्बन्ध में बहुमूच्य जानकारी मिलती हैं। उसके मतानुसार शुद्र दो प्रकार के व्यक्ति कहलाते  $\hat{\mathbf{u}} = -(\pi)$  कमंद्र्य जान जाहाण, क्षत्रिय, वैदेय अपने शास्त्र विहित कर्तव्यों का पालन न करते हुए शुद्धवत् जीवन व्यतित करते थे, वे कमंद्र्य थे। अधिक्षित, वेदाध्ययन न करते वाले, सन्ध्या, अनिहांचरहित, असममी ब्राह्मण भी शुद्र माने जाते थे। (आ) कम्प्युह्म —ये शुद्र माता-पिणा से उत्पन्न व्यक्ति थे। शुद्रों के अनेक जातियां थी। माध्यकार ने आभीरों को शुद्र माना है (११२।७२), धीवर मी शुद्रों में सब से ऊंचा स्थान रथ-

कारों का था। ये त्रिवणं अर्थात् बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्व से कुछ हो नीचे थे। जुलाहा (तत्तुवाय), कुस्तुर (कुम्मकार), नाई, लुहार (क्ष्मीर, अस्वकार) धोवी और पमार (वर्षकार) स्वाद सूढ़ों से अन्तर्गत थे। सूढ़ों में आयार्थकं से बाहर को मी अवेक जातियाँ सिम्मिल्त थी, जैसे, शक, यवन, कौन्न, किस्तिन्यमानिका । बित्तयों से बाहर रहने वाले चाण्डाल और मृत्य भी शूड थे खानपान की दृष्टि सं प्रतंजिल ने सूढ़ों को दो श्रेणियों में विमन्त किया है—निरवसित और अनि-रस्तित वहुं (तसा), लुहार, धोवी और जुलाहा अनिरवसित थे और चाष्टाल, मृत्य आदि निरवसित । अनिरवसित लोग बाह्मण, क्षत्रिय, बैयों के पात्र छू सकते थे, किन्तु निरवसित नहीं छू छक्त थे। बाहुतः निरवसित निननतम कोटि के सूढ़ थे। ये यदि त्रिवणं के पात्र में खा पी लेते ये तो त्रिवणं इस पात्र को संस्तार द्वारा सुद्ध करके भी अपने प्रयोग में नहीं ला सकते थे। यदिष कुछ अप्य प्रकार के सूढ़ ये। ये पति त्रिवणं के पात्र में बार पी लेते ये तो त्रिवणं इस पात्र को संस्तार द्वारा सुद्ध करके भी अपने प्रयोग में नहीं ला सकते थे। यदिष कुछ अप्य प्रकार के सूढ़ी द्वारा ध्वाद करके भी अपने प्रयोग में कहा जात आदि से सुद रहने पर प्राप्त गोवी के छोरों पर होते थे। ये बड़-बड़ नगरों के बीच मी स्तुत रहने पर प्राप्त गोवी के छोरों पर होते थे। ये बड़-बड़ नगरों के बीच मी सी रहने थे (२१४११०)।

१३ अन्य जातियों का उल्लेख किया है। मनु के अनुलोमों में अम्बष्ठ, निवाद और उप तबा प्रतिलोमों में मूत, वैदेहक, बाण्डाल, मागव, क्षत्ता और आयोगव उल्लेखनीय हैं। प्रावतन्त्र्य (११९५) में भी मनु की मति विभिन्न सकर जातियों की चर्चा की है। इन संकर जातियों का विवेचन बड़ा जटिल चा। विष्णु धर्मसूत्र (१६१०) ने लिखा चा कि मारतीय समाव में संकर जातियों असस्य है। मितास्तरा (या० १९९५) ने मी इनकी गणना करना छोड़ दिया चा। यहां इनकी कुछ प्रमुख बातों का ही निर्मेश किया जायगा।

इन जातियों की कल्पना से हिन्दू समाज में विदेशी जातियों को खपाना आसान हो गया, क्योंकि इस समय यह कल्पना की जाने लगी कि शक, यवन, पहलब आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय थी, किन्तु शनैः शनैः वैदिक कर्मकाड के न करने से इनका पतन हो गया। मन (१०।४३-४) के शब्दों में "पौड़क, ओड़ द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद (पहलव), चीन, किरात, दरद और खश जातियाँ आरम में क्षत्रिय थी, किन्तु धार्मिक कियाओं के लोप से और ब्राह्मणो के अदर्शन से घीरे-घीरे बुवल बन गई।" इनमें से कुछ जातियों का इतिहास बड़ा मनोरजक है। पहले ( आठवे अध्याय मे ) यह बताया जा चुका है कि आभीर मारत पर आक्रमण करने वाली एक विदेशी जाति थी। समा पर्व (५१।१२) में इनका पारदों के साथ वर्णन है। इन्हें दस्यू और म्लेच्छ कहा गया है। इन्होंने महामारत के युद्ध के बाद अर्जुन पर आक्रमण किया था और वृष्णियों की स्त्रियों को हर कर ले गर्यथे। अस्त्रमेधिक पर्व (२९।१५–१६) के अनुसार ब्राह्मणो से अबध न रहने पर आभीर शह हो गये। पहले यह बताया जा चका है कि शनै: शनै: यह विदेशी जाति हिन्दु समाज में अपना ली गई। रुद्रमति नामक आभीर सेनापति ने १८१-८२ ई० में ध्द्रसिंह के शासन-काल में एक कुआ बनवाया (ए० इं० खड १६, पुष्ठ २३५)। इसी प्रकार ईरान से आने वाले पहलवों को मनुने शुद्रों की स्थिति में आया हुआ क्षत्रिय माना है। महाभारत में पहलवो का उल्लेख पारदो तथा अन्य अनार्य लोगो के साथ किया गया है (समापर्व ३२।१६।१७)। यवन अथवा यनानी गौतम के मतानसार शद्र पुरुष एव क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिलोम जाति है। महामारत में यवनो का उल्लेख शको तथा अन्य अनार्य जातियो के साथ किया गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि विदेशों से आने पर भी इन जातियों को शासक होने के कारण क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, किन्तु उनमें वैदिक कर्मकाड आदि का प्रचलन न होने से उन्हें शुद्रो की श्रेणी मे पतित क्षत्रिय साना गया।

नहीं है। किन्तु शूंग बूग की जाति-प्रया में कुछ अचकीलापन था, वर्णसंकर जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता था। इसमें किसी संकर जाति को उसका मूल वर्ण भी प्राप्त हो सकता था और उसका अधःपतन भी समय था। इसके लिये स्मृतिकारों ने जात्युत्कर्ष (जाति मे उत्थान) और जास्यपकर्ष (जाति की स्थिति में पतन) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। मनु (१०।६४) और याज्ञ-वल्क्य (१।९६) इसका वर्णन करते हैं। मनु के मतानुसार जब कोई ब्राह्मण शूद्रा स्त्री से विवाह करता है तो इस सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली कन्या पारशव होती है। यदि पारशव लड़की बाह्मण से विवाह करती है और इस सम्मिलन से उत्पन्न कन्या का पुनः किसी ब्राह्मण से विवाह होता है और यह कम सातवीं पीढ़ी तक चलता रहता है तो ७वी पीढ़ी ब्राह्मण हो जाती है। इस प्रकार आरम्भ मे शुद्रा समझी जाने वाली इस पीढ़ी का ब्राह्मण के रूप मे उत्कर्षहो जाता है। इसके सर्वया विपरीत यदि कोई बाह्मण शुद्र स्त्री से विवाह करता है, तो उनसे उत्पन्न होने बाला लड्का पारशब कहलायेगा। यदि यह लडका पूनः एक शद्र कन्या से विवाह करता है और इसी प्रकार का कम सातवी पीढ़ी तक चलता रहता है तो अवी पीढ़ी ब्राह्मण के उच्च धरातल से पतित होकर शुद्र बन जायगी। मनु (१०।६५) ने क्षत्रिय स्त्री के दैश्य की कन्या से तथा दैश्य पुरुष के साथ शद्भ स्त्री के विवाह से उत्पन्न सन्तान के बारे में भी यही सिद्धान्त लागु किया है। याज्ञवल्क्य (१।९६) ने जात्यत्कर्ष और जात्यपकर्षदो प्रकार के बताये है। एक तो विवाह से और दूमरा व्यवसाय या पेशे से। यह जात्यत्कर्ष कमशः ७वी और ५वी पीढ़ी में होता है। मनु से पहले गौतम (४।१८-१९) ने भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, किन्तु वह जात्यपकर्ष के लिये पाँच पीढ़िया ही पर्याप्त मानता है।

इस सिद्धान्त से जन्ममूलक जाति-स्थवस्था की कठोरता कुछ अंदों में कम हो जाती है। किन्तु हमारे पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि इन नियमों का पालन व्यावहारिक रूप में कहीं तक होता था। श्री देवदत रामकृष्ण प्रण्डारकर का यह मत था कि इन नियमों का वस्तुतः पालन हुआ करता था, वे में नियम विमिन्न प्रदेशों में प्रचिल्त रीतिरिवाओं को सुचित करते है। किन्तु श्री पाण्डुरंग वामन काण ने इनके वास्तविक जीवन से निश्वान्तित होने से सदेह प्रगट करते हुमें लिला है कि पांच या सात पीड़ियों तक वधारपररा का

१. इंडियन एस्टिक्वेरी १६११ पू० ११।

२. कारो-वर्नशास्त्र का इतिहास हिम्बी अनुवाद सं० १ ८

वहीं है। किन्तु पून पून की बाति-अवा में दुछं कवकीलापन या, वर्णसकर वातियों की संस्माविक क्षिपति में परिवर्तन हो सकता बा। इसमें किसी संकर जाति को उसका बूक वर्ष भी प्राप्त हो सकता या और उसका अधापतन भी समय था। इसके लिये समुतिकारी में जारपूरकर्ष (जाति में उत्यान) और बाह्यप्रकर्ष (जाति की स्थिति में पतन) के सिद्धान्त का प्रतिवादन किया है। मनु (१०१६४) और याज-बल्क्य (१।९६) इसका वर्णन करते हैं। मन् के मलानुसार जब कोई बाह्मण शुद्रा स्त्री से विकाह करता है तो इस सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली कन्या पारशब होती है। यदि पारशव लड़की बाह्यण से विवाह करती है और इस सम्मिलन से उत्पन्न कन्या का पुन किसी बाह्यण से विवाह होता है और यह कम सातवीं पीढ़ी तक चलता रहता है तो ७वी पीढ़ी बाह्मण हो जाती है। इस प्रकार आरम्भ में शुद्रा समझी जाने वाली इस पीढ़ी का बाह्यण के रूप में उत्कर्ष हो जाता है। इसके सर्वेषा विपरीत यदि कोई बाह्यण शुद्र स्त्री से विवाह करता है, तो उनसे उत्पन्न होने बाला लडका पारश्चव कहलायेगा। यदि यह लड़का पुन एक शुद्र कन्या से विवाह करता है और इसी प्रकार का कम सातवीं पीढ़ी तक चलता रहता है तो अवीं पीढ़ी बाह्यण के उच्च घरातल से पतित होकर शूद्र बन जायगी। मन् (१०।६५) ने क्षत्रिय स्त्री के वैदय की कन्या से तथा वैदय पुरुष के साथ शद्र स्त्री के विवाह से उत्पन्न सन्तान के बारे में भी यही सिद्धान्त लागू किया है। याज्ञवल्क्य (१।९६) ने जात्युत्कर्ष और जात्यपकर्ष दो प्रकार के बताये हैं। एक तो विवाह से और दूसरा व्यवसाय या पेशे से। यह जात्युत्कर्ष त्रमश ७वीं और ५वी पीढ़ी में होता है। मनु से पहले गौतम (४।१८-१९) ने भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था किन्तु वह जात्यपक्ष के लिय पाँच पीढ़ियां ही पर्याप्त सानता है।

इस सिद्धान्त से जन्ममूलक बाति-व्यवस्था की कठोरता हुछ अक्षो में कम हो जाती है। किन्तु हमारे पास वह वामने का कोई सावन नहीं है कि इन नियमों का पाछन व्यावहारिक रूप में कहों तक होता था। श्री देवदत रामकृष्ण मण्डारकर का यह मत था कि इन नियमों का वस्तुत पाछन हुआ करता था, ये नियम विमिक्त प्रदेशों में सर्वलित रीतिरियाओं को सुचित करते हैं। किन्तु स्री पाष्ट्रपा वामन काणे ने इनके वास्तविक बीवन से नियमित्त होने से सदेह प्रगट करते हुये जिला है कि पीच या सात पीड़ियों तक व्यवस्परपा को

१ इंडियन एग्टिक्वरी १६११ वृ० ११ ।

२. काखे-वर्मशास्त्र का इतिहास हिन्दी अनुवाद स॰ १ ।

स्मरण रखना हंती खेल नहीं है। इसके अतिरिक्त इस निषय में स्वयं स्मृति-कारों में विनिध्न प्रकार के मत प्रचलित थे। अतः यह कहा जा सकता है कि ऐसे विचान केवल आवर्ष रूप में ही रहे होंथे। मनु और याजनस्वय की उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हमें साहिल्य में, पर्मशास्त्रों तथा अभिलेखों में इसका एक भी उदाहरण नहीं मिलला है।

**बाधम धर्मः**—उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज में ब्रह्मचर्य, गृहस्य, वानप्रस्थ और संन्यास के चार आश्रमों का विकास हो चुका था। मनु (अध्याय ३) और याज्ञवल्क्य ( प्रथम अध्याय ) ने चारो आश्रमों का विस्तार से वर्णन किया है। इनके अनुसार सौ वर्ष के मनुष्य-जीवन को २५-२५ वर्ष के चार मागों में बाँटा गया था। पहले २५ वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने मावी जीवन के लिये आवश्यक शिक्षा प्राप्त करता था। इसके बाद २५ वर्ष तक गृहस्य आश्रम में रहता हुआ सासारिक जीवन बिताता था, पुत्र-पौत्र हो जाने पर वह अपने गृहस्य जीवन का परित्याग करके वानप्रस्य आश्रम मे प्रवेश करता था। अतिम आश्रम सन्यास का था। मनु से पहले गौतम (२११५) और बौचा-यन वर्मसूत्र (२१६१२९)४२-४३) ने यह मत प्रकट किया था कि वास्तव मे केवल एक ही गृहस्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य इसकी तैयारी मात्र है, वानप्रस्य और संन्यास आश्रम गृहस्य धर्म का मृत्युपर्यन्त पालन करने का निर्दश करने वाले अनेक बैदिक बचनों का विरोधी होने के कारण अमान्य है। मन और याज्ञ० ने यद्यपि पिछले दोनो आश्रमो को अस्त्रीकार नहीं किया, किन्तु वे गृहरथ आश्रम की प्रशसा के गीत गाते नहीं थकते हैं। मनु के मतानुसार जैसे सब जन्तु वायु के सहारे जीते है, वैसे ही सब प्राणी गृहस्थ आश्रम मे जीवन घारण करते हैं (३१७७), जैसे सब नदी-नद समुद्र में जाकर स्थित होते है वैसे ही तीनो आश्रम गृहस्थ में ही स्थिति प्राप्त करते हैं (६।९०)। अन्य आश्रमो का मरण-पोषण करने के कारण यह श्रेष्ठ आश्रम है।

महामारन में गृहस्थ आश्रम का गौरव-मान (१२।२७०।६-७) बहुत अधिक किया गया है। शांति पत्रं के अनुसार जैमें सब प्राणी माता के आधार से जीते हैं, वैंसे ही अन्य आश्रमों की स्थिति गृहस्थ के आधार पर है। गृहस्थ के किये मोक्ष सम्बन न मानने वालों की निदा की गई है (२७०।१०-११)। बौद्ध और जैन वर्षों के कारण कुछ समय तक मारतीय समाज में वैरायनाद की प्रवृत्ति प्रवस्थ हुई और बड़े पैमाने पर व्यक्ति मिश्रु और भिक्षुणियाँ बतने रूपे। बुद्ध ने स्वय-मेव इसके अनिष्ट परिणामों की आघोका प्रकट की थी। समाज में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये महामारत में गृहस्य आश्रम के गौरव का गान किया गया। इस विषय में इसके कुछ प्रकरण बड़े रोचक हैं। शांति पर्व के १८वे अध्याय में विदेह-राज जनक के अपनी मार्था के साथ संन्यास ग्रहण के समय हुये वार्तालाप मे अपने कर्त्त-क्यों को पूरा न करके संन्यास ग्रहण करने वालो की घोर निदा की गई है। जनक-पत्नी ने ऐसे व्यक्तियों की उपमा पराये अन्न की आज्ञा में इधर-उधर देखने बाले कतो से दी है। महामारत के मत में शिष्य, मठ, संपत्ति आदि की लालसा से काषायवस्त्र घारण करने वाले मुर्ख हैं। सन्यास की निदा करने वाला महा-भारत का यह सारा प्रकरण मगवान बुद्ध जैसे अपनी पत्नी तथा घर छोड़ कर सन्यासी होने वालों पर एक प्रबल आक्षेप है। बौद्ध वर्ग के प्रमाव के कारण हमारे देश में नौजवानों में तथा बहुत छोटी आयु के व्यक्तियों में संन्यास यहण करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ऐसे अजातक्मश्रु (बगैर दाढ़ी मुख के) मिश्तुओं को एक कथा शांति पर्व में है। इन्द्र के समझाने से इन सब ने सन्यास धर्म को निष्फल समझ कर गृहस्य का अवलबन किया (१२।११।२७) । शांतिपर्व मे युद्ध के बाद युविष्ठिर का अनुशोचन और निर्वेद दिखाकर उसके मुह से मिखू होने का प्रस्ताव करा के सन्यास की जोरवार शब्दों में खिल्ली उड़ाई गई है। इस प्रस्ताव को सून कर अर्जून इसे **पापिष्ठा कापाली वृत्ति** कहता है (१२।८।७)। मोमसेन के मतानुसार अकेला आदमी पुत्र, पौत्र, देवताओ, ऋषियो, अतिथियो का मरण न करता हुआ जगल में पशुओं की माँति सुख से जी सकता है, पर न ती ये मृग स्वर्ग को पाते है, न सूअर और न पक्षी। यदि सन्यास से कोई राजा सिद्धि पा सके तो पहाड़ और पड़ तुरत ही सिद्धि पा ले, क्योंकि ये नित्य निरूपद्रव और निरतर ब्रह्मचारी देखे जाते हैं (१२।१०।२२-२५) । इन शास्त्रकारो के मतानुसार मनुष्य को अपने सामाजिक कर्त्तव्यो का पालन करने के लिये और तीन ऋण चुकान के लियं गृहस्य धर्म का पालन करना आवश्यक था।

इस समय बौढ और जैन निश्दुओं ने घर्म-प्रचार और साहित्य-मुजन का अद्मृत कार्य किया, किन्तु दुर्माप्यवध द न प्रश्तकों और निश्कृषियों में पर्याप्त अने-तिकता और अस्टाचार था। कीटिल्या अस्तास्त्र (११११) में मन्यासियों से गुप्त-परों का काम लेन की बात कही गई है। वास्त्यायन से पढ़के के (कामसूत्र ५१४, ४२) गोणिकापुत्रादि के कामबास्त्र विषयक प्रयों से यह प्रतीत होता है कि उन दिनों बीड, जैन और बाह्यण मिल्लुणियां प्रेमियों के बीच में दुतियों का कार्य किया करती थी। तत्कालीन समाज में इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। यह बात दो उदाहरणों से स्माट है। स्वीसग्रहण जर्मात व्याप्तमार की विभिन्न किस्सी के लिये स्मृति- कारों ने वह करूं देख्दों की व्यवस्था की है। विवाहिता स्त्री के साथ व्याप्तमार पूर्ण वार्तालाप करने वाले के लिये मारी जुमीने का विधान किया गया है। किंदु एक प्रविदात के साथ गुप्त वार्तालाप के लिये मन् कुछ बोड़े से जुमीने की व्याप्त करता है (८३६३)। बात्रक भी इस अपराव को तुच्छ मानता है (३१८८५,२९३)। बात्स्यायन (४१९९) ने नागरक को यह वेतावनी यी है कि उसकी पत्नी का संपक्ष बाह्यण, बीढ और जैन परिवाजिकाओं से नहीं होना चाहिये।

बास प्रथा:---यह अत्यन्त प्राचीन काल से मारत में प्रचलित थी। बौद्ध साहित्य में विभिन्न प्रकार के दासो के वर्णन मिलते हैं। कौटिल्य (३।१३) ने समवतः पहली बार प्राचीन मारत में दानों की स्थिति के संबंध में अनेक नियमों का प्रतिपादन किया था। मन (८।४१५) ने इस पूरानी परंपरा के आधार पर दासों को सात श्रेणियों मे विमन्त किया है-पद्ध मे पकड़े गये, जीविका अथवा मोजन प्राप्त करने के लिये दासना स्वीकार करने वाले, अपने स्वामी के घरों में उत्पन्न होने बाले. द्रव्य देकर खरीदे गये, दान में प्राप्त, परखों से विरासत में प्राप्त, दण्ड भोगने के लिये दास बनाये गये व्यक्ति। उन दिनों दासो की प्राप्ति का एक बड़ा स्रोत यद्ध था। यद्भ में हारे हुये व्यक्तियों को दास बना लिया जाता था। महामारत (३।२७२।११, ३।३३।५०) में यह कहा गया है कि युद्ध के नियमों के अनुसार लडाई में हारने बाला व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा इसी प्रकार कर सकता है कि वह मार्वजनिक रूप से यह घोषणा करे कि वह विजेता का दास बनना स्वीकार करता है, किन्तु एक वर्ष बाद इसे उसका पुत्र समझ कर मुक्त कर दिया जाता था। महाभारत में दामों के दान का भी उल्लेख मिलता है (२।५२।११,५७।८)। अन्यत्र यह बताया गया है कि अंग देश में स्त्रियों और बच्चों के वेचने की कुप्रधा थी (महाभा० ८।४५।४०)। भिल्दिप्रक्त (पु०२७९) से यह ज्ञात होता है कि एक ऋणग्रस्त पिना ने जीविका का कोई अन्य साधन न होने पर अपने पत्र को दाम के रूप में बेचाथा। इससे यह पता लगता है कि उस समय दासो का कय-विकय होता था। युद्ध से इनकी सख्या में वृद्धि होती थी और ऋण चुकाने के लिये व्यक्ति स्वयमेव दास बनते थ या अपने पुत्रों को बेचा करते थे। व्यक्तिचारिणी स्त्री को भी दासी बनने का दण्ड दिया जाता था (मिलिटप्रश्न पष्ठ १५८)।

मनु के एक सुप्रसिद्ध क्लोक (८।४१६, मिल महामारत १।८२।२८, ५। ३३।६८) के अनुसार दास को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। किन्तु इस नियम का सर्वत्र पालन नहीं होता था, क्योंकि मनु (९।१७९) तथा याज्ञवल्क्य (२११३६) यह व्यवस्था करते हैं कि एक शद्व द्वारा दासी से उत्पन्न पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद पिता की सपत्ति ग्रहण कर सकता है। कौटिल्य ने दासों को कुछ दशाओं में मंपत्ति विरासत में पाने और देने के अधिकार दिये थें, किन्तु मन इस विषय में मौन है। दासन्व में मन्ति पाने के विषय में याज्ञवरक्य ने कई व्यवस्थायें की है (२।१८५)। जबर्दस्ती बनाये गये दास का दासत्व उसी प्रकार वैध नहीं था, जैसे चोरों द्वारा बेचे गये किसी माल को वैध नहीं माना जाता · है। जो दास अपने स्वामी के जीवन को बचाता था, उसे इसके पुरस्कार रूप में मुक्त कर दिया जाता था। ऋण न देने की दशा में बनाया गया दास कर्जा चुका देने के बाद दासत्व से मक्त हो जाना था। दिव्यावदान (पप्ठ २५) से यह विदिन होता है कि यदि कोई दासी अपने स्वामी के घर में सन्तानवती होती थी तो उसे अपनी सन्तान के साथ ही मुक्त कर दिया जाता था। इस समय के स्मृतिकारों ने दासो के साथ मानवीय व्यवहार करने पर बहुत बल दिया है (मन ४)१८४-८५, महा-मारत १२।२४२।२०-२१)।

विवेतियों का भारतीयकरएए '--शुन-सानवाहन युग की एक वही विशेषता यह थी कि इस ममय आक. त्याओं के रूप में अनेक विदेशी जातियों मारत आई और वे सीझ ही मारतीय परम्पराओं, धर्म, मण्या, रीति-रिवाज को प्रकृष्ण करके सारतीय वन गरें। इनमें पहली जाति ये सवन अववा यूनानी थी। सिकन्दर के आक्रमण के समय में यूनानी भारत में आकर बचने रूप में प्रधान कप से उत्तर-यश्चिमी सीमा प्रान्त में, कम्बोज और गन्यार के प्रदेशों में काफी संख्या में बस गये थे। अशोक के शिकालेखों में इनका वर्णन मिनता है। उसके समय में मारत में बसे यूनानियों के अनेक उच्च राजकीय पर मी प्राप्त दियों। अशोक ने नुष्यास्त नामव यवन को काठियावाह का प्रान्तीय आगरक बनाया था। मौर्य युग की ममाणि पर बैरिद्या के यूनानी राजाओं के आक्रमणों के परिणामन्वरूप भारत में यूनानी लोगों की बस्तियों की सख्या बढ़ने रूपी। इनके बाद अक एक भीषण बाढ़ के रूप में बहुन बढ़ी सख्या में भारत आये। इनसे बाद अक एक भीषण बाढ़ के रूप में बहुन वही सख्या में भारत आये। इनसे बाद अक एक भीषण बाढ़ के रूप में बहुन बढ़ी सख्या में भारत मार्थ स्वाप्त स्वाप्त में सामार्थिक जीवन में एक बढ़ी हरूनक मार में है देशी जी जारियों द्वार प्रदेश विदेशी जातियों द्वार पारास्तर होती पहा। इसते मारत के सामार्थिक जीवन को जो मीषण म्यस

उत्पन्न हुआ, उसकी गुंज हमे गार्गी संहिता के युग पूराण में सुनाई देती है। इसमें पौराणिक बौली की मविष्यवाणी के रूप में बैक्टिया के युनानियों के हमले का वर्णन करते हुये यह कहा गया है कि इससे आयं अनायं का, बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्वों का भेद लप्त हो जायगा। वर्णाश्रम धर्म की परिपाटी समाप्त हो जायगी। शूद्र मिक्षु बाह्मणों का रूप घारण करेंगे, शूद्र बाह्मणों के सामाजिक और धार्मिक अधिकारों का अपहरण कर लेंगे। विदेशी आक्रमणों के कारण परिवार व्यवस्था छिन्न-मिन्न हो जायगी। युद्धों में मनुष्यों के अधिक संख्या में मारे जाने के कारण पुरुषों की कमी हो जायगी। १०-२० स्त्रियाँ एक पुरुष से विवाह करेगी। नारियाँ खेतों में, ज्यापारिक संत्थानों में तथा सिपाहियों के रूप में काम करेगी। १२ वर्ष का मीषण अकाल पडेगा। कलियुग की सब बुराइयाँ प्रकट होंगी। महामारत (३। १८८।३०-६४, १९०।१२-८८) में भी कलियुग के आगमन के समय इसी प्रकार की बराइयो और मीचण विपत्तियों का चित्रण किया गया है। इसमें अनार्य बर्बर जातियों के शामन के कारण समनी समाज व्यवस्था के उलट-पलट हो जाने का वर्णन है। भारतवर्ष का जो प्रदेश इन जातियों ने जीत लिया था. उसकी घोर निन्दा करते हुए यह कहा गया है कि वहां किसी आर्य व्यक्ति को नहीं रहना चाहिये। महामारत (८।४०।२०-४०, ४४।६-४४, ४५।५-३८) मे लंगवतः इसी कारण मद्र और वाहीक देशों के स्त्री परुषों की कर्ण ने बड़ी निन्दा की है। पश्चिमी भारत पर विदेशी शको का चिरकाल तक शासन रहा था। सम्भवत इमीलिये वात्स्यायन (कामसूत्र २।५।२५) ने सौराष्ट्-वासियों के शिथिल आचार का वर्णन किया है। महामारत में विदेशी यवनों, काम्बोजो और गन्धारों को कुत्ते के मास को पका कर खाने वाले स्वपाको और गिद्धो जैसा स्वभाव रखने वाला बताया गया है (म० मा० १२।२०७।४३-४५)। इसी प्रकार आमीरों की विदेशी जाति को पापी, लोमी और दस्य बताया गया है (म० मा० १६।७। ४७-४९)।

यद्यपि सारतीय ग्रन्थों में यूनानियों तथा अन्य विदेशी जातियों की घोर निन्दा करते हुयें उन्हें बर्णाश्रम व्यवस्था को संग करने वाला और नैतिकता को नग्ट करने वाला बनाया गया है, फिर मी ये जातियाँ बीग्न ही सारनीय घमं और सामाजिक व्यवस्थाओं को स्वीकार करके सारतीय समाज का अग वन गई। जिस प्रकार रोम

<sup>9</sup> जर्नलक्षाक बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्ज सोसायटी, १६२८ पु० ४०२, ४०६, ४९०, ४९३-४, इसके संशोधित पाठ के लिये देखिये इसी पत्रिका का १६३० का अर्थक पु०९८।

युनान का विजेता होकर उसकी संस्कृति से विजित हुआ था, जसी प्रकार युनानी, शक, पहलव और कृषाण भारतीय प्रदेशों को जीतने के बाद उसकी संस्कृति से पराजित हुए और मारतीय बन गर्ये। युनानियों में मारतीयकरण की प्रक्रिया दूसरी शताब्दी ई॰ पूर्व के उत्तरार्घ में उस समय आरम्म हुई जब हिन्द-यनानी राजा डिमेट्रियस ने यवन राजाओं की पूरानी परम्परा का परित्याग करते हुए अपनी मुद्राओं पर यूनानी भाषा के साथ-साथ खरोष्ट्री लिपि में लिखी जाने बाली भारतीय प्राकृत को स्थान देने की नई पद्धति आरम्भ की। इसके बाद प्राय सभी यनानी राजाओं ने इसका अनसरण किया। कुछ यनानी राजाओं ने न केवल मारतीय माषा को. अपित मारतीय देवी-देवताओं को भी अपनी मद्राओं पर स्थान दिया। यह उनके भारतीय धर्म से प्रमावित और आकर्षित होने का सुन्दर प्रमाण है। श्री जितेन्द्रनाय बैनर्जी के मतानुसार हिन्द युनानी राजा युत्रेटाइडीज और एण्टियाल्किडम की मुद्राओ पर इन्द्र की तथा एगेथोक्लीज और पेन्टेलियोन के सिक्कों पर लक्ष्मी की मूर्ति का चित्रण मिलता है। पनानियों मे मारतीय धर्मों की लोकप्रियता हेलियोडोरस और मिनाण्डर के उदाहरणो से स्पष्ट है। पहले (द्विनीय अध्याय में) यह बताया जा चुका है कि विदिशा में राजा मागभद्र के दरबार में आये हुये यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने देवताओं के देवता वासूदेव की प्रतिष्ठा में एक गरुडुष्वज स्थापित किया था। वह इस लेख में अपने को बैच्याव धर्म का अनयायी मागवत कहलाने में गौरव का अनुभव करता है। उसने अपने लेख के अन्त में महाभारत के कुछ वचनो को उद्धन किया है। इनसे यह सूचित होता है कि वह सम्मवतः महाभारत का भी पारा-यण करना था। मिनाण्डर द्वारा बौद्ध धर्म के स्वीकार करने का पहले वर्णन किया जा चुका है। पश्चिमी भारत में कार्ले, नासिक और जुन्नर की गुफाओ में हमें अनक यूना-नियो द्वारा बौद्धसम को दिये गये दानो का उल्लेख मिलता है, जैसे नासिक की गहा सख्या १७ में ओतराह ( उत्तरापन के ) दातामितियिक (देमिन) द्वारा स्थापित की हुई दातामित्री नगरी के निवासी योनक धर्मदेव के पुत्र इन्दाम्नीदत्त का दान र, कार्ले में घेनुकाकट नामक स्थान के निवासी यवन मिहचय (सिहध्यज) का घं (धर्म) का तथा उसवदत्त (उधवदात) के बेटे मिनदेवणक का दान और जून्नर की गुफा में गतों ( Goths ) के यवन हरिल का तथा चिट का दान। देवदत्त

जे० एन० बनर्जी——दी डेक्सपमेन्ट आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी पृ० १२३
 १६३ ।

२. ए० इं० दा६० ।

रामकृष्ण मण्डारकर को बेसनगर ( बिदिशा ) से एक मिट्टी की मुहर १९१४ में मिली थी, उनके मतानुसार इसमें यह उल्लेख है कि बिमेंट्रियस नामक एक पून नी ने बैदिन यस कराया और वह उसमें यह उल्लेख है कि बिमेंट्रियस नामक एक पून नी ने बैदिन यस कराया और वह उसमें यहमान बना था। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि पूर्नालियों ने पहले सम्मवतः झामन सम्बन्धी आवस्यकृताओं के कारण अपनी मुद्राओं पर भारतीय भाषाओं को स्थान दिया, इसके बाद वे बैळाव, बौढ आदि मारतीय धर्मों के उपासक बने तथा मारतीय समान में बृत्तील गये। पहली खताब्दी ईस्वी के उत्तरायें में किनक ने अपने सिक्कों के यूनानी गूरकाशर (Monograms) हटायें नो यह सम्मवतः इस बात का प्रतीक था कि इस समय तक पूर्वानी मारतीय समान में विलीन हो चुके थे और उनके पायंक्य को सूचिन करने बाली यूनानी माराया मा प्रतानन लगाना समाप्त हो बच्चा था। यूनानी अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए विदेशी जातियों को बबंद कहने थे और उनहें हीन दृष्टि से देवते थे। ऐसे यूनानियों का मारतीयकरण होना कम आवर्ष की बात नहीं थी। उनके मारतीयकरण की प्रक्रिया पर तहले प्रकाश डावा जा चुना है (१० ८६)।

यूनानियों के बाद मारत पर शकों, पहलबों और कुषाणों के आक्रमण हुए। इनसे मारानीयकरण की प्रक्रिया अधिक तीब थी। इस्त्रीने यूनानियों की अपेक्षा अधिक तेजी में मारानीयकरण की प्रक्रिया अधिक तीब थी। इस्त्रीने यूनानियों की अपेक्षा अधिक तेजी में मारानीय समया और संस्कृति को स्वीकार किया। यह बात नामों के उत्तरत्य हो स्पर्द तो मारानीय भाषा में अपने नामों की लिखे जाने हे ए उनसे उतना ही परिवर्गन किया जो बरोप्ट्री या बाह्मी में उनके लिखे जाने के लिखे आवश्यक था। किन्तु जकों और आमीरों ने आरम्म में ही विश्व मारानीय नाम बहुण कियो इनके कुछ उदाहरण वीर्यक्रिमित, विजयिमान (ए० इ० व्यव २४, प्०) का पुत्र उत्तरवर्मी और उसका मनीजा अव्यवमां तथा परिचर्मी मारा के क्षत्यकामां के नवदामा, ब्रह्मां जोता नाम है। इसी प्रकार के अप्य नाम विष्णुदना, शकानीका, आमीरवंशी शिवदत्त का पुत्र मादरिपुत्र ईप्वरसेत है। शक, पहलब और कुषाण राजाओं ने आरम्म से ही अपनी स्वाओं पर यूनानी एव मारानीय प्रमालों के लेव लिखवाय। चट्ट के उत्तराधिकारी शक क्षत्रमों ने अपनी मुख्लों पर यूनानी लेवां को अलंकरण के रूप में परिवर्गनत प्रक्रित को श्रमी किया। यह इन पर बढ़ते हुए मारानीय प्रमाव का मुक्क है। शकों की एक और

৭. आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, घार्षिक रिपोर्ट १६१४-१५,

विद्येषता भी ध्यान देने योध्य है । इन्होंने अपने अभिलेखों में शरीः शर्नैः मृतानी वर्ष के महीनों के स्थान पर भारतीय पंचान के अनुपार पक्षों और महीनों का प्रयोग निया। जक, कुषाण राजाओं की मृद्राओं पर पायं जाने वाले मारतीय देवी देव-ताओं का पहले उन्लेख हो चुका है। क्विकृष्ट वित्तेय प्रयोग सतानुपायी था। वाष्पुदेव भी प्रयान रूप से शिव का उपातक प्रतीन होता है, किन्तु कानिका और हृतिक ने अपनी मृद्राओं पर जरक्ष्यों और भारतीय धर्मों के विजिन्न देवी देवताओं को स्थान दिया है। परिवर्गी मारत की कालें गुक्त से अवृत्यामा के निवासी सोवक्क सेतकरण के बेटे हरकरण का बौढ संघ के लिये नी कोलियों वाले मध्य के दान का अनिलेख मित्रा है। बदुलामा समनता सिच्युन्ट की अम्बुल्यिम (Ambulium ) नामक बस्ती प्रतीन होती है। सेतकरण और हरकरण स्थन्द रूप से पहल्व नाम प्रतीत होती है। सेतकरण और हरकरण स्थन्द रूप से पहल्व नाम प्रतीत होती है। सेतकरण और हरकरण स्थन्द रूप में मारत के वाक गामक उपवदात के वानों का उन्लेख किया जा कुका है, उपने बाह्यणों और बौढ मिल्लों को प्रयुर्ग मात्रा में दान दिये थे। उज्लेख को से एक स्थन्द होता है कि वह पूर्ण रूप से मारतीय संस्कृति के रंग में रंगा जा कका था।

विदेशी जातियों ने यहाँ बस कर मारतीय माचा, यमें और संस्कृति को आत्ममात् करके शनै शनै अपने को मारतीय बना किया। इनके वैवाहिक संबंध मुप्रमितिका मारतीय राजकुकों में होने लगे। तीयरी शताब्दी ई० में पिकसी मारत के अत्रप राजाओं की कन्याओं का विवाह माताबकों को दक्षां प्राजवंधों में होने लगा था। इसका सर्वोत्तम उदाहरण वासिष्ठिष्टुन शातकर्षण की रानी थी। इस्बाहु राजवंध में राजा थीं, एक एक एक प्राची कहमहानिका उज्जविनी के शक राजा की कन्या थी (ए० ई० वं० २०, ५०४४)।

## स्त्रियों की स्थिति

नारियों भी स्थित में पिछले युवों की अपेका कुछ परिवर्नन आने लगा था। बैदिक समाज में स्थियों की स्थिन बहुन अच्छी थी, उन्हें पित के साथ समानता की स्थिति प्राप्त थी। इस समय पित-पानी एक दूसरे के साथी या मिल्र (सखा) थे। उनके स्वर्तों और सामान्य कार्यों में कोई बड़ी विषयता या भेद नहीं था। उनका सामृहिक नाम दपती अर्थीन घर का स्थामी था। इसमें मूचित होता है कि दोनों का घर पर समान रूप से स्वर्त्व था। मैंबडानठ और कीच ने लिखा है-"
"यह शब्द (दंपती) ऋषेद के समय में स्थितों की उच्च स्थिति का बोधक है।"

यह स्थिति ६०० ई० पू० तक बनी रही। "इसके बाद वैदिक युग के अन्त में स्त्रियों को यज्ञाधिकार से बंचित किया गया। इसके प्रधान कारण सम्भवतः कर्मकाण्ड की जटिलता एवं पवित्रता में वद्धि, स्त्रियों का मानिक धर्म, अन्तर्जातीय विवाह तथा उपनयन संस्कार के अमाव में स्त्रियों का शद्र समझा जाना था। विदेक यग मे पत्नी पति के साथ बैठकर यज्ञ करती थी, उसके बिना पति का यज्ञ परा नहीं हो सकता था। किन्तु २०० ई० पु० में उसका इतना अधःपतन हुआ कि वह शद बनादी गई। इसका एक बड़ा कारण यह प्रतीत होता है कि छठी शुरु ई० पुरु से हिन्दू समाज में बाल विवाह का प्रचार होने से स्त्रियों के उपनयन की प्रथा अप-चिंत होने लगी थी। नियत अवधि तक उपनयन संस्कार न होने से गह्य सुत्रों के समय से व्यक्ति को शुद्र समझा जाता था। स्त्रियों के उपनयन की प्रथा न रहने के कारण उनसे यज्ञ और मंत्रोच्चारण का अधिकार छिनना स्वामाविक था। मन (११।३७) इसका कारण स्पष्ट करते हुए कहता है कि यज्ञ करने वाला होता बेद का पारंगत विद्वान तथा यज्ञिकया में निष्णात होना चाहिये। उपनयन न होने से स्त्रियाँ वेद की विद्यी नहीं होती थी, अत. उन्हें यज्ञ करने का अधि-कार नहीं दिया गया। मन ने यह कहा कि पत्नी को मंत्री के बिना ही यज्ञ में आहति देनी चाहिये (३।१२१)। उसकी यह भी व्यवस्था है कि स्त्रियों के सब संस्कार मत्रों के बिना किये जाने चाहिये।

स्त्रियों की स्थिति हीन होने पर इनके आजीवन संरक्षण का विचार विक-सित हुआ। धर्मसूत्रों के समय से प्रायः प्रत्येक शास्त्राकार ने इस बात की घोषणा की है कि स्त्री को कही भी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। मनु के कथनानुसार स्त्री की रक्षा बचपन में पिता, यौवन मे पित और बुढापे मे पुत्र करते हैं, अत: स्त्री स्वतन्त्र नही है। एक आधिनक लेखिका रमाबाई ने इस पर कट व्याग्य करते हुए लिखा है कि हिन्दू स्त्री केवल एक ही स्थान---नरक---में स्वाधीन रह सकती है। किन्तु स्त्रियों की परतन्त्रता का सिद्धान्त सर्वमान्य होते हुए भी इस यग में नारियों को कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अधिकार और स्वतन्त्रता प्राप्त थी । यद्यपि मन (८।४१६, महाभा० ५।३३।६४) के अनसार स्त्रियों को सपत्ति रखने का अधिकार

१. हरिदल वेदालंकार-हिन्दू परिवार मीमांसा द्वितीय संस्करण प० ७४।

२ बही प० १०६ से ११३।

३. मनु ९।१४६, याज्ञवल्क्य १।८४, गीतम धर्मसूत्र १८।१, वसिष्ठ ४। 9-3 1

नहीं समझा जाता था, फिर भी यनु वे स्वयमेव स्त्रीयन पर पत्नी को पूर्ण अधिकार दिया है, बहु इस बात की व्यवस्था करता है कि राजा को वाहिए कि वह पत्नियों की, साम्ब्री विश्ववाओं की, बौक और रोणबस्त नित्रयों की सम्पत्ति की विशेष कर से रखा करे। यदि संबंधी इस संपत्ति को होयया के प्रमुद्ध कर करें तो वह उन्हें चोरों की म्रांति दिव्यत करें। माइयों को अपनी अविवाहित बहिन को संपत्ति में से कुछ हिस्सा बाधित रूप से देना पहता था (मनु ११११०)। मनु ने माता को (११२१०) और याज्ञवल्य (१११३५) ने पहली बार पूर्वों के न होने की दशा में पत्नी को पत्ति के संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया है। इन व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि यद्यपि नारी को सामान्य रूप से संपत्ति रखने का अधिकार नाहीं था, फिर भी कुछ विषोध दशाओं में तथा स्त्रीयन पर उने पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इस दृष्टि है के इस यूप में मारतीय नारी की स्थित अन्य देशों की स्त्रियों की अपेक्षा अधिक उन्नय थी।

लियों के सापत्तिक और धार्मिक अधिकार कम होने हुये भी इस युग में हित्यों को स्मृतिकारों में अल्पिक्त सम्मान दिया है। महामारव (पांट०१०, मिलाइये मृन १९२५) के अनुसार लिया गूजा के योग्य, महामायवती और पुष्प-सीला है, वे घर की सोमा है। मीग्य द्वारा इस विषय में पुष्पे को दी गई शिला उल्लेखनीय है—"लिया मान योग्य है, हे मनुष्यो, उनका मान करों। स्त्री से वर्म और रित का कार्य पुरा होना है। जुस्तारों परिचयों और सेवा उनके अधीन है। संतान का उत्पादन, उत्पन्न संतान का परिपालन और सांसारिक जीवन में प्रीति पत्नी के कारण होती है, अनः इनका सम्मान करना चाहिये। इससे सुम्हारे मब कार्य सिद्ध होंगे (१३१४६१९१२), हे राजन, स्त्रियों का सदा लालन और पुत्रन करना चाहिये। उन्हों निजयों पूजी जाती है, वही देवता रमण करते हैं। जहीं उनकी पुत्रन तही होती है, वहीं पार्मिक क्रियारों निष्टण्ड होती है (महामारत १३। ४९६१–५०)। महामारत के मन में लियाँ लक्ष्मी हैं

<sup>9.</sup> इस सम्बन्ध में सर हेनरी मेन का यह कथन उल्लेखनीय है कि हिन्दुधों में विवाहित निजयों की वह मुरक्षित संपत्ति जिसका पति अपहार नहीं कर सकता, स्त्रीधन के नाम से प्रसिद्ध है। यह तच्या निश्चित रूप से उल्लेखनीय है कि हिन्दुओं में रोमन लोगों की अपकेला इस संस्था का विकास बहुत यहले हो गया था, अर्की हिस्टरी आपका इंटरीट्यूमाल्य पु०३२९ ३२४, हरिवत वेदालंकार — हिन्दूपरिवार मोमांसा, वितिस संस्थाल पु० ४४९-४२ ।

(१३।४६।१५), स्वियों के निरादर में लक्ष्मी कठ जाती है जत: ऐक्वयं की आक्रोका रखते बालों को दिवयों की पूजा उत्तमोत्तम आमूषणों और भोजन से करती चाहिये (मन् ३।५५)। वो पति, पिता और माई बहुत कल्याण चाहिते हैं, उन्हें लगी को अलकारों से मूर्षित करता चाहिये (मन् ३।५५)। मन्दम्मित में यह भी कहा चार है कि स्त्री इस प्रकार मूर्पित, पूजिन और मम्मानित होने पर शोमात्ममान होती है, उसके ऐसा होने पर सारा कुल चमक उठता है। यदि वह इम प्रकार शोमा- यमान नहीं होती तो कुल भी नहीं चमकता है (मन् ३।६२)। इस सब चचनों से यह स्वय्य है कि उस समय अता वा। मन् (३।५५- ६२) तथा या। (१।८२) ने इस बात पर अल्पिक बल दिया है कि स्वियों को परिस्वार में पूरी प्रतिच्छा और सम्मान दिया जाना चाहिए।

स्त्रियों की सम्मानित स्थिति शास्त्रकारों की अनेक व्यवस्थाओं से मी स्पन्ट होती है। पुरानी व्यवस्था का अनुसरण करते हुये सनु (२।१३८) तथा या० (१।११७) ने स्त्रियों को राजा और स्नातक के साथ सडक पर भीड होने की दशा में अन्य व्यक्तियों से पहले मार्ग देने का अधिकार दिया है। नव-विवाहित और गर्भवती स्त्रियों को अतिथियों से भी पहले भोजन कराने की भ्यवस्था मन (३।११८-१६) और या० (१।११७) करते है। मन पत्नी की हत्या को ब्रह्महत्या के समान महापातक मानता है ( ११।८८ ) । किन्तु व्यक्ति-चारिणी स्त्री के लिये नाम मात्र के दण्ड की व्यवस्था करता है। शास्त्रकारों ने व्यभिचारिणी पत्नी के साथ भी उदारता का व्यवहार किया है। कुलटा होने पर उसके लिए अन्य समाजों की अपेक्षा कम कडे दण्ड विधान की व्यवस्था की है। स्त्रियों को महाभारत ने न केवल अवध्य बताया है, अपित यह भी कहा है कि इनको किसी प्रकार का दुर्वचन नहीं कहना चाहिये और कोई क्लेश नहीं देना चाहिये। १ महाभारत में स्त्री सबधियों में माता को जितनी महत्ता दी गई है उतनी शायद ही किसी अन्य ग्रंथ में दी गई हो (१२।१०८।१६-१८, १३।१०५। ११६, १।१९६) । पत्नी के रूप में महामारत में दौपदी, दमयती और सावित्री का जिस रूप में चित्रण हुआ है, उससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की स्थित अच्छी थी। इस बात की पुष्टि इस यग के ऐतिहासिक

१. हरिवत्त वेदालंकार- हिन्दू परिवार मीमांसा, पृ० १४१-४३।

२ महाभारत कुंम्भघोणम संस्करण १३।४९।९, नैता बाख्या न वै वध्या न बलेखाः ग्रुभमिच्छता।

अभिकेक्षों से भी होती है। सातवाहन राजवश में नागनिका और बाल्श्री ने अपने नाबांत्रिय पुत्रों की अभिमाशिका के रूप में वही योग्यतापूर्वक सासन के सब कार्यों का सचायन किया था। इस समय के आमिक्कों में हमें तित्रयों द्वारा सामिक कार्यों के लिये अनेक दान देने के उपलेख मिखते है।

पत्नी को स्थित: — पनु (५।१५०) तथा याज्ञवल्य (१।८३-८७) ने पत्नी के कायों का विवाद प्रतिपादन किया है। मनु के कथनानुसार पत्नी में चार बातें होनी चाहियें—वह सर्दव हंसमुख रहे, गृहकायों में दक्ष कहा, घर की सब जीने बाफ-पुष्परी रखे और अप-अपी नही। याज्ञवल्य में इनके अतिरिक्त पति का प्रिय कार्य करता, सास समुर की चरण बंदना, उत्तम आचरण और संयम पत्नी के प्रधान गृग बतायें है। महाभारत (३।२३३) में द्रौपदी द्वारा सत्यमामा को तथा १३। १२३ में बांडिक द्वारा सुमना को पत्नी के घर्मों का विस्तार से उपदेश है। कामसूज (४।१३२) में मत में पत्नी को वार्षिक आय के अनुसार व्यव करना चाहिये। द्रौपदी ने महाभारत में यह कहा है कि उसे पाण्डवों की पूरी सम्पत्ति के आय-अथ्य का जान है।

इस समय के शास्त्रकार स्त्री का प्रधान कर्तव्य पति-सेवा और पाति-द्रत्य धर्म का पालन करना बताते हैं। मन ने इस पर बल देते हुये यह कहा है कि साध्वी पत्नी दु:शील, स्वच्छंदगामी, गणशन्य पति की भी देवता की तरह सेवा करे, इसी से स्त्रियाँ स्वर्ग में पूजित होती है, क्योंकि स्त्रियों के लिये पथक से कोई यज्ञ, ब्रत या उपवास नहीं है (५।१५४-५५) । याज्ञवल्क्य की सम्मति में पत्नी का परम धर्म यही है कि वह पति के वचन का पालन करे। महामारत में पाण्डुने कहा है कि बेदवेत्ता यह जानते है कि पति पत्नी को धर्मानकल या धर्मविरुद्ध जो बात कहे उसके अनुसार उसे कार्य करना चाहिये (१।१२२।२७-२८)। मनु आदि इस युग के शास्त्रकारो ने पातिव्रत्य की गरिमा और सतीत्व की महिमा के बहुत गीत गाये है। मनस्मृति (५।१६५-६६). याजवल्क्य स्मृति (१।८७) और महामारत (१५।२०।४) इसे सब से ऊचे स्वर्ग-लोक में पहुँचाने वाला मानते हैं जिसे केवल बह्या, पवित्र ऋषि, पूज्य आत्मा और बाह्मण ही प्राप्त करते है (महा०१३।७३।२, ९।५।४१-४७ )। महाभारत में अनेक सतियो और पतिव्रताओं की कथायें दी गई है। गांघारी को जब यह पता लगा कि उसका विवाह प्रज्ञाचक्षु वृतराष्ट्र के साथ होना है तो उसने अपनी आँखो पर कई तहो बाली पड़ी बाँध ली ताकि उसके चित्त में पति के प्रति किसी प्रकार का दर्भाव न

उत्पन्न हो (महा० १।११०।१४) । द्रौपदी ने वन में पितयों के साथ घोर कष्ट सहे, किंतु पाति ब्रत्य की मर्यादा नहीं छोड़ी। बाल्मीकि रामायण में आदर्श पतिव्रता के रूप में सीता का जी उज्ज्वल चित्रण हुआ है, वह बाज तक भारतीय समाज में आदर्श बना हुआ है। सीता न केवल वन में अपने पति के साथ गई, अपित् पंचवटी में रावण ने जब उसे अपनी पटरानी बनना स्वीकार करने पर त्रिलोकी के ऐश्वर्य का प्रलोभन दिया तो पतिवता सीता ने रावण को विक्कारते हुये पाति-कृत्य के जिस आदशे का प्रतिपादन किया है, वह अनपम है ( अरण्यकांड ४७। २५-४७)। रावण द्वारा अपहत होने पर लंका में घोर कष्ट और प्रलोमन दिये जाने पर भी सीता में पातिश्रत्य की मावना बनी रही । पातिव्रत्य की महिमा का वर्णन करते हुये इस युग के स्मृतिकारो में अनेक चमत्कारपूर्ण बातें कही हैं। सावित्री ने इसी के प्रमाव से अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगल से बचाया था (महामारत ३।२९६)। सीता ने इसी कारण हनुमान की पूछ को आग लगाने पर भी उसकी जलने से रक्षांकी थी। सतियों के तेज के सम्मख तपस्वी ब्राह्मणो की शाप देने की शक्ति को नतमस्तक होना पड़ता या, यह कौशिक ब्राह्मण के आख्यान से स्पष्ट है (महा० ३।२०६)। कौशिक ने अपने ऊपर बीठ करने बाले सारस को दृष्टिमात्र से दग्च कर दिया था, परन्तु पतिसेवा में सलग्न स्त्री के घर पर मिक्का पाने में विलम्ब होने पर वह उसका कुछ नही बिगाड सका, उसने अपने पातिश्रत्य के प्रमाव से ब्राह्मण द्वारा सारस को कोपदिष्ट से जलाने की बात जान की थी।

सतीरल का उपयुक्त आदर्श इस युग से हिन्दू समाज में प्रवल होने लगा था। मनु ने यदापि स्त्री-गुरुष का यह परम धर्म बताया है कि वे मृत्युपर्यंत एक दूसरे के प्रति सच्चे बने 'रहें (९१९९१), किन्तु अव्यव उसने पत्नी के मरने पर पुरुष को वुनर्पवंतह का आदेश दिया, किन्तु पति के मरने पर पत्नी के मरने वा पत्नी के पुर-विवाह का निषंध किया (५११५७-६९)। साक्षवल्व (१८८९) भी पति को पत्नी के मरने पर अविलंख दूसर विवाह का आदेश देता है। मनु और साक्षवल्व हारा वियुरों को यह अधिकार यक्त कार्य करने की दृष्टि में दिया गया, क्योंकि पत्नी यक्त के जिये आवश्यक थी और पति को प्रतिदिन यक्त करना पढ़ता था। किन्तु इसके साथ ही मनु ने यह भी व्यवस्था को थी कि पति पत्नी को अप्रियवादिनी होने पर धौरन छोड़ सकता था (मनु ९८८१, या० १९६३), किन्तु पत्नी पति को कभी नहीं छोड़ सकती थी। वहीं स्त्री आवश्यक सती भी विषे

के दोधों की परवाह न करती हुई बीवन पर्यन्त उसकी आराधना करे। इस प्रकार का सतीत्व स्त्री पुष्क के लिखे नैतिकता का दोहरा मानवंड स्थापित करता है। दित्रयों से आदार्थ पातिकश्य की अपेक्षा रखी जाती थीं, किन्तु पुष्यों के लिखे पुकरलीवत होना आवष्यक नहीं था, सतीत्व का यह एकांगी आदर्थ इस युग में हिन्दु समाज मे लोकप्रिय हुआ। '

विश्ववा को स्थिति:-इस यग के शास्त्रकारी ने विश्वता के पुनविवाह का विरोध किया। मन (४)१६२) के मतानसार "सदाचारिणी नारियों के लिये दूसरे पति का विधान कहीं नहीं किया गया है।" इसी बात को उन्होने बार-बार कई प्रकार से कहा है। ९।६५ के अनुसार विवाह की विधि में विधवा के पुनविवाह का कहीं वर्णन नही है, कन्या एक बार ही दी जाती है (सकुत्कन्या प्रदीयते ९।४७)। पाणिग्रहण के मन्त्र कल्याओं के लिये ही है। इसके अतिरिक्त मनु ने विथवा का सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचारिणी रहते हुए संयमपूर्वक जीवन बिताना माना है (मन ५।१५६-६१, मि० याज्ञ १।७५) । फिर मी उस समय विषवाओं के पुनर्विवाह का निषेष समाज में सर्वमान्य नहीं हुआ था। कुछ दशाओं में विषया का पूर्निवशह हुआ करता था। ऐसी स्त्री को पुनर्मू कहते थे। मनु (९।१७५, १८४) तथा याज्ञवल्क्य (२।१३०-१३२) पुरानी व्यवस्था के अनुसार पुर्नाववाह करने वाली स्त्री (पुनर्मू) के पुत्रों का सापत्तिक अधिकार कुछ विशेष दशाओं में स्वीकार करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मन द्वारा विघवा के पुनर्विवाह का निषेध होने पर भी उस समय समाज में यह परिपाटी प्रचलित थी। मन ने पूरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए अक्षतयोनि विधवा को पूर्नाववाह का अधिकार प्रदान किया है। पति के विदेश जाने और लापता होने की दशा में पत्नी के पूर्नीववाह के अधिकार के सबन्ध में मनुकी व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। उसका यह कहना है कि यदि पुरुष धार्मिक कत्तंत्र्य की दिष्ट से विदेश गया हो तो पत्नी को आठ वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, यदि ज्ञान या यश की प्राप्ति के लिये गया है तो ६ वर्ष तक, यदि प्रेम वशीमृत होकर गया हो तो तीन वर्ष तक पति की बाट जोहनी चाहिए (९।७६) । किन्तु मनु ने यह नही बताया कि उपर्युक्त अविषयों की समाप्ति पर भी पति के घर वापिस न छौटने की दशा में पत्नी को क्या करना चाहिये। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद (स्त्रीपस ९८-१०१) ने यह व्यवस्था की है कि यदि पति विदेश गया हो तो

१. हरिवल वेदालंकार--हिन्दू परिवार भीमांसा, पृष्ठ १३३-१४०।

बाह्मण पत्नी को आठ वर्ष तक और यदि संतान न हुई हो तो चार वर्ष तक ही
प्रतीक्षा करनी चाहिय। उसके बाद वह द्वपरा विवाह कर सकती है। नारद
की स्थादस्था मन् की व्यक्षा दिवयों के पुनिवाह के विषय में अधिक स्थप्ट
है। उसके मतानुसार पौच प्रकार की विपत्तियों में स्त्री द्वसरा पति कर सकती
है—जब पति लापता हो जाया, मर जाय, सस्यासी हो जाया, नपुसक हो पा चाति
से पतित हो। किन्तु शनैः सनैः इस विषय में नारद की अपेक्षा मनु की स्थियों
के क्रियं बहुम्बर्यपूर्वक आमरण वैषक्ष का जीवन बिताने की अ्यवस्था सर्वमान्य
होने लगी। इस कारण समाज में विषयाओं की सख्या बढ़ने लगी। याज्ञवल्य
पहला स्मृतिकार है जिसने स्पष्ट कप से सर्वप्रयम विषयाओं को पुनो के अमाव
में पति की संपत्ति का स्थामी बनाया है (११३५-व्ह)।

१ नारद स्त्रीर्थुस प्रकरण १७-नष्टं मृते प्रवज्ञितं क्लीबं च पतिते पती। पंच-स्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विश्रीयते। यह स्लोक पराशर स्मृति (४।३०) और अग्निपुराण (१५४।४, ६) में भी निसता है।

२. इस विषय के विस्तृत प्रतिपादन के लिये देखिये हरिवल वेदालंकार— हिन्दू परिवार मीमांसा पृ० ४७६।

भिषय कुलो से ही प्रतीत होता है। पित के बाद जीवित रहने वाली पत्नी की स्थिति इस समय परिवार में अत्यत्म असहाय, द्रयानिय और कन्द्रपूर्ण होती थी। महाचारत (१११५८)१२, १२१४८)२। में इसका बड़ा मामिक वित्रण किया गया है। विश्वास कं ग्याज में अनंगलकारिणों और अपस्कृत-मुक्क क्रुलुओं में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है (मिलिन्द प्रका पु०२८८)। समम साहित्य से भी दक्षिण भारत के संबन्ध में मही स्थिति प्रतीत होती है। यहाँ विश्वाप क्लोर संयम का जीवन विताती थी और विश्वा का सती होता एक अतीव स्पृहणीय और उच्च बादर्श समझा जाता था।

करती भी कि सामान्य जानता इन्हें न देख सके। रामान्य (२१३३८) और महामान्य (२१३३८) और महामान्य (२१३३८) भी इनके बढ़े काख्यमय वर्णन मिलते हैं। इनमें मह कहा गया है कि ये दिवसे असूर्यम्पदा थी अर्थान सुर्व से इनके हुए कहा गया है कि ये दिवसे असूर्यम्पदा थी अर्थान सुर्व भी इनके दर्णन मही कर पाता था, आकाल में उड़ने वाले पकी इन्हें हि देख पाते वे, वायु भी इनके राखी सदी करती थी। जब सानिया राजरान्या में आती थी। ती भी वे पर्दे में ही रहती थी। जी करपाइ करपाइ (१९४२-३) में यह दताया गया है कि दिवाध में जब सती के त्यान का कर पूछने के लिये मिलयो और दरवान्यों को बुजावा सामी इसे सुनने के लिये पर्दे के पीछं बीठी। लिल्लिकनर (१०१५०) में यह दताया गया है कि कि नविवादीहता वच्च साम, समुर और बड़े बूढ़े लोगों और वें सुनने में पर्दा विस्ता कराता है।

गिएका:—बौद साहित्य से यह प्रतीत होता है कि उस समय कुछ
गणराज्यों में मुद्धर स्त्रियों को अविवाहित रहना पड़ना था, क्योंकि उनकों
पत्नी के कप में प्राप्त करनों के लिये उस गणराज्य के युवकों में उम समय होने की सम्भावना बनी रहनी थी। यूढ के प्रसिद्ध विवित्सक जीवक की माता ऐसी ही एक गणिका थी। गण अथवा अविलायों के समृह द्वारा उपमोग्य होने के कारण इन्हें गणिका थी। गण अथवा आविलायों के समृह द्वारा उपमोग्य होने के कारण इन्हें गणिका का नाम दिया जाता था। आसपाली के उदाहरण से यह स्वय्ट है कि उन दिनों गणिकाय नृत्य आदि की विमिन्न कलाओं में प्रवीण

१ कार्तो — प्रमेतास्त्र का डितहास लज्ड १, पु० २७४ । इस विषय के विस्तृत वर्तान के लिये देखिये, हरिदल देवालंकार-हिन्दू विवाह का सक्षिप्त इतिहास अध्यात ११ ।

अध्याम ११ । २ विश्वया के लिये देखिये हरियत्त वेदालंकार-हिन्दू विवाह का संक्षिप्त इतिहास पु०३२६-४२।

होती थीं और समाज में उनका एक विशिष्ट स्थान था। किन्तु शूंग-सातबाहन युग में मनु ने इनकी उग्र निन्दा की है (९।२५९-६२)। मनु (४।२०९, २१९) तथा याज्ञवःक्य (१।१६१) ने गणिकाओ को उन व्यक्तियों में गिना है जिनके यहाँ मोजन करने का निषेध किया गया है। वात्स्यायन के काम-सूत्र के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि उन दिनों गणिकाओं की स्थिति समाज में काफी अच्छी समझी जाती थी। किन्तु यह स्थिति उसी स्त्री को प्रदान की जाती थी जिसमें रूप के साथ-साथ बौद्धिक गण हो तथा जो शास्त्र में कुशल होने के साथ-साथ नाना प्रकार की कलाओं में भी प्रवीण हो। ऐसी वेश्या को गणिका कहा जाता था। यह राजाओं से और गुणवान व्यक्तियों से पूजित होती थीं। वात्स्यायन के कथनानसार उसका ६४ कलाओ मे पारंगत होना और शीलगुण संपन्न होना आवश्यक था। लिलतविस्तर मे राजा शुद्धोदन ने यह इच्छा प्रकट की है कि सिद्धार्थ की बहु शास्त्री में और कलाओं में गणिका के समान कुशल हो (शास्त्रे विधिज्ञा कुशला गणिका यथैव)। इस युग में लिखे गये मरत के नाटयशास्त्र (२४।१०९-११३)में भी गणिका को विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में, ६४ कलाओं में, नृत्य और संगीत में पटु, मधुर व्यवहार और स्वभाव रखने वाली, कामकाज में चतुर तथा सदैव स्फृतिसपन्न बताया गया है। वह बड़ी विदुषी और नाटक में सस्कृत माया बोलने वाली होती थी। वह अपने द्रव्य का सदपयोग देव मन्दिर, वापी, कप, तडाग, उद्यान, पूल बनाने, यज्ञ आदि घामिक कार्य करने में लगाया करती थी।

तत्कालीन समाज में गणिका की प्रतिष्ठित स्थिति का प्रधान काण्य यह प्रतीत होता है कि ये स्थियों अपने गुणो और कलाकुशण्या के कारण समाज में सम्मान पाती थीं। सभी कलाग्रेमी इनकी कलाकुशण्या, सुर्शेषकम्पभ्रता, साहित्यिक प्रतिमा पर मुग्य होते थें। इन्हें विवाहित होने वाली निश्चों की अप्यान कलाओं के तथा शास्त्रों के अध्ययन का अधिक अवस्प मिस्ता था। पहले यह बताया जा चुका है कि बाल-विवाह की पद्धित प्रचलित होने के कारण स्थियों का अध्ययन वन्द हो गया था। छोटी आयु में विवाह हो जाने

१ कामसूत्र---आभिरम्युच्छिता वेश्या शीलक्ष्यगुणान्त्रिता ।

सभते गणिका शब्दं स्थानं च जनसंसदि ।। पुजिता सा सदा राजा गणवदिभदव संस्तृता ।

पूजिता सा सवा राजा गुणवीद्भवन सस्तुता । प्रार्थनीयाभिगम्या च शक्यभूता च जायते ।।

के कारण वे किसी भी विद्याया कला को ग्रहण करने के अवसर से वंचित हो गयीं। विवाह होने के बाद घरेलू काम-बन्धों में फरेंस जाने के कारण उन्हें विभिन्न कलाओ और विद्याओं के अस्थास का कोई अवसर नहीं मिल पाता था। तत्कालीन समाज मे वे अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से इन कलाओं की शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकती थी। इसका स्वामाविक परिणाम यह या कि उस समय की गणिकाये विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा अधिक शिक्षित, मुसंस्कृत, विभिन्न कलाओं में अधिक प्रवीण होती थीं। अतः उस समय के नागरिक अपनी पतिवता पत्नियों के होते हुए भी गणिकाओं के कला-कौशल और बुद्धि-वैभव से इनकी ओर आक्रुप्ट हुआ करते थे। मास के चार\* दत्त और शुद्रक के मुच्छकटिक से यह प्रकट होता है कि चारुदत्त की पत्नी बडी सती साध्वी थी, वह उसका अत्यधिक मान करता था। फिर भी उसने गणिका वसंतसेना से प्रणय और विवाह किया। इस उदाहरण से यह सूचित होता है कि उन दिनों के नागरिक अपने घरेल असन्तोध के कारण नहीं, अपित गणिकाओं के गुणों के कारण इनकी ओर आकृष्ट हुआ करते थे। उस समय भारत में वर्मतसेना जैसी गणिकाओं की लगभग वहीं स्थिति थी जो पैरीक्लीज के यग में यनान में नाना कलाओं से संपन्न हितीरा (Hetaera) नामक गणिकाओं की थी, जिनके संपर्क में आना सकरात जैसे दार्शनिक बरा नहीं समझते थे।

विवाह के निवास '—पुरानी स्मृतियों का अनुसरण करते हुए इस युग मनु (३१२७-३४) और याज्ञवल्य (११५८-६१) ने ब्राह्म, आर्फ, प्राजापत्य, दंन, गान्यबं, जासुर, राज्ञस और पैदान नामक आठ प्रकार के विवाहों को उल्लेख किया है। इनमें में पहले बार प्रकार के विवाहों को प्रगल्स माना गया और पिछले बार प्रकारों की निव्या की गई है (मनु ३१६५-४२, या० ११६९-४१)। पहले बार प्रकार के विवाहों में सूच्य अन्तर थे। किन्तु इनका सामान्य तत्व यह था कि त्रमं कन्या का पिना या अन्य कोई अमिमावक विवाह से कन्या का दान किया करता या, खबकि पिछले बार प्रकारों में कन्यादान नहीं होना था। गान्यबं विवाह का नाल्यवं वरन्यमू का स्वपंत्र अपनी इच्छा से विवाह कर लेना था। तत्कालीन सामान्य प्रजन्न प्रपीच मात्रा में था, क्योंकि वाल्यायन ने कामसूच में इस प्रकार के विवाह का और वसू के अनुरजन (Coutchip) का वहें विस्तार से वर्णन किया

है। आसूर विवाह में लड़के का पिता कन्या प्राप्त करने के लिए उसके पिता को धनराशि दिया करता था। वर्तमान समय में कन्या का पिता लडका पाने के लिए बड़ी मात्रा में दहेज देता है। आसुर विवाह इससे बिल्कुल विलोम स्थिति है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण माद्री का विवाह है, जिसमें भीष्म ने पाण्डु के लिए इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से माद्री के पिता को बहुत बड़ी घनराशि दी थी। राक्षस विवाह में कन्याका बलपुर्वक अपहरण किया जाता था, जैसे अर्जन ने सुमद्रा का हरण किया था। पैशाच विवाह में भी सोयी हुई अथवा शराब पिला कर बेहोश की हुई लड़की का अपहरण किया जाता था। विवाह के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता था । (मन् ३।५) तथा याज्ञवल्क्य (१।५३) के अनुसार वर वधु असपिण्ड और असगीत्र होने चाहिये। असपिण्डता का तात्पर्य पितपक्ष और मातपक्ष से निकट का सम्बन्ध न होना था। पिता की ओर से सातवी और माना की ओर से पाँचवी पीढ़ी तक के सम्बन्धियों मे विवाह वर्जित था। मनु ने बुआ, मौसी, मामा की लडकी से विवाह की घोर निन्दा की है (११।१७२-७३)। इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय कुछ स्थानो पर ऐसे विवाह हुआ करते थे । वौधायन (१।१।२-३) ने मातूलकन्या-परिणय को दक्षिण भारत की विशेष परिपाटी बनाया था और महामारत में मामा की लड़की के सम्थ विवाह के उदाहरण अर्जुन औरम् भद्रा का, प्रदान्त और रुक्मी को कत्या का तथा अनिरुद्ध और राचना का विवाह है। असगोत्रता का आशय वर-बधु का समान गोत्र का न होना था। इसी प्रकार का नीगरा नियम सवर्णना अर्थान् बरवधु का एक ही वर्ण का होना था। इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैरय अपने हो बर्णों में विवाह करना अच्छा ममझते थे।

किन्तु इस समय नक सबचं निवाह ने वर्तमान काल के सवानीय विवाहों के निवास के कठोर इस को बारण नहीं किया था, उसमें बड़ा लवर्चा गान था। सबचं विवाह के निवास को तोंडकर उस समय समय मान में अनुलीम नाथा प्रतिलीम विवाह होते थे। अनुलीम या उच्च बणं के पुरुष के साथ निम्नवणं वी करी का नया प्रतिलीम अर्थान् निम्म बणं के पुरुष का उच्च बणं की पत्नी के साथ विनाह प्रचल्ति था। अनुलीम विवाह में बाहाण, शांविय, पेश्य अपने में निम्म वर्ण की निवास के साथ विवाह कर सकत थें (सन् २)१२ और यां० ११९७)। किन्तु शाह्यणों द्वारा सुद्रा निवास के साथ अनुलीम विवाह की सन् परे विवास समय अनुलीम विवाह की सन् वर्ण में वर्ण किर सी उस समय ऐसे विवाह समाज से प्रचलिन थे, क्योंकि सन (३।४३-४४) तथा यांक

हरिदल वेदालंकार-हिन्दू विवाह का सक्षिप्त इतिहास, तीसरा अध्याग ।

बरुष्य (१।६२) ने अनुलोम विश्वाहों की विधियों का वर्णन किया है। उत्तराधिकार के प्रकरण में ब्राह्मण की चार वर्णों की पत्तियों से उत्पन्न सतानो के हिस्सों का विश्वेचन मिलता है (मनु९। १४९-५४)।

विवाह की आगु के बारे में भी इस समय पर्याप्त वैविच्य था। सामान्य रूप में स्वयों के लिए छोटी आगु में विवाह जनम समझा जानें ल्या था (मनु १५८८)। मनु अपने वर्ण का उत्तम वर मिलनें की दशा में रखीदर्शन में पूर्व ही कत्या के विवाह का परामयं देना है। योजनक्त्य इससे भी आमें वढ़कर यह कहता हैं (११६५) कि रजीदर्शन के बाद कत्या जिनने समय तक अविवाहित रहती है, उतने समय तक उत्ते असिमादक को भूणहत्या का पाप ल्याना है। लड़कों के विवाह की आगु सामान्य रूप से उपरान सस्कार के १२ वर्ष बाद, विवायययन करने के उपरान्त ही उत्पुत्त समझी जानी थी। इस कारण इस समय जिल्या और पुरुषों के विवाह की आगु में बहुत बड़ा अल्प्त होता था। मनु के मतानुमार (१९६४) ३० वर्ष के छड़कों को दिश्वाह करना चाहियों। किन्तु वाल्यायन (११–२) में यह सल्यह दो है कि वर को अपने में वर्ष या इसनें कुछ अधिक छोटी कर्या में विवाह करना चाहिये। इस दोनों प्रकार की अवस्थाओं में यह मूनित होता है कि उस समय वाल-विवाह के माथ-माथ गाँग्यक आप में मी विवाह की प्रिपारी प्रचल्या थी।

## नागरक का जीवन

इस दूग में ब्यापार एवं वाणिज्य में असाधारण वृद्धि होने से नगरों का और इतमें रहतें वाल्ये एक गणत कुलील भ्रेणी का विकास हुआ था। यह वर्तमान सूग के गमी रहीने की सीन वह टाट-बाट और शानगीस्त से गहती थी और विभिन्न कलाओं के प्रांतानक होने थी। ऐसे व्यक्ति को उन समस्य नामरण कहा जाता था। नगर में रहते बाला व्यक्ति सामाच्यत नामर कहा जाता था, किन्तु पाणिन के एक सूत्र के अनुसार जो व्यक्ति त्यामाच्यत नामर कहा जाता था, किन्तु पाणिन के एक सूत्र के अनुसार जो व्यक्ति त्यामाच्यत नामर कहा जाता था। ऐसे नामरक राजपत्थारों के ब्यक्ति त्यामाच्यत नामर कहा अधिकारियों के और टायपारियों नया गृहपतियों के पुत्र-पृत्रियों होती थी। इस्ते जीवन पर वास्त्यायन के कामसूत्र के बात पुत्र प्रकाश काला है। उसने नामरफ वृद्धि (अध्याद ४) में ऐसे अक्तियों के इत-गहन और दिनचर्या पर बडा मुन्दर प्रकाश डाला है।

१ पारिएनि ।२।२८८ पर काशिका वृत्ति-नगराःकुत्सन्त्राबीभ्ययो । · · · · प्रवीणा हि नागरका भवन्ति ।

इससे हमें उस समय समाज में आदर्श (Elite) समझे जाने वाले नागरक के सामा-जिक जीवन की बड़ी सुन्दर झलक मिलती है।

कामसूत्र प्रणेता के मतानुसार विद्या प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को गृहस्य आश्रम में प्रवेश करके दान, विजय, ऋय, उत्तराधिकार, आदि विभिन्न उपायों से प्राप्त संपत्ति के साथ नगर में रहना चाहिये और नागरक के जीवन का आवरण करना चाहिये। यदि किसी कारणवश उसे गाँव में ही रहना पढ़े तो भी उसे नगर का जीवन आदर्श समझना चाहिए। गाँव-वासियो को नागरक के जीवन के वर्णन सुनाने चाहियें और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि गाँव में भी नागरक के जीवन का अनुसरण किया जाय। नागरक का जीवन बिताने के लिये धनी होना आव-क्यक था, किन्तु यदि कोई अ्यक्ति अपनी संपत्ति गंवा चका है तो भी उसे नागरकों की गोष्ठियों में अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके आजीविका का उपार्जन करना चाहिये। ऐसा व्यक्ति बिट कहलाता था। निर्धन होने पर भी कलाओं में निपुणता प्राप्त करके वह नागरकों की गोष्ठियो में और गणिकाओ के आवास स्थानो में विभिन्न कलाओं की शिक्षा देकर अपना निर्वाह करता था। ऐसे क्यक्ति की एक विशेषता यह भी थी कि वह बहुत कम सामान होने पर भी अपने पास साबुत रखता था ( फेनककषाय-मात्रपरिच्छद:) और उससे अपने को स्वच्छ रखने का प्रयत्न करता था। वर्त-मान समय की माँति स्वच्छता और साबन का उपयोग उस समय सम्यता का एक मानदण्ड खा।

नापरक अपने निवास के लिए एक ऐमा सब्य सबन बनवाता था, जिससे वह अपनी विभिन्न कल्लाओं की उपानना निर्वाध क्य से कर मके। पानी के निकट बना हुआ बाग बगी बेवाला उसका आलोशान मकान दो भागों में बटा होता था। दमका आम्यनर बाग क्रियों के लिए पुरिविन अंत पुर होता था, बाह्य प्रकोध में वह असार सांसारिक कार्य करता था। इसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए अलग-अलग कमने होते थे। इस घर के साथ बुशवाटिका का होना आवश्यक था। इसमें न केवल मुदर पुर और फलवाले पेह लगाये जाते थे, अपितु सिक्यों भी पैटा की जाती थी। इस उद्यान के बीच में एक कुआं या बावड़ी अवस्य बनाई आती थी। यह उद्यान अलगुर का अंग होता था। इसकी देखभाल गृहिणी करती थी। वास्यायन के मता-मुसार महिली को इसमें मूनी, आबु, बेगन, कुमहुड़ा, लहुसुन, प्याज आदि सब प्रकार की सक्वियों और विभिन्न कड़ी-बृदियाँ प्रत्येक खुतु में ल्यानी चाहियें (१० २२५, २२८)। वह यह यह गिका, तिल, सरसी, और। आदि विभिन्न कस्तुयें पैदा करती थी।

उसे यह ध्यान रखना पड़ता था कि वह न केवल मुन्दर गंध देने वाले नवमिल्लका आदि फूलो को, अपितु नेवरंत्रक वर्ण वाले जपा और कुटेंटक जैसे फूलो को और खाद उद्योगिर जैसी हुणीचित नहीं को भी रैं बात है। इन उचानों में लताहुन्त जैरें कंपूर की बेलों के निकुंक होते थे, बहा विवास और मनोविनोद के प्रयोजन से बैठने के चन्तरे (स्थावक) बनाये जाते थे। यहाँ विसिन्न प्रकार के सुगंधित फूलो के आस्त-रण विद्याये जाते थे और छायादार स्थानों में कुल (विद्यादोश) लगाये जाते। गृहिणों का यह कर्तव्य था कि वह वगीचे और पर की देखमाल रहे और उसे साफ-मुक्पर बनाये रले। इस प्रकार के प्रवास मतन उन दिनों हम्ये और प्रमास कहे जाते थे। इनमें कई बार सबुवगृहों अर्चान् गर्मियों में ठेडे वने रहने वाले और नारों और पानी से चिरे हुए कमरों की भी व्यवस्था की जाती थी। ऐसे समुक्रगृहों का वर्णन प्राप्त के स्वप्त प्राप्त के संवप्त मा के स्वप्तवासवदता नाटक में और कालिदास के संवपे में मी मिलता है।

नागरक के प्रासाद के बाह्य माग का वह प्रकोष्ठ बहुत ही शानदार होता या जिसमे नागरक स्वय रहा करता था । इसमें एक मुलायम शब्या पर दोनो सिरो पर दो तिकये (उमयोपचान) तथा एक सफेद चादर (शुक्लोत्तरच्छदशयनीय) बिछी होती थी। यह बहुत ही नमंं और बीच में झकी होती थी। इसके पास ही इससे कुछ नीवी दूसरी सेज (प्रतिशय्यिका) बिछी होती थी। शय्या के सिरहाने कुर्च-स्थान पर नागरक के इष्टदेवता की कलापूर्ण मृति रखी होती थी। इसके पास ही वेदिका पर मालाये. चन्दन तथा उपलेपन रखे होते थे। इसी पर मोमबत्ती की पिटारी (सिक्य-करण्डक) और इत्रदान अथवा पसीना हटाने के लिए सुगिश्रत चर्गका डिग्बा (मौगन्धिक-पृटिका) रखा रहताथा। पान के बीडे और मानुलंग की छाल रखने की भी यही जगह थी। नीचे फर्श पर पीकदान (पनद्यह) रखा होता था। ऊतर हाथीदाँन की बनी खुटियो (नागदन्त) पर पर्दे में ढकी (निचोला-वगण्ठिता) बीणा रखी रहती थी। पास में ही तस्वीरे बनाने के लिये चिश्रफलक. तूलिका और रंग के डिब्बे (विभिका समृदगक) और पुस्तके रखी होती थी, पुस्तकें सजी रहती थी। बहुत देर तक ताजा रहने वाली क्रूएटक पूप्पो की माला लटकी रहती थी। कुछ दूरी पर एक दरी (आस्तरण) विछी रहती थी, जिसपर दात का सामान और शतरंज खेलने की गोटियाँ रखी रहती थीं। वात्स्यायन के इस वर्णन की पुष्टि मुच्छकटिक से होती है। इसमें शॉवलक नामक चोर जब चास्दक्त के घर में घुसा तो उसने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि उस रिसक नागरक के घर में कही

मुदंग, कहीं पणव, कहीं बंधी और कहीं पुरुष्कें पड़ी हुई थी। इससे उसने अनुमान किया था कि ये सब बन्दुये दो ही स्थानों पर संगव है—यनी नागरक के बैठककाने में या नाद्याचार्य के घर में दा सामधी ने यह स्थप्ट है कि उस समय का नागरक विश्व और संगीत की कलाओं का प्रेमी, युत का व्यवनी और उठ उधीला जीवन बिताने बाला होना था। बैठकवाने से बाहर नागरक की पिक्रशाला होती थी। यहीं युक्त सारिका आदि पिक्षयों के बडे-बड़े पिजरे ट से होने थे। उन दिनों सभी वहीं पहले सारिका आदि पिक्षयों के बड़े-बड़े पिजरे ट से होने थे। उन दिनों सभी वहीं पत्र को को पिक्षयों को पालने का शीक था। बुद्धवर्षित (३१९५) में यह लिखा है कि जब युवराज सिद्धार्थ को पालने का शीक था। वह व्यवित्त शहर ने में सह लिखा है कि जब युवराज सिद्धार्थ को पालने के आप के लिए, सबक पर नित्तक तो उनका वर्षांच पाने की लालसा से स्थित देश के स्थान पर नित्तक तो उनका वर्षांच पाने की लालसा से स्थित देश हो से अपने पर में पाने को लालसा से पिकर पीड़ स्थान पर से कुछ हुनी पर नागरक की एक शिवर-पालता (लक्षपस्थान) होती थीं जहीं वह सराद और छंनी से अनेक प्रकार की मुन्दर बन्दुयुं बनाया करना था।

नागरक की दिनचर्या का वर्णन करने हुये वात्स्यायन ने यह बताया है कि प्रात.-काल उठकर आवश्यक मखप्रक्षालन आदि से निवत्त होकर वह सबसे पहले दातन में दाँन माफ करना था. किन्त उसकी दानन पेड में नोडी हुई सामान्य नहीं होती थी, अपिनू ओषियों तथा मुगन्धिन द्रव्यो से मुवासिन होती थी । टानुन के बाद बह अपना जारीरिक श्रृंगार लेपन से आरम्भ करता था। बढिया और बारीक चंदन में अथवा कस्तरी, अगर, केंसर आदि के साथ इच की मर्राई के मिश्रण से ऐसा उपलेपन तैयार किया जाताथा जिसकी सर्गध देर तक बनी रहती थी और जो शरीर की जमड़ी को कोमल और स्निख बनाना था। इसे उजिन मात्रा में अरीर पर लगाना एक सकमार कला समझी जाती थी। इसको जैसे तैसे पोत लेना अच्छी रुचिन होने (अनागरक) का परिचायक था। अनलेपन के बाद ध्प के मुगन्धित धम में बालों को चपित किया जाता था। स्त्रियों में यह क्रिया अधिक प्रचलित थी, किन्तु विलामी नागरक भी अपने केंद्रों को काला बनाये रखने के लिये उन्हें संगधित बनाते थे। इसके बाद वह गरे में मान्त धारण करता था. विभिन्न वस्तुओं से तैयार किये अंजन (सुरमें) को ऑख में लगाना था और पान से पहले ही रगे अपने होठों को लाख में बनाये गये लाल रग में रंगता था। जिस प्रकार आजकल स्थियाँ लिपस्टिक से होठ रगती है, उसी प्रकार उन दिनो नागरक अपने होठो को अलक्तक से मोम ( सिकथक ) की सहायता से रंगता था, ताकि यह रग अधिक गहरा आ सके । इसके बाद वह शीशे में अपना मुंह देखता था, पान तथा मुख को सुवासित करने वाले द्रव्य लेकर अपना कार्य आरम्म करता था। वह उगली में बहुमूल्य अंगुठी घारण करता था। नागरक सामान्य रूप से दो वस्त्र घारण किया करता था। शरीर के उपरले भाग को उत्त-रीय में ढांपा जाता था और निचले भार में अधोवस्त्र या घोती घारण की जाती थी। उन दिनों उलरीय को बहमल्य गर्था और फलों से मवासित किया जाना नागरक कं लिये आवश्यक समझा जाता था। मास ने चान्द्रक्त नाटक में यह बताया है कि वसतमेना ने चारुदत्त के उत्तरीय की गय से ही यह जान लिया था कि वह यौवनोचित बातों का पुरा ध्यान रखता है। वस्त्रों को सुवासित करने का वर्णन हमें लिलतिविस्तर (पु॰ २८२) तथा सौन्दरनन्द (४।२६) मे भी मिलता है। उस समय का नागरक सुगन्यित द्रव्यो का अत्यधिक शौकीन था और वह फुलो से तथा अन्य नाना प्रकार के मूर्रामत द्रव्यों से तैयार किये गये सुगन्धित द्रव्यों को सदैव अपने पास एक सींगन्विकपुटिका में रखा करताथा। ताम्बूल में और सुरमित मसालों से अपने मुख की मुवासित करना था। सुगन्धित धूप से बहु अपने बालों, वस्त्रों और कमरों को सूरमित बनाना था और अनेक सुर्राभन द्रव्यों का अनुलेपन करना था। अनेक प्रकार के मुगन्धित जलो, तेलो और वणों का उपयोग करता था। इस प्रकार उसका समुचा जीवन सुरिम से ओनप्रोन था।

प्रांत कारणेत कार्यों के करने के बाद वह मध्याल में कुछ पूर्व स्तान करता था। वायन्यायन के मनानुमार यह उसका दैनिक कार्य होना था। एक दिन छोड़ कर वह मार्च्या (उत्पादन) करवाना था। और प्रति तीमरे दिन झाप देने वाले साबुन की किस किस हो। यह दमें अब्य प्रक्तियों में विणिट वनाता था। साघारणान, समयरमर की बनी चीकी पर बहुमन्य घानुओं के वात्र में रखें गुगस्थिन जल में स्नान करते समय उसका परिचारक या परिचारिका उत्पन्न केशों में गुगस्थिन जल में स्नान करते समय उसका परिचारक या परिचारिका उत्पन्न केशों में गुगस्थिन आवले का पिसा कल्ल. पीरे-धीरे मन्त्रे थे और धारीर पर मुगासिन तील का मर्दन करते थे। सिर पर मुगासिन तील का मर्दन करते थे। सिर पर मुगासिन तील का मर्दन करते थे। सिर पर मुगासिन होता हु हुकते, सपेद और चामपार होता था। उसने बाद वह केलुल (सपीनभीक) के समान महीन, हुकती, सपेद और चामपार होता था। उसने बाद वह सेलुल (सपीनभीक) के समान महीन, हुकती, सपेद और चामपार होता होता है कि नागरक के वस्त्रों में निर्फ चानी ही प्रनिदिन पीई जाती थी, बाकी बन्न कहे दिन नक अवीन रह समले थे। उसका कारण स्थाप है, नागरक का उत्तर तेथा था। उसे वह अवीस से दीर्घकाल लक्क दिवन के वाली समान्त्री सामान्य्यों से सवानित निया जाता था। उसके अविरादत वह अपने दिवन वाली समान्त्री सामान्त्री सामान्त्री सामान्त्री सामान्त्री सामान्त्री सामान्त्री सामान्त्री के अपने वाली समान्त्री सामान्त्री सामान्त्री सामान्त्री सामान्त्री सामान्त्रिय पार अपने के अविरादत के स्वरूप वाली सामान्त्री सामान्त्री

नाक्नों की सफाई पर भी बहुत ध्यान देता था। नाक्न तिकोण, चन्द्राकार, बलुल तथा अवस्य अनेक प्रकार की आकृतियों में काटे जाते थे। विमिन्न प्रान्तों में नाक्नों के अलग-अलग प्रकार के फैरान थे। गौड़ (बंगाल के लोग) बड़ं-बड़े नक्तों को सस्तर करते थे। वािक्यात्म छोटे नक्तों को और उत्तराप्य के रिसक नागरक मंत्रले आकार के नक्तों को अच्छा समझते थे। नक्तों को और उत्तराप्य के रिसक नागरक मंत्रले आकार में होता था। नागरक इनते अपनी प्रियाओं को प्रमन्त करने के लियें आठ प्रकार के हथीं लोल—अयंबन्द्र, मध्यलाकार, व्याप्त के नक्त जैसे, मोर के पीज और मम्बूर एवस), कमलफ्त और करायों के स्वार्त के लियें आठ प्रमार के हथीं वील—अयंबन्द्र, मध्यलाकार, व्याप्त के नक्त जैसे, मोर के पीज और सम्बूर एवस), कमलफ्त और कारों को स्वार्त के सिंत के स्वार्त के लियें बड़ा उपयोगी माना है और इनका बिस्तृत वर्णन कामधूत्र के अध्याय ९ और २० में किया है। अतः उस समय का नागरक वीतों और नक्तों की सफाई पर बहुत अधिक ध्यान है। वा था।

स्तान के बाद पूजा आदि कृत्य समाप्त होने पर नागरक मोजन करने बठना था। वह पूर्वाक्क और अपरान्ह में दो बार मोजन करना था। वह पूर्वाक्क और अपरान्ह में दो बार मोजन करना था। वारायण नामक आवार्य मार्यकाल के समय दूतरा मोजन अच्छा समझते थे। नागरक के प्रमान पदार्थ में से—वावल, में हुं, जी, दाले, हूप, जी तथा मिण्डाक वस्तुएं—गृह, दाकंरा और मिजाई (अण्डवाय)। नागरक जल और दूप के अनिरिक्त अनेक प्रकार के पेय पदार्थ (पातक), आम् मुक्त, आदि से तथार कियार किया गये गर्वत तथा सुरा, प्रमु, गरेर कीरा आस आदि विक्र प्रकार के मीरा कियार किया करावा हो। प्रकार के प्रमु के प्रात्म के प्रमु की पात्रवीष्टियों का वर्णन किया जावेगा। मोजन समाप्त करने के बाद नागरक कुछ देर सीने से पहले केटे-केटे अपने कुछ मनीविनोद करावा था। शुक्सारिका (तीता मेना) को प्रवात, तीनर-वेटरी की लड़ाई और सेडी की मिड़न्त उपके प्रिय मार्यवानोंद प्रति तमायुत्व पूर्व ४७)। उसके घर में हुस, कारणवा, चक्क प्रमाद, कोयल आदि पती तथा आहा, सिंह आदि जलू भी पाले और रखे जाते थे (कासमूत्र पर २८६)। पत्रवीद की से मार्यवाद पत्री तथा आहा, सिंह आदि जलू भी पाले और रखे जाते थे (कासमूत्र पर २८६)। पत्रवीद में मनोविनोद के अनिरिक्त इस समय वह अपने सहस्वर—पीठ-

कामसूत्र प्० ४७, भोजनानन्तरं शुक्तसरिका प्रलायनध्यापाराः लावक-कृषकृटमेषयुद्धानि ।

तास्ताश्च कलाक्रीड़ा. पीठमबंबिटविदूधकायताच्यापारा, दिवाशयूया च ।

मर्द, विट, विदूषक आदि से भी वार्तालाप करके कुछ समय के लिये सो जाता था। सीकर उठने के बाद वह वाराया जायगा मिमिलत होने के लिए अपना प्रसाधन करता था। आये यह बताया जायगा कि ये इस समय की लोकप्रिय सामिलक समाएं भी जिनमें अनेक प्रकार के बौद्धिक कार्य हुआ करते थे। शोक्टियों से लौटने के बाद वह सम्याकालीन करता था। इनमें नाव, गान, अमिनय हुआ करते थे। इनकी समान्ति पर वह अपने सजाये हुए तथा धूप आदि से सुरीमत शायनकक्ष में प्रविष्ट होता था। इस प्रकार तारकाल से राविष्यंन वह एक कलापूर्ण विलासिता के बतावायण में निवास करता था। उसके सब दैनिक व्यापारों से विमिन्न प्रकार की कलाओं को प्रोत्साहन मिल्ला था।

आमोद-प्रमोद---अपने उपर्यक्त दैनिक जीवन के साथ-साथ नागरक विभिन्न प्रकार के मनोविनोदों में भी आनन्द लेता था। वात्स्यायन ने इनका विस्तृत परिचय दिया है। उसके मतानुसार उस समय के प्रधान मनोविनोद-समाज, गोष्ठी, आपा-नक, उद्यानयात्रा, समस्यात्रीडा थे। समाज एक प्रकार का सामाजिक महोत्सव था। इसका स्वरूप अशोककालीन समाज से सर्वथा मिन्न था। हर पखवाडे मे एक निश्चित दिवस पर नागरक विद्या और कलाओं की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के मन्दिर में एकत्र हुआ करते थे। इसमें अनेक संगीतज्ञ, नृत्यकला विशारद तथा अन्य कलाकार आया करते थे और अपनी कलाओ का प्रदर्शन करते थे। कई बार जब नगर में बाहर के नर्तक और अभिनेता आते थे तो उन्हें भी इस उत्सव में अपनी कला प्रदर्शन के लिये निमंत्रित किया जाता था । बाहर से आने वाले कलाकारो के दलों द्वारा प्रदर्शन की और उनको समिवत पारिश्रमिक और सम्मान देने की यवस्था सामृहिक रूप से सारे समाज (गण) की ओर से की जाती थी, अतः इसे गराधर्म कहा जाता था। इसी प्रकार के महोत्सव विभिन्न देवताओं की पूजा के उद्देश्य में किए जाने थे। इन अवसरों पर बड़े ठाठ-बाठ में देव-मर्तियों के जलस निकाले जाते थ। इनमें सभी वर्गों के नर-नारी सम्मिलित हुआ करते थे. इन अवसरो पर बड़ी मीड (घटा) हो जाती थी. अतः वाल्यायन ने इन उत्सवों को घटा का नाम दिया है।

मेथकुवकटलावकतारिकापरभृतमयूरवानरमृगासामवेक्षणम् । क्रीड़ामृगान् यन्त्राणि शकुनान् व्याप्रसिद्धपंजरावीनि च ।

कामसूत्र अध्याय ४, पृ० ५१, जयमगला, देवानामुद्दिश्य यात्रा घटा । नागरकाणां तत्र संहत्यमानस्वात ।

उसके मतानुसार इन उल्सवों में नायक को नायिका से मिलने में सुविषा होती थी (पृ० २७४)।

नागरकों के मनोविनोद का दूसरा साधन गोष्ठी थी। यह एक प्रकार की समाधी जिसकी बैठक नागरक के घर पर अखवा किसी गणिका के घर पर हआ। करती थी। इन गोष्टियों में चने हुए लोग निमन्त्रित किए जाते थे। अपनी विद्या, कला और रसिकता के कारण सम्मानित इंटि से देखी जानेवाली गणिकाये भी इन गोष्टियों में निमन्नित होती थी। ये न केवल नत्य तथा गीत से अपित अपनी विभिन्न क गओं से नागरकों का मनोविनोद करती थी। इनमे प्रायः नागरक अपनी विभिन्न बौद्धिक और साहित्यिक कलाओं का प्रदर्शन किया करते थे। कामसूत्र के कथनानुसार इनमें निम्नलिखिन कलाओं का प्रदर्शन होता था--किसी विषय पर तत्काल कविता बनाना और समस्यापुर्ति करना, पुस्तक का ठीक हम से शुद्ध उच्चारण करने हए पाठ करना, अनेक कठोर और क्लिक्ट उच्चारण वाले शब्दों ने यक्त संदर्भों को पदना (दर्शाचरुयोग), गढ अथवा कट लिपि में कछ संदर्भों को लिखना और इनकी ब्याल्या करना (स्टेडिअन्बिकन्य), विभिन्न विदेशी और स्थानीय भाषाओं का, कोषो का और छन्दों का ज्ञान तथा अन्त्याक्षरी (प्रतिमाला) की प्रतियोगिताए। इन साहित्यिक सभाओं के अतिरिक्त इन गोष्ठियों में गीत, वादा, नन्य, आलेस्य की मी प्रतियोगिताए होती थी और उस समय के नागरक इनसे अपनी मालाये गथने की तथा जड़ा बनाने की कलाओं में भी पटना प्रदर्शिन किया करने थे। इन गोण्टियो में नागरकों को अपनी चौसठ कलाओं की प्रांग्यना प्रदर्शित करने का स्वर्ण अवसर मिलता था। इन गोठियों के बारे में बातस्यायन ने यह कहा है कि इनमें अपनी विदत्ता प्रदर्शित करने के लिए न तो यहत अधिक संस्कृत बोलनी चाहिए और न ही लोकमाषा में अधिक बातबीन करनी चाहिये. क्योंकि इसमें गवार समझे जाने का भग था, अनः नागरक इनमें सम्मान पाने के ठियाँ मध्यम मार्गका अनुसरण करता था। उसमें यह आजा रखी जाती थी कि वह अपने घर पर गोष्ठियों का आयोजन करने में उदारनापुर्वक धनराणि व्यय करेगा। स्त्रियाँ भी इन गोप्ठियो में भाग लेती थी। अविवाहित स्त्रियों के लिये गोष्ठी का कौकीन होना गण समझा जाना था. क्योंकि वे इनमें अनेक कलाओं को सीखने का अवसर पानी थीं। मास के अविमारक नाटक (अक ५) से इन गोफ्टियों की लोकप्रियना सचित होती है। कई बार इन गोप्ठियों का आयोजन इसरों को हानि पहचाने के लिये भी किया जाता था। वात्स्यायन (प० ५८) ने ऐसी गोष्टियों की कही निन्दा की है।

गोछियों के अतिरिक्त उस समय नागरक एक दूबरे के घरों पर पानगोिख्यों (आमानकों) का भी आयोजन करते थे। इनमें वे अनक प्रकार की मदिराएं पिया करते थे। मचुरा की मूर्तिकला में घरों में मिदरापान के दश्यों का अंकन बढ़ी मावा में मिलता हैं। यहाँ इसका संबंध घन के देवता वेशवण जुबरे के साथ जोड़ा गया है। मचुरा से दो मील की दूरी पर महोली नामक गांव से तथा नरोली और पालीखेड़ा से पानगों छियों की खुरूद पूर्तियाँ मिली है, जो वास्त्यायन के आपानकों की लोकप्रियता को पुटन करती है। डा० अपवाल के मतानुसार महोली का नाम ही मचुपल्ली या अर्यान् वह स्थान जहाँ मचुगन के देवता का केन्द्र हो।

उद्यान-प्राज्ञा:—नागरक का यह बड़ा प्रिय मनोविनीद था। उन दिनो प्रत्येक वह नगर के बारों और विशाल जधान हुआ करते थे। यहां नगर की मीड़-माइ से मरे, पूलियुसीरत और व्यस्त जीन से परेशान नागरिकों को वड़ी शालि मिलती थी। लिन्तिविस्तर के कथनानुसार (पूळ ९५) मिद्धार्ष के मनोविनोद के लिए कपिलवस्तु के बारों और ५०० उद्यान थे। कामसूत्र के अध्ययन से यह प्रनीत होता है कि उद्यान नगर से बाहर होते थे, इनमें चिहार के लिये नागरक प्रात्काल सक्ष्य कर पोड़ो पर मचार होकर निकल्ते थे। अपने अनुसरों और गणिकाओं के साथ इन उद्यानों में आकर गारा दिन व्यतीत किया करते थे। (अध्याय ४, पळ ५८)। यहाँ हुछ समय वे नीतर-बटरों, मेड्डो की लड़ाई देखने में तथा जुझ खंलने में बिशांत थे। दिन सर यहाँ मनोविनोद करने के बाद वे सायकाल अपनी इस यात्रा की स्मृति का सुरितार रहने वाली कोई बस्तु उद्यान के पेड़ की टहनी या गुझ क्षान की स्मृति का सुरितार रहने वाली कोई बस्तु उद्यान के पेड़ की टहनी या गुझ के स्मृत का सुरितार रहने वाली कोई बस्तु उद्यान के पेड़ की टहनी या गुझ को स्मृति का सुरितार रहने वाली कोई बस्तु उद्यान के पेड़ की टहनी या गुझ को स्मृत का सुरितार रहने वाली कोई बस्तु उद्यान के पेड़ की टहनी या गुझ को स्मृत का सुरितार रहने वाली कोई बस्तु उद्यान के पेड़ की टहनी या गुझ की सुन्ता पुन्छ। लेकर पर रीट जाते थे।

उद्यान-यात्राओं में कमी-रुमी कुमारियों और विवाहित महिलाये पुस्कों के ताथ या स्वतन्त्र रूप में मम्मिलित होती थीं, किन्तु इन यात्राओं में लड़कियों का जाता महा खर्गरे में बाली नहीं होता था। दुर्गत पुरुष प्राय इन यात्राओं में जाने बाली बालिहाओं को अपहरण कर लिया करने थे। इन यात्राओं में कही शहित्क हो नामरुकों के मेप या तीतर-वटेंट बूबते थे, तब बाजों रूपाई बाती थी, इससे दोनों पत्रों में बहुँ। उत्तेजना ना सवार हो जाता था। उन दिनों मेदी और तीतर-बटों हो की लड़ाई ६४ कलाओं में निनी जानी थी। इनमें प्रबीणता पाना नामरुक के लिए

१ वासुदेवशरण अग्रवाल--भारतीय कला पृष्ठ ३०२।

२. कामसूत्र अध्याय ४, पु० ५४।

आवश्यक माना जाता था।<sup>9</sup>

जधान यात्राओं जैसे बायोजन जलकी द्वाओं के लिये भी किए जाते थे। ये प्रायः ऐसे तालाबों में किए जाते थे जहाँ से हानि पहुंचाने वाले जानवरों को पहले

 चौंसठ कलाओं की सची कामसत्र के तीसरे ब्रध्याय में दी गई है। इनको कई बर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में साहित्यक और बौदिक कलायें आती हैं. बैसे बन्त्याक्षरी (प्रतिमाला), पहेली, पुस्तक पढ़ना, नाटक, कहानियों का ज्ञान, समस्या-पुर्ति, गप्त भाषायों का ज्ञान (स्लेक्ब्रितविकल्प), विभिन्न देशी भाषायों का ज्ञान, विनय सिलाने वाली विजय बिलाने वाली विद्यार्थे. काव्य बनाना (काव्यक्रिया), कोश छन्द आदि का जान, किसी के पढ़े श्लोकों को को ज्यों का त्यों दहरा देना (सम्पाठय), स्मरण रखने का विज्ञान (धारणमातका), संक्षिप्त अक्षरों में पूरा अर्थ जान लेना जैसे में से मेव तथा वं से वंबभ राशि ( अक्षरमध्यिकाकथनम् ) । दूसरे वर्ग में उप-योगी कलायें आती हैं, जैसे गृहनिर्माण कला (वास्तुविद्या), मिएयों भीर रत्नों की परीक्षा (रूपरत्न परीक्षा), बातुओं का शुद्ध करना, मिलाना (बातुवाद), वृक्षो की चिकित्सा, उन्हें इच्छानुसार छोटा बड़ा करना, वस्त्रों को रंगना, बढ़ईगीरी (तक्षण) सोने चाँदी के गहनो, बर्तनों पर काम करना, शरीर और सिर में मालिश करना, शकुन-ज्ञान, इन्द्रजाल या जाद विखाना, मेडा, तीतर बटेर लड़ाना, सीना-पिरोना, जाली बनना, सुचीवान कर्म, बहरूपियापन (छलिययोग), जझा, पासा खेलना । तीसरे वर्ग मे नायक नाधिकाची की विलास क्रीडायें और प्रराय क्यापार में सहायक कलायें झाली वीं, जैसे गाना, बजाना, नृत्य, चित्रकारी, प्रिया के कपील और ललाट की शोभा बढ़ा सकने वाले भोजपत्र के काटे हुए पत्रों की रचना करना (विशेषकच्छेक), कर्श पर विविध रंगों के पूछ्पो और रंगे हुए चावलो से नाना प्रकार के नयनाभिराम चित्र बनाना (तण्डल-कुसम-बलिविकार), घर या कमरे को फलों से सजाना, गच में अशि बैठाना, शब्या की रचना, पानी को इस प्रकार से बजाना कि उससे मरज नामक बाजे की आवाज निकले (उदकवाद्यम्), जलकीडा में प्रेमियों का आपस में जल की छोटें मारना (उदक्यात), विभिन्न प्रकार से फल गृंथना (माल्यप्रन्थन-विकल्प), सिर पर पहने जाने वाले शेखरक, आपीडक नामक माल्य-अलंकार घारता करना ( शेखरकापीडकयोजन ), हाथी दाँत से कान के गहने बनाना (कर्एपत्रभंग), सुगन्धित ब्रव्य बनाना (गंधयक्ति), सागभाजी बनाने का तथा विभिन्न प्रकार के शरबत, सब तैयार करने का कौशल ( विचित्र-- शाक्षयवभक्त-- विकारक्रियापानक-रागासवयोकन ), वीणा, इसक तथा

ही निकाल दिया जाता था। ऐसी कीकाओं का आयोजन ग्रीष्म करतु में विशेष रूप से किया जाता था। वास्त्यायन की उदान-यात्रा का वर्णन मुच्छकटिक के वर्णन से बहुत मिलला है। इन रोनों में अंतर्गकल इस बात का ही है कि चाइवत उदान में कोड़े पर नहीं, जिए बैंकणाड़ी पर सवार होकर गया था। उन दिनों नायक इन उदान यात्राओं और नाटकों के आयोजन पर मुक्तहत्त होकर उदात्तापूर्वक व्यय किया करते थे। वास्त्यायन ने राजा को यह सलाह दी है कि उसे अपनी अनेक दिजयों को इस प्रकार की उद्यान-यात्रायें कराके प्रसन्न पत्तना चाहिए (पृष्ठ २४५)। दिजयों मी इस यात्राओं में सिम्मालित होती थी। वास्त्यायन इन्हें इस दृष्टि से भी उपयोगी मानता है कि इनमें नायक नायिका को परस्पर मिलने और प्रणय करने के अवसर सिलते थे।

पर्य धोर कोडायें :— इसमें वात्स्यायन ने उस समय के कुछ ऐसे पर्यो और महोस्सवो का वर्णन किया है जिसमें नागरक बढ़ें उत्साह से मान लिया करते थे। उसका यह कहना है कि प्रत्येक देश निर्माण करते थे। उसका यह कहना है कि प्रत्येक देश का विशेष प्रात्येक क्षेत्र वार्य करने उस समय अव्याधिक प्रवित्य तीन पर्यों का नाम लिया है— यसपत्ति, कौमूर्सजागर और सुबसन्तक। धक्तराखि वन के देवता यसों के साथ संबद्ध थी, इस रात को जुआ केला जाता था, अत यह दीपावली का पर्य प्रतीत होना है। इसरा पर्य कौमूर्यकागर आरिक सुवसन्तक। प्रत्येत हर रात्रि वी विकास लेका रात्रस जागते हुए विविद्य प्रकार के मनीविनोद किया करते थे। तीसरा सुबसन्तक हिला का पर्य प्रतीत होता है। इस पर्य में समूचे समाज में आनन्य की स्वचार प्रवास्तक हाल का पर्य प्रतीत होता है। इस पर्य में समूचे समाज में आनन्य की स्वचार प्रवास्तक लोका इन वर्षों को बड़े उत्साह से मनते ये। इसीलिय वास्त्यासन (प्राय ५) म यह लिला है कि इस समय किया राजा के अत्य-पुर में प्रविद्य होकर रानियों के साथ कोड़ायं करती थी। इनके अतिरक्ता वास्त्यायन ने विमन्न प्रदेशों में प्रयालित निमानियां कर साना।, अम्मुयवादिका (होले आप में मून कर लाना), अम्मुयवादिका (होले आप में मून कर लाना),

अन्य बाजे बजाना। इन सब कलाओ का ज्ञान उन विनो सम्य एवं सुसंस्कृत व्यक्तियों के निये आइश्यक समक्षा जाता था। इनमें कुगलता पाने पर व्यक्ति कामश्रृत्व के ग्रनुत्तार अवरिष्टत होता हुआ में स्त्रियों के चित्त को अल्डो जीत लेता या (असंस्कृतोऽपि नारीएां चित्तभाव च विन्ति)। इनसे उसे सौभाष्य सचा सब प्रकार का उत्कर्ष प्राप्त होता था। विसलादिका (तरीवरों से विसो को उलाइ कर खाना), उदकाविका (ब्लेडा या बींस की पित्रकारी से रम पानी में चोल कर खेलना), एकडासमळी (जूलों से मरे सेमल के पेड़ से विधिन्न प्रकार उुष्णामरण बनाना), कदम्ब गुढ़ (दो दर्जों में बंट कर कदम्ब के फूलों से लड़ाई करना, कामसुन्न थन ४, ए० ५६)।

कन्याओं के मनोविक्तीय—उपर्युक्त मनोविनांद प्रधान रूप से पुरुषों के यो इतके अतिरिक्त कामर्मुल में कन्याओं के कुछ आमोद-प्रमोदों और कीड़ाओं का भी उन्हेंक है। उन दिनों लड़िक्यों मालाए नुक्ने, मिट्टी के करीदे बनाने, गृहियाओं के साथ खेलने में आनन्द लेती थीं। वे मुद्दी कर करके समिवयम का तथा मध्यमा उपाली को पांची उंगतियों में से दूढ़ निकालने का खेल खेलती थीं। इस समय लड़ा-खुपी आदि के वर्तमान प्रधान के भी कई खेल प्रचलित थे। इनके अति-रिक्त वाल्यानन ने कामयुक्त में इस समय कई देखी खेलों को उन्हें खेलता है। प्रचलित कुछ अन्य खेल ये ये—अवांकोत्तिका (अधोक के फूलों को कान या केशों मे पहुन्ता), प्रधानवादिका, चुन्तालिका, तमन मिन्त्यों के खेलों पर बड़ा सुन्दर प्रकाश एवता है। इसमें दिन्यों को अनेक कोड़ाओं के विभिन्न मुझाओं में दिल्या गां आने कि कोड़ाओं के विभाग मुझाओं में दिल्या गां आने के कोड़ाओं के विभाग मुझाओं में दिल्या गां आने के कोड़ाओं को विभाग सुझाओं में दिल्या गां आने के कीड़ाओं का विभाग सुझाओं में दिल्या गां आने के कीड़ाओं का विभाग सुझा में इस्त्र जिस प्रकार कानी अपसारों के साथ की लोकप्रचिला माल्यता के अनुसार नत्त्वन वन में इस्त्र जिस प्रकार कानी अपसारों के लिये आदर्श समझी जाती थीं। इनमें कुछ प्रधान कीड़ायें इस मूलल पर निकारों के लिये आदर्श समझी जाती थीं। इनमें कुछ प्रधान कीड़ायें इस मुलल पर निकारों के लिये आदर्श समझी जाती थीं। इनमें कुछ प्रधान कीड़ायें इस मुलल पर निकारों के लिये आदर्श समझी जाती थीं। इनमें कुछ प्रधान कीड़ायें इस मुलल

उद्यान कीडा (बगीनों में पूमना-फिरना), उदक कीटा (कलविहार), गाव-मण्डन (सरीर को बस्त्र, आमूरण और विकेशन में सजाना)। इसमें कलाट, गाल और दाड़ी पर विभिन्न प्रकार की फूल पत्तियां और अन्य आकृतिया बनाना सिम-किन था। इसे प्राचीन साहित्य में विवेधक-पत्रचना तथा पत्रभंत कहा गया है। बगी, बीणा, पूदन के साथ मगीन ना आयोजन—और नृत्य स्त्रियों के प्रिय मगोविनीय थे। मथूरा के वेदिका स्वम्यों से यह प्रगीत होता है कि उस मम्पस् सालभजिका और ध्योक-युख-अवाधिका कीड़ाये वड़ी लोकप्रिय थी। गाल-मिजका शाल बुत के नीच दिवसे कीए विवेध प्रकार की उद्यान-कीड़ा थी। पूर्वी मारत की नारिया उद्यानों में मीनी मीनी गय बाले पुण्यत शाल बुक्त की सालाओं को तोंड कर एक दूसरे पर प्रहार करती थी। अवदान शतक में भवन्ती में लालों व्यक्तियों द्वारा पृण्यत शाल बुक्त की बालियां कैकर खेलमें का वर्णन है। निवान क्या में इसी प्रकार कृष्विनी वन में होने वाले वाल-मंत्रिका समारोह में युव की माता सामारेवी के मान छैने का वर्णन है। इसके नत्त्वार जब रानी शालबूत के नीवे आई और उसने एक पुष्पित शाक्षा को पकड़ा तो बह लता की माति नीवे सूक वर्ष । मब्दा की मूर्तिकला में इस मुद्रा में पेड़ की शाल को माने हुये दिख्यों की मूर्तियों को सालमंत्रिका कहा जाता है। दिख्यों की एक जन्म कीड़ा श्रासीक-कृष्ण-अवाधिका है। इनमें दिख्यों काशेक के फूलों को चूना करती बीं। उस समय अवोक के पेड़ का बड़ा महत्व या और यह अवभूति प्रसिद्ध बी कि जब तक इसे युवती त्वी के बांधे पैर का आधात न मिले तब तक यह बूक पूष्पित नहीं होता है। इसे अवोकबोहब कहा जाता या। यह कीड़ा उस समय बड़ी ओकप्रिय यी, क्योंकि मद्द्रा की मूर्तियों में इसका काफी विकल मिलता है। दिख्यों का एक जन्म प्रिय केल कन्दुककीड़ा मी या, मयुरा में कन्दुक कीड़ा करती हुई युवतियों का सुकुमार जंबन हुवा है।

प्रसाधन-प्रियता:—इस समय के नागरकों की प्रांगारप्रियता न केवल वाल्यायन से क्षण्ट होती है, अपितु मिलिल्प्रसन्त (पूछ ११) तथा अप्य प्रस्थ में इस पर सुन्दर प्रकास अल्पे हों हनते यह प्रतीत होता है कि दुक्त अपने बालों और बाढ़ी की तेवा बड़ी सावधानी से करते थे, हन पर अनेक प्रकार के तेल और अप अच्य अप्यो जाते थे। दिनयां अपने शरीरों को अनेक प्रकार की मुन्दर आइतियों से अल्डून किया करती थी, इन्हें विशेषक कहा जाता था। अदबांग ने अपने काव्य सौन्दरनन्द (शाई-१६) ये इसका बहुत ही मामिल वित्रण किया है। उस समय के नागरिक प्रशास की विशेषता चरन्दन आदि सुपाध्यत इस्यो का और मालाओं का प्रचुर मात्रा में प्रयोग था (मिलिन्द प्रस्त नृ २४३, ३३८, २४८)। इस समय गन्य इथ्यों का इतना अधिक फैनन था कि बच्चों को भी माता-पिता इन्हों हथ्यों से नहलते-पूजाते थे (मिलिन्द प्रस्त पृ २११)। वस्तो को सुवासित करने का अन्यत्र उल्लेख किया गया है। इस समय यवन तथा तुरुक्त देशों से माग्यों यों कई सुरीमत इस्यों को केसर आदि से मिला कर बहुत बढ़िया सुवास तैयार किये जाते थे (मिलिन्दप्रसन पृ २६७)।

इस समय नागरक अपने गरीर का ग्रंगार जिन प्रसायन द्रव्यों से करता या उनका उल्लेख इस समय के साहित्य में प्रमुद्ध मात्रा में मिलता है। रामायण (४)१२१/५१) में मद्धाज मृति के आश्रम में मरत की दोना पहुँचने पर मृति ने मरत के लिखे जिस प्रसायन सामग्री को प्रसुद्ध किया या उसमें चरन तथा विभिन्न प्रकार के सुगन्वित द्रव्य, शीशे कंषियां बुक्ष, सुरमेदानियां, सम्मिलित थों । जैन ग्रन्थ सुबक्रतांग (१।४।२) में तथा जवासगदसाओ (१।२२-४२) में स्त्रियों और पर्यो की श्रुंगार सामग्री के प्रसाधनो का विस्तत उल्लेख है। तक्षशिला आदि प्राचीन स्थानो की खुदाइयों से भी ऐसी सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है।

बेश-अवा और अलंकरण:--इस युग की वेश-मधा और विभिन्न प्रकार के अलंकरणों पर तत्कालीन मितयों और साहित्य से बढा प्रकाश पहला है। शग यग में सर्वप्रथम भारहत की मृतियों से यह प्रतीत होता है कि दूसरी शताब्दी go go के मध्य में पूरुष शरीर के मध्य भाग में धोती बॉधते थे, जिसका एक छोर कमर में लपेंट लिया जाता था और लांग पीछे खोस ली जाती थी। घोती के साथ लोग दुपटे, कमरबन्द, पटके और पगडियाँ भी पहनते थे। पगडियों का वैविष्य इस समय वस्तुतः आक्चर्यजनक है। मारष्ट्रत के चित्रों में स्त्रियाँ पूरुषों की तरह घोती अथवा माडी पहने दिखाई गई हैं। आजकल साडी एडी तक पहुँचती है, किन्तु भारहत की मतियों में यह वर्तमान मिनी साडी की मांति शायद ही कभी घटनों के नीचे तक पहुँचती थी, इसमें चुनना मी होती थी। साड़ी मारी मरकम, करधनी और कमरबन्द से बँधी होती थी, इस कमरबन्द के फुन्दने-दार किनारे एक ओर लटकते रहते थे। कमरबन्द से खुसे दोनो पैरो के बीच में लटकते पटके पहनने की भी प्रथा थी। पटका प्राय लहरियादार होता था। मारी पटका मनके पिरोकर भी बनता था। मारहत में स्त्रियों के शरीर का ऊपरी भाग प्राय: खला दिखलाया गया है, इनके सिर कामदार आंहनी स ढके होते थे। स्त्रियां कभी-कभी पगड़ी पहन लेती थी। इस समय की सम्भ्रान्त नारियों की वेश-मधा पर यक्षिणी चन्दा की मूर्ति से प्रकाश पड़ता है। इसकी धोती कमर तक पहुँचती है। इस पर खरवजिया मनको, चौखंटी तस्तियो से बनी एक सनलड़ी करवनी है। कमरबन्द फुलो और पजको से सजा है। इसके किनारो पर दानेदार बेल बनी है। पटका लहरियादार है, इसके शरीर का ऊपरी माग अनावत है, किन्तु दाये स्तन के नीच की रेखाये पतली चादर की छोतक हैं। बांये कन्ये से यज्ञोपबीत की मांति मोती की बढ़ी छाती पर पढ़ी है। गले में छलड़ी तौक है जिसकी पहली लड़ में पत्र, अंक्रूश और श्रीवरम के आकार

१. कनिधम---भारहत प्लेट स० ३३।३, ४।, २४,२१,५७ तथा डा० मोती-चन्त्र--प्राचीन भारतीय वेश-भवा---व० ६६। ग्रागे इस पुस्तक का निर्देश मोवे० के संकेत से किया गया है।

के टिकरे हैं। दूसरी लड़ गोल मनकों की है, गले में स्तनों के बीच लटकती हुई टिकरेदार मोहनमाला है, कानों में वक कुण्डल ज्ञोमायमान है तथा सिर पर एक झीनी ओढ़नी है जिसके दोनों पल्छे एक दूसरे को पार करते हैं। इस ओढ़नी के चौड़ी किनारों पर चौफुलियां बेलें बनी हैं। हाथों में कड़े और चूड़ियाँ हैं। चोटी बेलदार फीते से गूबी हैं (मोबे० ६२)। एक अन्य यक्षिणी (कर्नि-थम, मरहत, प्लेट ५२) की कमर में एक पतली साबी है जिस पर गृद्धीदार कमरबन्द और करवनी है। कमरबन्द फुल्लो और पंजको से सजा है और उसके किनारे बुंदकीदार हैं। चार लड़ीवाली करचनी ( मेखला ) की प्रत्येक लड़ी मिन प्रकार की है। एक चौखुटी तिस्तियों से बनी है, दूसरी मौलसरी के फुल के आकार वाले दानो से, तीसरी खरदजेदार मनको से और चौथी गोल मनकों से। कमर पर सुन्दरता के लिये एक बटा हुआ तिरछा दुपट्टा बाँघ लिया गया है। पैरों में छल्ले पड़े हुए हैं। दॉए कन्चे से यज्ञोपवीत की माँति एक बढ़ी की लड़ियाँ छाती के आरपार जाती है। यह खड़े और पड़े मनको से बनी मालूम पड़ती है। गले मे चौलड़ा कण्ठा है। एक अन्य लम्बी माला की लटकन मणियों और रत्नों से बनी है। कानों में तस्तीदार दोहरे कुण्डल हैं। हाथों में कंगन और उँगलियों में अमूठियाँ है। मस्तक पर फुल्ले के आकार की टिकुली है। गालो पर पत्रमग बना है। चोटी मौलिसिरी के फूलों के अलंकारों से सुसज्जित पतले फीते से गुधी है। इसी स्तूप की यक्षी चुलकोका की साड़ी चुटने तक और करवनी गोल तब्तियों से बनी है, सिर ओड़नी से ढका है (कर्नियम प्लेट २३)। इस समय के साथ चादर और कौपीन पहनते थे। इस यग की स्त्रियां चादर, साढी और एक शिरोबस्त्र घारण करती थी।

पहली शताब्दी ई० पू० में सातवाहन यून की वेशमूणा यथिंप हुमरी शता॰ ई० पू० के मध्य के मारहुत त्त्व में निश्चित वेशमूणा से बहुत कुछ मिलती है, फिर मी इसमें कुछ अल्तर आ जाता है। पुरुष यथिंप पूरने तक की योती पहलते हैं, किन्तु उनके पहलांच मारी मरकण कमरवारों का अमान मा है। इस पुण में पणिज्ञां भी सादी होती चली गई, किन्तु दक्षिण मारत की वेशमूणा बड़ी टीमटामदार होती थी, पर्याष्ट्रवा मारी सरकम और आमूणणों से सजी होती थी। इस समय की वेशमूणा की प्रचुर सामधी सीची और प्राजा की मूर्गियों से तथा अजता की स्वनुष्ठा की प्रचुर सामधी सीची और प्राजा की मूर्गियों से तथा अजता की १-१० नबर की गृहाओं के भिति-विशों से मिलती है। इस समय प्राय: समी पुरुष पण्डी थहनते थे। पण्डी बोधनं की अनेक विधियों थी। जिनहीं

पर्पाहमी की अनेक जाकतियाँ बन जाती थी। साधारणवाः इनसे पाड़ी के जागे एक छट्ट होता था। पपड़ी के एक छोर के बहु उक जाता था और तीन चार रूपेटों के बाद पपड़ी वब कर तैयार हो जाती थी (भीव पुष्ठ ७७)। सीची में पपड़ी का एक प्रकार शक्तकार है। यहाँ इसके कई मेद पायं जाते हैं (मोतीचन्द्र पूष्ठ ७८)। शक्तों के सम्पक्त से टोपियो का भी प्रसार होगे छना था। स्तूप पूजा के एक दृदय में हमे कुछाहनुमा टोपी दिखाई देती हैं। साजे ने इस समय कसी नुक्कींट टोपियो को यहां छोकप्रिय बनाया। सीची में सिवया बिना छात्र की और वर्तमान समय में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रचलित छायार साड़ियाँ पहनती थी। इस समय भिले बन्हों का सी दिवाज बड़ रहा था। सीची में सारिय, सियाही, राजा के अमरताक ध्वावकाहक, और स्तूप पूजा करते हुये विदेशी करकुत पहने दिखाई गये हैं।

गंबार और मथुरा की मृतिकला से इन प्रदेशों की वेशमृषा का परिचय मिलता है। गवार की वेषमुषा पर विदेशी प्रमाव था। यहाँ घोती, दुपट्टा, चादर और पगड़ी जैसे विश्वद्ध मारतीय पहरावे के साथ-साथ अगरला, लम्बा कोट या कचक और कुलाह का प्रयोग भी दिखाई देता है। गधार में राजा और सामत एड़ियों तक लटकती सिलवटदार घोती और कवो को ढकती और बाई मुजा पर होते हुये पीछे की ओर टिकी हुई चादर पहनते थे। इनकी पगडियाँ सिर पर टोपी की तरह से पहनी जाती थी। उच्च वर्ण के लाग चट्टियाँ और खडाऊँ पहनते थे। स्त्रियों की वेशमुखा में आस्तीन वाले कचुक, सारे शरीर का ढकने बाली साड़ी और कवा को ढकने बाले दुपट्टे का प्रयोग होता था। पूरी बाँहो बाले, कमर के कुछ नीचे तक पहुंचने वाले खुले कोटो का भी रिवाज था। ग । र की स्त्रिया महाराष्ट्र की अधिनिक नारियो की भौति सकच्छ साडी पहनतीथी और अपने बालों को ज़ड़ें (शेलरक) से सजाती थी। कई बार वे भारी काम के मुकूट भी पहनती थी, उन दिना भारतीय राजाओ के अत.पुरो में यदन स्त्रियाँ अगरक्षिका का काम करती थी। ये प्राय अपनी यूनानी पाशाक-घुटनो के बुळ ऊपर तक पहुँचना हुआ कचुक तथा कमरबन्दयुक्त चुन्नटदार धाधरा पहनती है। कयो पर पड़े दूपट्टे के दोनो सिरे कचक से लगी कडियो से निकलते हैं और रनना को ढापते हुये कमरबन्द में खुस जाते हैं। वे भी कुलाहदार टापिया पहनती हैं। (मावे० पु० ११४, आकृति-१७५)।

कुषाण पुग की मथुरा की मूर्तियों से मारतीयों और विदेशियों की

वेशमूषा का परिचय मिलता है। भारतीय प्रायः सकच्छ घोती पहनते थे, जिसका अधिक हिस्सा कमर में लिपटा होता था। इसके साथ उनका दूसरा वस्त्र उत्तरीय कंधों पर होता हुआ कोहनियों पर गिरता रहता था। वे नानि के पास खसा और घुटनों के बीच लटकता पटका मी पहनते थे। सिर पर प्राय: पगड़ी पहनी जाती थी। रईस लोगों की कामदार पगड़ी पर सोने के ब्लाकार शीर्षपट्ट लगे होते ये (मोवे० आकृति १७७--१८६)। विदेशी शक राजा और सिपाही कचुक, सल-बार, टोपी और पूरे पैर के जूते पहनते थे। इनकी वेशमुखा का सर्वोत्तम परिचय मयुरा के निकट माट गाँव से मिली कनिष्क की बिना सिर वाली मृति से मिलता है। इसमें घुटने से नीचे तक पहुँचने वाला लम्बा चोगा या कचुक एक कमरपेटी से बंधा है, जिसके दो चौकोर टिकरे सामने दिखाई देते हैं। पैरो में भारी तल्मेदार बूट हैं। ऐसे जुतो को बृहतकल्पसूत्र माध्य मे कफुस कहा गया है जो ईरानी कफस का अपभ्रश है (मोवे० आकृति १९०)। मथुरा की अन्य मृतियो में घुटनों तक पहुँचने वाले कई अन्य प्रकार के लम्बे कोट मिलते हैं। शक प्रायः ऊंची और नुकीली टोपियाँ पहना करते थे। ऐसी टोपियाँ के अनेक नमूने मधुरा की मूर्तियों में पाये जाते हैं (पृष्ठ १२१)। इस युग में स्त्रियाँ एड़ी तक पहुँचने वाली साड़ियाँ पहनती थीं जिनके ऊपर इन्हें स्थान-च्यत होने से बचाने के लिये अनेक लड़ो वाली करधनियाँ बाँधी जाती थी। ये शरीर के उपरले हिम्मे में दोनों कन्यों को ढकते हुये नीचे लटकने वाले इपट्टे घारण करती थी। कई बार ये दुपट्टे भी नहीं पहने जाते थे। अधिकांश मुक्तियों में इनकी चोली नहीं दिखाई गई है, किंतु मद्यपान के दृश्यों में स्त्रियाँ सिले वस्त्र पहने दिखाई गई है। इतमे कमर तक कसा, चुनमदार घेरवाला कचुक अधिक दिखाया गया है (मोवे० आकृति २१४-१५)।

इस युग के साहित्य में बणित बेशमूणा मूनियों से सूचित होने बाली उपर्युक्त पोशाक से मिलती है। इस समय जनर मारत के लोग धोतों और जनतीय (इप्ट्रा) पहनते थे। काली के बने पोती-पुप्टे सारे मारत में प्रसिद्ध ये (विध्यावदान प्०२९)। घोनी, हुग्टुं की जोड़ी (यमनी) की कीमत कभी-कभी ? लाख कार्यापण तक पहुँच जाती थी (दिन्या० २३६)। राजा महाराजा हुदी किय दुवं चोड़े कितारे बाले नये बल्ब (शहतानि बासासि नवानि दीयं दसादि) पहनने ये (दिल्या० एट० ३९८)। राजमहल के अगरस्क और पहरे-दार तथा योद्धा कंषुक पहनते थे (लिलतिबस्तर-पुष्ट ४७) और उनकी

# ६३० प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

छाती और मुत्रामें कवन से इके रहते में (छलितीवस्तार पूछ १७०, १८९)। इस यन्य के अनुसार सुंदर रंगों से कपड़े रागने की काज और सिलाई की काज सीखना इस युग में शिक्षा का आवश्यक जंग माना जाता था।

#### सन्नहवां अध्याय

## विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार

मौयौंतर युग की एक बड़ी विशेषता बृहत्तर मारत के निर्माण का श्रीगणेश था। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति और सम्यतां मारत से बाहर मध्य एशिया, पूर्वी एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के अनेक मार्गों में फैली थी। इन क्षेत्रों में बगी हुई वर्त्तर जानियों को भाग्तीयों ने सम्यता और संस्कृति के प्रवान मूळ तस्त्र--वर्म, वर्णमाला, साहित्य, कला, राजनीतिक, धार्मिक तथा माहित्यिक परस्पराये और अनुश्रृतियाँ प्रदान की थी तथा अनेक प्रदेशों में भारतीय उपनिवेश और राज्य बसाये थे। पूर्वी दिशा में बर्मा, स्थाम, चम्पा (वियतनाम), कम्बुज (कम्बोडिया,), मलाया, जाया, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो तक के मूखण्ड भारतीय आवासकों ने आबाद किया। प्राचीन काल में दक्षिण पूर्वी एशिया का मु-माग मारत का ही अंग समझा जाता था। उस समय यूनानी इसे गंगा पार का हिन्द ( Transgangetic India ) कहते थे। आज भी यह परला हिन्द ( Further India ) कहा जाता है। इसी प्रकार उत्तर दिशा में सम्पूर्ण मध्य एकिया और अफगानिस्तान में जहाँ आजकल मरूप रूप से इस्लाम का प्रमार है, वहाँ मगवान बुद्ध की उपासना होती थी। मध्य एशिया से भारतीय सम्यता के अवशेष इतने अधिक मिले है कि आधुनिक विद्वान इसे मारत के उत्तर में बसा हुआ एक दूसरा मारत अथवा उपरला हिन्द कहते है।

परले हिन्द और उपरले हिन्द में मारतीय बिलायों के उपनिवेशन की और शांस्कृतिक प्रमार की प्रिकृता कुवाण युग में कई कारणों से अधिक प्रमण हुई। मीर्थ युग में हिन्दुकुश पर्वन मान्या तक का अफगानिस्तान का प्रदेश भारत का अंग बन गया था। शृग सानवाहन युग में मध्य एथिया और अफगानिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमों भारत एवं पंजाब पर धानन करने बाले यूनानियों, कक, पहल्खी तथा कुवायों के अनेक राज्य स्वाधिन हुए। इनके माध्यम से मारतीय संस्कृति हिन्दुकुग की पर्वनमालाओं को पार करके बालहीक (बज्ब्ह) और मध्य एथिया के प्रदेश में फीली। बाद में वहां से इसका प्रसार चीन, कोरिया और जापान में हुआ। इस काल में इस प्रकार का पहला राज्य वैक्ट्रिया के यूनानियों का वा और इसरा कुषाणों का (देक्षिए अपर कष्याय २,३)। कुषाणों ने मारतीय संस्कृति को मध्य एशिया और चीन तक पहुँचाने में बढ़ा साग किया। इन्हों के इत २ ई० पूठ में चीनी सक्ताद के लिए बीट षर्म की पोषियों ले गये थे। कुषाण राजा बौढ धर्म के प्रवल समर्थक और पोषक थे। उनके समय में बीट धर्म के महायान सम्प्रदाय वाले जिस रूप का विकास हुआ, उसी का प्रसार पहले मध्य एशिया तथा चीन में तथा परवर्ती यूगों में कोरिया, जापान, मंगोलिया, मचुरिया और साइवेरिया में हुआ।

इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एविया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का एक बड़ा कारण इस समय पिरुमी जात से मारतीय बस्तुलों और मसालों की बड़ती हुई मौग की आर्थिक परिश्वित्यों से दिश्विन्युली एविया के प्रदेश मारतीय अपना के लिए मारतीय ज्यापारी ईसा की पहली पहली काताक्रियों से विश्विन्युली एविया के प्रदेशों में अधिक समझ में जाने लगे। इनके कारण दिश्विन्युली एविया में अदेक साम से अधिक समझ में जाने लगे। इनके कारण दिश्विन्युली एविया में अदेक स्वाय विश्विन्युली परिवाय में अनेक साम से कहा जाने लगा। मौगोलिक दृष्टि से यह बीन और भारत के मध्य में होने से हिन्द-बीन का प्रायदीय फड़लाता है, किन्युली मों ने कई कारणों वे इस प्रदेश में कोई दिल्वस्थी नहीं ली में मारतीय संस्कृति यहाँ इस युग में बड़ी तेजी से फैलने लगी। इम प्रदेश में हमें जो मारतीय अवशेष मिलते हैं, उनमें यह मूचित होता है कि ईसा की आरंपिक शताबिद्धों में यह प्रदेश में बाती की सीलते होता है कि ईसा की आरंपिक शताबिद्धों में यह प्रदेश में बीमल प्रदेशों में मारतीय संस्कृति के प्रसार का सिक्य उन्लेख किया जाएणा।

## मध्य एशिया

यह अपनी केन्द्रीय स्थिति तथा प्राचीन काल में चीन और पश्चिमी देशों के मध्य में प्रधान क्यापारिक राजपय पर अवस्थित होने के कारण अनेक जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का प्रयागराज था। विशेणी के संसम में गंगा, यमुना और सरस्त्री हो मिलली हैं, परन्तु मध्य एथिया के तीचराज में तीन से बहुत अधिक सांस्कृतिक याराजों का संपम हुवा। यह देशनी मारतीय, हिसंगन्, सक, ऋषिक (यूडचि),

जीन फेडी—सौथ ईस्ट एशिया ।

तुखार, हण, तुर्क, चीनी, तिब्बती, मंगोल जातियों के सम्मिलन का केन्द्र था। पारसी, हिन्दू, बीढ, ईसाई, मुल्लिम, मानी तथा चीनी घर्मों का एवं ईरानी, यनानी, भारतीय और चीनी संस्कृतियों की घाराओं का हम यहाँ संगम देखते हैं। इनकी विभिन्नता का कुछ अंदाज इसी एक तथ्य से लग सकता है कि यहाँ से सम्बी, पहलबी, तर्की, तंगत, चीनी, सीरियाई, यनानी, तिब्बती, मंगील, चीनी, संस्कृत, प्राकृत माषाओं के अतिरिक्त तुलारी (कृतीय) माषाओं के तथा कराशहरी और स्रोतन देशी नामक दो नई माघाओं के तथा क्वेत हणी की अब तक न पढ़ी गई भाषा के एवं जौबीस प्रकार की विभिन्न लिपियों में लिखे ग्रन्थ मिले हैं। इतना अधिक वैविष्य अन्यत्र बहुत कम दिखाई देता है। किन्तु, इस वैविष्य के बावजूद ८वी शताब्दी तक यहाँ भारतीय संस्कृति की प्रधानता थी। यहाँ प्राप्त हुए भारतीय संस्कृति के सैकडों अवशेषों के कारण इसको उपरका हिन्द कहा जा सकता है। उपरले हिन्द के प्रदेश से ही भारतीय संस्कृति का चीन, जापान, मंगोलिया, साइवेरिया, कोरिया में प्रसार हुआ। पूर्वी देशों में आर्यावर्तीय संस्कृति और बौद्ध धर्म का फैलाब मानव जाति के विकास में मारत की एक वहत बढ़ी देन है। भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी प्रसार में मध्य एशिया की भिमका बडी महत्वपर्ण है।

भौगोतिक स्थिति और मार्ग — मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार को मांती समझने के लिए इसका कुछ मौगोलिक परिचय तथा इसको भारत से जाने काले मार्गों का झान आवश्यक है। आजकल साइबेरिया के द्विंग में, निक्बत, मारत और आक्रमानित्तान के उत्तर में, कैंशिययन साबर के पूर्व में तथा पूर्वी मंगोलिया और गोंबी महस्यन्त के पश्चिम में अवस्थित मध्य एशिया के विज्ञाल मून्यच्य को तुक्तितान का नाम दिया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से इसके तीन वड़े मार्ग हैं.—

- (१) पूर्वी वृक्तिस्तान—यह चीन के अधिकार में होने के कारण चीनी तुर्किन्तान कहलाता है। चीनी इसे सिकियांग (नया प्रात) कहते हैं।
- (२) परिचमी तुर्फिस्तान:—हस के प्रमुख में होने के कारण इसे हसी तुर्फिस्तान कहा जाता है और यहाँ सोवियत सम के जनक गणराज्य—तुर्कोमन, उजबंक, ताजिक, कराकत्यक, किररिपिजया के साम्यवादी गणराज्य हैं।
- (३) ध्रफगान-तुर्किस्तान:—यह अफगानिस्तान के राजनीतिक प्रभुत्व
   में है। पिछले दोनों तुर्किस्तान मुस्लिम सेनाओं द्वारा पादाकांत हो चुके हैं।

इनके अधिकांक्ष प्राचीन अवशेष नष्ट हो चुके हैं। पूर्वी तुर्फिस्तान से ही प्राचीन मारतीय साहित्य एवं पुरातस्व की सामग्री प्रच्र मात्रा में मिली है। अतः यहाँ इसका वर्णन किया जायेगा।

पूर्वी तुर्किस्तान एशिया के मध्य में तीन दिशाओं में ऊंचे पर्वतों से विरी हुई तारिम नदी की रेतीली घाटी है। इसका अधिकांश भाग शकला मकान, लोपनोर गोवी, और कम्नाग के महस्यलों के कारण विल्कल सला, उनाह और बियाबान है। इसके उत्तर में वियानगान (चीनी-देवताओं का पर्वत) पर्वनमाला और पश्चिम में पामीर की पर्ततमाला है। दक्षिण में क्यनलन पर्वतमाला इसे तिब्बत के पठार से पथक करती है। पूर्व में नानशान पर्वनमाला है। लोबनोर की दलदल और गोबी का मरुस्थल इसे चीन मे पृथक करता है। यद्यपि इस प्रदेश की पूर्व से परिचम में अधिकतम लम्बाई ९०० मी० और उत्तर से दक्षिण मे अधिकतम चौडाई ३३० मी० है, फिर भी इसका बडा भाग सरुखल और पहाड़ी होने के कारण मनप्यों के निवास योग्य नहीं है। इसमें मानवीय बस्तियाँ केवल उन्हों स्थानों पर पाई जाती हैं, जहां पहाड़ों से आने वाली नदियों ने मुमि को शस्यवयामल बनाया है। दक्षिण में क्यनलन पर्वत से खोतन, केरिया, निया, चर-चन की नदियाँ निकारी हैं, इनके नटों पर खोतन, केरिया, निया और चरचन की बस्तियाँ बसी हुई है। पश्चिम में पामीर की पूर्वतमाला का पानी लाने वाली यारकंद और काशगर की नदियाँ है। इनके किनारे यारकन्द और काशगर बमे हुए है। उत्तर में थियानशान के पहाड़ों से अक्स नदी आती है। स्रोतन, यारकन्द और अक्सू नदियाँ मिलकर नारिम नदी का निर्माण करती है। किन्नु यह नदी नवला मकान की विजाज मरुभिम को उर्वर बनाने में समर्थ नहीं हुई है। दक्षिण की माँति उत्तर में भी पहाड़ों की छाया में तफीत, कचा और अवस की बस्तियाँ वसी हुई हैं।

कौतेष पथ (Silk Routes) — चीन नथा परिचमी जगन के मध्य में अव-म्बिन होने के कारण प्राचीन काल में इन प्रदेश में में अनेक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग गृजरा करते थे। उन दिनों चीन के न्याम की पित्रचमी जगन में बड़ी मौग सी और यह रेजम इस प्रदेश में में होकर गृजरम्ने बाठ राम्नों में प्रेरोप पहुँचन करणा था। जतः मध्य एशिया के मार्गों थे कौतेश्रेष पथ अथवा रेसम के मार्गे (Silk-Routes) कहा जाता था। ये महामार्ग महत्वलों से बचते हुए उत्तरी और दक्षिणी पहाड़ों की छाया में बती हुई बस्तियों से होकर गुजरते थे और पहाझों की ऊंबाइयों को यथासंभव कम से कम ऊंबाई के दर्रों से पार किया करते थे। यह अन्त में दिये गये चित्र मे स्मप्ट हो जाएगो। इसमें १२ हजार फीट से अधिक ऊंचे पहाझी प्रदेश को कारु रंग से दिखाया गया है। इसमें प्रदेशित किये हुए मार्गे से यह स्मप्ट है कि . कौगेय पथ रिगस्तामों और ऊंचे पहाझों से बचती हुये चलते थे। इन रास्तों से ही भारतीय संस्कृति मध्य एसिया और चीन पहुँची। अतः इनका संक्षिप्त परिचय आवस्थक है।

चीन की परानी राजधानी सिंगान-फ अथवा चांगान से प्राचीन कौशेय पथ आरम्भ होता था. वेर्ड नदी की घाटी में ऊपर की ओर चलते हुए यह कान्स प्रान्त की ओर पश्चिम में चला जाता था। यहाँ आन्हसी पहुँच कर यह मार्गदो हिस्सों में विभक्त हो जाता है। पहला मार्ग उत्तर-पश्चिम की ओर चला जाता है और दूसरा मार्ग सीघा पश्चिम दिशा में बढ़ता है। पहले मार्ग को उत्तरी कौशेय पथ ( Northern Silk Route ) कहा जाता है। यह चीनी माथा में पेईल् कहलाता है। यह गोवी के मरुस्थल को पार करके हामी और तुरफान पहुँचता है, यहाँ से यह मार्ग थियानशान पर्वत के उत्तर में उक्तमची होता ू ताशकन्द, समरकन्द और बलल पहुचना है। तुरफान से इस मार्ग की एक शाखा थियानशान पर्वत के दक्षिण में बसे हुए प्रदेशों-कराशहर, क्वा और अक्सू तथा काशगर पहुँचती है और काशगर से इक्शेतम के निकट तुआनमस्त ( Tuan Murun ) के दरें से सीर नदी की घाटी में उतर कर खोकन्द होने हुए उत्तरी पथ में मिल जाती है। इसे मध्यपथ ( Middle Route ) कहा जाता है। तीसरा मार्ग तकलामकान मरुममि के दक्षिण में तुनह्वांग और वर्जन (बलमदन), निया, केरिया, खोतन और यारकन्द होते हुए काशगर चला जाता है। यह दक्षिणी मार्ग (Southern Route, चीनी नान-छ) कहलाता है । इस मार्ग की एक अन्य शाना थारकन्द से अथवा तेरक (Terek) के दर्रे म पश्चिम में पामीर पर्वतमाला को पार करने के लिये ताशकुरमान और तागदुम्बाश होती हुई अफगानिस्तान के वर्ला प्रान्त में पहुँचती थी। इसके निकट महान पामीर पर्वतमाला की विक्टोरिया झील से आम (वक्ष) नदी निकलती है। इसके साथ आजेपंजा की एक दूसरी घारा आकर मिलती है। यहाँ पामीर के प्रदेश में न केवल चीन, भारत और रूस की सीमाएं मिलती है, अपित एशिया की विभिन्न पर्वतमालाओ--हिन्दुक्श, हिमालय, कराकरंम और वियान शान का केन्द्रीय स्थल होने से यह स्थान आम्, सिन्धु और तारिम नदियो की उपरली घाराओं का महान जल-विमाजक है। इस कारण यहाँ भारत, मध्य-एशिया और परिचय की ओर जाने वाले मार्गे मिनते हैं। यश्चिम की बोर जाने वाले मार्गों में आम् नदी की पाटी के साथ-साथ सबसे छोटा मार्ग काव्यिर होकर है। यह बत्तगिर, मिनतक एव किनक वरों से तथा वरोगिन और वरकोट वरों से यासीन और मिनतिक एवं किनका हुआ काव्योर के से स्वयं प्रिया से जोड़ने वाला एक अन्य मार्ग लेह से कराकुर्रेय वरें को पार करता हुआ खोतन पहुँचता था। तीसरा मार्ग वितासल और स्वात की चाटी के प्राचीन उद्यान प्रदेश में से होता हुआ गण्यार और तक्षाला को जाता था, चौथा मार्ग वलक से बामियों दें को पार करता हुआ गण्यार और तक्षाला को जाता था, चौथा मार्ग वलक से बामियों दें को पार करता हुआ गण्या की तक्षाला को जाता था। चीनी याची युआन-कर्षोण हमी एससे से जीन से मण्य एशिया होते हुए मारत आया था।

मध्य एशिया की जनजातियाँ ---आजकल मध्य एशिया का प्रदेश तुर्किस्तान कहलाता है क्योंकि इसमें तुर्क बसे हुए है। किन्तु ये तुर्क इस प्रदेश में बहुत बाद में आये हैं। ये वस्तुत प्राचीन काल के हियमन या हणों के बशज हैं जो पहले मध्य एशिया के उत्तर-पूर्व में मगोलिया के प्रदेश में रहा करते थे। ईसा की आर-भिक शताब्दियों में यहाँ जो जातियाँ बसी हुई थी वे वर्तमान जातियों से सर्वधा भिन्न थी। पराने ईरानी अभि ठेलों से यह प्रतीत होता है कि उन दिनों आम और सीर नदियों के दोआब में ईरानी लोग बसे हुए ये। इनके अतिरिक्त पामीर के प्रदेश से चीन की सीमा तक विभिन्न प्रकार की आय भाषा भाषी जातियाँ रहा करती थी इनमें शक और यहिन निशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहले (प० ९३ ) यह बनाया जा नका है कि शक जानि की तीन बडी शाखाए थी। एक शाला शका होम वर्का (Sak: Houmvarka ) के नाम से प्रसिद्ध थी। यह फरगाना के क्षेत्र में तथा काशगर के आस-पास बसी हुई थी। दूसरी शाला नकीली टोपी घारण करने बाले शक् (सका तिग्र-बौदा) थे जो अराल सागर के आसपास और जक्सर्टीज (सीर नदी की निचली बाटी) में रहते थे। शको की तीसरी शाखा कैस्पियन समद्र के पार दक्षिणी रूस में रहने वाली थी। ये समदतटवर्ती शका सरहरिया के नाम से प्रसिद्ध थी। शबी की भाषा, धर्म और सामाजिक सगठन आयों से मेल खाना था। प्राचीन आयोंकी मौति ये मनिपुजक नहीं वे अपित प्राकृतिक अक्तियों के उपासक थे। मध्य एशिया में बसी नीसरी जानि यहचि थी। मध्य एशिया के उत्तरी माग-तारिम नदी की घाटी कमा कराशहर और चीन के कान्स प्रान्त तक एक अन्य चौथी आर्य जाति बसी हुई थी जिसका सबच यहिंव जाति से था। इनकी माषा ईरानी माषा से सर्वया मिल है और आधनिक विद्वानों ने इसे प्राचीन तखारी भाषा का नाम

विया है। चौथी जाति चीनी विवरणों के अनुसार बुन्तुन थी। यह भी यूहिंब जाति से संबद थी और इली ( lii ) नदी की चाटी में बालकाश सील के क्षेत्र में रहती थी। यह संमवतः किसी शक जाति की शाला थी। पांचवी जाति काशवार यार-कर-ब्लोतन-निया जीलान की बस्तियों में तुल्ह्यांग तक बसी हुई थी। यह संमवतः सक जाति की एक शाला थी और पूर्वी ईरानी माणा की बोली बोला करती थी। इस प्रकार जो प्रदेश जावकल तुर्क माणाभाषी तुर्कों के कारण तुक्तिस्तान कहलाता है, वहीं दूसरी शताल ई० पूर्व में विमिन्न प्रकार की लायें माणाभाषी जाति धीं निवास करती थीं। पांसीर पवंतमाला से चीन के कान्यू प्रान्त में लियांगजी तक का प्रदेश युद्धि लोगों द्वारा आवासित होने के कारण लायें माणामाणी और लायें जाति का प्रदेश युद्धि लोगों द्वारा आवासित होने के कारण लायें माणामाणी और लायें जाति का प्रदेश था।

दूसरी शताब्दी ई० पू० के पूर्वार्द्ध में मध्य एशिया में जातियों की महान हलवल आरम्भ हुई। चौथे अध्याय में इसका वर्णन हो चुका है। इस समय बीन के उत्तर-पश्चिमी प्रान्त कान्सु में युइचि लोग बसे हुए थे। ये दो शास्त्राओं में विमक्त ये—सिआओ अथवा लघु युइचि (Siao Yue-che ) और ता अथवा महान युइचि ( Ta Yuc-che ) । इन्हें यह नाम समयत. अल्प सख्या और बहुसख्या के आवार पर दिया गया था। १७६ ई० पू० में हियगन जाति ने युइचियो पर हमला किया और इन्हें अपनी मातुभूमि छोड़ कर अन्यत्र जाने के लिए विवश किया। लघ् यड्चि कान्सु से दक्षिण-पश्चिम की ओर तिब्बत की दिशा में आगे बढ़े, किन्तु महान युइवि उत्तर पश्चिमी कौशेय-पथ से अल्ताई पर्वतमाला की ओर इली नदी की बाटी में उस प्रदेश में बसे, जहाँ उनसे पहले ब-सन लोग बसे हुए थे। ये पहले तो व-सून लोगों को हराकर उनके प्रदेश में बस गए, किन्तु कुछ समय बाद वूसुन जाति ने हियगन जाति के सहयोग से इन्हें अपने देश से बाहर भगा दिया और पश्चिम की ओर जाने को विवश किया। ये लोग फरगाना (ता युआन) के प्रदेश में आ गए। उन दिनो फरगाना, ताशकंद और काशगर मे शक लोग बसे हए थे, बैक्टिया में यनानियों का राज्य था। यहचि लोगों ने आम, और सीर निदयों के प्रदेश से शकों को हटा दिया । वे पहले सुग्ध ( Sogdiana ) के स्वामी बने। शको ने युइचियों के दबाव के कारण अपनी मातु-मूमि से निकल कर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बैंक्ट्रिया के हिन्द-युनानी राज्य को जीत लिया, किन्तु सङ्चि इनका पीछा करते हुए यहाँ भी आये और उन्होने बैक्टिया का प्रदेश शको से छीन लिया। बैक्टिया के प्रदेश को चीनी ताहिया कहते

थे। इसी का एक अन्य नाम तुलारिस्तान भी है। युइचि कान्सूसे १७६ ई० में मगाए गए थे और १२८ ई० तक वे बैक्ट्रिया के प्रदेश में अच्छी तरह बस गये थे। युइनि लोगों ने यहाँ से आगे मारत की ओर बढ़ते हुये अपना एक विशाल कवाण साम्राज्य स्थापित किया जो तीसरी शताब्दी ई० तक इस प्रदेश में शासन करता रहा। क्वाणों के बाद चौथी शताब्दी ई० के आरम्म में यहाँ येता या हेफ्या नामक इवेत हुणो ( Ephthalite Huns ) की जाति प्रवल हुई। ये पहले अल्लाई प्वंतमाला के प्रदेश 'मे रहा करते थे। ४४० ई० तक इन्होंने सूख और तुखा-रिस्तान जीत लिए। बाद में इन्होंने भारत पर भी गप्तवंश के समय में आक्रमण किए। इनके बाद छठी शताक्दी ई० से यहाँ तुर्क लोगो की विभिन्न शाखाएं आने लगी। मध्य एशिया की जनजातियों के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यहाँ ईसा की आरम्मिक शताब्दियों में आर्य माषाओं को बोलने वाले शको की युइचि जाति की विभिन्न शासाये कान्सू के प्रदेश तक निवास करती थी। चीनी तुर्किस्तान की संस्कृति का प्रधान मूल स्रोत १०वी शताब्दी ई० तक प्रधान रूप से भारत और ईरान था। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इस प्रदेश को हिन्द योरो-पीय शाद्वल (Indo-Europeon Oasis ) कहा है। इस देश की संस्कृति के निर्माण में चीन और भारत ने बड़ा माग लिया है। अतः आरेल स्टाइन ने इसके लिये पूराने यनानियां द्वारा दिया गया चीन-भारत या सरइडिया (Ser India) का नाम अधिक पसद किया है। किन्तु यहाँ भारतीय सम्यता के प्राचीन अवशेष इतने अधिक मात्रा में मिले हैं कि इसे हमारी दृष्टि ने मारत के उत्तर में बसा हुआ उपरक्षा हिन्द कहना अधिक उपयक्त प्रतीत होता है ।

तुजारिस्तान द्वारा मध्य पृश्चिमा में भारतीय संस्कृति के प्रसार में योगदान:— मध्य पृश्चिमा में मारतीय सक्कृति प्रमान रूप से अरुमानिस्तान और तुजारिस्तान के मार्ग से गई। उन दिनों अरुमानिस्तान भारत का ही माग मण्या जाता था। जुलार जाति ने मारतीय सस्कृति और नाम्यता को इम युग में विदेशों में फैलाने में प्रयान माग निया, अन. यहां पहले इन प्रदेश का परिचय दिया जायेगा।

मध्यपुग में तुनारिस्तान से यदस्थां और बल्ख के प्रदेश समझे जाते थे। किन्तु प्राचीन काल में यह एक अधिक बड़ा वदेश वा, इसमें आमृ (बसू) नदी के दोनों और के देव सिम्मिलित थे। यूआन ज्यांक ने इसकी सीमाओं का वर्षान करते हुए लिखा है कि उत्तर में इसकी गीमा औह द्वार (बदस्का के निकट दर्पलंत), दक्षिण में बरफ के पहाड़ अथना हिल्कुका पबंत, पश्चिम में ईरान और पूर्व में सुपालिय अथवा पामीर के पर्वत थे। युवान ज्वाग ने इस देश का नाम बुहुको लिखा है, किन्तु हुसरी शता॰ ई॰ के प्राचीन चीनी प्रत्यों में इसे ताहिया कहा गया है। रामायण, महाभारत, सद्धमंत्रमूत्युपस्थान, महामायूरी नामक प्रत्यों में तुखार या दुशार नामक बाति का वर्णन किया या है। यूनामी ठीत लैटिन लेखक मी इन क्षोगों को तीलारी (Tokhari) के नाम से पुकारते हैं। तुखारों ना निवासस्थान होंगे के कारण ही यह प्रदेश मध्य काल में तुखारिस्तान कहलाता था।

चीनी विवरणों के अनुसार यहाँ वाक (सई) लोग वसे हुये ये। ये इंरानी लोगों की एक शाखा ये और उत्तरी ईरानी बोली का प्रयोग करत थे। तीसरी शताब्दी ई० पू० के मध्य में यहाँ सिकन्दर के आक्रमणों के बाद विवृद्धा का मुनानी साम्राज्य स्थापित हुआ। किन्तु दूसरी शताब्दी ई० पू० में हिस्पन् लोगों के आक्रमणों से विवश्च होकर महान युद्दा लोग यहा आए और उन्होंने यह प्रदेश शकों से जीत लिया, उन समय से यह ताहिया या दुलारों ना देश कहलाने लगा। महान युद्दाचिंगों ने ताहिया जीतने के बाद अपने राज्य को पाच छोटे राज्यों में सक्त तर लिया। १०० वर्ष बाद इस जानि में कृषाण वश्च प्रवल् हुआ। पाँचवी शताब्दी ई० के मध्य तक यहाँ इनका शानन बना रहा।

दूसरी शताब्दी ई० पू० में आठवी शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध घमं तुसारिस्तान का प्रधान पर्मथा। युआन ज्वाम ने इस प्रदेश में बौद्ध घमं के आरिमक रिम्तार का वर्णन करते हुए यह बताया है कि बुद्ध ने पहले गृहस्व शिष्य प्रभुक्त और मिलक थे। ये दानो व्यापारी बाहलीत (उनक्ष) प्रदेश के रहने वाले थे। क्यापार में किए मान्य लाने पर वे जब बुद्ध गया पहुंच उस ममय गौरम ने अभी-अभी वार्षिज्ञान प्राण किया था। इन व्यापारियों ने मगवान बुद्ध को मधु तथा खाद्य परार्थ में रिनए, ये उनने पहुंच शिष्य बने। बुद्ध ने प्रसक्त होकर उन्हे अपने बार और नाजना दियों, उन्होंने रूपदेश बार और ता बुद्ध के उपदेशों का प्रचार परार्थ पर निम्मण किया था। वा निर्मण किया और तो बुद्ध के उपदेशों का प्रचार विषय। युआन क्यान ने बजल के जिसके इन व्यापारियों द्वारा बनायों गये कुछ स्पूर्ण वा वर्णन किया है। अवाक के अभिलेखों में गगर, नम्बींत्र और योन देशों में बौद्ध धमं क्यार में में ने का वर्णन है। यपार स्पष्ट रूप से उत्तर परिक्मी सीमाप्रास्त पर देश था। योन विष्ट्या का युननि राज्य और क्यांन शामिर का प्रदेश ना देश था। योन विष्ट्या का युननि राज्य और का प्रवेश पर पर विष्टा का पर विष्टा पर से स्वाप्त के साथ का पर से साथ हुआ था। योन विष्ट्रया का युननि राज्य और का प्रवेश पर विष्टा का पर विष्टा हुमा स्वापा चित्र को विष्टा कर पर विष्टा हुमा स्वापा हुमा की हा प्रपत्त एव हुमा स्वापा हुमा की हा प्रपत्त एव हुमा स्वापा हिमा को बीद्ध था वा वा विष्टा के समय तक यह प्रदेश बौद्ध धमं का प्रवण्य पर बहुन स्वापा वा विष्टा के साथ का प्रवण्य हुमारिस्तान है। प्रपत्त हुमा स्वापा वीत्र को प्रवण्य हुमारिस्तान है। प्रपत्त हुमारिस्तान की ही प्रपत्त हुमारिस्तान है। वा विष्टा किया वीत्र कर विष्टा हमारिस्तान हिमारिस का प्रवण्य का प्रवण्य हमारिस का प्रवण्य का विष्टा हमारिस का प्रवण्य पर वा विष्टा का विष्टा कर विष्टा का विष्टा कर विष्टा का विष्टा कर विष्टा कर वा विष्टा का विष्टा कर विष्टा कर विष्टा कर विष्टा कर वा विष्टा कर वा विष्टा कर विष्टा कर विष्टा कर वा विष्टा कर व

२ ई० पू० में कुवाण सद्घाटकी बोर से चीनी सद्घाटको बौद्ध ग्रन्थ मेंटकिये गयें थे।

कृषाणों के समय में तुलारिस्तान के दो बौद्ध विद्वानों ने भारतीय संस्कृति के प्रसार में बड़ा भाग लिया। इनमें एक विद्वान धोधक था। उसने कतिष्क द्वारा बुलाई गई चौथी महासमा में सर्वास्तिवाद संप्रदाय के अभिव्यम्मपिटक पर लिखी गई सुप्रसिद्ध टीका के निर्माण में और इस परिषद में होने वाली चर्चाओं में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसके अतिरिक्त उसने अभिष्मामत नामक एक मौलिक ग्रन्थ लिखा। तीसरी शताब्दी ई० में इसका चीनी माथा में अनवाद किया गया था। यह ग्रन्थ अभिवर्ग विषयक गृढ और गम्भीर सिद्धान्तों की बढ़े सरल शब्दों में ध्याख्या करता है। श्री बाग्ची के मतानुसार चोषक बौद्धों के सुप्रसिद्ध वैमाषिक संप्रदाय का एक महान आवार्य था। यह त्खार था और संमवतः बल्ख या बाल्हीक से भी कुछ सम्बन्ध रखता था। तुलार देश के बैभाषिक संप्रदाय का महत्व तुलारी माषा में मिले साहित्य से भी सुचित होता है। आर्यचन्द्र नामक वैमाषिक सप्रदाय के एक विद्वान द्वारा मैत्रेयसमिति नामक ग्रन्थ का तुलारी माषा में किया गया तथा तुलारी से उइग्र तुर्की माघा में प्रज्ञारक्षित द्वारा किया गया एक अनुवाद मध्य एशिया से उपलब्ध हुआ है। तुलार देश का एक दूसरा सुप्रसिद्ध वैमाषिक आचार्य धर्ममित्र था। इसके द्वारा लिखे गर्ये विनय-सत्र टोका नामक ग्रन्थ का तिब्बती अनुवाद मिलता है। इस ग्रन्थ की पूर्ण्यका में यह कहा गया है कि घर्ममित्र वक्षु (आम्) नदी तटवर्ती तरीमत (निर-मिज) नामक स्थान का निवासी था।

वीनी साहित्य से हमें यह जात होता है कि अनेक सूर्य बौद मिलु दुवारिस्तान से चीन से बौद सरकृति का प्रचार करने के लिये जाते रहते थे। मीनी साहित्य में इस प्रदेश से आने वाले मिलुओं के नाम के आगे यूर्डि के अनित्म पर चि को लगाया जाता है। दे दे के भीन को संवंप्रयम बौद क्षा सन्देश देने वाले दो चार्यहरून क्ष्मिया जाता के पूर्व को सा सन्देश देने वाले दो चार्यहरून क्ष्मिया के यूर्डिच लोगों के प्रदेश में मिले वे। चार्महरून क्ष्मिया नामक अद्युवत प्रतिमाशाली बौद मिलु ने चीन में १४० से १८८ ई॰ तक अनेक बौद्धारणों का अनुवाद किया। इसके एक तुकारी शिव्य चेक्किवेन ने तीसरी शताब्दी ई॰ के सम्ब्रा तक नानकित्व में सी से अधिक

१ प्रश्रोधचन्त्र बान्ची-इण्डिया एण्ड सेन्ट्रल एशिया प० २६।

२. वही ।

बौद्ध सन्यों का अनुवाद किया, इनमें से ४९ प्रन्य अभी तक मिलते है। इस प्रकार का तीसरा मिक्स व्यर्मरक (काहू) था। तुलार कुलांत्यक यह मिक्स तीमरी शताब्दी ई० के मध्य में तुनहवाग में बसे हुए एक मान्तीय परिवार में उत्पन्न हुआ था। इसने मध्य एशिया में दूर-दूर तक भ्रमण करके ३६ भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यह २८४ ई० में चीन गया। वहाँ ३१३ ई० तक उसने लगमग दो सौ बौद्ध सन्यों का चीनो अनुवाद किया। इसी प्रकार ३७३ ई० में चीन जाने वाला एक अन्य मिक्स शेलून था।

मध्य एशिया में भारत के सास्कृतिक प्रसार में भाग लेने वाला तीसरा देश सुरुष था। यह आम् और सीर नदियो का शस्त्र द्यामल और उर्वर दोआब तुखा-रिस्तान के उत्तर में अवस्थित हैं। इसका प्रधान नगर मध्य युग में समरकन्द था। प्राचीन काल में यनानी इस प्रदेश की मीगडियाना ( Sogdiana ) कहते थे। अवस्ता में इसे सूख कहा गया है। यहा के निवासी शक थे और ये ईरानी से मिलती जुलती भाषा का प्रयोग करते थे। यहा के निवासी बडे प्रसिद्ध व्यापारी थे। व्यापार के सिलमिल में मध्य एशिया के विभिन्न प्रदेशों में इन्होंने अपनी दस्तियाँ बसाई थी। ये बस्तियां समरकत्व से चीन की दीवार तक फैली हुई थी। सुन्धी लोगों ने तुलारी मिक्षओं से बौद्ध बमंका पाठ पहा और उनकी भाति चीन में इसका प्रसार किया। चीनी माहित्य में मुख्य का पुराना नाम कागकिउ था, अत इस प्रदेश के मिक्सुओं के नाम के आगे काग का उपमर्गजांडा जाता है। मृग्बी मिक्षुओं में सबसे अधिक उल्लेखनीय संगहह (सधमित) था। यह तीसरी शताब्दी ई० में चीन पहुंचा और दक्षिणी चीन में बीद बर्म के सर्वप्रथम प्रसार का श्रेय इसे दिया जाता है। इसी प्रकार के एक अन्य मिल्नु कोई कियन ( Cohekian ) ने नानकिंग में बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया। पहले बतायें गए ईरानी भिक्ष लोकोत्तम के अनेक महयोगी सुरुथी सिक्ष थे। इनमें बढ़देव (येन-फा-निआओ) को समचा प्रतिमोक्ष कण्ठाग्र था, इमीलिए उस आवास की उपाधि और बढ़देव का सन्कृत नाम दिया गया था।

मध्य एशिया में आरतीय संस्कृति के प्रसार का श्रीगर्शम — भीनी इतिहासी में भारत का पहला उल्लेख नाहिया देश में मेंत्रे गए भीनी राज्द्रत चार्यास्थित के बात्रा-विवत्ण (२३८-१२६ ई. पू.) में मिन्ता है। पहले (पांचव अव्याग में) यह बताया जा जुका है कि चीनी मझाट ने इस हित्तम् ज्ञांति के विश्व युद्धि लेगा की सहायता प्राप्त करते के लिए मेंत्रा था। उतने सम्राट को अपनी जो रिपोर्ट अस्तुत की, उसमें यइ वि देश के दक्षिण-पूर्व में शेनत् अर्थात् भारतवर्ष का उल्लेख किया गया था। बीनी राजदत को ताहिया के बाजारों में जब चीन का रेशम और अन्य वस्तुये बिकती हुई दिखाई दी तो उसने यह पूछा कि ये वस्तुये यहाँ चीन से किस मार्ग से होकर बाती है, क्योंकि मध्य एशिया के मार्ग से ताहिया पहचने वाला वह पहला व्यक्ति था और उस दिशा से इन वस्तुओ का आना समव नहीं था। उसे यह बताया गया कि ये वस्तुये दक्षिण-पश्चिमी चीन अर्थात् युन्नान के मार्ग से आसाम और उत्तरी भारत आती है और वहां से अफगानिस्तान होकर ताहिया अथवा बैनिट्या के प्रदेश में पहचती है। इससे यह सचित होता है कि मारत का चीन के साथ मध्य एशिया के मार्ग से व्यापारिक सबध होने से पहले ही उसके दक्षिण-पूर्वी प्रदेश के साथ व्यापारिक सम्पर्कथा। इसके बाद १२२ ई० पू० में दिवगत होने वाले ताओवादी चीनी दार्शनिक लिक-नान ने अपने ग्रन्थों में ममण्डल का जो वर्णन किया है वह भारतीय परम्परा से गहरा सादृश्य रखता है और दोनों के सम्पर्कको सूचित करता है। उसने पुराणो और बौद्ध प्रन्थों में वर्णित मुगोल का अनुसरण करते हुए इस पृथ्वी पर नौ द्वीपो (चौ) का उल्लेख किया है और इसके केन्द्र में क्यनलन पर्वत को बताया है। यह बौद्ध ग्रन्थों में विणत हिमवत पर्वत के उत्तर में विद्यमान केन्द्रीय पर्वत मेरु के वर्णन से मिलता है। इससे यह ज्ञान होता है कि दूसरी शताब्दी ई॰ पू॰ के उत्तराई में दोनों देशों में पारस्परिक सबध शुरू हो गये थे।

दूसरी शताब्दी ई० पू० से मध्य एमिया और मान्न के समार्क में कई कारणों से विशेष वृद्धि हुई। इस समय तक आमृ नदी की षाटी में युद्धि होंगों का साझाव्य स्थापित हो चुका था. जीनी मझाट अपनी सेनाओ द्वारा मध्य एगिया में हिस्सान लोगों का समत कर चुके थे। चार्गकियन की उपपूर्वन यात्रा के बाद चीनी और युद्धि राज्यों में मैं वीत्रेष्ट्र में बच्च न्यापित हुए। युद्धि लोगों का मान्त से सबय था। ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। चीनी माहित्य में यह वर्षान मिलता है कि २ ई० पूर में युद्धि लाति के राज्या ने चीनी मझाट बौद्ध पुरुषकों और पित्रव मीमिक अवशेषों की मेट में जी भी। इस मेट की लेकर जाने वाले हुख्य बौद्ध मिक्श बनक्य रहे होगे। इस प्रकार मध्य एशिया में युद्धि लोगों के द्वार। मारिनीय सक्टर्ति का प्रमार होने लगा और मध्य एशिया में युद्धि जीगों के द्वार।

मध्य एशिया में इसके प्रवार प्रसार का श्रेय कुषाणों को है। पहले यह बताया जा चुका है कि कुपाण युद्धचि जानि की एक शास्त्रा थे। कनिएक के समय में इस साम्राज्य का अधिकतम विकास हुआ, बलख से बिहार तक का विशाल मुखण्ड कृषाणो की प्रमृता में आ गया। उस समय समवतः मध्य एशिया के खोतन और काशगर के प्रदेश भी कनिएक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। कनिएक बौद वर्म का प्रवल पोषक था। उसने अशोक का अनुसरण करते हुए श्रीनगर में चौथी बौद्ध महासमा बलाई तथा अपनी राजधानी पुरुषपुर में एक ऐसा मन्य बौद्ध स्तूप बनाया जो मध्य एशिया और चीन के बौद्ध वास्तुकारों को चिरकाल तक प्रेरणा प्रदान करता रहा और उनके समक्ष एक आदर्श बना रहा। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार "कनिष्क ने बुद्ध की शिक्षाओं को प्रवल राजसरक्षण प्रदान किया, मारत, काशगर (शलेई), कचा (कलेई तस्सेक), नैपाल (निदालेई), चीन (चेन-तन), युनान (ताली), सिहिया और अन्य देशों में इसका प्रसार किया।" कुषाणों के राज्यकाल में ही पूर्वी तुर्किस्तान का दक्षिणी माग मारतीय संस्कृति का एक प्रवल केन्द्र बना, उन दिनो यहाँ अनेक छोटे-छोटे राज्य थे। इनमें शूलेई (काशगर), खोतन, चेमो-तन (चलमदन), चरचग उल्लेखनीय हैं। यहाँ मारतीय और यहचि लोग बसे हए थे। इन राज्यों के शासक मारतीय होने का दावा करने थे। यहाँ उत्तर-पश्चिमी मारत में प्रचलित खरोप्टी लिपि का और प्राकृत माषा का सर्वत्र प्रयोग होता था। खोतन के पूर्व में निया के निकटवर्ती स्थानों से प्राप्त अनेक खरोप्ट्री लेख इस बात का प्रमाण है। बौद्ध धर्म उस समय इस प्रदेश में सर्वत्र स्वीकार किया जाता था।

उन दिनो यहां बौद्ध धर्म का न केवल प्रसार हुआ, अपितु यहां बौद्ध धर्म के अनेक प्रत्य सी लिखे गए। सूर्यमभंद्रक नामक एक प्रत्य में इस बात का वर्णन है कि बुद्ध के मुलबण्डल से अनेक किरणे निकली है, इनसे मुमण्डल के सब प्रदेश आलोकित हुए और सर्वन लग्नी युद्धों का आविमाँव हुआ। वनारस (पोलोजाई) में चेनतन (चीन) तक ५८ देशों में बुद्ध के अवनारों का वर्णन करने हुए जिन देशों का उन्लेख किया गया है, वे निम्निलंबन है—मिल्यु-पामीर, पंशावर, उद्यान, उद्यां, दरद, ईरान, काशवर, वेबट्टा, जब, लोनन, कुला, मक्त ( अबसू )। इस प्रवस में यह उत्लेखनीय है कि इस प्रत्य में बुद्ध के आविमाँव में सबज तीयों की गणना वरते हुए मारत की अशेशा मध्य एशिया के स्थानों को प्रधानना दी गई है। बनारस में ६० बार बुद्ध के अवनरित होने का वर्णन है जबकि काशवर में ९८ बार, कुला में ९९ बार, बुद्ध के अवनरित होने का वर्णन है जबकि काशवर में ९८ बार, कुला में ९९ बार, स्वतान में १८० बार तथा चीन में २५५ बार एशिया में बुद्ध के अवनरित होने के वर्णन है कर स्थान एशिया में वृद्ध के अवनरित होने के वर्णन है कर स्थान पश्चिम में वृद्ध के अवनरित होने के वर्णन है कर स्थान पश्चिम में वृद्ध के अवनरित होने के वर्णन है कर स्थान पश्चिम मारत में मुद्ध के अवनरित प्रत्यों में चीन और मध्य एशिया में वृद्ध के अवनरित कर से से विध्व स्थानत्वण माना गया है। सम्य एशिया कर से मध्य प्रार्थ में विध्व से स्थान स्थान कर से से विध्व स्थानत्वण माना गया है। सम्य एशिया में वृद्ध के अवनरित स्थान कर से से विध्व स्थानत्वण माना गया है। सम्य एशिया में किस के साम स्थान कर से से विध्व स्थानत्वण माना गया है। सम्य एशिया से स्थान स्थान से से से क्या स्थान स्था

में उस समय बौद्ध धर्म और संस्कृति के प्रधान केन्द्र निम्नलिखित थे ---

खोतन:--यह मध्य एशिया में समवत. भारतीयों की सबसे पूरानी बस्ती थो। चीनी यात्री युआनच्याग तथा तिब्बती अनुश्रुतियाँ यह बताती है कि इसकी स्थापना अशोक के समय में हुई थी। युआन के वर्णनानसार खोतन का उपनिवेशन कृणाल की मर्मस्पर्शी करुणकथा से सबद्ध है। यह अशोक का अत्यन्त प्रिय, सुन्दर और सुहमार पुत्र था। उसकी ऑखें हिमालय में पाये जाने वाले क्लाल पक्षी की मॉति सुन्दर थो, अतः उसे यह नाम दिया गया था। तरुण होने पर उसका विवाह कावनमाला के साथ हुआ। अशोक ने बुढापे में पहली पत्नी मरने पर तिष्यरक्षिता से विवाह किया। वह कुगाल की कात काया तथा चमकीली आँखो पर मग्ध थी। उसने कुगाल से प्रणय की याचना की, किन्तु जब उसने इस अधर्मपूर्ण कार्य को उसे छोडने को कहा तो तिप्यरक्षिता उसकी जानी दूश्मन बन गई। इसके बाद कूणाल को तक्ष-शिला का शासक बना कर भेज दिया गया। इस बीच में अशोक बीमार पडा। उसकी विकित्सा तिष्यरक्षिता के हाथ में थी। उसे वैरिनिर्यानन का स्वर्ण अवसर मिला। उसने तक्षशिला के पौर जानपदों के पास अशोक की एक झठी आज्ञा भिजवाई कि कुणाल की आँखे निकलवादी जाय। तक्षशिला के पौर जानपद कुणाल से इतने प्रसन्न थे कि उन्होने इस आज्ञाका पालन करना उचित नहीं समज्ञा, किन्तु जब कृणाल को यह ज्ञात हुआ तो उसने उक्त किये बिना अपनी आंखे निकलबादी आर काचन-मारा के साथ पाटलियुत्र लौटा। जब अशोक को इस घटना का पना लगा नव उसने निज्यरक्षिता को जीता जरुवा दिया और जो लाग इस पडयत्र में सम्मिलित थे. जरहें मरवाया या निर्वामित किया। राज्य में निकाले जाने वाले व्यक्ति खोलन में जाकर बस गए। यजान की जीवनी के वर्गनानुसार कुणाल स्वय खारन जा बसा था। कछ अन्य निज्ञती अन्यनियों में खोतन राज्य की स्थापना का श्रेय माना द्वारा परित्यक्त अभोक के एक पृत्र को तथा एक निर्वामित मंत्री यश का दिया गया है। माना के अभाव में परित्यक्त पुत्र का पोषण पृथ्वी (कू) से निकले एक स्तन मे हाना रहा, अत. उसका नाम कुम्तन पडा। उससे बसाई गई बरती उसी के नाम पर कुम्बन या खोबन कहराने लगी। इस राज्य की स्थापना यहां की एक अन्य प्राचीन अनश्रति के आचार पर २४० ई० पु० में हुई थी और यहा निजित नामघारी राजाओं का एक बंग शासन करता रहा। इस बंग के प्रसिद्ध राजा विजितसभव, विजित्तिह और विजितकीर्ति है। विजितकीर्ति के बारे में यह कहा जाता है कि उसने मारत पर आक्रमण किया, कनिक और बजान राजाओं के साथ साकेत (अयोध्या) के राजा को

हराया। बुआन सभवत कुषाण थे।

दुसरी शताब्दी ई० के मध्य तक खोतन बौद्ध धर्म के अध्ययन का इतना बडा केन्द्र बन चुका था कि चीन से अनेक धर्मपिपास बौद्ध भिक्ष यहाँ अध्ययन के लिए आया करते थे। इस प्रकार का एक चोनी बौद्ध मिक्ष प्यश्रेहिंग लोगग से यहाँ आया। उसने यहाँ रहने वाले मारनीय गरुओं के चरणों में बैठ कर शिक्षा प्राप्त की और अनेक बौद्ध ग्रन्थों का मंग्रह किया। वह अपनी मृत्यूपर्यन्त खोतन में ही रहा। उसके बाद ४ थी शताब्दी ई० की समाप्ति पर फाहियान यहाँ आया था। उसका खोतन का वर्णन यह मुचित करना है कि उस समय यह बौद्ध धर्म का प्रबल केन्द्र था। यहां अनेक बौद्ध विहार थे। इनमें सबसे बड़े गोमतीमहाविहार में महायान सप्र-दाय के मिक्ष रहा करने थे। इसके अतिरिक्त यहाँ राजा का एक अन्य विहार भी था जिसका निर्माण तीन राजाओं के शासन-काल में ८० वर्ष में पुरा हुआ था। उस समय खोतन से लोबनोर तक सभी दक्षिणी बस्तियों में प्राकृत भाषा का और खरोप्टी लिपि का प्रचार था। खोतन के अतिरिक्त तारिम घाटी के दक्षिणी माग मे पीमानेजग और नीजम की बस्नियाँ तथा नाफोपो (लौलान) का राज्य था। इस शताब्दी के आरम्म में भारत सरकार की महायता में मर आरेल स्टाइन ने खोतन. योतकन, ददान उड़लिक, नीया, एदेर, रावक, लौलान, तुनह्वाग आदि स्थानों के पूरा-तन्त्रीय अन्त्रेषण और उत्वनन से पूरानी पोथियो, लेखो, मिनिचित्री के महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए थे। इन अवशेषों से यह जात होता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में यह प्रदेश भारतीय सम्कृति के रुग में पूरी तरह रुँगा जा चका था। स्टाइन द्वारा लाये गए अवशेष ब्रिटिश स्यजियम में तथा नई दिल्ली के राष्ट्रीय सप्र-हाल्य में सरक्षित है।

क्वा—पर उत्तरी मुक्तिमान की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। चीनी इतिहासों मे इसका वर्णन हानवशी राजाओं के समय से मिलता है। पहली शतास्त्री ई० मे इस प्राप्त करने के लिये चीनी सम्राट और हियमन् जाति में तीय समर्थ चल रहा था। इस राजास्त्री के मध्य में क्वाचामियों ने चीनी सम्राट द्वारा उत्तरपर शासन करने के लिए नियुक्त किए गए राजा को भना दिया। इसके बाद हियमन् होगों ने बाही के एक कुलीन ध्यीन शतानुकों (इन्दुक) को राजा बनाया और इसे बहाँ की जनता ने स्वीकार कर लिया। नाम से यह ध्यक्ति सारतीय अतीत होता है। क्वा

१ स्टेन कोनौ---जिं रा० ए० सो० (१६१४) पृ० ३४४।

२. स्टाइन-एक्नेण्ट खोतन-पृष्ठ १५६-६०।

शोध ही मारतीय संस्कृति और सम्यता का प्रबल केन्द्र बन गया। इस समय के चीनी इतिहासों में यह कहा गया है कि उस समय यहाँ १० लाख से अधिक बौद्ध स्तुप और मन्दिर थे। इसी समय से कचा के बौद्ध मिक्ष चीन में जाकर बौद्ध ग्रन्थों का अनवाद करने लगे। इनमें पहला व्यक्ति पोयेन २५६ से २६० तक चीन में रहा। कचा पर भारतीय प्रभाव इस बात से भी सचित होना है कि यहाँ के पराने राजा सवर्णप्रण. हरिपुष्प, हरदेव, सुत्रणंदेव जैसे नाम रखा करते थे। कुचा में उपलब्ध प्राचीन साहित्य से इस बात पर रोचक प्रकाश पड़ता है कि यहां के मठो और संघारामों में मिक्सओं को सम्कत का अध्यापन किम पदित से कराया जाता था। विशाधियों को सर्वप्रथम इसकी वर्णमाला सिखाई जाती थी। छात्रों को इसका ज्ञान कराने वाली अनेक पुरानी वर्णमाला-पद्भिकाये मिली है। संस्कृत का व्याकरण सिखाने के लिये यहाँ पाणिनि को अध्दाष्यायी की अपेक्षा शर्ववर्मा का कातन्त्र सुगम होते के कारण अधिक लोक-प्रिय था। व्यकरण की शिक्षा देने के बाद विद्यार्थियों से मस्कृत के सन्दर्भों का कची भाषा में अनुवाद कराया जाना था। इसके लिये उदानवर्ग के अतिरिक्त, ज्योतिष और आयुर्वेद के ग्रन्थों का उपयोग किया जाता था। इससे यह प्रकट होता है कि उन दिनो वहाँ भारतीय धर्म के साथ-पाय भारतीय आयर्वेद और ज्योतिषशास्त्र भी बड़ा लोकप्रिय हुआ था। कचा की माषा में पर्याप्त साहित्य का निर्माण हुआ था. किन्तु इसका आधार संस्कृत बाद्यमय ही या। कचा के पश्चिम में मिगओई नामक स्यान से दसरी ग० ई० की बाह्यी लिपि में सस्कत ग्रंथों के खण्डित अंश पांचे गये हैं। चौथी शताब्दी ई० के उत्तरार्थ में कवा में सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कुमारजीव हुए, उन्होने अपने प्रामाणिक अनवादो द्वारा चीन में बौद्ध धर्म का प्रबन्ट प्रसार किया।

क्वा के अविरिक्त करामहर भी मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण मारतीय जगतिवेश था। इसके पुराता नाम अनिवेश था। इसके प्रता इटाइन्नेंन, पदार्जन आदि मारतीय नाम वारण करने थे। कृवा की मारित स्व बनाने ने भी चीन में मारतीय सम्कृति के प्रसार में बड़ा महत्वपूर्ण मारा दिया। इसी प्रकार का एक अन्य केट सक्तिक था। यहाँ बौढ़ मन्दिर बहुत बड़ी सध्या में मिर्च है। इनमें मारतीय, चीनी और निवानी बौढ़ मिछजों के चित्र बने हुए है, मारतीय सिद्युओं में चीना स्वर बाएण किए हुए है, अन्य देशों के मिछजों में इनका मेद सूचित करने के लिये इन मिद्युओं के नाम बाढ़ी जिप में नियं हुए है।

भारत का सांस्कृतिक प्रसार — योतन में तथा अन्य स्थानो पर की गई खुदाइयों से स्टाइन को प्राप्त खरोप्ट्री के ७४० लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी मापा प्राकृत है और विषय सरकारी आदेश, विवादास्पद प्रकारों के अदालती निर्णय या वादी प्रतिवादी के समझीते हैं। सरकारी लेख प्राप्त सहनुवा सहाराय जिहाति (महानुवाब महाराय जिहाति का दंग मारतीय है। इसे प्रियदणेन-देवमनुष्य-सारतीय, दिवस्य के विवोदण दिये गये है। अन्य मारतीय हास्त्री में राजदार, दिविष, लेखक, लेखतराक उन्लेखनीय है। निया से मिले लेखों का समय तीसरी जातस्त्री हैं। माना जाता है। यहां वाचक को लेखा का साथ निर्णा है। किन्तु की जाने में कागज पा जिल्ले बरोपड़ी लेख मिले हैं। कागज का आविष्कार तथा प्रयोग देंग में कृष्ण अला लेखा हो। यह लेखनां के उन्तर में चीन की सीमा पर है और इस बात का सुविक करना है। यह लेखनां ले उन्तर में चीन की सीमा पर है और इस बात का सुविक करना है कि प्रयोग का आदिष्कार वादान कर करना है कि प्रयोग का अस्त्री का साथ का अस्त्री की साथ का अस्त्री का साथ का अस्त्री का स्त्री का साथ का अस्त्री का स्त्री की राजीनित होती है। उन दिनो यहां की राजीनित कारों के उन्तर में चीन यहां स्वित्र प्रतीन होती है। उन दिनो यहां की राजीनित कारों को स्त्री का स्त्री की राजीनित होती है। उन दिनो यहां की राजीनित कारों की राजीनित कारों की स्त्री साथ का अस्त्री वित्री करनीन होती है। उन दिनो यहां की राजीनित कारों की राजीनित कारों के स्त्री साथ अस्त्री वित्री करनीन होती है। उन दिनो यहां की राजीनित कारों की स्त्री कारों का स्त्री कारों का स्त्री कारों कारों का स्त्री कारों कारों का स्त्री का साथ का अस्त्री कारों का स्त्री कारों कारों कारों कारों कारों का स्त्री कारों कार

सप्य एतिया के उपिनंबाक — इस प्रदेश में गधार प्रान्त की लिपि तथा प्राचा के प्रसार में यह मूनिल होता है कि सच्य एविया का उपिनंबाल करने वाले मार- नीय उनर-पिन्सी मारन के निवासी थे। कुणाल की तक्षणिला वाली अनुभूति से भी यही मूनिल होता है। किन्तु उत्तर पहिचयी भारत के माय-माथ इस कार्य में माग लेने वाला हुनरा महत्वपूर्ण भारतीय प्रदेश काष्मीर दा। चीनी विवरणों के अनुसार जीतन से बौद्ध धर्म का प्रवेश २८० ई० यू० में कस्मीर निवासी वैरोचन नामक सिख्य द्वारा हुआ। वैरोचन के कहने में राजा में लोतन में पहला सपाराम बनवाकर धर्म और पुष्प का मचय किया। निवनंती अनुभृति के अनुसार वैरोचन ने नामपाज हुलीर द्वारा वादमीर में एक चीव्य भी सगवाया। इस प्रकार यह स्पन्ट है कि मध्य एशिया में मारतीय सम्बर्णन उत्तर पिचनों सीमा प्रान्त और कासमीर से पहली प्रामानितंत्र में एक वैव्य भी सगवाया। इस प्रकार यह स्पन्ट है कि मध्य एशिया में मारतीय सम्बर्णन उत्तर पिचनों सीमा प्रान्त और कासमीर से पहली।

मध्य एशिया जाने के मार्ग — इस प्रमण में यह जान लेना भी उपयोगी है कि मारतीय संस्कृति के प्रचारक कब्मीर और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त एवं अक-गातिन्तान में किन मार्गों द्वारा मध्य एशिया जाया करते थे। कास्मीर से मध्य

१. युल – मार्को पोलो लण्ड १, पृष्ठ १६६ ।

एशिया जाने के दो प्रधान मार्ग है। पहला मार्ग कराकुर्रम दर्रे का है। यह श्रीनगर से शुरू होकर जोजीला दरें पर हिमालय की पर्वतमाला को पार करता है और लेह होता हुआ सिन्च नदी एवं उसकी सहायक नदियों के साथ-माथ कराकरम दर्रे से इस पर्वतमाला को पार करके खोतन जाने वाली कराकाण, युरमकाश नदियों की उपरली दूनों में उतर कर खोतन पहुंच जाता है। दूसरा मार्ग श्रीनगर और वलर झील के उत्तर की ओर मिलगित, यासीन होता हुआ दरकोट और **बरोगिल के दरों** को पार करके आम नदी की एक उपरली घारा आवेपंजा की घाटी में पहुंचता है और इस नदी के साथ ऊपर बढ़ते हुए यह बखजिर दरें को पार करके तागदबाश पामीर में पहुचता है। यह आम और मध्य एशिया की यारकद आदि नदियों का जल-विभाजक है, यहाँ चीनी, रूमी और भारतीय राज्यों की सीमायें मिलती है। यहाँ मे यह मार्ग उत्तर की ओर ताशकुर्गान होते हुए यारकद और काशगर को बला जाता है। उत्तर-पश्चिमी मीमाप्रान्त से मध्य एशिया जाने वाले मार्गों का पहले (प० ६३६) वर्णन किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त एक मार्ग चितराल का भी था। पेशावर के उत्तर में स्वान नदी की घाटी में हिन्दुक्ज पवंत तक का प्रदेश प्राचीन काल में उद्यान कहलाना था। यह उन दिनो काश्मीर की माँनि बौद्ध धर्म का एक बड़ा केन्द्र था। यहाँ में लाहौरी दरें को पार करके चितराल पहचा जाता था। इसके बाद डोरा और नक्सान दर्गें से आम नदी की घाटी में उतरा जाता था, फिर इस नदी की उपरुकी शाराओं के माथ नागदुम्बाश पामीर में वह रास्ता पहले रास्ते में मिल जाता था। इन रास्तो से प्राचीन काल में भारतीय सम्कृति के प्रसारक मध्य एशिया पहचे थे।

मध्य एिसवा का भारतीय साहित्य .— मध्य एियवा में खोलन आदि त्यानों मं जो प्रत्य मिले है, उनमें खोलन में १३ मी० की दूरी पर उपलब्ध प्रमापद विशेष रूप में उपलेखनीय है। यह बहलीट्समी जनात हैंत की खरोत्ही लिपि में लिखा हुआ है, इसमें पालि उम्माद एक एंमी प्राइत भागा में लिखा हुआ है जो अब तक किसी अब बोद्ध प्रत्य में नहीं मिली है। डा० बहलर का मत है कि यह प्रत्य मारत में लिखा गया और एक बीद मिला द्वारा खोलन के जाया गया, किन्तु म्हेन कोनी का यह मत है कि वह नखी उन्तर-परिचमी मारत में प्रचलित एक प्राइत में की यह भी होने खोतने में ही लिखा गया था। मध्य एविया से कुछ ऐसे सक्तृत अब्द मी मिले है, जो अपने मृल रूप में भारत में नष्ट हो चुके हैं। इस प्रदार का एक प्रत्य सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय का उदानवर्ष है, जो इस प्रदेश में पम्मपद का एक प्रत्य सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय का उदानवर्ष है, जो इस प्रदेश में पम्मपद

जैसा छोकप्रिय था। अब तक इसके चीनी और तिक्बती अनुवाद ही मिले थे, किन्तु अब तुम्ह्रवां से कुषाण युग की लिए में इसके कुछ अश सम्झत नामा में भी प्राप्त हुए है। इसी युग की एक अन्य रचना तुफीन से मिली है। यह अक्ष्योच द्वारा वनाए। एए नाटक शासिएकुनकरण का अलिम अब है, इसमें दो अन्य नाटकों के आंग भी मिले है। में अब नक झात सम्झत के सबसे पुराने नाटक है और इस बात को सूचिन करते हैं कि पहली अताबदी है। तक न केवल मारतीय नाटम कला का विकास है। हो कुम या, अपितु इस बीच मों के माथ मन्य एशिया में भी पहल चुकी थी। इसी प्रकास मारतीय मूर्ति और जिसकला का भी मन्य एशिया में प्रसार हुआ। मन्य एशिया में गया कला के अलेक नमूने पाए गए है। यहां न केवल बौद्ध मृतियों माली है, अपितु पीराणिक देवी-देवताओं की मृतियाँ मी पार्ट पह है। निवा से कुन्देर और त्रिमण की और एन्टरेर से गणेया की मृतियाँ मी पार्ट पह है। निवा से कुन्देर और त्रिमण की और एन्टरेर से गणेया की मृतियाँ मी पार्ट पह है। निवा से कुन्देर और त्रिमण की और एन्टरेर से गणेया की मृतियाँ मी पार्ट पह है। निवा से कुन्देर और त्रिमण की और एन्टरेर से गणेया की मृतियाँ मी पार्ट पह है। निवा से कुन्देर और त्रिमण की और एन्टरेर से गणेया की मृतियाँ मी पार्ट पह है। निवा से कुन्देर और त्रिमण की और एन्टरेर से गणेया की मृतियाँ मी निक्ती है।

### टोनकिन

चीन में मारतीय नम्कृति और धर्म प्रधान रूप से मध्य एशिया के मार्ग से पहुंचा था। इसका पहले वर्णन हो चका है। इसके अनिरिक्त दक्षिण दिशा से भी चीन में बौद्ध सस्कृति पहुच रही थी और इसका प्रधान केन्द्र टोनिकन अथवा उत्तरी वियतनाम का उत्तरी भाग था। यहां अनेक भारतीय भिक्ष दसरी-तीमरी शताब्दी ई॰ में स्थल और जल-मार्ग में पहुंचे और यहाँ से चीन जाते रहे। यह उन दिनों भारत और जीन के समृद्री मार्ग के मध्य में बहुत महत्वपूर्ण अड्डा था। कुछ प्राचीन अनश्रतियों के अनमार जिस समय चीन में वौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ, उसी समय टोनिकिन में भी बौद्ध धर्म के प्रचारक पहुँचे थे। इनमें सबसे पहुला चीनी प्रचारक मौत्मेळ ( Mou-tscu ) या । १८९ ई० में ल्लिगती की मृत्यु के बाद जब चीन में गहय द आरम्म हुआ तो केवल टोनिकन के प्रान्त में ही शान्ति बनी रही. अत अनेक प्रसिद्ध चीनी उन दिनों यहाँ आये। इनसे मौत्मेऊ भी था। आरम्भ में यह ताओ मत का अनयाया था, बाद मे इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया । १९४-९५ ई० में इमका अनमरण करते हुए कई अन्य व्यक्ति बीद बने। तीमरी शताब्दी ई० के मध्य में सेगहई ने टोनिकन से ही बौद्ध धर्मका प्रचार आरम्भ किया। इसने चीन में बुबंग के राजा को बौद्ध बनाया। आगे यह बताया जायगा कि इसने चीनी माखा में अनेक बौद्ध ग्रन्थों का अनवाद किया था।

टोनिकन का एक अन्य बौढ प्रचारक मारजीवक या जीवक था। यह मारत में उत्पन्न हुआ था, एक व्यापारी जहाज में बैठ कर दक्षिणी कम्बोडिया के फूनान राज्य में आया था। यहाँ से वह टोनिकन और कैन्टन गया। उसने सर्वत्र बौद पर्य का प्रचार किया। वह त्सिन वंश (२९०-३०६ ई०) के सम्राद होएइ के सासन-काल के अन्तिम माग में लोगंग आया और चीन में राजनीतिक कान्ति होने पर नारत लौट गया। टोनिकन का एक अन्य बौद प्रचारक मारतीय शक (Indo-Scythian) करणाणकि अथवा कालकि नामक व्यक्ति था। इसने २५५ से २५७ ई० के बीच में अनेक बौद्धाल्यों का अनुवाद किया।

उपर्युक्त बौद्ध प्रचारकों तथा अन्य अनेक ध्यक्तियों के पुरुषाय के परिणाम-स्वरूप टोन्किम तीसरी शताव्यी हैं० के अन्य तक बौद्ध पर्य का एक प्रसिद्ध गढ़ और प्रवल केन्द्र बन गया था। उन दिनों यहाँ जीलियु नामक जिले में २० विष्य और ५०० बौद्ध निक्ष थे। चौद्यी शतावस्थी हैं० के चीनी ग्रन्थों के अनुसार यहाँ के प्रात्यीय शामक की सेवा में मारतीय बड़ी संच्या में उत्तर करते थे। एक अनामी प्रन्थ में पश्चिमी मारत के निवासी एक बाह्मण परिचार में उत्तर और बाहू-टोर्ज की कला में हुशल पारतीय नौदाला का उल्लेख किया गया है। यह समवन जीवक के साथ ही टोनिकन गया। वह यहाँ मुकाओं में और देशे के नीचे रहा करता था और कालावार्यों (कालावाला) या जादुसर के नाम से प्रसिद्ध था।

#### चीन

चीन में मारलीय संस्कृति का प्रसार कई दृष्टियों से विशेष सहस्व रणना है। सच्च पृशिषा की नित्र जातियों में मारतीय समें कंकांत्रिय हुआ था उनकी अपनी उच्चकीटि की सम्प्रता और सस्कृति नहीं थी, तेकनु चीन एक अप्यन्त प्राचीन, सम्म्र और सुमस्कृत देश था। ऐसे प्राचीन सम्प्रतात्रपत्र देश में भारतीय सस्कृति का प्रसार एक विलक्षण चटना थी। चीत ने हमारी सस्कृति को विश्वव्यापी बनाने में बड़ी महायना की, क्योंकि चीन जनसन्था की दृष्टि से मुमण्डल का सबसे बड़ा देश हैं, क्षेत्रफुल की दृष्टि से उनका स्थान कम के बाद है। जापान, कीरिया, महिरास, स्वीत्रिया, माइबेरिया तक के प्रदेशों में बौद्धमं का प्रसार चीन के माध्यम में ही हुआ।

बीन में मारतीय मस्कृति और बौढ धर्म का आरम्भिक प्रसार दो माणो में बीटा वा सकता है—(क) उपाकाल—तीसरी शताब्दी ई० पू० से पहली घताब्दी ई० तक। (क) बौद्धपर्म का बीजारोपण तथा शैयवकाल—पहली धताब्दी ई० से ३६५ ई० तक।

उपाकाल — भीन और नारत का आरिन्तक संपर्क :— इस समय का इतिहास अत्यन्त तम्पट है। इस पर गहरे जन्कार का आवरण पढ़ा हुआ है। इस पर प्रकाश सालने बाली और दोनों देशों के आरिमिक सम्पर्क को सुचित करने वाली कई अनु-भृतियाँ हैं। इनमें पहली अनुभृति यह है कि २१७ ई॰ पू० में चीन के सम्राट की आहा से इन्हें जेल में बाल दिया गया। किन्तु कर्ष चमरकार दिवान के बाद में कारागार से मुन्त हुए। इसरी अनुभृति यह है कि १२१ ई॰ पू० में मध्य एशिया में सैंकि आक्रमण करने वाला एक चीनों तमाणित स्वरंश लीटते हुए अपने साथ बुद्ध की एक स्वर्णमयी प्रतिमा लाया, इन प्रकार चीन में बौद्धमं का प्रसार हुआ। आधुनिक ऐतिहासिक इन दोनों अनुभृतियों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। तीसरी अनुभृति यह है कि आमृ नदी की घाटो में शामन करने वाले युद्धि जाति के एक धासक ने २ ई॰ पु० में बौद्धमं के हुण्ड चन्य चीनी सम्राट के दनवार में में में वेश

किल्नु इस विषय में चीषी अनुभृति को अधिक ऐतिहासिक और सत्य साना जाना है। इसके अनुसार चीन में चौद्धयमं का प्रवेश ६५ ई॰ मे हुआ। कहा जाता है कि हान सम्राट सिंगती ने स्वप्न में एक सुनहला पुष्य देखा। उत्तर्ने जब अपने दरवारियों में इस त्वप्न के विषय में बात की तो उन्होंने यह बताया कि सपने में दिलाई देने वाला स्वीणन पुण्य बुद्ध (फीतों) है। राजा को इस विषय में बढ़ी जिज्ञासा हुई। उनने इसकी स्वोत के लिये १८ व्यक्ति चीन में मारत की ओर सजे और उन्हें बुद्ध की मुनियों, यत्य और पुगेहित लाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद वे ६५ ई० में वर्मत्यन और करणमत्तात नामक दो बौद्ध मिश्रतों के साथ स्वतेश कोटे। ये मिश्रपु एक मफेद घोडे पर नवार होकर आये थे, अपने साथ अनेक बौद्ध मृतियों और वर्ममण्य लाये वे। राजा ने इनके निवास के लिये अपनी राजवानी लोयग के निकट एक विहार बनवाया और इर्-े लाने वाले मध्य घोडे के नाम पर इसका ताम क्वेताब बिहार (पोमासी) रखा गया। दोनो मिश्रुवों ने अपना पोष जीनन बौद्धयनों के चीनी भाषा में अनुवाब करने में ल्याया और यह विहार चीन में बौद्ध हास विद्या करने में लिया और यह विहार चीन में बौद्ध हास पान में बीनी भाषा में अनुवाब करने में लिया और यह विहार चीन में बौद्ध हास चीन से बौद्ध हास पान में बार के महत्व वाला करने में लिया और यह विहार चीन में बौद्ध हास चार के बीनी माथ में अनुवाब करने में लिया और यह विहार चीन में बौद्ध हास चीन से बौद्ध हास चीन के बीनी माथ में अनुवाब करने में लिया और यह विहार चीन में बौद्ध हास चीन का कि बीनी माथ में अनुवाब करने में लिया और यह विहार चीन में बीन स्वाह के हुन वन स्वाह के बीन स्वाह के हुन वन स्वाह के हुन वन स्वाह के स्वाह के हुन वन स्वाह स्वाह के स्वाह के हुन वन स्वाह के स्वाह के हुन वन स्वाह के स्वाह चीन स्वाह के स्वा

इस प्रकार जीन में बौद्धप्रमं ना प्रवेश हुआ। पहली दो शानाव्यको में जीन में बौद्ध प्रचारकों का सबसे वड़ा कार्य बौद्धप्रचो का जीनी माघा में अनुवाद था। इससे जीन में इस प्रमं के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हुआ। अनुवाद कार्य का श्रीगणेदा तो कस्प्रपमातग ने किया था, किन्तु इसे आगे बढ़ाने वाले प्रधानरूप से मध्य एशिया,

पार्थिया और सुरुष के रहने वाले व्यक्ति थे। पहले इनका निर्देश किया जा चुका है। कश्यप के बाद दूसरा प्रसिद्ध अनुवादक लोकक्षेम नामक मध्य एशिया निवासी युइचि भिक्ष था। इसने १४८ से १८८ ई० तक महायान सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थों का अन-बाद किया। तीसरा प्रमिद्ध अनुवादफ लोकोत्तम (शीकाओ) था। यह पहले पार्थिया का राजकुमार था, किन्तु अपनी वैरान्यवृत्ति के कारण राजपाट छोड़कर छोटी आय में बौद्धमिक्ष बन नया। यह पाथिया और सुग्ध के अनेक मिक्षओं के साथ हवेताहव विहार में आकर बस गया। ये सभी मिक्ष दूसरी हाताब्दी ई० में चीन में बौद्ध ग्रन्यों का अनवाद और प्रचार-कार्य करते रहे। इस प्रकार का चौद्या सिक्स संघमद्र (सेगहर्इ) था। इसका जन्म कई पीढियो से मारत में बसे हुए एक मुख्यी परि-वार मे तीमरी शताब्दी ई० के आरम्म में हुआ था। संघमद्र का पिता व्यापार के लिये टोनिकन गया और वही बस गया। अपने पिता की मत्य के बाद संघमद्र मिक्ष बना। उसने दक्षिणी चीन से इस धर्म का प्रचार किया और नानकिंग के व बशी चीनी सम्राट को बद्ध का उपासक बनाया। २४७ ई० में उसने नानिकण में एक बौद्ध मठ तथा बौद्ध सप्रदाय का शिक्षणालय स्थापित किया। उसके प्रयत्नो से यहां बौद्धधर्म फैलने लगा। पांचवां प्रचारक धर्मरक्ष (फाह) था। यह यडचि जाति में तुनह्वाग नामक स्थान में उत्पन्न हुआ था। इसने यहाँ भारतीय गरओं से शिक्षा ग्रहण की थी। यह इनके माथ समने मध्य एशिया में घुमा, मारत के कई सीमावर्ती राज्यों में भी गया। इसके सम्बन्ध में यह कहा जाना है कि वह ३६ भाषाओं का ज्ञाता था. संस्कृत और चीनी मापाओं का प्रकाण्ड पण्डित था। तीसरी शताब्दी ई० के मध्य में वह चीन की राजधानी में जाकर बस गया। उसने अपना जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार तथा सम्कृत ग्रन्थों के चीनी अनुवाद में व्यतीत किया। २१४ ई० तक बीन में ३५० मारतीय ग्रन्थों के अनुवाद हुए थे। यह स्मरण रखना चाहिये कि इन अनवादकों में एक भी चीनी नही था। आधे अनवादक भारतीय थे और आधे मध्य एशिया के विभिन्न प्रदेशों में आने वाले यड़िन तथा मुख्य (बुखारा और समरकन्द) एव ईरान के रहने वाले थे। चीन के आरम्भिक बौद्ध धर्म का प्रधान मलस्रोत मध्य-एशिया था।

उपर्युक्त बौद्ध भिन्नुओं के प्रयान ने बौद्ध पर्म भनै भनै: बीनी विद्वानों में एवं उच्चर्यम के कुलीन व्यक्तियों में लोकप्रिय होने लगा। दूसरी भनाव्दी ई० के एक महान बीनी विद्वान मी-लंक ने न केवल बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थन किया, अपितु उसने इसके विद्धानों को बीन के पुराने सुप्रसिद्ध महापुरुष कन्सपूरियस के सिद्धान्तों

की.अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बताया। इस समय २२१ ई० से २६५ ई० सक चीन जिन तीन राज्यों में बटा हुआ था, वे सभी बौद्धधर्म के उपासक और प्रबल प्रचारक थे। उत्तर में वेई राज्य की राजधानी लोयंग थी। यहाँ व्वेताव्व विहार में अनुवाद कार्य चल रहा था, इस समय यहाँ पाँच बढ़े अनुवादक हुए और बौद्ध-मिक्सओं के नियमो का प्रतिपादन करने वाले प्रतिमोक्ष का चीनी अनवाद किया गया। इस यग में दक्षिणी चीन में बौद्ध धर्म का संदेश ले जाने वाले दो भिक्षु युद्दचिजातीय तचकियेन और मुख्यवामी सेगहो थे। तचकियन लोकक्षेम का शिष्य था, किन्तु यह राजनीतिक परि-स्थिति के कारण उत्तरी चीन छोड़कर नानिकण में आ गया और यहाँ इसने २२५ से २५३ ई० तक ३९ बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया। इनमें अब नौ ग्रन्थ ही मिलते है। इनमे विमलकीर्तिनिदेश नामक ग्रन्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तच-कियेन को यह गौरव प्राप्त है कि उसने अपने अनुवादो द्वारा दक्षिणी चीन को सर्व-प्रथम बौद्धधमं का मदेश दिया। इस समय यहाँ दूसरा प्रचारक सधमद्र (सैगहई) था। इसका पहले उल्लेख किया जा चका है। इसने यहाँ सर्वप्रथम चीनियो को बौद-भिक्ष बनाना शरू किया था। इसके प्रयत्न से बौद्ध धर्म बढने लगा। इस समय नानिका में बौद्ध-प्रत्यों का अनुवाद करने वालों मे एक व्यक्ति यवराज का गरु भी था। इससे यह मूचित होता है कि राजकृत में भी बौद्धवर्म का प्रमाव बढ़ रहा था।

हानवण का जावन समाप्त होने पर उत्तरी चीन में वेई बण ने २२० से २६५ ई० तक जामन किया। इन वस की राजयानी श्रीयण में बौद्ध बन्दों के अनुबाद का कार्य पहुंचे की मानि चलना रहा। इम ममय का सर्वश्रेष्ठ अनुवादक 
बसंताल (बानमीनियालो) था। मध्य भारन का रहने वाल्य रह अमक्ष २२२ ई० में 
चीन पहुंचा। उन ममय नक चीनियों को बौद्ध मिलुओं के नियमों (वितय) का 
मुख्य भी जान न था। इमने मर्वश्र्यम महासाध्कि मश्र्याय के निनय का चीनी में 
अनुवाद किया। इन काल के तीन अल्य मिलु पांचियालापी धर्ममय, जमेस्स और 
मुण्यदेशीय काग सेन काड थे। इम ममय चीन में अभिनास के स्वयं का मनोहारी 
विश्वण करने वाले और यहां बौद्ध वर्म को लोडिय बनाने वाले मुखावती-अनुक 
का चीनी अनुवाद हुआ। बहां बोद्ध वर्म को लोडिय बनाने वाले मुखावती-अनुक 
का चीन अनुवाद हुआ। बहां आजतक इम ग्रन्थ का पाठ होना है। इस समय 
क केवल भारन से बौद्ध मिलु चीन जात रहे, अपिनु चीनी बौद्ध-मिल् मो बौद्ध-मर्म 
का जात प्राप्त करने के लिये बोनन और मारन की और आने लगे। मुर्काहिए 
वसाम केवल भारन से बौद्ध मिलु चीन जाते रहे, अपिनु चीनी बौद्ध-मिल् मुर्काहिए 
नामक बौद्ध-निव्य १६० ई० में मण्य एशिया के सुप्रियद बौद्ध केव्ह बोनन में आया। 
इनने यहां आकर छ लाल शब्दोवाली प्रजापारिमता नामक सम्हत ग्रन्थ के ९०

सम्बाँ की प्रतिलिपि की और इसे २८२ ई० में छोमंग मेजा। यह मृत्युपमंत्र यहीं रहा। इसके बार फाहिलान, बृजानचांग जादि खड़ालु चीनियो ने इसका अनुसरण करते हुए प्रामाणिक बौढ़ यन्य प्राप्त करने के लिये और बौढ़ तीयों के दर्शन के लिये पीचवीं और सातबी सतान्त्री में मारत की यात्रा की।

दिखणी चीन में बू बंध के (२१२-२८० ई०) ५८ वर्ष के लघु शासनकाल में १८९ दन्यों का अनुवाद किया गया। दुनमें इस समय केवल ५६ ग्रन्य ही मिलते हैं। इस समय का प्रतिद्ध अनुवादक तर्षे लिहिष्यमें (२२५-२५३६०) है, इसले १३ वर्ष की अल्य आपूर्य संस्कृत के अतिरिक्त अल्य ६ माणाओं का आग भी प्राप्त किया था। इसके द्वारा अनुवित १२९ ग्रन्थों में इस समय ४९ ग्रन्य ही मिलते हैं। अन्य अनुवादक कियन और काण सेगहुई थे। विश्न ने धम्मपद का पहला चीनी अनुवाद किया। काण सेंग हुई ने वृ वंश के राजा को बौद वर्म का उपासक वनाया। इसके वाद सके सभी उत्तराधिकारी बौद वर्म के कहुर अनुवायी वने रहे। कांग और चिह्नियंन मध्य एतियावासी होते हुए भी चीन में दस गये थे, अतः इन्होंने अपने अनुवादों में विद्युद-रूप में चीनी शब्दों और परिनायाओं का प्रयोग किया था।

# दक्षिए-पूर्वी एशिया

सुबसं मुमि: — प्राचीन-काल में हिन्दचीन के प्रायक्षीप और हिन्देंचिया के ढीप-समूह का एक सामाय्य नाम नुवलंगूमिं और सुवलंद्वीप था। इस प्रदेश में लोन, बादी आदि विमिन्न प्रकार के सनिज तथा बहुमून्य धानुष्ट एव गरम मसाले प्रभूत मात्रा में पाये जाते थे। इनके माथ भारत का समक सीने के आकर्षण और व्याचारिक बस्तुओं से यन कमाने की लालता। से आरम्भ हुआ। उत्तरी बर्मा में इरावदी और उनकी सहायक नदियों की बाल्का। से अब तक मोना निकाला जाता है। मलाया के पहाप राज्य में मोने की लाल है। पुराने ममय में यहां बहुत सीना पाया जाता था। इसाल्य्य मारतीय इरावदी और तालतीन को सुवणं नदी और इस सारे प्रदेश को मुवर्णमूमि करते थे। इस प्रदेश के माथ अधिक परिचय होने पर इसके सुवर्ण-पूमि और मुवर्णदीप मामक दो स्पष्ट विभाग किये जाने लये। सुवर्णमूमि का अमित्राय वर्मा, स्थाम, मृत्युवं कृत हिल्दचीन के प्रदेश (वियतनाम, कम्बाधिया) से सा। सुवर्णदीप में मानजाय प्रायदीय केर हिल्दिशया के मुमात्रा, जावा, बालि, बॉनियों आदि विभिन्न टापुओं का समावेश होता था। प्रभीन रोमन भी इस प्रदेश को किसी ( Chryce ) का नाम देते थे। इसका शब्दार्थ भी सुवर्णदीप है। मुक्तेम्मि कचना दक्षिण-पूर्वी एविया के साथ मारत का संबंध कथलत प्राचीन काल से या। बींद जातको में हमें व्यापार के लिखे सुक्तेम्मि जाने वाले अनेक सहसी व्यापारियों की कथाएं मिलती हैं। इस प्रकार की कुछ कथाए कथा-सरिस्सागर, बृक्त्वचा मंजरी, बृक्त्वचालोक संबंध तामक अंधो में मी पाई जाती है। में सब प्रत्य इस समय उपलब्ध न होने वाली प्रकृत भाषा में लिखी गई गुणाबुय की बृक्त्वचा नामक कित पर आधारित हैं। बौद प्रत्यों में यह वर्णन मिलता है कि सज़ाट अयोक ने बौद प्रयं के प्रचार के लिये शोण और उत्तर नामक दो अक्तियों को तीसरी बौद महासमा समाप्त होने के बाद सुक्र्यमूमि मेंना था। पहली गताब्दी ईं० में लिखे गये पेरिप्लस के विवरण में सुक्र्यमूमि का गगापार के प्रदेश में उल्लेख निलता है। इसरी ग्रताब्दी में प्लिनी ने भी इसका उल्लेख किया है।

रामायण के वर्तमान रूप को दूसरी शताब्दी ई० पूर्व का समझा जाता है। इसमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ देशों का-विशेषत: जावा (यबद्वीप) का स्पष्ट उल्लेख है। इस समय तक भारतीय व्यापारियों के इस प्रदेश में जाने से इस क्षेत्र का ज्ञान अधिक होने लगा था। इसका परिचय हमे दूसरी शताब्दी ई० के बौद्ध-ग्रन्थ महानिहेल और टालमी के भगोल से मिलता है। इनमें इस प्रदेश के अनेक प्रमुख बन्दरगाहों का वर्णन है। महानिद्देस में चीन से भारत की समुद्र यात्रा करते हुए इन बन्दरगाही के नाम दिये गये है --गम्बा, तक्कोल, तक्कीसला, कालमुख, मरणपार, वेस्या, वेत्रपथ, जब, तमाली, बग, एलवडढन, सुबन्नकूट, सुबन्नमूमि, तम्बपण्णि, सफर, मक्कच्छ। दमरी शताब्दी ई० में टालमी ने इनमें से कई बन्दर-गाहों का उल्लेख किया है, जैसे तेपल, बेसिन्जा, तक्कोल, इयावदित । फ्रेंच विद्वान लेबी नं इन विवरणों के आधार पर यह परिणाम निकाला है कि दूसरी शताब्दी ई० में चीन तक के समुद्री मार्गका मारतीयों को बहुत अच्छा परिचय हो गया था, क्योंकि पहली शताब्दी ई० के पेरिप्लम के लेखक ने और प्लिनी ने इन प्रदेशों के बन्दरगाहो का उतना विस्तत विवरण नही दिया, जिनना दूसरी शताब्दी ई० का टालमी देता है। चीनी ग्रन्यों से भी यही स्थिति सूचित होती है। श्री बागची . ने इसके आधार पर यह परिणाम निकाला है कि ईसा की पहली दो शताब्दियो में चीन के साथ मारत का समद्री व्यापार आरम्भ हो गया था, और गंगा की घाटी से टोनिकन तक नियमित रूप से जहाज चला करते थे।

उपनिवेशन के कारण:—इन प्रदेशों में उपनिवेशन के प्रधान कारण तत्कालीन राजनीतिक परिस्थित और व्यापारिक सम्बन्ध थे। यह राजनीतिक स्थिति कुषाणों के उत्तरी मारत पर बाकमण से जरस हुई थी। कुषाणों ने अपने से पहले के सासक — शकों पर हमला करके उन्हें अन्य प्रदेशों में जाने के लिये विवश किया, अतः सकों ने पहिच्यों और दक्षिणी मारत में नवीन राज्यों की स्थापना की। इनकी मुल्ड नामभारी एक शाला पूर्वी मारत चली आई, उसने मगभ के प्रदेश में एक राज्य की स्थापना की। ये साहसी सक राजकुमार हिन्दू सम्प्रता के प्रबच्च पेषक में सम्भवतः इन्होंने संबंधपम दक्षिण पूर्वी एशिया में हिन्दू राज्यों के स्थापना की। जावा की प्राचीन अनुभूतियों में यह नहा गया है कि इस द्वीप का पहला हिन्दू राजा अजिवक था। वह और उसके उत्तराधिकारी मुनरात से आये थे। उसने यहां आकर सुद्दुढ़ शासन स्थापित किया और लोगों को प्रमुत्ता से आये थे। उसने यहां आकर सुद्दुढ़ शासन स्थापित किया और लोगों को प्रमुत्ता से अपने सा अपने सह सा सा सहला पाठ पहला। चीनों ऐतिहासिकों के विवरणों के अनुसार अजिवक जावा में ५६ ई० में आया था। यह नाम न केवल शकों जैसा है, अपियु उपर्युक्त तिथि भी उस समय को मुनिवत करती है जब उत्तरी-पिचमी मारत में कुषणा के अनुसार से अपने सहस्त्री हिन्दू राजाओं ने हिन्द बीन और हिन्देशिया के विवरण की अपने सत्त्रा उत्तरी ही उपराची की स्थापना की।

सुबर्णमूमि के मार्ग:—दूमरी शताब्दी ई० तक मारतीयों को दक्षिण-पूर्वी एशिया तया चीन जाने बाले मार्गों का इतना अच्छा परिचय हो चुका था कि वे समुद्र-तट के साथ-साथ यात्रा करने के स्थान पर जुले समुद्रों से मानसूत हुशाओं की महायना से पात्र वाले जहांजों से यात्रा करने लगे थे। ध्रादियान के यात्रा-विवरण के आधार पर तथा पुरानत्यीय लांजों के आधार पर इन सार्गों के मध्यत्र से कुछ परिणाम निकाले गर्ये है। इनके अनुसार उस समय के समुद्री यात्री निम्न प्रकार के पंथों वक अनुसरण करने थे —

(१) जली भारत के व्यक्ति गगा नदी के मुहाने में ताझिलिल के बन्दरराष्ट्र में ममुद्री यात्रा आरम्भ करने थे। यहां से सुवर्णभूमि की यात्रा के लिये व दिखण की और जाने लागे अनुकूल भातनून हवाये शीतऋतु में मिलती थी, इनकी महायना ने ये अल्झान हीए के पूर्व ने होंने हुए अवदा अल्झान तथा निकासर हाधुकों के बीच में १० अलाग रेखा के मागे में का जल्डमकमध्य के आमपास की तग स्थानेय पट्टी के विभिन्न बन्दरगाहों में पहुँचते थे।

- (२) कॉल्य के दत्तपुर¹, आन्ध्र (इल्ला-मोदाबरी निर्देश के दोबाब) के विजयंत्राम तथा कावेरीपृतम् के बत्दरसाहो से चलने वाले जहाज गर्मियो में चलने वालों मानमून हवाओं का लाग उठाते हुए बनाल की खाड़ी को सीचा पार करते थे। ये प्रधान रूप से दो पामों वा अनुसरण करते थे—या तो ये दस अलाध रेखा वाले मार्ग से अण्डेमान और निकाबार के बीच में से होते हुए जाते ये अथवा निकाबार और सुमाशा के ऊपरी किनारे के बीच में से होते हुए जाते थे।
- (३) ऑलका अथवा सिहल डीप परले हिन्द के साथ आपारिक सम्मकं का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था। फाहिशान वहा से बीन बापिस लीटा था। इसके पूर्वी तट से अक्टूबर में जहात परले हिन्द के लिये चलने थे और मानसून हवाओं की सहत्वता में मुनावा के दिख्य-गिर्क्सम में तथा सुमावा और जावा के टापुजों के बीच में मुनदा जलडमसमन्य में पहुंच जाने थे। यहां से वे उत्तर की ओर बहने वाली हवाओं का लाम उठाते हुए मनलाय के समृत्व के साथ उत्तर की और पटनो, लियोर आर्थि के वन्दरगाहों सं स्याम की खाड़ी में मीकाण नदी के मुहान के निकट कुतान के वन्दरगाहों सं स्थाम की खाड़ी में मीकाण नदी के मुहान के निकट कुतान के वन्दरगाह में ओल इश्री (Go or co) तथा अपन वन्दरगाहों में पहुंचते के पिकट कुतान के वन्दरगाह में ओल इश्री (Go कर co) तथा अपन वन्दरगाहों में पहुंचते के पीतन के वन्दरगाह में आल इश्री (Go कर co) तथा अपन वन्दरगाह में पहुंचते थे। यहां से चम्या के नमृत्रतट के साथ-साथ वियतनाम के बन्दरगाह विजाशनी में अथवा दिलगी जीन के मुश्ति पीतायद कैण्टन में पहुंच वाले थे। कुछ जताज वीतिया के परिवसी तट पर बेहशाती पर पहुंच कर यहां से सीचा उत्तर में भीत की और चरे जाते थे।

उपर्युक्त सभी मार्गो की एक बड़ी विशेषना यह थी कि ये मलक्का के जल-टमल्मस्य बाले छाटे मार्ग की अपेक्षा मुमाबा का चक्कर काटने बाले लम्बे मार्गका अनुनरण करने थे। इसने वेदो सकटो संबद जाते थे। पहला तो यह कि मलक्का के सकरे मार्गपर जल्दस्य प्राय जहात्रों को लूटा करने थे, दूसरा यह

कि सहीं का समुद्र गर्मियों में अस्यन्त विक्कृष्य और तूफानी होता था। सुमाना का चुक्तर काटने वाले मार्ग में ये दोनों संकट नहीं थे। किन्तु उदमें दो अन्य संकट थे। खुले समुद्र की यात्रा बड़ी खतरनाक थी तथा उसमें मजक्का की खाड़ी वाले मार्ग की मोर्ति अनेक बन्दरगाहों की शुविषा नहीं थी। इन दोनों मार्गों के सकट-पूर्व के कारण उस समय समजता इस जलक्यकस्थ्यम में परिवहन पथों ( Portage routes ) का अधिक प्रयोग होता था।

परिवहन-पथ ( Portage routes ):---दक्षिण पूर्वी-एशिया के फूनान चम्पा आदि प्रदेशो तथा चीन जाने के लिये ईमा की आरम्भिक शताब्दियों में उप, र्यक्त सकटपूर्ण लम्बे समद्री मार्ग की अपेक्षा यह अधिक अच्छा मुविघापूर्ण समझा जाता था कि ताम्रलिप्ति, आन्ध्रप्रदेश और दक्षिणी मारत से फूनान और चीन जाने बाले जलपोत का के स्थलडमहमध्य के आसपास बंगाल की खाडी के समद्रतट पर विद्यमान विभिन्न बन्दरगाहों पर पहुँचे, यहाँ इन पोतों का माल उतार कर स्थल-मार्ग से पूर्वी समुद्रतट पर स्थाम की खाडी के बन्दरहगाह पर पहेँचा दिया जाय, यहाँ से फुनान, चम्पा और चीन की समुद्री यात्रा की जाय। इस प्रकार इनमें स्थलीय मार्ग से माल की ढ़लाई या परिवहन किये जाने के कारण इन्हें परिवहन-पथ (Portage routes) कहा जाता है। ऐसे तीन प्रसिद्ध मार्ग बन्दोन की लाडी पर तकआपा और चैया के मध्य, में त्राग और लिगोर के बीच में तथा केंद्रा और पटनी (लकामूक) के मध्य में थे। इनके अतिरिक्त तूनमून (द्वारवती) के मोन राज्य से टेवाय या मर्तवान तक का मार्गभी चठताथा। दक्षिणी वर्माऔर तनासरिम के बन्दरगाही से स्थाम और कस्बोडिया जाने के लिए चार मार्गों का प्रयोग होता था। पहला उत्तरी मार्ग मीनम नदी की उपरली घाटी से मन और मीकाग नदी की घाटी में होता हुआ बस्सक में आया करना था। यह एक प्राचीन कम्बज राज्य-चेनला-के रुमेरो की राजनीतिक शक्ति का एक बड़ा केन्द्र था। दूसरा मार्गमौलमीन से तीन पगोड़ो के दरें से होता हुआ दक्षिण-पूर्व में मीकाग नदी की घाटी में तथा द्वारवती (तृतमून) के प्रदेश में बला जाना था। अन्य दा मागं टेवाय और मरगई में स्थाम की खाडी में उतरते थे। सल्पन मानवित्र में इन सब मार्गी को प्रदक्षित किया गया है।

तीन प्रकार के उपनिवेदाः —हम प्रदेश में भारतीय उपनिवेदां की स्वापना मुख्य रूप से तीन प्रकार के व्यक्तियों ने की। ये व्यापारी, राजकुमार और कृषि-मृति तथा वर्मप्रचारक थे। इस प्रदेश का पुराना नाम सुवर्णमूमि था। इसके विशिक्ष भागों को सुवर्णदीप, सुवर्णकृट, सुवर्णकुट्य, हेमकृट आदि नाम दिये गये थे। य सब ताम इस प्रदेश में सोने की सत्ता को सूचित करते है। इसी प्रकार कुछ अन्य नाम रूप्यव्हीण, ताप्रदीण, वस्त्रीण, वस्त्रीण, वस्त्रीण, वस्त्रीण, वस्त्रीण, वस्त्रीण, का सूचित करते हैं। इस प्रदेश में गरम सक्त किन परायों को री व्यापारक सहयुओं को सूचित करते हैं। इस प्रदेश में गरम सक्त में भोगों जीते थे। जिस प्रकार मध्ययुग में योरोण के कोल्य्बत, बाल्कोडियामा आदि साहसी यात्रियों ने मसाओं की प्राप्ति और व्यापार के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार आरम्म किया था, उसी प्रकार ईमा की आरम्मिक स्वाध्ययों में रोमन साम्राज्य में ममाओं तथा पूर्वी देशों की बस्तुओं की मौत बढ़ जाने के कारण इस प्रदेश के साथ मारत के व्यापार कोषण करण उठाते हुए इन प्रदेशों की बाचा करने इनके लगे। साथ ही यहां मारतीय संस्कृति पहुनने लगी।

यहाँ राज्य स्थापित करने वाला दूसरा वर्ग भारत के क्षत्रिय राजकुमारों का है। इस प्रदेश के अनेक राज्यों के प्राचीन इतिहासों में ऐसी अनुश्रुतियों का उल्लेख है जिनके अनुसार मारतीय राजाओं ने यहाँ अनेक राज्य स्वापित किये थे। बर्मी इतिहासो के अनुसार कपिलवस्तु का शाक्यवशी राजकुमार अभिराज अपनी एक सेना के साथ उत्तरी वर्मा में आया था, उसने इरावदी की उपरली घाटी में सिकस्सा (तगौग) के नगर की स्थापना की, इसके आसपास के प्रदेश पर अपना शासन स्थापित किया। उसके वह बेटे ने अराकान में अपने राज्य की स्थापना की और छोटा भाई सिकस्सा में ही शासन करता रहा। इनके ३१ पीढी बाद बुद्ध के समय मे गगा नदी के प्रदेश से यहाँ क्षत्रियों का दूसरा समृह आया। मोलह पीढी तक शासन करने के बाद इसने उत्तरी-बर्मा में प्रोम के निकट श्रीक्षेत्र को राजधानी बनाया। दक्षिणी वर्मा के समद्भारीय प्रदेशों में बसे हुए मीन अथवा तर्लंग लोगों में यह अनुश्रुति प्रचलित है कि अत्यन्त प्राचीनकाल में मारतीय उपनिवंशक कृष्णा और गांदावरी नदियों के निचले प्रदेशों से समद्र पार करके यहाँ आये थे और इरावदी नदी के मुहाने में बस गर्य थें। यत्नान (दक्षिणी चीन) की स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार यहाँ शासन करने वाले राजवंश का मूल पुरुष अशोक था। अराकान की दत्तकथाओं के अनुसार इस देश का पहला राजा बाराणमी के राजा का पुत्र था। मलाया प्रायद्वीप में लिगोर के राज्य की स्थापना का श्रेय अशोक के एक वश्ज को दिया जाता है। कम्बोडिया के पुराने इतिहासो के अनुसार इन्द्रप्रस्थ का राजा आदित्यवश अपने पुत्र से रुष्ट हो गया, उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। इस निर्वामित राजपुत्र ने कस्बो-. डिया जीता और यह वहाँ का पहला राजा बना। जावा मे प्रचलित अनुश्रृति के अनुसार इस टापू को बसाने वाला अजियक गुजरात से आया था। मारत में बड़े लड़के के गद्दी पर बैठने के नियम के कारण अनेक साहबी राजकुमार अपने स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना करना चाहते थे। उन्हें इस क्षेत्र में अपने शीर्य के प्रदर्शन करने का स्वाप्त अस्तर मिलता था। ऐसे राजकुमारो और क्षत्रियों ने यहां अनेक राज्यों की स्थापना की।

तीसरे प्रकार के उपनिवेशक ऋषि-मुनि होते थे। चन्पा के एक पुराने अमिलेक में यह बताया गया है कि शिव ने स्वरंगिक से बरोज नामक ऋषि को चन्पा का राजा बनाकर में जा। कच्चीडिया के बारे में कीण्डिय की अनुश्रृति प्रसिद्ध है। यह कहा जाता है कि उसके आगणन से पहले कृतान (कच्चीडिया) के नर-नारी नमें पूमा करते थे। उसने यहां राज्य की स्वापना की और इन्हें सम्यता का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दिविष्ण-पूर्वी एविया में उपनिवेशन का मार्ग सदेशप्रम कापारियों ने लोला, वे अपनी व्यापारित बस्तुओं के साब इन देशों में मारत के धर्म, माथा और सक्हित को ले गये। उसके बाद अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगे पर मारा और सक्हित को ले गये। उसके बाद अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगे पर मारा और सक्हित को ले गये। उसके बाद अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगे पर मारा और साहियों ने यहां अपने राज्य स्वापित विष्ण और ऋषि-मुनियों तथा-चर्म प्रवारकों ने यहां अपने चर्म और सन्दर्शन का विस्तार किया। आगों बताई जाने वाली कोण्डिक की किया से यह स्वप्य होंगा कि मारातीय व्यापारों और उपनिवेशक यहां बस लाते थे, यहा की निश्यों ने विवाह कर लेते ये और उनके माण्यम से यहां हिंदू यमें का प्रमाव मुदृद हो। लाता था।

दक्षिणी-पूर्वी एशिया में सारतीयों ने सर्वप्रथम फूनान और चम्पा के राज्य स्थापित किए। अब इनका मक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

### फुनान

बहु वर्तमात कम्बोडिया राज्य में कोचीन-चीन नामक प्रान्त में मीकाग नदीं की निवली चाटो और इसके इंग्टा के प्रदेश में या। अगरे अधिकतम मीत्वपूर्ण काल में इसमें दिख्यी विवरताम, मीकाग नदी की चाटो का मध्यवर्ती माग, मीनम की चाटो का बड़ा मान और मन्याय प्रयद्वीप मिम्मिटल था। उस मम्य इनकी राज्यानी समयन व्याचपुर थी, यह इसके चीनी नाम गां-म् (म्मेन्टसमका या दन्त्वक) धाव्य का अनुवाद है। यह कम्बोडिया के प्रदेश मान्त में बनन नामक गांव के निकट अवस्थित थी। यहाँ प्राचीन कान में स्पेर जानि बती हुई थी। इनकी माणा में बनम अथवा आयुनिक फरीम का अर्थ पढ़ेत होना है।

कौष्डित्य द्वारा राज्य की स्थापना .-- फनान की स्थापना के सम्बन्ध में चीन, चम्पा और कम्बोडिया के इतिहासों में चार प्रकार के वर्णन मिलते हैं। पहला वर्णन इस देश में तीमरी शताब्दी ई० के मध्य में आने वाले दो चीनी राजदुतों कागताई और च यिग ने किया है। इनके अनुसार इस देश का पहला राजा हुएन-तियेन (कौण्डिन्य) या। यह समवतः मारत अथवा मलाया के प्रायद्वीप से यहाँ आया था। ऐसा कहा जाता है कि स्वप्त में इसे देवता ने यह आदेश दिया कि वह बनव लेकर एक वणिक्योन पर सवार हो तथा समद्र-यात्रा करे। प्रात.काल मन्दिर में जाकर उसने एक धनय प्राप्त किया और जहाज पर सवार हो गया। देवता ने बाय का मार्ग इस प्रकार बदल दिया कि उसका जहाज फुनान के तट पर आ लगा। उस समय यहाँ लीउ-ये नामक रानी का शासन था। उसने जहाज को लुटने का प्रयत्न किया, किन्तू कीण्डित्य के दिव्य धनम के कारण उसे शीझ ही पराजित होना पड़ा। उसने हुएन-नियेन सं हार मान ली, वह उसकी रानी बन गई। दूसरी अनुश्रति चम्पादेश में मिलती हैं। यहाँ के ६५७ ई० के एक अभिलेख में यह कहा गया है कि कम्बज देश की राजधानी भवपूर की स्थापना कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण ने की थी। उसने द्रोणाचार्य के पुत्र अञ्चत्थामा से प्राप्त कल को यहाँ स्थापित किया। उस समय यहाँ नागराज की सोमा नामक कत्या थी। उसने इसके प्रति-प्रोम के कारण नारी का रूप धारण किया और द्विजपूगव कौण्डित्य ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया ।

 निकाली तो उसने मनुष्य की वाणी में उसका निवासस्थान पूछा। कम्बु की बात सुनकर उसने यह कहा कि "मैं नागराज हूँ, विव मेरा स्वामी है। तुम मेरे साथ यहाँ रहकर दुःख दूर करो।" कुछ समय बाद नागराज की कन्या से कम्बु का विवाह हो गया। उसने अपनी मंत्र-असिके प्रमान से उस उजाइ वियादान सम्स्थल को हरा मरा प्रदेश बना दिया। कम्बु उन देश का शासक बना और उसके नाम से इस देश को कम्बु कहा वाने लगा।

उपर्युक्त अनुश्रुतियों से यह प्रतीत होता है कि फूनान के राज्य का सन्धापक मारत से आने वाला कीष्डिय नामक बाह्यण था। उसने यहाँ के प्रदेश में बस कर यहाँ के मूल निवासियों के साथ वैचाहिक सबय स्थापित किया। चीनी इतिहासों के अनुसार कौष्डिय्य के आने से पहले यहां के निवासी बंद रशा में नये पूना करते से, उसने उन्हें सम्मवा का पाठ पढ़ाया और बस्त्रों का बारण करना मिलाया। कौष्डिय्य के आगमन की घटना पढ़ती शताबदी ई० की समझी जाती है।

कोषिक्य के उत्तराधिकारों :— चीनी इतिहासों में कीण्डिय के वहा में होने बाले अनेक राजाओं का वर्णन दिया गया है। कौण्डिया का एक उत्तराधिकारी हुएन पान-हुआप (Huen P'an-Huang) था। इसकी मृत्यु ९० वर्ष की परिपक्ष आयु में हुई। इसका उत्तराधिकारी उपका हुसरा पुत्र पानपान था। उन्तर्भ अपने राज्य का समूचा शासनकार्य अपने महान सेनापित फन-नी-मन (Fan She-man) को मीप दिया। तीन वर्ष नक शामन करने के बाद पानपान की मृत्यु हुई हो बहा की जनता ने फन-नी-मन को अपना राजा चुना (लगमग २०० है

नया राजा बडा माहमी और योग्य शामकः था। उसने गण्डिनाशी नीरेना एकच की, अपने पडोमी राज्यों को जीन कर 'फुनान के महान राजा' की उपाधि धारण की, बड़े-बड़े जल्पोनों का निर्माण कराया और १० से अधिक देशों पर आक्रमण किया। चीनी डिनिडासी के अनुमार जब उसने किन-जिन अर्यांन् मुद्रणें के सीमान नामक देश पर चराई की तब डममें उसनी मृत्यु हो गई। इस देश यो पानि प्रत्यों का सुवर्णम्मि अथवा मस्त्रुत प्रत्यों का सुवर्णकुष्ट्य नामक देश समझा जाना है। यह समबन- दिन्नणों बमां अचवा मन्त्राया का प्रायद्वीप था। फुन-यो-मन के समय में लगमग नारा न्यास, लाओम के कुछ माश और मल्याया प्रायद्वीप पृनान की प्रमुता स्वीकार करने लये थे। यह हिन्दचीन प्रायद्वीप में पहला शक्तिमाशाली हिन्दू साम्राज्य था। इस राज्य के राजाओं के साथ बीनी फन शब्द जोड़ते हैं, यह सम्हत्य के बर्मा शब्द का चीनी कर माना जाता है। फन-में-मन की मृत्यु के बाद फन-चन ने उसके बैव उत्तराधिकारी किन-धेंग को मारकर राज्याद्दी प्राप्त की। यह पिछले राजा का मनीजा था। लगमग २० वयं बाद फन-ची-मन के एक पुत्र चांग ने फिना की हत्या कर दी, किन्तु चाग भी अधिक दिनों तक गदी पर नहीं बैठ सका। उनके सेनापित फन-पिजन ने उसकी हत्या करने अपने राजा होने की घोषणा की। ये घटनाए २२५ से २५० ई० के बीच में हुई।

इस समय की एक अन्य उल्लेखनीय घटना फनान और मारत के राज ओं में राजदूतों का आदान-प्रदान था। चीनी विवरणों के अनसार इस समय पश्चिमी मारत के एक राज्य तान-यग से कियामियागली नामक एक मारतीय फूनान आया था। उसने फन-चन को मारन के बारे में अनेक आश्चर्यजनक बाते बताई और यह कहा कि मारत आने-जाने में तीन-चार वर्ष का समय लगता है। सम्मवत इसके परामर्श से फुनान के राजा ने अपने एक सम्बन्धी सु-व को अपना राजदूत बनाकर मारत भेजा। तेऊ-किऊ-ली ( Teu-kin-h ) या तक्कील के बन्दरगाह से मु-व जहाज पर सवार हुआ, लम्बी समद्र-यात्रा के बाद एक बड़ी नदी (सम्मवतः गगा) के महाने पर पहचा, यहाँ से वह नदी के ऊपर की ओर चल कर मैऊ लएन ( Meu-luen ) या मरुण्ड जाति के राजा की राजधानी में पहुँचा। इस राजा ने उसका स्वागन किया, उमे अपने राज्य मे भ्रमण की मूर्विचा प्रदान की और स्वदेश लौटते ममय इसे उत्तर इन्डोसीयिया (सम्भवत मिन्ध प्रदेश) के चार घोडों की भेट दी। स-व चार वर्ष बाद फनान लौटा। फन-चन ने २४३ ई० मे अपना एक दूत-मण्डल अपने देश की बहुमृत्य बस्तुओं और सगीतज्ञों के साथ चीनी सम्राट की .. सेता में भेजा। इसी समय २४५ से २५० के बीच में चीनी सम्राट के दो दुत काग-ताई और चु-धिम फुनान आये। उन्होने मु-ण्ड राजा के दरबार से लौटे दूत से भेट की तथा उपर्यक्त घटनाओं का वर्णन किया। काग-ताई ने यह भी लिखा है कि फुनान के लोग नगे घुमा करते थे। किन्तु वहाँ के राजा ने उन्हें सम्यता का पाठ पढाया और बस्त्र पहनना सिखाया। फनवन के बाद फनसिउन फनान की गद्दी पर बैठा । उस राजा ने बड़े लम्बे समय तक शासन किया, सन २६८, २८५, २८६ तथा २८७ ई० के वर्षों में उसने अपने दत-मण्डल चीन भेजे।

फूनान में इस समय मारतीय सन्हति के प्रसार का परिचय वहाँ के प्राचीन अभिलेखों से और चीनी इतिहासो से मिलता है। इनसे यह प्रतीत होता है कि वहाँ पौराणिक हिन्दू-धर्म का तथा बौढ़-धर्म का प्रचार हो चुका था। यहाँ के दो प्राचीन अभिलेकों में विष्णु की स्तुति और उसकी मृति का उल्लेख हैं और तीसारे लेख में बीद-विद्यार के लिए दिए गए दान का वर्षन है। पहले दो अभिलेख यह सुचित करते हैं कि उस समय यहाँ वैण्यान धर्म का प्रसार हो चुका था। मित्र और कर्म के विद्यान प्रचलित थे, क्योंकि एक लेख में यह बताया गया है कि तिष्णु का मकत एक बार यदि मन्दिर में प्रविद्य हो जायों तो वह मब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णुपद को प्राप्त होता है। यहां के प्राचीन लेलों में प्रयुक्त की जाने वाली संख्लत मापा और इनकी काष्यारमक सैली यह पुष्ति करती है कि यहां संख्लत के प्रयादन की परि-पादी प्रचलित थी और यहां के निवासी पीराणिक और वीद्यामों के अनुसार्य थे।

#### चम्पा

हिल्बीन के प्रायक्षीप में दूसरा मारतीय उपनिवेस बम्मा था। यह वर्तमान अन्नाम या वियननाम के प्रदेश में समुख्यत के साथ-ताथ बविष्यत था। इसकी राजवानी बम्मानपरी अथना बम्मापुर थी। इसके अवशेष बनामनाम के दक्षिण में त्राम्य नामक स्थान में मिल्ले हैं। बम्मा के प्राचीन निवासी चन्न कहणते थे। इस प्रदेश का पहला राजा हिन्दू राजा बोचन्द्र के अभिलेख के अनुमार श्रीमार था। दूसरी बताव्यी हैं के अल्मा में प्रमां के प्रति अपने राज्य और स्थापना की थी। बीनी इतिहासों के अनुमार यह राज्य १९२ ईं० में स्थापित किया गया था। इमके अस्तार सीनी सम्राटों की निवंत्रता का लाम उठाने हुए जेनान (टॉनकिन) के प्रान्त में किउन्धिन नामक व्यक्ति ने अपना राज्य स्थापित किया। उपनं नियमणित (आपुत्तिक युत्रायियन) के दक्षिणी प्रदेश में अपनी स्वन्यता तो घोषणा हो। बीनी इस राज्य को सियांगन्तित्रयों (नियांगन्तिन ती राजधानी) अथवा चिनत्यों का राज्य

इस राज्य का बन्धा नाम हमें मर्वप्रथम मानवी अनाव्यों के अभिनेव्यों में भिन्नता हैं, किन्तु इसमें कोई सन्देद नहीं कि यह नाम बहुन पुराना है। विभिन्न अभिनेव्यों से यह प्रतीन होना है कि चन्धा के प्रमुख राजनीतिक विभाग और केन्द्र निम्निजिबित थे—(१) उत्तर में अमरावती (क्वायनाम), दनके प्रधान नगर चन्या (बाब्यू) तथा दृष्ट्युए (बांगुड्योग) थे। (२) प्रध्य मान में विकाद (बिह्न दिव्हु) का प्रान्त था, इसके प्रधान नगर का नाम भी विकाद था। (३) दक्षिण में पाण्ड-

रमेशचन्द्र मजूमदार इन्सिक्रिशन्स आंक्ष कम्बुज पृ० १। तद्भक्तोऽधिवसेत विशेषि च वा तुष्टान्तरात्मा जनः। मुक्तो दुष्कृतकर्मणः स परमं गच्छेत् पद वैष्णवम्॥

रंग (फनरंगयाबिन्हसूआन) का प्रदेशया। इसकाएक माग कौठार (कन्हहोआ) कई बार स्वतन्त्र हो चुका था।

२२० ई० में चील में हाल बता का पतन हुआ। इसमें चम्मा के हिन्दू राजाओं को अपने राज्य को फैलाने और मुद्द करने का स्वणं अवसर मिला। २२० और २३० ई० के बीच में चीनी इतिहासों के अनुसार जिनती (चम्मा) के राजा ने किजाओं वे (उनिकिम) के राज्यपाल की सेवा में अपने हुत में को इस प्रसार में हमें पहली बार जिनती और फुनान के नामो का उल्लेल मिलता है। चीनियों ने हमें पहली बार जिनती और फुनान के नामो का उल्लेल मिलता है। चीनियों ने इनके राज्यविस्तार को गेराने का प्रसार किया। किया चम राजा इन्हें विफल्ड करते रहे। २४८ ई० में चम्मा के राजाओं ने चीनियों के एक समुद्री बेड़े को हरा दिया और इसके बाद हुई चिंग में चम्मा को किया (प्राणियन) का प्रदेश मिला।

चम्पा के हिन्दू राजाओ का आरोम्सक इतिहास हमें फूनान की माँति चीनी विवरणों से जात होता है। ये यहाँ फन (वसी) नामधारी राजाओं का वर्णन करते हैं। २००-२८० के बीच में चम्पा की गहीं पर फन-डिव्रोश नामक राजा गहीं पर बैठा। यह श्रीमार (किठिल्एन) की करकों का पोता था। इसने फून के राजा के माथ मिलकर उत्तर में चीनियों पर हमला करते हुए अपने राज्य के बिस्तार की पुरानी नीति बोरी रखी। यह टीनिकन पर हमले करता हा। १० वर्ष नक यह समर्थ चलता रहा, अन्त में चीनियों को सथि करने के लिए विवस होना पड़ा।

फत-हिशोग के बाद उसका पृत्र फत-यो गही पर बैटा। इसने ५० वर्ष के सुदीर्घ काल तक ज्ञानिपूर्ण रीति से ज्ञासन किया, अपने राज्य की सैनिक शिक्त बढ़ामें का पूरा प्रयास किया। २८४ ई० में इसने पहली बार चीन के सम्राट के पास अपना हूत-मण्डल मेत्रा। चस्मा में ३१५ ई० के बाद आकर बसने बाले वेन नामक चीनी को इस राजा में अपना परासर्वदाना बनाया। यह बाद में इसका सेनापित बन गया और ३३६ ई० में फत-यी की मृत्यु के बाद इसने राजगटी पर अधिकार कर लिया।

यबदोप --जावा के हिन्दू राज्य का आरम्भिक इतिहास अज्ञात है। अधिकाश विदान् रामायण में वर्णित यबदीप को जावा का टापू समझते है और टाल्पी द्वारा दूसरी शताब्दी ई० में वर्णित इजाबदिड (Iabadiu ) को इससे अमिश्र मानते हैं। इन दोनो निर्देशों से यह ज्ञात होता है कि ईसा की पहली दो शताब्दियों में यहीं एक हिन्दू राज्य स्थापित हो चुका था। यहीं की स्थानीय अनुश्रुतियों के अनुसार यहीं का पहला राजा अजिसक था, और यह गुजरात से आ़या था।

हानबंध के चीनी इतिहामों में १३२ ई० में ये-तिजाओं के राजा तिजाओं-पियेन (देववर्मा) इरार सम्राट के पास एक इत्यसण्डल मेजने का वर्णन है। विद्वानों ने कि हो। कांवताई ने फूनात का वर्णन करते हुए उसके दूवें में चूनों तथा मा-चू (माली) नामक दो टापुओं का वर्णन किया है। इनकी पड्चमा जावा और वालि से की जाती है। पांचवी धताब्दी ई० में काहियान ने मी इस टापू का उल्लेख यू पो के नाम से किया है। तीसरी धताब्दी ई० तक इस टापू के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सामग्री बहुत कम है।

१. रमेशचन्त्र मकूमवार सुवर्णद्वीय सन्द्र १ पृ० ६४।

## प्रसिद्ध घटनाध्रों का तिथिकम तथा वंशावलीतालिकायें

घटनाओं का कम मुबोध और स्पष्ट करने के लिए यहाँ शूंग स्पाने पहले की तथा मारत के इतिहास से सम्बन्ध रचने वाले ईरान, रोम, चीन आदि अन्य देशों की हुछ समसामयिक घटनाओं तथा राजाओं के शामन काल काभी उल्लेख किया गया है।

### ईस्वी पूर्व

३२७ भारत पर सिकन्दर का आक्रमण।

३२५ सिकन्दर का मारत से वापिस लौटना । ३२५—२३ चन्द्रगुप्त का स्वतन्त्रता संग्राम, मगघ की विजय तथा सिकन्दर

की मृत्यू

३१२ सेल्युकम निकेटर का सीरिया का सम्राट बनना, नया संबत्

. चलाना ।

३०४ सेल्यूक्सकामारत पर आक्रमण, चन्द्रगृप्त मौयंकेसाथ सन्धि, भेगस्थनीज का चन्द्रगृप्त केदरबार मेंदूत बन कर आना।

२९९ चन्द्रगुप्तकादक्षिणजाना।

२९९-७४ या ७२ बिन्दुसार का राज्यकाल। २७४ या २७२ अक्षोक का राज्यारोहण।

२६४-६३ कलिंग युद्ध ।

२५१ पाटलिपुत्र की तीसरी बौद्ध महासभा।

२५० वैिक्ट्रया के राजा डियोडोटम का स्वतत्र होना।

२३६–३० अशोक की मृत्य, सानवाहन वश की स्थापना, सिमुक का राज्यारोहण।

२२३-१८७ एण्टिओकस तृतीय अथवा महान का राज्यकाल।

२२१-२०९ चीन का पहला त्सिनवंश ।

२१७ चीनी अनुश्रुति के अनुसार बौद्ध घर्म के प्रचारको का मारत

से चीन जाना

| 586         | प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ईस्वी पूर्व |                                                                                                          |
| २०८         | एण्टिओकस तृतीय की बैक्ट्रिया पर चढाई।                                                                    |
| २०६         | डिमेट्रियस का एण्टिओकस तृतीय से सन्वि करना।                                                              |
| २१२-१९५     | सातवाहनवशी कन्ह (कृष्ण) का शासन।                                                                         |
| 200         | शालिशुक का शासन ।                                                                                        |
| १९६-१८०     | कलिगराज खारवेल।                                                                                          |
| १९४-१८५     | श्री सातकर्णी ।                                                                                          |
| 668-665     | स्नारवेल की पश्चिमी प्रदेशों पर चढाई                                                                     |
| १९०         | नील नदी और रक्त सागर को जोडने वाली नहर का बनाया<br>जाना । युथिडीमस की मृत्य, डिमेट्रियस का बैक्ट्रिया का |
| १९०-१८०     | राजा बनना। डिमेट्रियम का मारत पर आक्रमण, पंजाब<br>औरसिन्घ के प्रान्तों की विजय ।                         |
| 863-886     | पुष्यमित्र शुग का राज्यकाल।                                                                              |
| १८४-१६७     | सितिसिरी ( शक्तिकुमार ) नामक सातवाहन वशी राजा का                                                         |
|             | शासन्।                                                                                                   |
| १६५         | हियंगन् जाति द्वारा युइचि जाति को हराना और चीनी                                                          |
|             | तुर्किम्नान से मगाना ।                                                                                   |
| १८६-१११     | सानकर्णो द्वितीय ।                                                                                       |
| १६0-१५६     | डिमेट्रियस और युक्तेटाइडीज का युद्ध ।                                                                    |
| १५५         | मिनान्डर का मारत पर आक्रमण ।                                                                             |
| १५०         | शको कादक्षिण की ओर प्रवास, एरियन ढाराइडिकाका<br>लिखा जाना।                                               |
| 888-880     | अग्निमित्र का शासन ।                                                                                     |
| १४५         | मिनान्डर की मृत्य ।                                                                                      |
| १३८-१२८     | पाथियन राजा फानेस दितीय ।                                                                                |
| १२८-१२३     | पार्थिया का राजा अर्त्तवानस प्रथम।                                                                       |
| <b>१</b> २५ | चीनी राजदूर चांगकियन का युड्चि टोगों की राजधानी में                                                      |
|             | आना। युडचि लोगों का आमु नदी के उत्तर में शासन                                                            |
|             | करना।                                                                                                    |
| 874-800     | एण्टियल्किडस का शासन ।                                                                                   |

```
१२३-८८
                पार्थिया का राजा मिद्यदात दितीय।
                एक चीनी सेनापित द्वारा मध्य एशिया में चढ़ाई और बुद
353
                की स्वर्ण प्रतिमा चीन लाना।
                शुगवशी राजा मागवत का शासन ।
988-63
800-40
                शकों द्वारा काठियाबाड और मालवा की विजय ।
50-52
                शुगवश का अन्तिम राजा देवमृति ।
                मोअ (मोग)
७५-५०
७२-६३
               वास्देव कण्व ।
               वोनोनीज ।
€9-€0
               मुमित्र ।
६३-४९
                लियक कुसूलक।
६३-२५
40-80
                म्पलिहोरेस तथा स्पलगदनेश।
                अय प्रथम (एजेस प्रथम)
 40
                अन्तिम हिन्द यूनानी राजा हर्मीज।
 40
४९-३७
                नारायण
               स्टैबो
 48-26
 २० ई० पू०-६८ ई० आगस्टम से नीरो तक शासन करने वाले रोमन सम्राट ।
               सूशर्मा
 95-01€
               महाक्षत्रप पतिक।
 24-8
 २ ई० पू० आमृनदी के युडचि शासक द्वारा चीनी दरबार मे बीद्ध धर्म
       ईस्बी मन की पोथियों की भेट मेजना।
                चीनी मम्राट द्वारा हुआग-ची (काची ) के राजा की उप-
१ १-६
                    हार भेजना।
   80-80
                पाथिया का राजा अतंबानम तृतीय ।
 8 8-39
                रोम का सम्बाट टाइबेरियस।
                मथरा का महाक्षत्रप शांडासा।
 १५
                गोण्डोपर्लीज ।
 80-85
              सातवाहनवशी राजा हाल
 30-26
                क्याण राजा कुजुल कदफिसस ।
 २५-६४
```

आनमी (ईरान) के प्रदेश की कुषाणो द्वारा विजय

२५-४६

# प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

€190

| र्काकी गाउ         | •                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ईस्वी सन्<br>२५-७१ | सातवाहनवंशी सुन्दर सातकणीं, चकोर सातकणीं, शिवस्वाती                                        |
|                    | क्षत्रपो द्वारा सातवाहन प्रदेश पर चढ़ाई।                                                   |
| ३५-९०              | क्षत्रभा द्वारा सातवाहन अवस भर चढ़ाइ।<br>रोमन सम्राट क्लाडियस।                             |
| 89-48              | रामन सम्राट क्लाड्यस ।<br>टियाना के अपोलोनियस का तक्षशिला आना।                             |
| 83-88              | हिप्पलास द्वारा मानसून हवाओ की खोज ।                                                       |
| 84                 | ।हप्पलास द्वारा मानसून हवाजा का खाजा।<br>अन्द्रणसिस।                                       |
| 84-44              | अञ्दर्गाससः।<br>विम कदफिससः का शासनकालः।                                                   |
| £8-08              |                                                                                            |
| ६५                 | विमकदफिसस द्वारा तक्षशिला और पजाब की विजय।                                                 |
| 90-60              | मिश्रनिवासी एक यूनानी नाविक द्वारा पेरिप्ल सआफ एरिप्सि-<br>यन सी नामक प्रत्य का लिखा जाना। |
|                    |                                                                                            |
| ७२–९५              | गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी (ए० इ० यू० १०६-१३० ई०)                                            |
| 9.9                | प्लिनी द्वारा ने चुरल हिस्टरी नामक ग्रन्थ का पूरा करना।                                    |
| 96                 | शक सवत् का प्रवर्तन ।                                                                      |
| 96-808             | कनिष्क का राज्यकाल।                                                                        |
| 20-02              | सारनाथ की विजय।                                                                            |
| ८९                 | जेदा अभिलेख, चौथी बौद्ध महासमा का बुलाया जाना।                                             |
| ९८-११७             | रोम का सम्राट ट्राजन।                                                                      |
| १०१                | कनिष्क की उत्तरी प्रदेशो परचढाई और मृत्यु।                                                 |
| 808−80€            | वासिष्क ।                                                                                  |
| 808-836            | हुविप्कः।                                                                                  |
| ११९                | कनिष्क द्वितीय।                                                                            |
| १२०-१४९            | श्रीसातकर्णी ।                                                                             |
| ₹ ३०               | चाटन तथा रुद्रदामा ।                                                                       |
| <b>१</b> ३०—१५०    | रुद्रदामा द्वारा पश्चिमी मारत के प्रदेशों की विजय।                                         |
| १४०                | टालमी द्वारा भूगोल (ज्योग्रफी) नामक ग्रन्थ का लिखा जाना।                                   |
| 880-840            | रुद्रदामा का महाक्षत्रप बनना ।                                                             |
| 840 -              | रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख।                                                               |
| १५०-१५६            | शिव श्री पुलुमायि ।                                                                        |
| १५२-१७६-७          | वामुदेव प्रथम ।                                                                            |
| <b>१</b> ५९-१६५    | कौशाम्बी का राजा कौशकीपुत्र सद्रमगः।                                                       |
|                    |                                                                                            |

#### ईस्वी सन् यज्ञ श्रीसातकर्णी । १६0-१८९ कौत्सीपुत्र प्रौष्ठश्री नामक मध राजा। 848-846 महाक्षत्रप जीवदामा। 208 कनिष्क तृतीय। 960-790 फिलोस्ट्रेटस । 960-240 महाक्षत्रप रुद्रसिंह प्रथम १८१-१८९ माठरीपुत्र स्वामी शकसेन, विजय, श्रीचण्ड सातकर्णी, पुलुमायी १८३-२२५ चतुर्य । कौशाम्बी का महाराज वैश्रवण । 264 966-890 ईव्वरदत्त की मुद्राओं की तिथि मडारकर के मतानुसार ! बोधि वंश की स्थापना। 200 वासुदेव द्वितीय । 280-230 सासानी राजवश के संस्थापक अर्दशीर प्रथम का शासन। 225-268 युइचि राजा पोतिआओ द्वारा चीन के सम्राट के पास राजदूत 230 मेजना । 224-240 इक्ष्वाकु राजा शान्तम्ल प्रथम। 239-280 रैप्सन के मतानुसार ईश्वरदत्त की मुद्राओं का समय। 285-289 ईश्वरमेत द्वारा कलवरी अथवा चेदि सबत का चलाना। मेगहई (सघमद्र) द्वारा नानिकंग में बौद्ध मठ की स्थापना करना। 289 सानवाहनों के सामन्तों द्वारा कुन्तल प्रदेश में राज्य करना। १५० इक्ष्वाकूराजा वीर पुरुषदत्त। २५०-२७५ मारजीवक द्वारा बौद्ध ग्रन्थो का अनुवाद २५५–२५७ वाकाटक राजा विन्ध्यशक्ति प्रथम। 244-234 बृहत्फलायन वश का राजा जयवर्मा, सिहवर्मा पल्लव, पल्लवी 300 द्वारा आन्न्र प्रदेश की विजय और इक्ष्वाकू राजवश की समाप्ति।

#### वंशावली

यहीं पुराणों के अनुसार विभिन्न वंशावलियों की तालिकाएं दीजा रही हैं। राजाओं के सामने कोफ़्टों में उनके राज्य काल के वर्षों का उल्लेख है।

```
शंग वंश
 १---पृष्यमित्र (३६)
२--अग्निमित्र (८)
 ३---सूज्येष्ठ अथवा वसूज्येष्ठ (७)
४---वसमित्र (१०)
५---अन्धक (मद्रक, अर्द्रक, अन्तक) (२)
६---पुलिन्दक (३)
७---भोष (अथवा घोष वसु) (३)
८--वग्र मित्र (९)
 ९---भागवत (३२)
१०--देवमृति (१०)
                     काण्य वंश
१---वसूदेव (९)
२---मिमित्र (१४)
 ३--नारायण (१२)
४--सूशर्मा (१०)
सातबाहन राजाओं की तथा पश्चिमी क्षत्रप राजाओं की वंशाविलयां
 दी गई है।
                      शक राजा
 १---मांअ
२--अजेम (अय प्रथम)
३---अजीलिसंस
४---अंत्रम (अय दिनीय)
                     क्षाण राजा
१---कृतुरु कदफिसम प्रथम
२-विम कदफिसम द्वितीय
३---कनिष्क प्रथम
४---वासिष्क प्रथम
```

### प्रसिद्ध घटनाओं का तिथिकम तथा बंशावली-तालिकार्ये

£u3

५—हुविष्क ६—किनष्क द्वितीय ७—बासुदेव प्रथम ८—किनष्क तृतीय ९—बासुदेव द्वितीय

# सहायक ग्रन्थ सूची

#### सामान्य ग्रन्थ

# (क) प्राचीन भारत के इतिहास

#### (अ) ग्रंबेजी भाषा में लिखे ग्रन्थ---

बारनेट, एल० डी०-एण्टीक्विटीज आफ इण्डिया लन्दन १९१३

मेस्सोन, ओरसैल तथा अन्य-एशेष्ट इण्डिया, लन्दन १९३४

रैप्सन, ई० जे०—कैम्ब्रिज हिस्टरी आफ इक्डिया, खण्ड १

रैप्सन, ई० जे०---एशेष्ट इण्डिया, कैम्ब्रिज १९२२।

रायबौबरी, एव० मी०--पोलिटिकल हिस्टरी आफ इण्डिया, चतुर्थ सस्करण, कलकत्ता १९३८।

नीलकठ शास्त्री, के० ए०---हिस्टरी आफ इण्डिया, खण्ड १, एशेण्ट इण्डिया मद्रास १९५०

स्मिष, बी० ए०—अर्की हिम्टरी आफ इण्डिया, चतुर्य संशोधित सम्बरण १९२४ ।

स्मिय--हिस्टरी आफ इण्डिया, ततीय सरकरण १९५८।

मजूमदार तथा पुसलकर—दी वैदिक एज, भारतीय विद्या मवन, बस्वई।

भवन, बम्बर्ट, १९५३।

नीलकठ शास्त्री—ए कम्प्रिहेन्सिव हिस्टरी आफ इण्डिया, खण्ड २, दि मौर्याज एण्ड सानवाहनाज, ओरियन्ट लगममैन्स दिसम्बर १९५७।

एलन, हेग, डाडबेल---दी कैम्बिज आर्टर हिम्टरी आफ इण्डिया, कैम्बिज सूनि-वर्मिटी प्रेस, १९३४।

सुधाकर चट्टोपाध्याय—अर्ली हिस्टरी आफ नाथं इण्डिया। (लगभग २००ई० पू० से ६५०) ई०। —-एक्डेमिक पब्लिशसं कलकत्ता, द्वि०≢स० १९३८।

(आ) हिम्बी भाषा के ग्रन्थ.--

रमेशचन्द्र मनुमदार-पाचीन मारत, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९६२

जयबन्द्र विद्यालंकार---भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द १-२, हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद १९४२।

अग्निहोत्री, प्रभदयाल-पतजलिकालीन मारत, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना, १९६३।

चन्द्रमान पाण्डेय--आन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास, नेशनल पिक्लिशिंग-हाउस दिल्ली १९६३।

विमल चन्द्र पाण्डेय-प्राचीन मारत का राजनैतिक तथा साम्कृतिक इतिहास, सेन्टल वक डिपो, इलाहाबाद।

मोतीचन्द्र—सायंत्राह, प्राचीन भाग्त की पथ पद्धति, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, 18499

मिराशी, डा॰ वामुदेव विष्णु--वाकाटक राजवश का इतिहास तथा अभिलेख, तारा पब्लिकेशस्य वाराणसी १९६४।

राजवली पाण्डेय-पाचीन भारत, नन्दिकशोग एण्ड मन्म, वाराणसी १९६२। बामदेवशरण अग्रवाल-पाणिनिकालीन मारत, चौलम्बा संस्कृत सीरीज, बाराणसी स० २०१२ वि०।

मोतीवन्द्र--प्राचीन भारतीय वेश-भूषा, भारती भण्डार प्रयाग, सं० २००७। प्रशान्त कुमार जायमवाल--- शककालीन भाग्त, साधना सदन लकर गज इलाहाबाद. फरवारी १९६३।

राधाकमद मकर्जी--प्राचीन भारत राजकमळ प्रकाशन, दिल्ली, १९६२। राजवन्त्री पाण्डेय---विक्रमादित्य, चौलस्मा विद्याभवन, वाराणमी १९६०। हरिदल वेदालकार--भारत का सास्कृतिक इतिहास, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 102.08

ए० एक० वक्सम--अदमन मारत--शिवकाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा, १९६७। जयवन्द्र विद्यालकार- मारतीय इतिहास की मीमासा, हिन्दी भवन, जालन्घर और इजाहाबाद १९६०।

नगेन्द्रनाय घोष एम० ए०--भाग्त का प्राचीन इतिहास--इडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग १९५१।

जाचन्द्र विद्यालंकार---इतिहास प्रवेश, हिन्दी भवन जालन्घर और इलाहाबाद,

हजारी प्रसाद द्विवेदी---प्राचीन मारत के कलात्मक विनोद, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई, सितम्बर १९५२।

रायक्रव्णदास--मारतीय मूर्ति कला, नागरी प्रचारणी समा, काशी, सं० २००९। आजकल, वार्षिक अंक--बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष, पब्लिकेशन्स डिबीजन, दिल्ली १९५६।

(स) विभिन्न अध्यायों को सहायक ग्रन्थ-सूची

१९२४-२५1

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अष्पाय-अवतरणिका शुग वश तथा यवनो के आक्रमण।

मूल प्रत्य (१) संस्कृत तथा वालि प्रत्य— अर्थशास्त्र—सम्पादक शाम शास्त्री, मैसूर १९०९, गणपति शास्त्री, ३ खंड, त्रिवेन्द्रम

दिब्याबदान—रोमन लिपि में, सम्पादक काबेल तथा नील, कैम्बिज १८८६ दिब्याबदान—देवनागरी लिपि में, पी० एल० बैंड, दरसगा सम्कृत दिदबिवदालय। हुगैंबरित—बाणकुत, जीवानन्द विद्यासागर तथा निर्णयसागर के सस्करण। जैनकुन—संग्रेजी अनवाद। एस० ए० याकोदी, सेकेड वनम आफ ईस्ट सीरीज, खण्ड

२२, ४५ आक्सफोडं १८८४---९५।

जैन पट्टाबलीज---इण्डियन एन्टीक्वेरी खण्ड ११, १९, २०, २१, २३ महामारत--स्वाध्याय मण्डल पारडी, गीताप्रेस गोरखपुर तथा मण्डारकर रिसर्च इंस्टीटयट पुना के संस्करण

महामाप्य—सम्पादक कीलहानं, ३ खण्ड, बम्बर्ड १८८०-८५ मालविकाप्तिमित्र—निर्णय सागर बम्बर्ड

मिकिन्द पन्हों मूल पालिग्रन्थ—गम्पादक वर्ष ग्रेकतर तथा जाससी जल्दन १८८०, अग्रेजी अनुवाद टीठ डब्लू रीम डीवम कुन। सेकेट बुक्स आफ दी ईस्ट मीरीज, सब्या ३५-३६ आक्सफोर्ड १८९०-९४। हिन्दी अनुवाद अनुदीश कारयम कुत सारताय वारामसी।

पुराण टैक्स्टस आफ दी डाइनेस्टीज आफ दी कांन्त्र एक, एक० ई० पाजिटर, आक्स-फोर्ड १९१३।

राजतरींमणी---सम्पादक एम० ए० स्टाइन, बम्बई १८९२, अग्रेजी अनुवाद स्टाइन कृत बैस्टिमिनिस्टर, पुनर्मुद्रण मृत्वीराम मनोहर लाल दिल्ली अंग्रेजी अनुवाद आर० एस० पण्डित, १९३५, हिन्दी अनुवाद वाराणसी।

युग पुराण—सम्यादक डी० आर० मानकर, वल्लम विद्यानगर १९५१। जायसवाल—ज० वि० ओ० रि० मो० खण्ड १४।

### अभिलेख

माग १ पु० ४, से० इं० पु० १०९।

स्वारवेल का हाथीगुम्फा अभिनेल--ए० इ० स्व० २० पृ० ७२, इ० हि० का० सम्बद्ध १४, प्० २६१, इ० ए०, १०१९। अद्भगया अभिनेल---इ० हि० कका० स्व० ६, प० १।

# मुद्राएँ

एलन, जे०---ब्रिटिश म्युजियम कैटेलाग आफ दी कायत्स आफ एंशेण्ट इण्डिया, लन्दन १९३६।

कनिषम, ए०—कायन्स आफ एशेण्ट इडिया, लन्दन १८९१।

गार्डनर पी०---ब्रिटिश स्यूजियम कैटेलोग आफ कायन्म आफ दी ग्रीक एण्ड सीयिक किंग्स आफ वैक्टिया एण्ड इण्डिया, लन्दन १८८६।

रैप्सन-इण्डियन कायन्स, स्ट्रासवुर्ग, १८९८।

ह्वाइट हैड, आर० वी०-कैटेलाम आफ दी कायन्स इन दी पजाब म्यूजियम, आक्स-फोर्ड १९१४।

हिमय बी० ए०---कैटेलाग आफ कायन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता खं० १, आक्सफोर्ड १९०६।

अमरेन्द्रनाथ लाहिड़ी—कार्षस आफ इण्डो ग्रीक कायन्स, पोहार पब्लिकेशन्स, कलकत्ता १९६५

# युनानी और लैटिन ग्रन्थ

एरियन, एनेबेसिस एण्ड इण्डिका, अयेजी अनुवाद, ई० जे० चिन्नाक, लज्दन १८९३ मिकिज्डल----एरोण्ट इण्डिया एज डिस्काइब्ड चाई टीलमी, सम्पादक एस० एम० मजूम-दार. कलकत्ता १९२७।

मिकिण्डल—दि इन्वेजन आफ इंप्डिया बाई एलक्नेज्डर दी ग्रेट एन दिस्काइन्ड बाई एरियल, कटियस, डिजोडोरस, प्लूटाकं एण्ड लिप्टन, वैन्द्रिसस्टर १८९६, पैरिष्टम मिरिस एरियोई, अग्रेजी, अनवाद डब्ने॰ एष्ड साफ, लेवन १९१२।

रट्रेबो--ज्योग्राफिका, अग्रेजो अनुवाद एच० मी० हैमिल्टन तथा डब्ल्यू फाकनर, लन्दन १८७९-९०

### तिब्बतो यन्थ

तारानाथ का बौढ धर्म का इतिहास, जर्मन अनुवार एफ० ए० बान गीएनर मैन्ट पीटमंबर्ग, अग्रेजी अनुवार, इण्डियन हिस्टारिकल स्वा-टंग्ली का० ३, १९७२।

# आधुनिक ग्रन्थ

बैनर्जी—हेवेलप्रेस्ट आफ हिन्दू आईकोनोप्ताही, कलकत्ता विस्वविकारम, १८०१। वस्त्रा वेतीमायव—नाया एण्ड युद्ध गया, कलकत्ता १९३४ सरका वेतीमायव—नाया एण्ड युद्ध गया, कलकत्ता १९३४ सरका वेतीमायव—मायहुत कलकत्ता १९३४ प्रोप, नगेन्द्रताथ—कर्णे हिन्दरी आफ वीधाया, कल्हाबाद—१९३५। गोपालाचारी, के०—अर्लो हिन्दरी आफ वि आध्र कल्हा, महाम १९४५ दुवे उदल —एगेण्ड हिन्दरी आफ वीधनक्त, गाव्हिक्षी, १८५०। अवधिकतीर नारावण—वी इण्डांशीक्त, आनक्तकोर्ड—स्तिवीम्ही प्रेम १९५५। टानं, डक्ल्यू, क्ल्यू, —वीधीका दुन बैक्ट्रिया एण्ड इण्डिया, नीम्बज सुरुपेल

### चीथा पांचवां. छठा प्रध्याय

शक पहलव और पश्चिमी मारन के क्षत्रप-

(क) बीनी ग्रन्थ:—म् मा शियंत का शी की, अध्याय १३३, डा० हमें कृत अप्रेजी अनुवाद, दी जर्नल आफ दी अमेरिकन ओरियण्टल सोसायटी सम्बद्ध ३७, १९१७, ५० ८९

पानक् क्रतः — सियने हान भूलर्यात् पहले हान बंश का इतिहास, इसके अंग्रेजी अनु • बाद के लिये देखिये जायना रिल्यू खण्ड २०पृ०१ तथा १०९, सण्ड २१पृ०१०० तथा १२९।

विली---जर्नल आफ एन्छोपोलोजिकल इन्स्टीट्यूट, १८८१ पृ० २० तथ ८३०।

फन-पें इत---ही हान घू अर्थीत् पिछले हान बल का इतिहास, इ.सका अनुधाद फ्रेच विदान शावन्नीस ने तागपाओं लण्ड ८, १९०७ पृ० १४९–२३४ में किया है।

भागिया है।

(ल) यूनानी तथा लैटिव पण्य '—पहले तीन अध्यायों की ग्रन्थ-सूची में बणित स्रोतों के अतिरिक्त निम्निलियित सन्य उल्लेखनीय हैं:—
जिटन का ऐबिटोमा हिस्टोरिकेरम फिलिप्पीकेरम पाम्पेई हो गी (अंग्रेजी अनुबाद)
जे एस० बाटनन कुन, बोझ कर्णाविकल लाइबेरी।
इसीडोमं का पाधियन स्टेशन्स, उरुप्, एक-चीरु कुन अंग्रेजी अनुबाद फिलाईस्थित

भारतीय तथा तिब्बती स्रोतों के लिये पहले ३ अध्यायों की ग्रन्थ-सूची देखिये।

### अभिलेख

इस युग के १९२८ ई० तक उपलब्ध सभी महत्वपूर्ण लरोष्ट्री अभिनेक्सों का मम्पादन स्टैन कोनों ने अपने ग्रन्थ कार्यम इस्मिक्श्यनम इष्टिकेरम (भारतीय अभि-लेख मम्ब्ब्य) लण्ड २ भाग १ में (कलकता १९२८) में किया है। इस युग के कुछ महत्वपूर्ण अभिनेकों की सूची निम्निणिवित है।

# (क) नक्षशिला के शक

दमिजड का बाह्यडीर अभिनेत्रस — का० इ० इ० सण्ड २ माम १ पु० १४-१६ सबन् ६८ का मानमेरा अभिनेत्रस - गु० इ०, सण्ड २१,पृ० २५७। मनक् ७८ का पनिक क तद्यक्षिणा ताम्रपत्र अभिनेत्रस — ए० इ०, सण्ड ४,पृ०

५५, का इ० इं०, खण्ड २, पृ० २८०।

(स्त्र) मधुरा के जन क्षत्रप रज्जुबल और शोडास के समय का मधुरा सिह शीर्षलेख। ए० इ०,खण्ड ९, पृ० १४१, का० इं० इं० खण्ड २, पृ० ४८। संवत् ७२ का शोडास के समय का मधुरा का लेख,--ए० इं० खं० २,पृ० १९९, खं० ९,पृ० २४३---२४४।

शोडास के समय का मब्रा प्रस्तर लेख, ए० इं० खं० ९, पू० २४७। संबत् १०३ का तक्लेबाही प्रस्तर लेख—का० इं० इं० खं० २, पू० ६२, ए० इं० खं० १८ प० २८२।

# (ग) आरम्भिक कूषाएा राजा

सम्बत् १२२ का एक कुषाण राजा का पंजतर प्रस्तर लेख—एं० इ० सं० १४, पृ० १३४, का० इं० इं० सं० २ पृ० ७०।

संबत् १३४ का कलवी ताम्र पत्र लेख---ए० इं० खं० २१ पृ० २५९। सम्बत् १३६ का तक्षशिला रजतपत्री अभिलेख। का० इ० इं० खं० २ पृ० ७७। ए० इं० खं० १४ पृ० २९५।

# (घ) कनिष्क वंशी राजा-कनिष्क प्रथम

संबत् २ का कौसम अमिलेख, ए० इ० खं० २४।

संबत् ३ का सारनाथ की बुढ़ मूर्ति का अभिलेख, ए० ई० खं० ७, पू० १७३।

संबत् १० का ब्रिटिश म्युजियम का प्रस्तर लेख, ए० ई० खं० ९, पू० २४०।

सबत् ११ का बुई विहार साम्रपन लेख, का० ई० इं० खं० २, पू० ४१।

संबत् ११ का बैदा अभिलेख, ए० इं० ख० १९ पू० १; का० इ० इ० माग २

पू० १४५।

सबत् १८ का माणिक्याला प्रस्तर लेला, कांठ इट ठ माण २ पू० १४९ । सप्तेट महेट से प्राप्त दो अभिजेला, एट इट लाठ ८ पू० १८०, साठ ९, पूठ २०१ कुरेंस ताम्र मन्यूषा अभिजेला, कांठ इट इट लाठ २ पू० १५५, एट इट लाठ १८, पूठ १५।

#### वासिष्क .---

सौची बुद्ध मृति अभिलेख—संवत् २८, ए० इ०, संव २ पृ० ३६९—-७० ईसापुर अभिलेख ल्यूडर्स की सूची संव १३९ ए।

### हुविष्क :---

मयुग प्रस्तर लेख— सवत् १२८, ए० इ०, खं० २१ पृ० ७ मयुरा बुद्ध मूर्ति अभिलेख सवत् ३३, ए० इ० खं० ८,पृ० १८१। मयुरा जैन मूर्ति अभिलेख—सम्वत ४४। ए० इ० खं० १, पृ० ३८७, खं० १० पृ० ११४।

लखनक म्यजियम अभिलेख—सवत् ४८। ए० इ०, खं० १० ए० ११२। मधुरा बुद्ध मूर्ति अभिलेख—सवत् ५१। ए० इं० खं० १० ए० ११३। बर्दक कास्य पात्र अभिलेख—सवत् ५१। का० इं० इं० माग २, पृ० १७०।

### कनिष्क द्वितीय

आरा प्रस्तर अभिलेख—सवत् ४१। का० इ० इं० खं० २ पृ०१६५, ए० इ० खं० १४ पृ० ४३।

# वासुदेव

मयुरा अभिलेख— सबन् ८०। ए० इं० खं० १ पृ० ९२ संख्या २४ खं० १० पृ० ११६ संख्या १०।

े मणुरा मूर्ति अभिलेख—सवत् ६४ अथवा ६७। ए० इं० खं०३० माग ५, पु० १८१।

# (ङ) पश्चिमी भारत के शक

नहपान के समय के छ. नासिक गुहा अभिलेख। ए० इ० ख० ८।

नहपान के समय के कार्लें गृहा अभिलेख। आ० स० वै० ड०, ख० ४,पृ० १०१।

नहपान के समय काजुलर गृहा अभिलेख— सवत् ४६। आ० स० वै० ६०, स० ४, पू० १०३।

चष्टन तथा रुद्रदामा प्रथम के समय का अन्दौ प्रस्तर अभिलेख—सवन् ५२ , ए० इं० ख० १२,प०२३।

हडदामा प्रथम का जूनागढ शिलालेख—शक सम्बत् ७२। ए० इं० ख०८, प्० ४२।

### मुद्राएं

्र एलन, जे०--कैटेलाग आफ दी कायन्स आफ एशेण्ट इण्डिया इन दी ब्रिटिश म्यूजियम १९३९।

कनिषम, कायन्स आफ इण्डोसीचियन्स एण्ड कुषाणाज। जन्दन १८९२-९४। गाडेनर,पी०—ब्रिटिश स्यूजियम कैटेलाग आफ कायन्स आफ दी ग्रीक एण्ड सीचिक किरस आफ बैक्टिया एण्ड इण्डिया। लन्दन १८८६।

# ६८२ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

रैप्सन, ई० जे०—कैटेलाव आफ दि कायन्स आफ आगम्न डाइनैस्टी, दी बैस्टनं काव-पाज, दी त्रैकूटक डायनेस्टी एण्ड दी बोधि डायनैस्टी, लन्दन १९०८।

स्मिय-केटेलाग आफ कायन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता खं० १ आक्सफोर्ड, १९०६।

ह्माडटहैड, आर० वी०--कैटेलाग आफ कायन्स इन दी पंजाव म्यूजियम ख० १, आक्सफोर्ड १९१४।

# आधुनिक ग्रन्थ

सुषाकर चट्टोपाध्याय---दौ शकाज इन इण्डिया १९५५। सत्यश्रवा--दी शकाज इन इण्डिया लाहौर १९४७

विर्धमान, आर० — रिसर्जेज आर्किओलोजिक्स एवं हिस्टोरिकल्स सर लेसकोशान्स (करेरो १९४६)

ली उन बान लोहुइजैन--दी सीथियन पीरियड, लीडन १९४९

रैंप्सन, ई० जे०—दी सीवियन एण्ड पाधियन इन्वेडर्स कै० हि० इ०,स०१, अध्याय २४।

नीलकठ शास्त्री—ए कम्प्रिजैस्मिय हिस्द्री आपः इण्डिया, अध्यःय ১–९ कलकत्ता १९५७।

सुघाकर चट्टोपाष्याय—अर्ली हिस्टरी आफ नार्थ डण्डिया अ० ३–४–¹ः, कल्कना १९६८।

भास्कर चट्टोपाघ्याय—दि एव आफ कृषाणाज—ए न्यमिसमैटिक स्टडी, पृत्यी पुस्सक कलकत्ता सन् १९६७।

### छठा ग्रम्याय-कृषाणोत्तर भारत

मृल ग्रन्थ

# (क) सम्कृत ग्रन्थ:---

वृहत् महिना—सम्पादक—कर्न, कलकत्ता १८६५ पुराण टैक्टम आफ डायर्नेस्टीज आफ दी कलि ऐज (सम्पादक) एफ० ई० पार्जीटर, आक्सफोड १९१३।

# मालव तथा यौधेय

#### अभिलेख:---

२८२ वि० का नन्दसा यूप अफ्रिलेख ए० इ० स्रं० २४ ४२८ वि० का विजय गढ यप अफ्रिलेख

#### बडवा के मौलरी

२९५ वि० काबड़वा यूप अभिलेख। ए० इ० ख० २३,पृ०४२। बडवा यूप अभिलेख। ए० इ० ख० २४,पृ०२५१।

#### मघर।जा

स० ५२ का गिन्जा अभिलेख । ए० इ० व० ३ प० ३०६।

स० ८१ का कोसम प्रम्तर लेखा ए० इ०, व्य० २४, पृ० २५३।

म० ८६ का कोसम प्रस्तर लेखा ए० ६०, ख०, १८ पृ० १०७।

स० ८७ का इत्जाहाबाद स्यूजियम अभिलेख। ए० इ० ख० २३, पृ० २४५। स० १०७ का कोसम प्रस्तर अभिलेख। ए० इ० ख० २४, पृ० २४६।

# सामानी राजा

हर्जफैल्ड, इ०--पाईकुली इन्मित्राहम्स आफ दी अर्की हिम्टरी आफ दी सासा-नियन एम्पायर, २ ख०, बॉलन, १९२४

### मद्रायें

एकन-कटेलाम आफ दी कायन्म आफ एशेण्ट इण्डिया इन दि बिटिश म्यूजियम । क्रांत्वसम-कायन्म आफ इण्डोतीयरम्म एष्ट कुणाणाञ्च, जन्दन १८९३-९४ इन्हेंकेड-कुषाणा-मामानियन कायन्म कल्कन्ता १९२०। पर्यक, एष्टल जेल-मामानियन कायन्स। बन्दई १९९४। १८मन, हुंल क्रेल-केटलाम आफ दी कायन्म आफ दी आध्र डायनेस्टो, दि वैस्टन

# क्षत्रकाज इन दी ब्रिटिश म्यूजियम। आध्निक ग्रन्थ

घोष, नांगदनाय—अर्जी हिस्टरी आफ कौशाम्बी, इलाहाचाव १९३५। जायमवाल, काशी प्रमाद—हिस्टरी आफ डण्डिया १५० ई० ३५० ई० (लाहोग, १९३३) मजूमदार, गंभावन्द्र तथा अलोकर अनला सर्वाचिव—ग्य हिस्टरी आफ दो इंच्डियन पीपुल,। लाहोर १९४६ तथा मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली

द्वारा प्रकाशित इसका हिन्दी अनुवाद।

### ६८४ प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास

नीलकंठ शास्त्री, के० ए०—ए कम्प्रि हैन्सिव हिस्ट्री आफ इष्डिया खं० २, अध्याय ७, ८; कल०१९५७

रैंप्सन, ई० जे०—कैम्बिज हिस्टरी आफ् इंडिया, खं० १,अध्याय ३१। मजूमदार, रमेशचन्द्र—दि एज आफ इम्पीरियल यूनिटी(बम्बई)।

### सातवां अध्याय

पश्चिमी मारत के शक क्षत्रप

### मुल ग्रन्थ

(क) प्राचीन अभिलेख

जीवदामा प्रथम का जूनागढ अभिलेख ए० इं० खं० १८, प्० ३३९। स० १०३ का घ्रसिंह प्रथम का गृण्डाभिलेख, ए० इ० ख० १६, प्० २३३। घर्मसंह प्रथम का जूनागढ अभिलेख, ए० इ० ख० १६ प्० २३९। सबत् १२२ का मुज्यसर तालाब अभिलेख। मायनगर इन्सिक्शास्य प्० २। सं० २२८ का रहीसह दिलागढ का बाटवन स्प्रियम अभिलेख। महादेवी प्रमुदामा की बसाड से प्राप्त मिट्टी की मृहर। आ० स० इ० रि०,

# सन् १९१३–१४, पृ० १३६। आधिनिक ग्रन्थ

रमेशचन्द्र मजूमदार तथा अनन्त सदाशिव ग्रन्तेकर—वाकाटक गृप्त एज, अध्याय ३, प्० ४७-६३

आठवाँ अध्याय तथा नवां ग्रध्याय मातवाहन साम्राज्य तथा मातवाहनो के बाद का दक्षिण।

### मल स्रोत

(क) मूल ग्रत्य—आवस्यक सूत्र—जिं बि॰ ओ०, रि० सो० ख० १६,पृ० २९०।

काममूत्र—बनारस १९१२। मालविकानिमित्र—सम्बद्ध १९०७ मत्त्यपुराण—आनन्दाश्रम स० सीरीज सस्था ५४। बायुराण—आ० स० सी० संस्था ४। अभिलेख-कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के मूल पाठ के लिये देखिये :---चन्द्रमान पाण्डेय----आन्छ सातवाहन साम्राज्य का इतिहास पृष्ठ २४०--२४७

वाकाटक राजवत के समस्त अभिलेख डा॰ बासुदेव विष्णु मिराधी की पुस्तक बाकाटक राजवंग का दिनतास और अभिलेख में दिये गये हैं। इस वस के अभिलेखों की सूची कैं॰ हिं॰ इ॰ पू॰ ८२०-२१ तथा ए० इ॰ पू॰ पू॰ ६२२ में दी गई है। मुदाओं का विवरण रैप्सन की पूर्व विणित पुस्तक कैंटेलाग आफ दी आग्ध डाइनेस्टी एण्ड दी बैस्टन क्षत्रपाज (कन्दन १९०८) में है।

# आधुनिक ग्रन्थ

आयगर—विगितन्त्र भाज साउच इष्टियत् हिस्टरी, नद्रास १९१९। कृष्णराज-अर्जी डायनस्टीज आफ दी बान्ध देश, महात १९४२। काशीभसार जायसवाज—हिस्टरी आफ इंडिया १५० ई०—३१० ई०, लाहौर १९३३।

गोपालाचारी—दी जर्ली हिस्टरी आफ दी आगध्य कन्द्री, मद्रास १९४२। पण्डेय चन्द्रमान—आगध्य सातवाहन साम्राज्य का इतिहास। दिल्ली १९५३। मिराभी सानुदेव विष्णु—चाकाटक राजवश्य का इतिहास व अभिलेख बाराणकी १९६४।

पाजिटर—डाइनैस्टीज आफ दी कलि एज, तथा एशेण्ट इण्डियन हिस्टारिकल टेडीशन्स ।

मण्डारकर—दि अर्ली हिस्टरी आफ दक्कन, बम्बर्ड ८९५। नीलकण्ड शास्त्री—फीरेन नोटिमिज आफ साउच इण्डिया, महास १९३९

रैप्तन—कीन्ब्रज हिस्ट्री आफ इण्डिया, माग १ सरकार—मनमेससं आफ दि सातवाहनाज। कलकत्ता १९३६। हिमय—अर्जी हिस्ट्री आफ इडिया। चतु० स० आक्सफोडे १९२४। राज चोघरी—योजिटकल हिस्ट्रिग आफ एशेण्ट इण्डिया, कल० १९३०। राजवनो पाण्डेय—विकसादिय

### प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा लोस्कृतिक इतिहास

मजूमदार, रमेशचन्द्र—एज जाफ इम्पीरियल यूनिटी, अध्याय १३ तथा ज० १४।

नीजकंड शाशी—ए कार्मप्रहैन्सिन हिस्टरी आफ इण्डिया, अध्याय १०-११ सुब्रह्मणियन—के० आर०--बुद्धिस्ट रिमेन्स इन आन्ध्र एण्डदी हिस्टरी आफ आन्ध्र, महास १९३२।

# दसवां अध्याय

दक्षिण भारत

मूल प्रन्यों के लिये देखियों नीलकंठ शास्त्री--ए काम्प्रिहैन्सिव हिस्ट्री आफ इण्डिया पृ० ८२८।

# आधुनिक ग्रन्थ

आयगर एस० के०---विगनिग्स आफ साउथ इण्डियन हिस्ट्री वारनेट, एल० डी०---दी अर्ली हिस्ट्री आफ साउथ इण्डिया

### अध्याय ११

## साहित्य का विकास

### क-सस्कृत साहित्य

६८६

कुल त्यात्म वेजवलन्तर, एम व के०—मिन्टम्म आफ संस्कृत प्राप्तर, पुना १९१५।
प्रण्डास्कर, रामकृष्ण गोपाल—कुर्वेसिट्ड बस्सें, लव १, पूना १९३३।
दे, एम वेक०—म्टडीज आफ सस्कृत पो:टिस्स, २ सव, लव्दन १९२५।
बागीरदार, आग्व बी०—इामा एण्ड संस्कृत जिटरेचर—बम्बई १९४०।
काणे, पी० बी०—हिस्टरी आफ अलकार जिटरेचर, बम्बई १९३२।
कीय, एव बी०—हिस्टरी आफ सस्कृत जिटरेचर। आसप्तफोड १९२८।
डाठ संगलदेव इत-इस प्रत्य का हिन्दी अनुबाद द्विनीय सस्करण,

पुसलकर, ए० डी०-मास—ए स्टडी, द्वितीय सस्करण, दिल्ली १९६८ विन्टरिनट्ज—हिंस्टरी आफ इण्डियन लिटरेचर, द्वितीय खण्ड, कलकता १९३३

कीय, ए० बी०—दी सस्कृत ड्रामा, आक्सफोर्ड १९२४। काण, पी० बी०—हिस्टरी आफ धर्मशास्त्र, प्रथम खण्ड, पूना १९३०।

हिन्दी अनुबाद ,अर्जुन चौबे कृत, हिन्दी समिति, लखनऊ। विद्यामूषण एम० सी०---दी हिस्टरी आफ इण्डियन लाजिक, कलकत्ता १९२१। कै०, जी० आर०---इण्डियन पेपेमेटिक्स, कलकत्ता १९१५। दासगुन्ना, एस० एन०---हिस्टरी आफ इण्डियन फिलासफी, ख० १, कैम्बिज १९२२।

ला, बी॰ सी॰—अस्वघोष, कलकता १९४६। नरीमन॰ जी॰ के॰—निटरेरी हिस्टरी आफ सस्कृत बुढिण्म, बम्बई १९२३। राधाकृष्णन—इण्डियन फिलामफी खण्ड १-, २

### १२वा अध्याय

शामन पद्धिन और राजनीतिक सिद्धान्त— आयगर, एस० के०—हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीट्यूशन्स इन साउथ इण्डिया मद्राम १९३१।

दीक्षितार, वी० आर० आर०--हिन्दू एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीट्यूशन्स, मद्राम १९३२।

जायसवाल, कार्याप्रमाद--हिन्दू पोल्टी कलकत्ता १९२४। जायसवाल कार्याप्रमाद--मत् एण्ड याज्ञवल्य, कलकत्ता। अलंकर-प्राचीन मारतीय दासन पर्वति, व्रितीय सस्करण--मारती मण्डार, कृत्याबाद।

सत्यकेनु विद्यालकार—प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र विल्ली १९६८।

# १३वां मध्याय धर्मतथा दर्शन

## (क) सामान्य गन्थ

मण्डारकर, रामकुरण गोपाल—वैष्णविज्म, शैविज्म एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम्स।

सर चार्त्स इलियट—हिन्दूइज्म एण्ड बृद्धिज्म, ३ खण्ड। लन्दन १९२१। फर्कुहार, जे० एन०—आउटलाइन्स आफ दी रिलीजस लिटरेचर आफ इण्डिया, आक्सफोड १९२०।

# (ख) बौद्ध धर्म

कुमारस्वामी, ए० के०—बुद्ध एषड दी गास्पैल आफ बुद्धिज्म १९२८। दत्त, निलनाक्ष—ऐसपैक्टम आफ महायान बुद्धिज्म एष्ड इट्स रिलेशन आफ हीनयान, लन्दन १९२०।

रीज डेविड्स, मिसेज सी० ए० एफ०—दि मिलिन्द क्वेड्यन्स। लन्दन १९३०। एडवर्ड कोज्ये—बुद्धिज्म, लन्दन गोविन्द चन्द्र पाण्डेय—बौद्ध धर्म के विकास का डतिहास, हिन्दी समिति लखनऊ

(ग) जैन धर्म

वारोदिया,यू० डी०---हिस्टरी एण्ड लिटरेचर आफ जैनिज्म। बम्बई १९१२। चारपेन्टियर जे०---दी हिस्टरी आफ दी जैनाज, कैं० हि० इ० ख० १, पृ०

840-30

१९६३

बुहुछर, जे०—-दि इण्डियन सैक्ट आफ दी जैनाज, लन्दन १९०३। कापड़िया, एक० आर०—हिस्टरी आफ दी कैनानिकल लिटरेचर आफ दी जैनाज. बस्बर्ध—१९४१।

स्टीवन्सन, मिसेज एस०--दि हार्ट आफ जैनिज्म, आक्सफोड १९१५।

(घ) वैष्णाव, शैव तथा अन्य सम्प्रदाय रायचोषरी, एच॰ मी०—मैटीरियल फार दि स्टडी आफ दी अर्ली हिस्टरी आफ दी वैष्णव सैवट, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता १९३६ आयंगर, एस॰ कृष्णस्यामी---कन्द्रीब्यूशन आफ साउच इण्डिया टू इण्डियन कलचर, कलकत्ता १९२३।

अब्पर, सी॰ वी॰ नारायण—दी ओरीजिन एष्ड अर्ली हिस्टरी आफ शैविज्म इन साउथ इण्डिया, मदास १९३६।

बस्ता, बी० एम०—आजीविकास कठकता १९२०। बासम, ए० एल०—दि दाफिन आफ दी वाजीविकास। फर्मुमन, जे०—दी एक सपेय्ट वॉयग, दितीय संस्करण, छन्दन १८७३। पेन, इ० ए०—दी वाक्साल, कठकता १९३३।

पन, ६० ए०—दा शाक्ताज, कलकत्ता १९३३। वोगल—इण्डियन सर्पेण्ट लोर।

बोगल—दी नागाज इन हिन्दू रिलीजन एण्ड आर्ट, लन्दन १९२६। बैनजॉ, जे० एन०—टेबलपमेट आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी, कलकत्ता १९४१। मट्टाबायं, बी०—इण्डियन बुद्धिट आइकोनोग्राफी, आक्सफोर्ड १९२४। गोपीनाय राव, टो० ए० ए०—एलीयेन्टस आफ हिन्दू आइकोनोग्राफी महास १९१४।

सुवीरा जायमवाल--ओरिजिन एण्ड डेवेलपमेण्ट आफ वैष्णविज्म, दिल्ली १९६७।

# चोदहवा अध्याय

#### कला

आनत्वकुमार स्वामी--हिस्टरी आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट लन्दन १९२७, डोवर पिठक्शियन स्यूयार्क १९६५। बेखोकर, एल०--अर्ली इण्डियन स्कल्पचर, २ ख०, पेरिस १९२९।

बसाफर, एळ०—अला डाण्डयन स्कल्पचर, र ल०, पारच १९२९ । ब्राउन, पर्मी—इण्डियन आकिटेनचर, बुद्धिस्ट एण्ड हिन्दू, तारापारवाला, द्वितीय सस्करण, बस्बई।

फ़ार्युसन, जें० तथा बजेंस—केंब टेम्पल्स आफ इण्डिया, लन्दन १८८०। फ़ार्युसन—हिस्टरी आफ इण्डियन एण्ड ईस्टनं आकिंटेक्चर, लन्दन १९१०। फ़ुजे, ए०—बिगनियम आफ वृद्धिस्ट आटं एण्ड अदर ऐस्सेज, एन्ट० ए० थामस

तथा एफ ॰ डब्ल्य् यामस द्वारा किया गया अग्रेजी अनुवाद, पेरिस १९१७। शोपीताथ राव, टी० ए०—हिन्दू जाइकोनोप्ताफी, मद्रास १९१४। गांगुलि,जपेंनुकुमार—इण्डियन स्कल्पसर, कथ्कत्ता १९३९। गांगुलि,जपेंनुकुमार—इण्डियन आकिटेक्चर, बस्बई १९४२। प्रिफिल, वे०—पेथ्टिस इन दी बुद्धिस्ट केव्ज जाफ अजन्ता, २ इं० लन्दन

मुनबेडल-सृबिस्ट आर्ट इन इण्डिया, अनुः वर्गेस । नीहार रंजन रे-मीयं एष्ड सृग आर्ट, कलकत्ता १९४५। बोगल-सृबिस्ट आर्ट इन इंडिया, सीलोन एष्ड जावा, आक्सफोडं १९३६। बैनर्जी, जिं॰ ना॰-डेबेल्पमेन्ट आफ हिन्दू आइकोनोमाफी, बि॰ सं॰। मार्सल, सर जान-मोनेप्स आफ सीची, कलकत्ता। मुकर्जी राषाकुमुद-ट्रीटमेप्ट आफ यक्षाज आन मस्तुत त्कल्पवर्स, ज॰ यू॰ पी॰ हि॰ बो॰ माग २।

हिमय, विन्तेष्ट-जैन स्तूपाज एण्ड अदर एण्टिक्थिटीज क्राम मधुरा, इलाहाबाद १९०१।

हिमध, बिन्तेष्ट—हिस्टरी आफ फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन, आवस-फोर्ड १९३०।

मार्शक, सर जान—दी बृद्धिस्ट आर्ट आफ गन्धार, फैन्द्रिज यू० प्रे० १९६०। हैलेडे, मैंडेलीन—दी गन्धार स्टाईल एण्ड दी इवोल्यूशन आफ बृद्धिस्ट आर्ट, टेम्ज इडसन, लन्दन १९६८.

हैवेल, ई॰ वी॰—दी आटं हैरीटेज आफ इण्डिया, तारापोरवाला बम्बई १९६४।

कामरिश—-इण्डियन स्कल्पचर, आक्सफोर्ड १९३३। सुब्रह्मण्यन, के० आर०—-बुद्धिस्ट रिमेन्स इन आन्ध्र एण्ड आन्ध्र हिस्टरी, महास

सुन्नह्माच्यन, क० आर०---वाद्धस्ट रिसन्स इन आन्ध्र एण्ड आन्ध्र हिस्टरी, मद्राः १९३२ ।

भोएसज, हरमान—इंग्डिया—आर्ट आफ दी बच्हें भीरीज, रूप्टन १९५९। सरस्वी, एस० के०—ए सर्वे आफ इंग्डियम स्कल्पन, करफेक्ता १९५७। रोलेण्ड, बैन्जिमन—दी आर्ट एण्ड आर्निटनेचर आफ इंग्डिया, पॅरिक्सन हिस्टरी आफ आर्ट, दि० संबोठ संस्करण।

अय्यर, के० वी०---इण्डियन आर्ट---ए शार्ट इन्ट्रोडकान १९५८। अग्रवाल, वासुदेवशरण---इण्डियन आर्ट, वाराणसी, १९६५। अपनाल बाबुदेवशरण—मारतीय कला, बारामसी। कॉनवम—दी स्तूप जाक मरतुत, छन्दन १८७२। कॉनवम—पिरसा टोप्स, छन्दन १८५४। बदाया—मरतुत, ३ मारतु केदिका, १९३७। काला, सरीवस्त्रः—मरतुत केदिका, इलाहाबाद १९५१। इन्साइस्लोरीडियाआफ वर्ल्य बाट, गैकप्राहिल कम्पनी, सण्ड १, ६, ७, ८।

> पन्द्रहवां तथा सोलहवां अध्याय आर्थिक भौर सामाजिक दशा

(क) मूल ग्रन्थ

आवारीय सुत्र — रतलामं १९४१ । अवदान शतक — स्पेयर का तथा पी० एल० वैश्व का संस्करण। वृहरूक्त सुत्र — माबनगर १९३३–३८ वृद्धपति — अपदशीय कृत। चरकर्महिता।

दिव्यवदान—सम्पादक कावेल तथा नील, कैम्ब्रिज १८८६। पी० एल० वैद्य का सस्करण, दरमंगा।

गायासप्तशती—निर्णय सागर, बम्बई। कल्पसूत्र—बम्बई १९३९।

वात्स्यायन कामसूत्र-वनारस १९१२।

लिजितिविस्तर—दो खण्ड, हाल द्वारा सम्मादित तथा पी० एल० वैद्य का सस्करण।

महामारत--गीता प्रेस गोरखपुर।

महः माप्य--कील्हानं का ग्रस्करण, बम्बई १८८०-८५। मनस्मति--निर्णय सागर बम्बई।

मनुस्मृत—ानणय सागर बम्बर । मिलिन्दप्रश्न—हिन्दी अनुवाद जगदीश काश्यप कृत, वाराणसी।

पार्थियन स्टेशन्स — केरेक्स निवासी इसीडोर की पुस्तक का शाफकृत अंग्रेजी अनवाद, फिलाईल्फिया १९१४।

पेरिप्लस आफ दी एरिधियन सी—शाफ कृत अंग्रेजी अनुवाद न्यूयार्क १९१२। िजनी—नेषुरल हिस्टरी—सिक्षिप्बल इत अंग्रेजी जनुवाद । टालमी—सिक्ष्यिल इत अंग्रेजी अनुवाद । बालमीकि रामायण—लोप सागर का संस्करण सीन्दरनन्द—अस्वयोप, कल्कला १९३९। सिक्ष्यपिकारस—तामिल हो अंग्रेजी अनुवाद, बी० आर० आर०दीक्षितार

इत, आक्सफोडं १९४१। सूत्रकृतांग—याकोबी इत अग्रेजी अनुवाद, सेकेड बुक्स आफ दी ईस्ट सीरीज सं० ४५।

उत्तराध्ययन सूत्र—उपर्युक्त ग्रन्थमाला में याकीबी कृत अंग्रेजी अनुवाद। याजवल्क्य स्मृति—निर्णय सागर बम्बई।

## (ख) आधुनिक ग्रन्थ

बोस, अतीन्द्र नाय-सोशल एण्ड रूरल इकानमी इन नार्थ ईस्ट इण्डिया, २ सं०, कलकता १९४२-४७।

चकलदर, हाराणचन्द्र—सोशल लाइफ इन एशेष्ट इष्डिया—स्टडीज इन वाल्यायन कामसुत्र—कलकत्ता १९२९।

काणे, पाण्डुरंग वामन—हिस्टरी आफ दी धर्मशास्त्र खण्ड २, माग १। रोस्टोवजेफ—सोशल एण्ड इकनामिक हिस्टरी आफ दी हैलेनेस्टिक वर्ल्ड,

३ ख॰, आक्सफोर्ड १९४१ वॉमिनटन, ई० एच॰—दी कामसे बिटबीन दी रोमन एम्पायर एण्ड इण्डिया,

कैन्त्रिज १९३८। काणे, पाण्डुरग वामन—धर्मशास्त्र का इतिहास—अर्जुन चौबे कास्यप कृत

हिन्दी अनुवाद, हिन्दी समिति, ल्ल्बनऊ, प्रथम मागः। हरिदत्त वेदालकार—हिन्दू परिवार मीमासा, द्वितीय संस्करण, दिल्ली १९६३।

हरिदल वेदालकार--हिन्दू विवाह का सक्षिप्त इतिहाम, हिन्दी समिति, लखनऊ १९७० ।

## १७वां अघ्याय

विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार

 निरंजन प्रसाद चक्रवर्ती--इण्डिया एण्ड सेन्ट्रल एशिया। स्टाइन, एन० ए०---एंश्रेण्ट खोतान।

स्टाइन, एन० ए०--आन एशेण्ट सेन्टल--एशियन टैंबस, लन्दन, १९३३। रमेशबन्द्र मजमदार-एंशेण्ट इण्डियन कालोनीज इन दि फार ईस्ट, लण्ड १, चम्पा ख० २ सुवर्ण द्वीप, २ माग।

रमेशचन्द्र मजमदार --कम्बज देश---मद्रास ।

हरिदल वेदालकार-भारतस्य सांस्कृतिको दिग्बिजय ,वाराणसी १९६७ ।

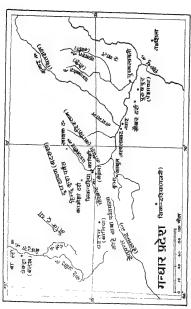

मानित्र १---गंबार प्रदेश



मानिषित्र २--हिन्द-गुनानी राजाओं की विजय के बाद का उत्तरी भारत

मानजित्र ६६७



मानचित्र ३—-थवनों, शको, पहलवों और युद्धचि जातियो के भारत पर आक्रमण एव प्रवेश के मार्ग ।



मानचित्र ४-१५० ई० का मारत



मानचित्र ५-शुग सातवाहन युग के विदेशी राज्य



मानचित्र ६-आन्धों तथा पश्चिमी क्षत्रपा के प्रदेश



मानचित्र ७-दक्षिणी मारत



मानिष्ण ८-आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और मागं

मानश्चित्र ७०३



मानचित्र ६-मारत और पश्चिमी जगत के प्राचीन व्यापार-मार्ग



मानचित्र १०-मध्य एशिया के प्राचीन व्यापारपथ





## मनुक्रमिएका

टीका) ३२३। बक्षरशतक (नागार्जुन), ३२३। अजन्ता का गृहालेख, २६२। अजन्ता की गृहाएँ और चैत्यमृह ४७३। अजिसक, ६६६। अगस्त्य गणराज्य, ३४ । अगस्त्य महर्षि, ३३०। अग्निमित्र, १४। अध्यर्भशतक (मातृचेट), ३११। अनन्तगुम्फा ४७८। अन्चौ का अभिलेख, २००,२०२। अन्वयुग, ८। अभिज्ञानशाकुन्तल (कालिदास), ३१४ अभिराज (शाक्यवंशी राजकुमार), 549 1 अभिसारप्रस्थ, १२० । अमरकोश (अमर्रासह), ३०१। अमरावती का स्तुप, ४८२, विकास के चार काल, ४८४, स्वरूप, ४८३। अमरुकशतक (अमरुक) ३२८ । अयम का जुन्नर अभिलेख, २००। अय या एजेस, १००। अयिलिष, १०८। अयोध्या, २७, १८९। अरदोक्षी, १५०। अलौकिक बुद्ध की कल्पना, ३९४। अवदान शतक ३१२, ३१८।

अकुतोमया (माध्यमिक कारिका की

जवदानसाहित्य ३१२। अवलोकितेश्वर-गुण-कारण्डव-स्यूह, 328 1 अविमारक (मास) २१६। अशोक दोहद ६२५। अशोकपुष्पप्रचायिका कीडा ६२५ । अरबर्षाष ३०९, ३२०, ३२२, ३८७। अश्वमेघ यज्ञ १९। अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापार्रामता ३२१,३८९। अहरमज्दा १४९। आगस्टस, ५४५। आजीवक सम्प्रदाय, ३६५ । आतश (ईरानका अग्निदेवता) १४९। आन्तरिक व्यापार ५३०। आन्ध्र, २२४ । आन्ध्र प्रदेश की भौगोलिक पृष्ठभूमि, 809 1 आन्ध्र सातवाहन युग की कला, ४७९। आन्बीक्षिकी ३१९ । आभीर जाति, २७१। आमोहिनी आयागपट्टिका, १२१। आय्धजीवी सघ, ४२७ । आयुर्वेद के ग्रथ, ३२४। आर्गिक सातवाहन राज्य का विस्तार एव समृद्धि का युग २२८। आरा अभिलेख, १५३। आर्जुनायन गणराज्य ३२,१७५ । आर्थिक दशा ५१५-५७१।

एण्टिअस्किडस ७५।

एण्टीमेकस ५७। आर्थिक दशा (सातवाहन वंश) २५१। आर्थिक दशा पर प्रकाश डालने वाले मूल ऐन्द्रब्याकरण ३०१। स्रोत: पुरातत्वीय सामग्री ५१७, विदेशी ओ-अदो (ईरानी वायु देवता) १४९। ओरलग्नो (ईरानी देवता) १४९। विवरण ५१६, साहित्यिक ग्रन्थ ५१५। औदम्बर गणराज्य ३३, १८०। आर्यदेव ३२१। कजूल कदफिसस १२९। आयंशर ३१३। कणाद ३१८। आवश्यक सुत्र (जैन ग्रन्थ) २३६ । कण्णगी २९६। जाश्रमधर्म ५९४ । इक्वाक् वंश २६७ । कण्णनार २९३। कण्य वंश २६। इत्सिंग ३१२ । इन्डोपाबियन या पहलव १११। कष्ह (कृष्ण) २२९ । कथातरगवती (पालित) ३२९। इमयवरम्बन नेड्जीरल आदन २९३। कथासरित्सागर (सोमदेव) २१९, इलंगो आदिगल : उसके ग्रय—मणिमेखलै २२५, '२३२, ३२९। ३३४, सिलप्पदिकारम् ३३४ । कनिष्क ८: तिथिकम ८, १३६, ईश्वरसेन (माठरीपुत्र) २७३ । उत्तममद्र गणराज्य १७९। मुद्राएँ १४६; साम्राज्य का प्रशासन उत्तर प्रदेश तथा पजाब के लघुराज्य २७। १५१। उत्तरी भारत में शैव धर्म की लोकप्रियता कविष्ककालीन दार्शनिक सम्प्रदाय ३८९। 357 1 कनिष्क तृतीय १५९। उदयगिरि की गहाएँ ४७७ । कनिष्क द्वितीय १५६। उदानवर्ग ३२२ । कन्पविशयस ६५२। उपरला हिन्द ६३१। कन्याओं के मनोविनोद ६२४। उपवर्ष (मीमासा दर्शन के माध्यकार) कन्हेरी (कृष्णगिरि) चैत्य ४७७। कपिलम्नि ३१८। 388 1 उपायकौशलहृदय ३२३ । करप्रहण ४४१। उमास्वाति, उसके ग्रंथ : तत्त्वार्थाविगम-करिकाल बोल २९१। सत्र, प्रवचनसार, समयसार ३२४। कर्णमार (मास) ३१६। उरुमग (मास) ३१६। कला ४४८-५१४। उपबदात १९५, २३६ । कालिंग के मेघवाहन ३५। कल्पनामण्डितिका (कुमारलात) ऋखंद २२७।

1088, 389

कल्पनालंकृतिका (कुमारलात) ३१०। कस्यप ६५१। कांग सेंग हुई ६५४। काओशां दर्रा ४९। कातंत्र (शर्ववर्मा) ३०१। कात्यायन ३०१। कादम्बरी (बाणभट्ट) ३२९। कान्हेरी अभिलेख २४४, २७६, ३८३। कापिशी ४०७। काराशहर ६४६। कार्वमिक वश २००। कार्ले का चैत्यगृह ४७५। कार्ले के गुहालेख १९८, २३३। कालकाचार्य २३९, ४००। कालिदास १२, १४। काव्य और नाटक ३०९। काव्यमीमासा (राजशेखर) २७५। काश्यपपरिवर्त ३२२ । हुक्हुटाराम बौद्धविहार ३७६। कुणिन्द गणराज्य ३३, १७६। कुन्तल देश २७५। कुत्दकुत्द जैनाचार्य ३२४। कृत्द्रज मुद्रानिधि ७२। कुमारजीव ३१०, ३८९। कुमारिल ३२९। कुरवश (कोल्हापुर) २७४। कुलूत गणराज्य १८०। कुषाण का अर्थ, १२७। कुषाणवश : जाति १२४; तिथिकम

१२४, प्रभाव और देन १६६, बौद्ध धर्म का उत्कर्ष ३८५; शासन पढित ४०९; शासन पद्धति की विशेषताएँ

कुषाण साम्राज्यः उत्यान और पतन १२३; क्षीणता के कारण १६२, विज्ञे-वताए १२३।

कुवाण-सासानी मुद्राएँ १६१।

कुषाणोत्तर उत्तर मारत १६९-१९१। कुपाणोत्तर मारत के गणराज्य १७१-

1001 कुशाणोत्तर राजतन्त्रात्मक राज्य १८०।

क्चा ६४५। कृषि ५१७।

कोगूबेलीर : ग्रय-पेस्मदई ३२९। कोडाने चैत्यगृह ४७३।

कोटिकर्ण३१३। काइवॉल अभिलेख २४३।

कोनौ ९। कोण्डिन्य ६६०; फूनान राज्य की स्था-

पना ६६१।

कौशाम्बी गणराज्य ३१, १८०।

कौशेयपथ ६३५। क्षणिकवाद ३२०।

क्षत्रपो का आक्रमण तथा सातवाहन वश की अवनति २३३।

क्षत्रियो की स्थिति ५८३।

क्षहरात वश १९३। क्षमन्द्र ३२९।

खण्डमिरि की गुहाएँ ४७७। बारवेल १४, ३६; तिथि ४०।

खावक दर्रा ४९।

खोतन ६४४।

गंगापार का हिन्द ६३१। गंगेस बन्दरगाह ५६६। गडहर वंश १६६। गणराज्यों की शासन पद्धति ४१६; विशेषताएँ : दलबंदी ४२२, पारमेष्ट्य शासन ४२४, सधीय शासन पद्धति ४१८, सधर्मा या देवसमा ४२०। गणिका की स्थिति ६०९। गणेशगुम्फा ४७८। गण्डव्यूह ३२१। गण्डीस्तोत्र ३१०। गन्वार और मथुरा की बुद्ध मूर्तियों की तुलना ५१२। गन्धारकला ८७, ५०४ . दो शैलियाँ ५०५ प्रमुख केन्द्र ५०५, विकास की अब-स्थाएँ तथा तिथिकम ५०९। गन्धार की मर्तिकला पर विदेशी प्रभाव 4821 गन्धार में बुद्ध की मूर्ति का विकास ५११, मधुरा की बुद्धमूर्तियों से तुलना ५१२। गर्गाचार्य ३२५। बाधा सप्तशती (हाल) २१८, २३१, ३१३, ३२८, ३२९। गार्गी सहिता (गर्गाचार्य) १६, ३२५। गिरनार अभिलेख २०४, २४१। गुणाढ्य २१९, ३२९। गुण्टपत्ले चैत्यगृह ४८० । गण्डा (उत्तरी काठियावाड़) का अभि-लेख २७२। गुम्फा: अनन्त, अल्कापुरी, जयविजय, मचापुरी, रानीगणेश तथा हाथी गुम्फा 1538

ग्रजला अभिलेख २६९। गोन्डोफर्नीज, १११: संत थामस का कथा-नक ११२, सिक्कों की विशेषताएँ ११४। गोली स्तूप ४८१। गोवर्षनाचार्य ३२८। गौतमीपुत्र श्री सातकणि २३६। बण्टशाल (कण्टकशैल) का स्तूप ४८१। धिशंमान ९। घोषक, ग्रथ--अभिवर्मामृतशास्त्र ३८८। चोतुंडी अभिलेख ३४२। चतुर्थं महासमा (संगीति) १४५। चतुर्ब्यूह का स्वरूप ३४९। चतुर्ब्यूह की पूजा ३५०। चतुरशतक (नागार्जुनकृत) ३२३। चन्द्रवल्ली अभिलेख २७३। चम्पाराज्यः प्रमुख राजनीतिक विमाग और केन्द्र ६६४। चरक ३२४, ५१७, ग्रन्थ-चरक सहिता 328 चप्टन २०१। चांगिकयेन ६४१। चित्तविशद्धि प्रकरण ३२३। चीन और मारत का प्राथमिक सपकं 8481 चीन के साथ व्यापार ५६८, उसके मार्ग चीन में मारतीय सस्कृति और धर्म का प्रमार ६४९। चीन से मारत आने वाले प्रधान द्रव्य 4881 बृट्बंश २४५, २७५।

डिमेट्यिस द्वितीय ५९।

च्-शे-हिंग ६५३। बेर अथवा केरल २८७, २९२। चैत्यगह की योजना ४६९। चोलमंडल २८७। जग्गव्यपेट का स्तूप ४८१। जयवंगी २७१ जयदामा २०३। जातकमाला (आयंगुरकृत) ३१३। जात्युत्कर्ष तथा जात्यपकर्ष ५९२। जिनप्रममूरि २२६। जुन्नर की गुहाएँ ४७४। जीवक चिन्तामणि (निरुक्यीवार कृत) 3351 जीवदामा २०९ । जनागढ का अभिलेख २०४। जेदाका अभिलेख १५१। जैनकल्पमूत्र ६०९। जैनवर्म--- स्वेतास्वर और दिगम्बर सम्प्र-दायो का विकास ३९९। जैन माहित्य ३२३। जैमिनि ३१९। जागलयम्बी से प्राप्त मद्रानिधि २३४। जौअन-जौअन जाति १६१। ज्ञानप्रस्थानसूत्र ( कात्यायनीपुत्र कृत ) 368 1 ज्योतिष के ग्रन्थ ३२५। टार्न १७। टॉलमी १८९। टोनकिन में बौद्ध धर्म और भारतीय सम्ब्राति का प्रसार ६४९।

डिमेट्यिस ५४।

नअधिला का धर्मराजिका या चीर स्तूप 4841 तचेचिह चियेन ६५४। तत्त्वार्थाधिगम (उमाम्बातिकृत) ३२४। नयागनगहाक ३२२। तामिल कविताएँ ३३३। नामिल देश : तीन राज्य २८६; स्वरूप 2391 तामिल साहित्य, ३२९, अगस्त्य की अनु-श्रुति ३२९। ताम्रलिप्ति बदरगाह ५६६। निरुक्थीवार प्रथ-जीवक चिल्लामणि 3351 नुवारिस्तान द्वारा मध्य एशिया मे भार-नीय संस्कृति के प्रसार में योगदान 5361 तकिस्तान ६३४। नोलकप्पियम ३०१। तिकायवाद ३९४। त्रिगतं गणराज्य ३४। त्रैकटक वश २७४। दक्क्विन (सातवाहन वंश) की शासन पद्धति ४३१। दक्षिण-पूर्वी एशिया (मुत्रणंम्मि) के साथ व्यापार ५६५। दक्षिण-पूर्वी एशिया मे भारतीय संस्कृति का प्रसार ६५४। दक्षिणी मारत २७९--२९६; इतिहास की विशेषताएँ २८१, स्थिति २८४। दरिद्वचाध्दत्त (भासकृत) ३१६।

```
प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास
दर्शन साहित्य ३१७ ।
                                    नागपूजा ३७१।
दशमुमि विभाषाशास्त्र (नागार्जुनकृत)
                                    नागरक ६१३: आमोद प्रमोद ६१९;
                                     उद्यान यात्रा ६२१; प्रसाधनप्रियता
                                     ६२५: समस्याकीडा ६२३।
दशमुमीश्वर ३२१।
                                    नागवंशीय राजा १८४।
दामजह २०८।
                                    नागार्जुन ३२०, ३२२, ३९०।
दामजंड तृतीय २१२।
                                    नागार्जनीकोडा २७०।
 दामसेन २११।
                                    नागार्जुनीकोडा का स्तूप ४८७।
दास प्रया ५९६।
दिख्यावदान १३, ३१२, ३७६, ३७७,
                                   नानाचाट का अभिलेख २२१, २२९,
                                     2301
द्वेउइल १५।
                                    नारदस्मृति ३०४।
दूतघटोत्कच (मासकृत) ३१६।
                                    नारायणीय धर्म ३४७।
दूतवाक्य (मासकृत) ३१६।
                                    नासिक अभिलेख २२१।
दृढबल ३२४।
                                   नामिक का गहालेख २३६।
देहरादून का राज्य १८८।
                                   नामिक का पाण्डलेण ४७४।
द्विराज्य शासन पद्धति ४४६।
                                   नग्मिक की गृहाएँ ४७३।
द्वैराज्य व्यवस्था ११९।
                                   नासिक के उपवदात के अभिलेख और
धर्मकाल (धानमोचियालो) ६५३।
                                    गहालेख १९५-६, १९८।
घर्मत्रात : ग्रथ-धम्मपद के उदानवर्ग
                                   नेडजेलियन २८९।
 का सकालन ३८८।
                                   न्याय की व्यवस्था ४४२।
धर्म पर हिन्द युनानी प्रभाव ८५।
                                   पत्रगत्र (मासकृत) ३१६।
धर्मरका (फाहू) ६५२।
                                   पनार्थविद्या (लक्लीश कृत) ३६२।
धर्मसप्रह (नगार्जुन कृत) ३२३।
                                   पवाल २९।
बात्वीय उद्योग ५२६।
                                   प्रजाब के विभिन्न राज्य ३२-३४।
धार्मिक दशा ३३७-४०३।
                                   पउमचरिय (विमलम्रिकृत) ३२७।
पार्मिक देशा (सानवाहन वेश) २४६,
                                   पकुर ११८।
धार्मिक विकास की सामान्य विशेषताएं
                                   पतजलि २००, ४१८।
                                   पत्नी की स्थिति ६०५।
                                   पद्मावती राज्य १८४।
नना १५०।
```

पर्मामा का बीद्ध गृहालेख ३८३। परमार्थ ३१८ ।

323 1

4331

3391

नहपान १९५, २३६।

नवीन शक सबन् का आम्य्दय ५१४।

परिवहनपथ ६५८। पदी प्रया ६०९। पर्वतीय चैत्य ४६८ । पर्वतीय चैत्य की वास्तुकला ४६८। पशुपालन ५२०। पिश्चमी भारत के क्षत्रप १९२--२१६। पविचमी मारत के चष्टन और कदमंक वंशों की शासन पद्धति ४२९। पश्चिमी मारत के शक क्षत्रपों की वंशा-वली २१५ । पश्चिमी जगत् के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास ५४०। पाण्ड्य राज्य २८६, २८८। पतंजलि का महामाध्य ४१८ । पानपान ६६२ । पारमेष्ठय शासन ४२४। पार्थिया के पडाव (इसीडोरकृत) ५४१। पालि और प्राकृत माहित्य ३२६। पालि व्याकरण (काल्यायन कृत) ३०१। पाश्यत सम्प्रदाय ३६१। पर्मिपोलिम अभिलेख १६५। ५३६, सोमात्मा ५३८, सोपारा ५३६। पुरुषपुर (पेशावर) का बौद्ध स्तूप १६५। बडवा का मौखरि राज्य १८८। पुलमायि द्वितीय २४० । बयाना (विजयगढ) अभिलेख १७५। पुष्पमित्र ं तिथिकम और वश ११। बहमतिमति १२। पूर्वावदान ३१३। बाणमद्र ११। पूर्वी मारत की शासन पद्धति ४२८। बादरायण ३१९ । बामियाँ का दर्रा ४८, ५०८ । पेरिप्लस १९२ । बालचरित (मासकृत) ३१६। पेरुगदई (कोंगुबेलीर कृत) ३२९। बद्धगया की वेदिका ४६१: विशेषताएँ ४६२। प्रजापारमिताशास्त्र ( नागाजुन कृत ) बुद्धदेव ३८८ । ३२३। बुद्धचरित (अध्वधोषकृत) ३१०। प्रतिज्ञायौगन्धरायण (भासकृत ) ३१६

प्रतीत्वसमुत्पाद (नागार्जुनकृत )३२३। प्रबन्यचिन्तामणि (मेरुतुगकृत) २३२। प्रबोधचन्द्रोदय (कृष्णमिश्र कृत) ३११। प्रमावकचरित्र १९० । प्रमाणविघटन (नागार्जुन कृत) ३२३। प्रवरसेन प्रथम २५८, २६३। प्रशासन की व्यवस्था ४४० । प्राकृत व्याकरण (हेमचन्द्र कृत) २३२। प्राचीन जलपोत ५३८। फन-ची ६६५ । फन-शे-मन ६६२। फन हिओंग ६६५। फाहियान ६५४। फिलियोजात ३२४। फनान राज्य ६६० बदरगाह--कल्याण ५३६ ; काबेरी पट्ट-नम या पहार ५३७, कोरक या कोल-कोई ५३७, नेलकिण्डा ५३७, पोड्के ५३८, बार्बरिकोन ५३५, बेरीगाजा ५३५; मजिरिस ५३६, सेमिल्ला,

बुधस्वामी : बंध--- बहत्कथाइलोकसंब्रह 1 996 बृहत्कथा (गुणाङ्यकृत) २१९, ३२९ । बृहत्कथामंजरी (क्षेमेन्द्रकृत) २३२, 329 1 बृहत्कयादलोकसंग्रह ( बुधस्वामी कृत )

२३२, ३२९ । बृहत्तर भारत के निर्माण का श्रीमणेश बृहत्फलायन वश २७१।

ब्हदारण्यक उपनिषद १२। बृहस्पतिस्मृति ३०४। बेमनगर अभिलेख २३८।

वैक्ट्रिया राज्य की भौगोलिक स्थिति और महत्त्व ४६ । वैभ्विक १२, १३।

बोधिवश २७०। वोधिसरव और पार्रमिताओं का विचार

393 1 बोधिसत्त्रयान ३९७। बोरोबडर ३२१, ५३८।

बौद्धदर्शन ३१९ । बौद्ध बर्म ३९६ इसके आवायं ३८७, दमत १९।

बौद्ध सम्प्रदायों का विकास ३८० । बाह्मण के कार्य एवं सामाजिक स्थिति ५७४,

माष्यकार का विचार ५८२; -महला और विशेष अधिकार ५७६।

बाह्मण वर्मका उल्कयं ३४२। मद्रिपोल् स्तूप ४८१ । मदबाहु ३२३ ।

भरतनाटचशास्त्र ३१३ । मतुँदामा २१३ । मवदास ३१९।

मवनाग १८६। माजा चैत्यगृह ४७१।

मारत पर आक्रमण करने वाले शको की विभिन्न शाखाएँ १००।

मारतीय इतिहास का अंधयुग, १६९; जायसवाल की कल्पना १७०। मारशिव १८४। मारहत स्तूप ४५३; कलात्मक विशेष-

ताएँ ४५८ । मास ३१६ । मिलसाका अभिलेख २३०। मुमक १९३। मोज ३२८।

मोराकप अभिलेख ३५२। मघवंग १८० । मणिमेखलै महाकाव्य (इलगो अदिगल

कता) ३३६ । मधराकी कला ४९१-५०३ जैन रूला ४९४, नागमतिया ४९७; बद्ध की

मित का आविर्माव४९८, बद्ध की मित की विशेषताएँ ५०२, यक्षमतिया ४९६; विदेशी प्रमाव ५०३, सम्राटो की मर्तियाँ ४९७, स्तूप और वेदिका स्तम्म ४९२, हिन्दु मनियां ४९४;।

मध्रा राज्य ३०,१२०, १८४। मद्र गणराज्य १७९।

मध्य एशिया उपनिवेशक ६४७, जन-जातियां ६३६-८; जाने के मार्ग

६४७; बीद धर्म और संस्कृति के प्रधान केन्द्र : काराशहर ६४६, क्चा ६४५, खोतन ६४४; मारतीय संस्कृति का प्रसार ६३२, ६४१; मारतीय साहित्य ६४८; मौगोलिक स्थिति ६३३ कौशेय पथ ६३४। मध्यमन्यायोग (मासकृत) ३१६ । मनाओं बेगो १४९। मनुस्मृति ३०१। मन्त्रिपरिषद् ४३८। महाकाव्य (मस्कृत) ३०५-३०९: महाभारत ३०८, रामायण ३०५। महामारत ३०८, गणराज्यों की शामन पद्धति का प्रतिपादन ४१७। महामाध्य (पतजलि कन) ३०१, ३१५। महायानविशिका (नागार्जन) ३२३। महायानश्रद्धोत्पाद (अध्वशोषकृत) ३१०। महायान सम्प्रदाय ३१९ अम्यदय और विकास ३८९, ग्रंथ ३१९-३२३, लोक-प्रियता ३९५, सिद्धान्त ३९२. मिद्धान्तों की नवीन आदर्शवादी दिट-कोण से क्यांस्था ३९५। हमाराजकनिकलेख (मात्चेट कृत) ११ । महाबस्त् ३२० । महासाधिक सम्प्रदाय और उसकी शा-लाएँ ३८३ । मणिक्याला अभिलेख ४१३। मातंग ६५१। मात्चेट : ग्रथ- अध्यर्धशतक, महाराज कनिकलेख, वर्णाहंस्नोत्र ३११। मात्स्यन्याय या समयवाद ४३४ ।

माध्यमिककारिका या माध्यमिक शास्त्र : अङ्गतोभया व्यास्या सहित (नागार्जुन कृत) ३२३, ३९१। माध्यमिक सम्प्रदाय ३२० । मारजीवक या जीवक ४६९। मालव गणराज्य १७६ । मालविकाग्निमित्र (कालिदास कृत) १२, 39€ 1 मिनान्डर ६७ । मिलिन्दप्रश्न ५०, ७१, ३१८ । मिहिर (ईरानी सूर्य देवता) १४८ । मीमांसा दर्शन (जैमिनि कृत) ३१९। मीरजका मद्रानिधि ७२। मुक्ता एव रत्नोद्योग ५२८ । मद्राकला पर हिन्द-यनानी प्रभाव ८६। मद्राओं के आधार पर हिन्द-यनानी राज्य का विभाजन ७२ । मुद्राकला पर हिन्द-यनानी प्रभाव ८७ । मच्छकटिक (शद्रक कृत) ३१७ । मेरुनग १२ । मैमोलाई जाति २७१। मोअया मोग जाति १०३३। मोहेन्जोदक्षी ३१८, ३५७ । मौत्सेऊ ६४९, ६५२। यक्षपुजा ३७४ । यजर्वेद २२७ । यज्ञसेन १४ । यवद्वीप ६६५ । यवन आक्रमण १५ । यवन आक्रमण तथा हिन्द-यूनानी राज्य 88-80 1

यवनो के साथ संपर्क ४४। यशोदामा प्रथम २१२।

याज्ञवल्क्य ३०३ । युआन च्याय ६५४।

युइचि जाति १२६।

युक्तिषष्टिका (नागार्जुनकृत) ३२३ । युकेटाईडीज प्रथम ५९ ।

यूनानियो का मारतीयकरण ८६।

युनानी शासन का प्रभाव ८१, १२९ : घर्म पर ८५ ; विज्ञान पर ८४ ; साहित्य

पर १२९। युनानी शासन में बौद्ध धर्म ३७८ ।

योगदर्शन (पतंजलिकृत) ३१९ । योगाचार सम्प्रदाय ३२० ।

यौधेय गणराज्य ३४, १७१। रक्तसागर के समुद्री मार्ग का विकास

488 1 रजतपत्री अभिलेख १३०।

राजनरंगिणी (कल्हणकृत) ४१३ । राजनीतिक मिद्धान्त ४३३-४४५ :

कर ग्रहण ४४१; न्याय की क्यवस्था ४४२, मन्त्रिमङल ४३८; माल्स्य

न्याय या समयवाद ४४, राजा की दैवी उत्पत्ति ४३४; राजा की विशेष-

ताएँ और स्वरूप ४३७; राज्य की उत्पत्ति ४३३; विभिन्न प्रकार की शासन-प्रणालियाँ और इनकी तुलना

883 1 राजाओं की गौरवशाली और बड़े पदों को

घारण करने की प्रवृत्ति ४४५।

राजा की दिव्यता का विचार ४४६। राजा की वैबी उत्पत्ति का सिद्धान्त ४३४ राजा की विशेषताएँ और स्वरूप ४३७।

राज्य का उत्पत्ति विश्वयक सिद्धान्त ४३३। रानी गुम्फा ४७८।

रुद्रदामा २०४। रुद्रसेन २१० ।

रुद्रसेन द्वितीय २१३ ।

रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्या-पार ४४५; व्यापार के प्रधान पण्यः

कृषिजन्य और सनिज उत्पादन ५६०; गंधमुक्ट ५५६; मसाले और सुगन्धित ब्रव्य ५५५; मोती ५५७; वानस्प-

तिक द्रव्य ५५५; सूनी बस्त्र ५५६; हाथी दांत ५५९ ।

लंकावतारसूत्र ३२१ । लक्लीम ३६१ ।

लक्ष्मीतवाश्री३७०। लम्बोदर २३१ ।

लिलितबिस्तर ३१८, ३२०, ६०९। लिनयी (चम्पा) ६६५ ।

लीलावई ३२२ । लीलावती २१९, ३२९ ।

लेणियौ ४६८ । लोक प्रचलित देवताओं को वैदिक देवता

बनाना ३२९ । लोकप्रिय धमंग्रन्थों का निर्माण ३४० ।

लोकोत्तम (शीकाओ) ६५२ । लोल्लिया पालीना ५५७ ।

लोहरस्य (ईरानी विद्युत् देवता) १४९।

वज्रच्छेदिका ३२२। ब अमुची (अव्वधीय कृत) ३१०। बद्धगामणी ३२६। वणिक (व्यापारी वर्ग) ५३०। बत्सल कवि २३१। वनान देखिए बोनोनीस । वर्णव्यवस्था ५७४ । वर्णाईस्तोत्र (मातुचेटकृत) ३११। वसुमित्र ३२२। वस्त्रोद्योग ५२४ । वाकाटक वंश आरमिक राजा २५८, तिथिकम २६०, मूल स्थान २५९। वाकाटक साम्राज्य का महत्व २५९। वात्म्यायन (न्याय दर्शन के माध्यकार) 386 1 वातस्यायन कामसुत्र २२५, २७५ । वाल्मीकि रामायण ३०५। वासिष्क १५३। वासुदेव द्वितीय १६० । वासूदेव प्रथम १५७। विटरनिट्ज ३२१ । विकमादित्य २३%, । विग्रह्मशाविति (नागार्जुनकृत) ३२३। विजयसेन २१२ । विज्ञान पर हिन्द-युनानी प्रभाव ८४। विदर्भ का यद १४। विदेशियो का भारतीयकरण ५९७ । विदेशी वाणिज्य ५४०। विदेशी व्यापार (मानवाहन वश) २५२। विदेशों में भारतीय सन्कृति का प्रमार 638-6661

विदेशों से मारत में आने वाली वस्तूएँ--दासिया ५६१; मृंगा ५६२;सोना-चौदी ५६१। विषवा की स्थिति ६०७। विन्ध्यशक्ति (वाकाटक वंश का संस्थापक) २१३, २५८, २६१। विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालिया और इनकी तुलना ४४३। विम कदफिसस १३१, मुद्राओं की विशेष-ताएँ १३३। विमलमूरि का ग्रन्थ-पउमचरिय ३२७। विवाह के नियम ६११। विश्वसिंह २१३। विहार ४६८, ४७०। बीरपुरुपदत २६९। वीरमेन १४। व्याग ६५४। वेईबश ६५३। वेडमा की गृहाएँ ४७३। वेदान्त दर्शन (बादरायण कृत) ३१९। वेशमधा और अलंकरण ६२६। वैजयन्ती (वनवामी)का अभिलेख २७६। वैपुल्यमुत्र ३२०। वैभाषिक सम्प्रदाय ३२०। वैशेषिक दर्शन (कणादकृत) ३१८। वैश्यो की स्थिति ५८४। वैष्णवधर्म ३४४, अन्य धर्मों के साध सम्बन्ध ३५४, उदगम ३४०; केन्द्र ३५२. विकास ३४६। बोचन्ह अभिलेख ६६४ ।

बोनोनीस १०१।

```
390
           प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास
```

व्याकरण ग्रन्थ ३०१: ऐन्द्र ब्याकरण ३०१, कातंत्र ३०१; तोलकप्पियम तामिल ब्याकरण ३०१; पालि-

व्याकरण ३०१, महाभाष्य ३०१। सक--आरंभिक इतिहास, ९३, शाखाएँ

९३: प्रवेश और आक्रमण के मार्ग ९८, शासन व्यवस्था तथा क्षत्रप

1889

शक-पहलव ९१-१२२ शासन पद्धति ४०८, सास्कृतिक आदान-प्रदान

1553 शबरस्त्रामी ३१९।

शर्वशर्मा ३०१।

शाकवंश १६५। शास्त साम्प्रदाय ३६८। शान्तमुल द्वितीय २६९।

शान्तम्ल प्रथम २६८। शारिएत्र या शारद्वतीपुत्रप्रकरण (अध्व-

षोषक्त) ३११। शार्वलकर्णावदान ३१२।

बालमजिका कीडा ६२४। शासन पद्धति: कुषाण ४०९ गण-राज्य ४१६, दक्किन ४३१, पश्चिमी

मारत ४२९, पूर्वी मारत ४२८. शक पहलब ४०८, शमकश ४०५,

सातबाहन बंग २४९, हिन्द-युनानी राज्य ४०६। शासन पद्धनि और राजनीतिक सिद्धान्त X0X-8651

शाहजी की देरी १४५।

शिल्प तथा उद्योग-धंषे ५२१।

शिल्पियों की श्रेणिया ५२१ उनके कार्य 4221

शिव की मृतियों की पूजा ३५७। शिव की मतियों के प्रकार ३५८। जिल्लामानम् सम्प्रदाय ३५७।

शिव श्री पूलमावि २४१। शीलवर्मा १८८। शीलाद बंश १६६।

शीह्यागती ६५१। शुगसातवाहन युग-कला की विशेषताए ४४८, शासन पद्धति की विशेषताएँ

४४५ : सामान्य विशेषताएं १-८। जगवंग: ऐतिहासिक साधन १०, राजाओं का महत्व १०, शासन पद्धति ४०५, स्थापना ११।

**ण्**गवंश तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्य 80-831 शदक ३१७।

गरों की स्थिति ५८%। शन्यतासप्तति (नागार्जुन कृत) ३२३। श्रन्यवाद ३२०।

क्षेत्रगद्भवत २९४। जीव देवी देवता ३६८। शैवधमं ३५६ । श्रीवर्मपटक सम्प्रदाय निदान १४२।

श्रीयज्ञ २४२। श्रीणिवस्कन्द सानकणि २४२। श्रीसातकाण २४१।

संकर जातियाँ ५९०।

श्रीमार ६६४।

संकाराम पर्वतीय चैत्यगृह ४८०। सगम साहित्य २८०, ३३०,३३२; तिथि-संबदामा २११। संघमद्र (सेंगहुई)६५२। संघ-मन्त्रिमङ्ख ४२५। सबीय शासन पद्धति (गणराज्य) ४१८। सघो के प्रकार ४२६। संस्कृत माषा का उत्कर्ष २९८। सस्कृत साहित्य २९८; विभिन्नअग ३००। सद्धमंपुण्डरीक ३२१। समतमद्र ३१२। समुद्री मार्ग के विकास की चार दशाएँ 4861 समृद्धि का युग ५१५। सर्वास्तिवाद ३२०, ३८२। सलीन (युनानी चन्द्रदेवता) १४८। सांख्यकारिका (ईश्वरकृष्णकृत) । साची का अभिलेख १५४ । साची का स्तूप ४६३ : तोरण ४६५; निर्माण की विमिन्न अवस्थाएँ ४६४; मतियो मे अकित घटनाएँ ४६६ सातकाण दितीय २३०। सातकाणि प्रथम २२७, २२९। सालनार ३३४। सातवाहन वंशः इतिहास का मूल स्रोत २१८, जाति२२८, तिथिकम २२०; नाम और अर्थ २२३, पतन के कारण २४३; महत्व २ ७, मूल स्थान २२१, बशावली २५६; सस्कृति और सम्यताः आधिक दशा २५१,

घामिक दशा २४६, विदेशी ब्यापार २५२, शासन पद्धति २४९। सातवाहन शब्द की व्याख्या २२६। सातवाहन साम्राज्य: उत्थान और पतन २१७-२५७; पुनहत्यान २३६। सातवाहन साम्राज्य के बाद का दक्खिन 246-2061 सामाजिक जीवन का महत्त्व और विशेष-ताएँ ५७२। सामाजिक दशा ५७२-६३०। सारनाथ का अभिलेख १८१, ३८३। सार्थ (व्यापारी वर्ग) ५३०। साहित्य का विकास २९७-३३६: आयु-र्वेद के ग्रथ ३२४, काव्य और नाटक ३०९, जैन साहित्य ३२३, ज्योतिष ३२५, तामिल साहित्य ३२९, दर्शन साहित्य ३१७, नाटक ३१३; पालि और प्राकृत साहित्य ३२६; बौद्ध दशंन और धार्मिक साहित्य ३१९, महाकाव्य ३०५, संस्कृत साहित्य २९८, स्मृतिग्रथ ३०१। साहित्य पर यूनानी प्रभाव की समीक्षा 3881 साहित्य पर हिन्द-यूनानी प्रभाव ८१। सिकन्दर ५४०। सिद्धसेन ३१२। सिमुख (श्रीमुख) २२८। सिलप्यदिकारम् महाकाव्य (इलगोअ-अदिगल कृत) २९५,३३४, ५३७। सुईविहार का अमिलेख १३७।

| 616                         | प्राचीन मारत का राजन    | तितक तथा सांस्कृतिक इतिहास |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| सुखावतीव्य                  | गृह ३२१।                | हरिवंश पुराय १३।           |
| सुधर्मा था                  | देवजनसमा ४२०।           | हमियस ७७।                  |
| सुवर्णप्रमास ३२१।           |                         | हर्षचरित (बाणमट्ट कृत) ३   |
|                             | ६५६; जाने का मार्ग ६५६। |                            |
| सुवर्णमुमि के उपनिवेशक ६५८। |                         | हाथीगुम्फा अभिलेख १४,१५    |
| सुवर्णसप्तति ३१२।           |                         | २६१।                       |

सुश्रुतसंहिता ३२४, ५१७। सुहुल्ल्लेख (नागार्जुन कृत) ३२२।

सूत्रालकार (अश्वघोषकृत) ३१०। सूर्यप्राप्ति (ज्योतिषग्रय) २२५।

सेल्यूकस ५४०। सेवरस (रोम का सम्राट्) २७७।

सोना ५२६। सौत्रान्तिक सम्प्रदाय ३२०। स्टेन कोनौ ९,१२।

स्ट्रेटो ७४। स्तूप का स्वरूप और महत्व ४५०। स्त्रियों की स्थिति ६०१।

स्थविरवाद ३८१: इसके विभिन्न सम्प्र-दाय ३८२। स्मिथ १४। स्मृति ग्रन्थ: नारद स्मृति ३०४, बृहस्पति

स्मृति ३०४, मनुस्मृति ३०१, याञ्चवल्क्य स्मृति ३०३। स्वप्नवासवदत्ता (मासकृत) ३१६ ।

३२५1 त) ३२३। २२५, २३०,

हाथी दाँत का उद्योग ४२६। हानवंश ६५३।

हाल २३१, ३१३। हिप्पलास द्वारा मारत पहुँचने के छोटे जलमामं का अविष्कार ५४६।

हिफेस्टोस (यूनानी अग्नि देवता) १४८। हिरण्यसप्तति या सुवर्णसप्तति ३१८। हिराक्लीज २८८।

हिन्द-यूनानी राजाः बंशावली और काल-कम ८९; शासन पद्धति ४०६।

हिन्द-युनानी मत्ता के प्रसार के मार्ग ४८। हिन्दू धर्म ३४२, पुनरुवान १९, लोक-प्रिय बनाने के उपाय ३३९ । हीनयान और महायान की तुलना ३९६। हएन पान हुआग ६६२।

हेमचन्द्र २३२, ३१२।

हेलियोडोरस का बेसनगर का स्तम्भलेख

हुविष्क ५४।

3881

